### संपादक

श्री रामानुजाचार्य

(श्री गतश्रम नारायण मंदिर, मथुरा)

श्री भगवान दत्त जोशो, एम० ए० (हरिराम गोयनका स्ट्रीट, कलकत्ता)

श्री सुदर्शन शररा ' (अधिकारी, श्री निम्बार्काचार्य पीठ, प्रयाग)

.श्री कान्ता नाथ गर्ग, एम० ए० (महाजनी टोला, प्रयाग)

#### प्रकाश्य

[१] श्री निम्बार्क वेदान्त मूल्य १५ रु॰ [श्री निम्बार्काचार्य कृत ब्रह्मसुत्रमाध्य का समूल प्रनुवाद]

[२] श्री रामानुज वेदास्त मूल्य ३ १ ६० [श्री रामानुजाचार्य कृत श्री भाष्य का समूल अनुवाद]

[३] श्री मध्य वेदान्त मूल्य १२ ६० [श्री मध्याचार्य कृत पूर्णंप्रज्ञ माध्य का समूल अनुवाद]

[४] श्री बल्तम वेदान्त मूल्य १६० [भी बल्लमावार्य कृत वर्णुभाष्य का समूल अनुवाद]

[४] भ्रयातो ब्रह्मजिज्ञासा सूल्य १५ ६०

#### प्रकाशकोय:

भगवान श्री रामानुजानार्य कृत श्री भाष्य नी सानुवाद प्रस्तुति से हाँ अपार हुएँ है। पुत्रय चरण स्वासी सिंशत कृष्ण जी महाराज ने बड़ी निष्ठा और लगन के साथ प्रसिद्ध चारों चंत्यम सम्प्रदाय ने भाष्यों की ध्यादमा सरल सुगर मामिल भाषा में प्रसुत की है। सल २०२० में श्री निष्याकांवायं चरण प्रपीत वैदानन परिजात में सीएम जीर बेदानन कामधेषु भी हम सानुवाद, वृदद सिंग महिंग भवाित कर चुके है, जो कि प्रावेशिक सरकार द्वारा पुरस्कृत भी है जमका नव सस्करण तथा मक्व और वज्ञानाय्य

इस प्रत्य के प्रकाशन में आवरणीय पर भगवानवत्त जो जोशी, श्रीमान नृतिह दास जी वाँगर, बैकुण्डवासी श्रीमान गजावर जी सोराणी, श्रीमान जयदवाल जी जालमिया, श्रीमान गगावर जी जालमिया आदि महानुसायों की सदभावना और आर्थिक सहयोग प्राप्त हुआ है इसके लिए हम अस्यन्त आसारी है। क्ल्याण के सम्पादक पुत्र्य विममन खान जी गोस्वामी नी आसा से गीसा प्रेस के प्रवस्थनी

भी हम इसके साथ प्रकाशित कर रहे है। समस्त वैष्ण समाज निश्चित ही इससे

ने आ चार्य चरण के चित्रपट भेजे हैं उसके लिये हम गोस्वामी जी को साभार नमन करते है।

लामान्त्रित होगा।

श्री सम्प्रदाम के आचार्यों, विद्वानों और बैम्बनों का भी इस प्रत्य के प्रकाशन में हमें पूर्ण सीहार्द प्राप्त हुआ है इस प्रत्य की गरिमा बनत् प्रसिद्ध है, इसके सब्ध में गुद्ध सिखना नुक जैसे व्यक्ति के लिए असमब है। विद्वान इसे अपनाचर हमें हुआप करने।

मकरसत्रात्ति, २०३०

#### मुनि लाल

(मगवानदास मुत्रीखाल, बाँदा उत्तर प्रदेश)

## प्रन्यकार परिचितिः

श्री माधवान्त्रि जलजढ्य नित्यसेवा थ्रेमाविलाशय पराङ्क्ष्म पादभक्तम् । कामादिदोपहरमात्मपदाश्रिताना रामानुज यतिर्पात प्रणमामि मूर्घ्ना ॥ सर्वेत्र पूर्णं रूप से व्याप्त, तीनो कालो वे विद्यमान तथा सब प्राणियो और

पदार्थों में स्वरूपभूत ब्रह्म को जो महापुरुष पवित्र, एकाग्र वेदान्त सस्कार युक्त अन्त करण से अभेद भाव से स्पष्ट अनुभव करते है वे महापुरुष ब्रह्म बेता नहे जाते है। ऐसे ब्रह्मिबर महापुरुषों का अवतार इस पवित्र देव भूमि भारत में समय समय पर होता रहता है श्री रामानुजाबाय इसी श्री शो के अन्यतम महा पुरुष हैं। वित्रम स्वत् १०७४ में दक्षिण भारत में भूतपुरी वर्तमान पेरम्बुपूरम स्थान पर श्री दे<u>श</u>व जी सोमयाजी के घर माता का<u>न्त</u>िमता जी के गर्म से मेप राशि के सूर्य और आर्द्रा नक्षत्र मे आचार्य चरण का प्राद्रमांव हुआ। प्रसिद्धि है कि सुसारानि से प्रदोत्त जोवों के उद्घार के लिए भगवान विष्णु की आजा से हैंपूर जी ने ही आवार्य रूप से ज़ुबुतार धारण किया या पिता की आजा से ग्रह्मा पवी के बाद आप कार्यों मूं ग्रह्मा जी के पास विद्याह्मयन के लिए गए. षाचार्य नी कुशाय बुद्धि और शास्त्र विवेचन की अद्भूत शैली से यादव प्रकाश जी को असर होना स्वासाविक था। आसे चल कर उसने बेमनस्य का रूप घारण किया देवादव प्रकाश जी ने आचायें की हत्या करने का प्रधास किया, जलत श्री राम्पुज पुरकुल म अधिक दिन नहीं ठहुर सके। अल्पवम में ही माता की आधा से इन्होंने विवाह किया, किन्तु इनका गाहँस्थ्य जीवन भी कलहपूर्ण रहा। कर्-भाषिणी स्त्री के दुर्विदहार से खिन्न होकर खाचार्य ने त्रिवण्ड सन्यास ग्रहण कर क्षपने को वैष्णुत धर्मके प्रचार से पूर्णत व्यपित कर दिया। उन्ही दिनो और गम् मे श्री <u>याप</u>्रनाचार्युं जी वैष्णुत धर्मके प्रचार कार्युं से तमे हुण्ये उन्हाने आ चार्युं रामानुज की प्रशस्ति भवरा की और अपने शिष्य महापूर्ण स्वामी को आचार को काची से लिवा लान के लिए भेजा, आचाय भी श्री यामुनाचाय जो से मिलने के तिए बहुत दिनों से उत्सुक थे, वे जब तक श्रीर्रगम् पघारे तब तक दुर्माध्य ने यामुनाचार्य जी का परलोक हो गया अत अचित्र ने महापूर्ण स्वामी से ही निर्माण करिया कि शाना है से सम्मात दीवा नो कियु पूर्ण सामित हैं। प्रामुनाचार भी ने महासूत्र माध्य की एक्ता दीवली के तत्कातीन प्रास्तु के महल से भगवान श्रीराम के श्री विद्यह मा उद्धार और विशिष्टाह ति सद्धान्त का प्रकार करने की प्रयक्त वामना की थी, खालांस रासनुत्र ने इन दीनों को पूर्ण किया। भाष्य रचना ने लिए वे अपने अभिन्न सहयोगी कुरेश स्<u>यामी</u> को लेकर

ज्ञानको से बीराम ने थो विष्टु को सम्पत् नुमार कह कर प्राचार्य जो ने ग्रहण र जिया। आपर्य को एक हुयशिन का विग्रह परमीर में भी आप्त हुआ या जिसकी धाराधना से ही आपार्य को वार्यभव आप्त हुआ। आजकल यह विग्रह, मैन्र के परकाल मठ में विराज्ञान है।

काशमीर पतारे, बहाँ उन्होंन सरम्बती पीठ में बोधान वृत्ति देशी, कूरेण स्वामी ने प्राप्त समुर्गु गय्व नो कठस्य कर तिया, उसी के आधार पर आवार्य ने ब्रह्म सुत्र भाष्य की रचना नी जो नि श्रीभाष्य के नाम से प्रतिख हुआ, जिसे आज अपने समक्ष कोन भाषा विवर्त के साथ प्रस्तुत किया जा रहा है। दिल्ली के





स्वामी ललित कृष्ण जी महाराज

श्री यामुनावार्यं को वैष्णव धर्म के प्रचार कार्य में सबसे बड़ी कठिनाई चीन्। शि के राजा कुनतुनु श्रीवकी कट्टरता ग्रीर बर्बरता थी, इसीलिए उन्हें श्रीरामानु ज ो सहयोग की अपेक्षा थी। आचार्य ने बड़े संघर्ष और धर्य से उस बर्बर शासक का रामना किया। उसने श्री रामानुज को शासकीय श्रविकार से दरबार में यूसाकर उमाप्त करने का ही निश्चय कर निया, किन्तु कूरेश स्वामी ने प्राचार्य को जुरचाप रेसूर रवाना कर दिया घोर स्वय दरबार में उपस्थित हो गए। उस कर धर्मान्ध ग्रासक ने क्रेश स्वामी की मौखें निकलवाली थी। यह भारत के सास्कृतिक समाज ि सण्जास्यद घटना है जिसे वैष्णुव समाज प्राच तक नहीं भूता पाता। धमी भी पिणुको का धन्त-करण उक्त संकीर्ण विचार वाले उपासकों के प्रति सुन्ध है। राचायं ने मुसुर के राजा वितस्तिदेव की प्रभावित कर बैब्लव सम्प्रदाय में दीखिल किया और उसके सहयोग से अपनी समीव्ट सिद्धि की 1 १११६ ई० में कुलतुष्ट्र की ात्यु हो जाने के बाद भाचार्य पुनः श्री रंगम आ सके, वहाँ उन्होंने आलगार सन्त ी मुतियों की स्थापना की। माचार्य के बढ़ते हुए प्रभाव से श्री रज्जम के अपेक री माचार्य थी से ईर्व्या करते थे, एकवार उन्होंने धावार्य को समाप्त करने नी भी गिजना बनाई किन्तु <u>अर्थक की परनी</u> ने जो कि प्राचाय की लीला से प्रमिन्नत थी राजार्य की प्रागाह कर दिया जिससे उतका पडायेश जिसका हो गया। आजार्य ने केविया जिससे उतका पडायेश जिसका हो गया। आजार्य ने केविया जिससे केविया जिता जिससे केविया जिसस निए । बाचार्यं श्री का जीवन अत्यन्त सध्यंपय था, दक्षिण भारत के प्रवित्त <u>वि सम्प्रदाय से ही बाचार्य की संघर्ष नहीं करना पड़ा प्रवित पूर्व प्रचलित अन्यान्य</u> प्लिंब मतावलम्बियो से भी उनका संघर्ष हुआ। जिसका आजतक अगतः प्रभाव बता था रहा है। झाचार्य श्री रामानुज का सा संवर्षनय जीवन किन्ही भी शत्य हा नहीं या बाचार्य श्री ने जो कार्य किया है वह वैष्णव सम्प्रदाय के ऐतिहा में चेरस्मणीय रहेगा, इनकी प्रसीम क्रुपा से श्री वैष्णुव सम्प्रदाय उपकृत है, प्रत्यपा दक्षिण मारत तो वैष्णुवता विहीन हो जाता।

प्रयागस्य श्री निम्बाकीचार्य पीठाधीश, जगद्गुरु स्वामी श्री राधाष्ट्रपण जी महाराज के बालक स्वामी लित कृष्ण जी ने श्री आप्य का हिन्दी रूपान्तर पर वेष्णाव समाज के रामक्ष प्लाध्य ब्रादशं प्रस्तुत किया है। ब्राशा है वेष्णावजन पर-म्परित तथा पारस्परिक कथितभेदभाव को अनादृत कर समादर पूर्वक इसको प्रहण करेंगे। माचार्य सलित इच्छा जी ने कई वर्ष पूर्व श्री निस्वार्काचार्य जी के माप्य वैदान्त पारिजात सौरम का भी सोकमाया ने रूपान्तर किया है। श्री वस्त्रभावार्य के अरणुनाष्य तथा श्री मध्वाचार्य के पूर्णश्रत्नमाच्य के हिन्दी रूपान्तर भी इस माष्य के साथ प्रकाशित हुए है। निश्चित ही समस्त वैष्णव सम्प्रदाय के लिए यह गौरव की बात है, बह्मभूत के परम्परित वैष्णुय माध्यो को हिन्दी भाषियों के समझ प्रस्तुत कर जो स्तुत्य प्रयास किया है उसके लिए लेखक वन्यवादाहं हैं।

श्री रामानुज जयन्ती सं• २०३०

' गतश्रम नारावण मंदिर

विश्रान्त घाट

रामानुज ग्राचार्य

#### श्रीमते रामानुजाय नमः श्रीमते वेदान्त महादेशिकाय नमः

यनन्त श्री जगद्दगुरु निम्बाकांजायं स्वामी श्री राधाकृष्ण जी महाराज के वालक स्वामी श्री लिलित कृष्ण जी महाराज ने श्री भाष्य का हिन्दी में विवर्षा (बनुवाद) किया है, हमने इसकी देखा है, अनुवाद में मूल का आशय स्पष्ट किया गया है। साम्प्रदायिक अर्थ , परम्परा का भंग कही भी दिष्टियत नहीं होता।

सनातन भागवत धर्महर्षी एक ही वटवृक्ष की श्री निम्बार्क, श्री रामानुज, श्री माञ्च, श्री वल्लम आदि अनेक शाखार्ये हैं, सब शाखाओं में जो व्यापक मावना है, इस अनुवाद में उसी का दर्शन हो रहा है। अनुवादक ने निम्बार्क सम्प्रदायी होते हुए भी श्री भाष्य का अनुवाद किया हैयह भागवत धर्म की व्यापकता का ही दर्गन है। इस है सब भाखाओं के बैण्यों को समन्वय भाव का समादर करने की श्रेरण मिलती है।

हिन्दी में भगवान श्री रामानुजावार्य जी के श्री सुक्तिस्तव अमृ के पान करने की अभिलाधा रखने वाले 'जतों को इससे आत्मतृष्टि मिलेगी। इसके लिए अनुवाद कर्त्ता धन्यवादाई हैं। इसका प्रचार स श्रिपकारियों में हो ऐसी हमारी कामना है।

> अनिरुद्धाचार्य वेङ्कन्टाचार्य (बाँदोद, बड़ौदा, गूजरात)

शस्तावना ३

नमो नमो वाङ्गनसातिभूमये नमो वाङ्गनसेकभूमये । नमो नमोऽनुत्तमहाविभूतये नमो नमोऽनन्तदयैकसिन्यवे ॥

चेतनाचेतन विभागविशिष्ट ब्रह्म ने अभेद ने प्रतिपादक सिद्धान्त की विभिष्टाह स कहते हैं। श्री यमुनाचार्य ने अपने प्रन्थों में इसी सिद्धान्त की युक्तियुक्त प्रतिपादन किया है। इसी गत को ग्राचार्य थी रामानुज ने भागे वढाया कित्तु माचार्य चरण ने प्रतिपादन का भाषार बोधायन टीका और श्री द्रविडाचार्य के माप्य थे। वेदान्त सूत्रों के प्रथम भाष्यकार आचार्य द्वित ही के सर्वमान्य सिद्धान्त को प्राय सम्भी परवर्ती आवार्यों ने अपने-अपन दध्टिकोस से भ्रमनाया है। भाकार्य शैंकर माण्डुक्योपनिष्टु भाष्य मे द्रविडाचार्य को आगमनिद् तथा बहुदारण्यकोपनिषद् भाष्य से 'सम्प्रदाय विद्'कहते हैं। जहाँ नहीं भी मात्रार्थ का उल्लेख किया है वहाँ सम्मानपूर्वक हो किया है। श्री यामुनावार्य ने भी द्रविवाचार के भाष्य की महत्ता स्वीकार की है-वे सिद्धियय में लिखते हैं कि-"मगवता वादरायखेन इदमयँमेव सुत्राखि प्रणीतानि विवृतानि च परिमित गम्भीर भाष्यकृता' सर्थात भाष्यकार ग्राचार्य द्वविड ने जिस परिमिन और गम्भीर शैली मे नेदात सूत्रों का विवरण प्रस्तुत किया है लगता है भगवान बादरायण ने उसी प्रयं में सुत्रों की रचना की है। आचार्य रामानुज भी इस परिमित गम्भीर भाष्य को अपने भाष्य का उपजीव्य बतलाते हुए कहते है ''पूर्वाचार्या सचिक्षिपू तन्मतानुसारेए। इत्यादि भाचार्य रामानुज ने अपने माध्य में यत्रतम यथाह द्रविड भाष्यकार कहवर उनके उपनिषद् भाष्यों क वाक्य भी उद्घृत किये है बल्लभ सम्प्रदाय में भी पूर्वीचार्य के रूप में श्री द्वविद्वाचार्य का समरण किया गया है। प्रसिद्ध सभी भाष्यो का भाषार श्री द्रविदाचार्य कृत गत्य ही है। प्राय सभी आचार्यों में मीमासा को पूर्व, उत्तर दो भागों में स्वीकार किया है, विन्तु आधार्य रामानुज, बोधायन टीका के बाघार पर "अथातो धर्म जिज्ञासा" से लेकतर "अनावृत्ति शब्दात्" सूत्र तक बीस अध्यायो का एक ही वेदार्थ विचार करन वाला मीमासा दर्शन मानते हैं। उनके मत से धर्म मीमासा, देवमीमासा ग्रीर प्रह्मभीमासा नामक तीन काण्ड हैं। प्रथम काण्ड जैमिनीका रचा हुआ है, जिसमे वारह अध्याय है। दूसरा काण्ड-काशकृत्स्नाचार्य रचित है जिसमे चार-मध्याय है। तीसरा काण्ड बादरायसाचार्य रचित है, इसमें भी चार अध्याय है। इस तपूरा मीमासा शास्त्र की वृत्ति बोधनाचार्य ने बनाई थी।

ित्या है। "एक मेवाहितीय बहा" बादि ध्रुतिवाग्य बहा के एकरत का प्रतिपादन करते हैं। केवलाब तबाद मे एक मात्र बहा नी मत्ता ही म्बीकार की गई है, टद्भिन्न पुछ भी नहीं है। किन्तु रामानुज जी "बृहवृहिबुद्धी" बातु के साम "मिन्न" प्रथय के संयोग से 'ब्रह्म' कब्द की निष्यत्ति करते है बतः वे एक में तीन का समावेश मानते हैं। इसके प्रमाण मे वे "बृहतिबुंहवित इतितरण्य ब्रह्म" ऐसा

आचार्य रामानुज ने पूर्व प्रचित्रत यह तवाद को ही अपने ढग से प्रस्तुत

ऐसा विष्णपुराण ना बाज्य प्रस्तुत करते हैं) इन प्रशाहों से स्पष्ट होता है कि क्राप्ट एक है जो स्वय इहत होने भ्रीर दूसरे वो बृहत करने में समर्थ है। ब्रह्म से सम्प दक्षार्थ भी है जो कि एक्स के द्वारा बृहत् क्रिय जाते हैं। रामानुजावार्य जी की स्वर्द्धत, प्रसारमा का दो अन्य वस्तुओं से विशिष्ट एक्स है। इस मत की पृष्टि में

रहस्याम्नाय ब्राह्मण वा तथा "बृहत्त्वाद् वृह्णात्वाच्च तद् ब्रह्मीस्यभिषीयते"

अड त, परमात्माना र अप्य वर्तुका सावासार एवल्या हा इस मत का जारण नित्त आधार करता के आध्य में अनेक रचकों पर अस्त्यांकी आहारण वा यह वास्य प्रस्तुत किया है— "परस पृथिको उत्तरित मृथिकों न बेट, या पृथिकोमस्तरो प्रयक्ति बस्यारमान सरीर यमारमा न बेद य आरमानमृत्तरो यमयति" इत्यादि।

शरी. यमारवान वेद य प्रारमानमुन्तरो यमयति" इत्यादि । इससे स्पष्ट होता है कि (परमात्मा, भ्रात्मा क्षीर जड पदार्थ दोनों में है । वह विग्मय, प्रात्मा तथा ज्द्र प्रकृति से विद्याद्ध । इस प्रकार विक्रिष्ट ब्रह्म को [विगिष्टार्ड त कहा गया हैन, इस माग्यता का सबसे बढा वैशिष्ट्य यह है कि <u>वेदता</u>-प्र

हैं त बाद नो जो एकमार्त्र ब्रह्म को ही सत्य सिद्ध करने के सिए जगत की मिष्या तथा ब्रह्म में प्रविद्या की करूपना करनी पड़ी जिससे कि ब्रह्म धपने में विविध नाम रूपारमक जगत को देखता है, यह योबायन नही है। [विविध्दाह ते में एक प्रह्म में जो तीन पदार्थों की समिष्ट है उससे उसे खहत के लिए उक्त करूपना करने नी

आवश्यक्ता नही पड़ी। इस मत से बाहम वानधी से निश्चित कर दियां गया है नि निश्च ब्रह्म में लीन है और ईस्वर विश्व में अन्तहित, ब्रत. विना मिथ्या मल्पना ने ही ब्रह्म का एकरव प्रमाणित हो जाता है जाचार्य रामामुक मारंतीय परम्परा ने अनुरूप ही ब्रह्म की प्रमाणित वरने

जानार्य रामानुक मार्रतीय परम्परा के अनुरूप ही तक्ष को प्रमाणित बरने में सब्द जर्मात् नेद को ही एक्सात्र प्रमाण क्यात्र करते हैं। क्योंकि नेद मनातन है, प्रत्येत करने में इनकी उसी पदत्रम से खात्रति होती है, दनका कोई रचिता नहीं है में प्रपीष्येय हैं, अतः मानव के मन बुद्धि में सुंगाबित संस्था विषयों जादि

नहीं है ये अपीरवंग हैं, जन मानव के मन बुद्धि से तंगाहित संसय हिपयमं वादि दोषों नी इनमें ममाबना नहीं है। ये स्वतः प्रमाण है इसलिए इनके स्वस्प के विपरीत निश्तों को नृष्ठ भी निर्णय देने या फिसी खंग को प्रप्रामास्त्रिक कहने का

मन्तिम भाग उपनिषद ही वेदान्त नाम स प्रसिद्ध है वे भी वेसे ही प्रमाण हैं। विदान बाक्यों में तीन पदार्थों का स्पष्टतया उल्लेख हैं, बड़ पदार्थ अपना जड मक्रति जिसे प्रधान प्रकृति, माया या अविद्या कहते हैं। वैदूसरा चेतन आतमा जो डी नि नए। प्रमाए। है। <u>तीयरा</u> ईश्वर को कि विभू और सवनियन्ता है तथा सत्य मान मानन्द आदि कल्यामा गुरुते से विशिष्ट हैं ) यहा मे ये तीनी पदार्थ एव साथ रहत हैं । प्रत्येक भरीर में हम देखते हैं कि उसमें रहने वाला एक चेतन आस्मा हाता है ठीफ उसी प्रकार ईक्वरे बात्मी तेया ईक्वर मौर ठाउ परार्थ का भी सबध है। <u>यहा और ईश्वर एक ही है। उक्त तीन पदार्थों की समस्टिका नाम ही ब्रह्म ना</u> मद्रैत है। नसार मे स्थावर और जगम दो प्रकार के जीव हैं। जगम जीव अधिक प्रात्म क्षक्ति समन्दिन हैं, स्थायर जीवों में प्रात्म किस्त कम होती है। प्रत्येक सत् बम्तु सपर्युक्त देत मे ही है। लोई भी जब पदार्थ, सात्मा और ईक्वर विना नहीं रह नकता। कोई भी बाहमा प्रकृति और ईंग्यर के बिना नहीं रह सकता राथा ईश्वर भी प्र<u>कृति</u> श्रीर ग्राम्मा के जिना नहीं रह सकता। उदाहरए के लिए मनुष्य ही को चें, मनुष्य का अयं, यापातत भरीर ही होता है, अधिक विचार करने पर भयं होता है, मरीर म रहन वाला धात्मा, वेदात ना कथन है, कि आत्मा जैसे गरीर का सचालन करना है वैसे ही ईश्वर आत्मा का नियवण करता है मत ईंग्लर प्रत्येक पदार्चका अन्तर्यामी आत्मा है। इससे निश्चित होता है कि निरीर तया शरीर को धाररा पापरा करने वाला चैतन्य आत्मा तथा उस धारमा को भी 🗸 घारण पोवण और निवत्रण करने वाला ईश्वर, इन तीनां की समन्दि ही यथार्थ। भड़ेत है। इस वेदात सिद्धान्त से परिशामवाद हो। प्रमाशित होता है विवर्तवाद नहीं प्रयति बारण ही पार्य बन जाता है। जैसे कि घट की कारण मृतिका श्रीर घट एक ही वस्तु है थैसे ही बहा और जगत भी एक है। कारस के गुण हो, मार्स के गुरा हैं। यदि हमे इस समार रूपी कार्य में, तीन पदार्य दृष्टिगोचर होते हैं तो रसके कारए। में भी नीनो का होना बावश्यक है। जब बेद कहने हैं कि ग्रह्म

जगत में का गृह है तो यह निश्चित हो जाता है कि एक में तीन छिमे है और वे ही एक के झ तर्गत तीन के रूप में प्रकट होते हैं। परि<u>रागन</u>ाद,वेद सम्मत है जैसे

21222

कोई अधिकार नहीं है। यदि कोई भी बात बेदों में प्रत्यक्ष या अनुमान प्रमाण के विपरीत प्रतीत होती है तो उनमें मनुष्य को समक्ष की हो कमी है <u>तनकी</u> कोई व पृटि नहीं है। उन समस्याओं को फीमासा शास्त ने सुनक्षाया है। बेदों में प्रतीत होने बाले विरोधामास का वास्तविक अभिष्याय मीमासा शास्त्र से ही जात होता है, हमें अपने अस की निवृत्ति के लिए इसी के महारे की आवष्यकृता है। बेद के

3

कि-"यथा सीम्येकेन मृत्पिण्डेन विज्ञातेन सर्व मृत्मर्थ विज्ञात भवति" इत्यादि ।

×

ससार का कारण, ससार के धदुव हो होना चाहिए यह स्वतः धिद है। कारण बहा और कार्यब्रह्म समान है, केटिए ही कार्य वन जाता है, धन्तर केवन इता हो है कि केटिए को हम योगजन्य जान से ही देश सकते है जब कि कार्यक्र को इत नेमों से ही देशते हैं। कारणाच्या बहा, अज्यक्त जड पड़ारिक्षव्यक्त चेतन्य और प्रेशनर हन तीनो वी समिद्ध है। यहाँ जयोचर मुहम ब्रह्म, कार्यक्ष स्ट्राम कहा, बन जाता है। बता नस्वतः कारणा और कार्य शहा में कोई भेड़ नहीं है।

जड ओर चेतन में रीरी नहा मे ससारी पदार्थों की तरह ''अस्ति, जायते, बढंते, विपरिशामते, अपक्षीयते, नश्यति" बादि परिवर्त्तन नही होते, श्रुतियो मे ब्रह्म की प्रविकार्य बतलाया गया है। जैसे कि बच्चा जन्म लेकर क्रमण: यौदन प्रौडता खोर वायनम को प्राप्त होता है किन्तु ये सारी अवस्थामें गरीर की ही होती हैं भारमा की नहीं वैसे हो करिए (बहा) जब कार्य रूप मे परियत होता है ती उसमे भी विकार नहीं होता, प्रकृति बदलती है तथा भारमा का जानस्वरूप बदल जाता है, यद्यपि वह तत्त्वतः सदाएक सा रहता है। बहाकी विविध नामरूपारमक जगद रूपी परिधिति में,जो परिवर्तन होता भी है वह समस्त स्यूल करीरों में अनुप्रविष्ट होने की इच्छा से होती है अत. उसे किसी भी दृष्टि से विकार नहीं कह सकते। एकता ही ईश्वर का स्वरूप है, जुड प्रकृति और चेंतन प्रात्मा, उसका शरीर है अतः जगत सत्य है और कहात भी सत्य है। बह्याई त का ताल्परंप्र है कि इसकी बरावरी का कोई नही है। सेसार बहासे घोत-प्रोप्त है प्रतः बह्याद्वीत कहने का यह तारपर्य वदापि नहीं हो सकता , कि जगत है ही नहीं ! श्रुतियों में इसी लिए बनेक स्थलो पर भारता और बहाकी मिलताका स्पष्ट उल्लेख है और एकता का भी। केवलाई त मदाबुसार मभेद प्रतिपादन श्रृति ही सही भीर प्रामाशिक है तथा भेद प्रतिपादक खुति कल्पनिक भीर मिष्या है। किन्तु वैष्णव मतावलिम्बयो के कह में दोनो ही प्रकार की श्रुतिया सही और प्रामाणिक हैं। इनका कथन है कि जैसे मनुष्य को एक कहते हुए भी धात्मा धीर गरीर के रूप में भिन्न माना जाता है वैसे ही बहा, जड प्रकृति धीर वेतन भारमा से भिन्न होते हुए भी एक हैं। शिरामानुज के मत मे भ्रभेद प्रतिपादक ध्रति एक मेतीन का वर्सन वरती है तथा भेद प्रतिपादक ध्रति तीनो का मिर्ज-भिन्न वर्णन करती हैं। इस प्रकार दोनो ही प्रामाणिक हैं। इसी प्रकार सगुरा और निर्मुख प्रतिपादक ध्रुतियों का भी तात्वर्ग है देखने में तो में परस्पर



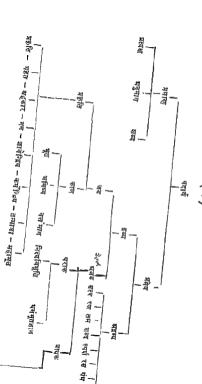

विश्व प्रतीत होती है । वन्नु नामु गुल्य ति का तात्मा है कि बहा में कोई प्राक्त प्रता नहीं है, समुख श्रृ ति के बरायसकरण नास्त्र मार्ग ति का मार्ग के प्रता के वर्षायसकरण नास्त्र मार्ग ति का मार्ग के प्रता के वर्षायसकरण नास्त्र मार्ग वर्षा का में का कि मुख्य के वर्षाय के वर्षाय के का का ति का मार्ग के उत्ते का विश्व में कोई भवान नहीं है। या तियों में कहीं नहीं है। या तियों में कहीं नहीं है। या तियों में कहीं को कि मार्ग के उत्ते का निविकार मार्ग मार्ग के कुमारि कारण कर्य बहा के जापक है 'जीव बहा मिस्र है' जीव बहा एक है 'बहा सिंग है' बहा समुख्य के नामक है 'वर्षाय वात्र मार्ग है' जीव बहा प्रता मार्ग के अपनित्र मार्ग हैं। यहा समुख्य है 'दर्याव वात्र में का स्वस्त्र मार्ग मार्ग का स्वस्त्र हैं के प्रकृत की वात है चहीं के वात है चहीं की वात है चहीं है के वात है की वात है है की वात है है क

प्राचार्य के मल में बहा जिज्ञासाँ का यही प्रथिकारी है जिसे व मं कीर कमफल की प्रनित्यता का यथीचित जान हो चुना हो। उसे प्रथम <u>जास्त्र विता</u>र्य परा होगा,तभी उसे कमफल की प्रनित्यता का परिज्ञान हो सकेगा | तभी उसे उसके प्रक्रिकार होगा,तभी उसे क्षित्र मार्ग होगा तभी उसे क्षित्र मार्ग क्षित्र मार्ग क्षित्र मार्ग क्षित्र मार्ग क्षित्र का होगा। प्रविद्या की नित्ति ही वादत्स विक्र प्रयोजन है। चुन्ता का द्वारा ब्रह्म का शाक्षात्कार हो जाने पर हो अज्ञान वे खुक्कारा सभय है। दुन्त जीव ईम्बर के दास के रूप में ईम्बर की नित्यतीका में प्रपार प्राचन है। दुन्त जीव ईम्बर के दास के रूप में ईम्बर की नित्यतीका में प्रपार प्राचन का उपयोग करता है। व्यान बीर उपायना हो। मुक्ति के साथन है, जात, प्रक्ति का साथन नही है बहात्विय जात से अविद्या की नित्ति नहीं हो। सकती प्रयापि कब वस्त्र पारामाधिक है तब इस प्रकार ने ज्ञान से उचकी निवृत्ति की समस है। क्षित्र, क्षात्र उपायना साथि जन्द हो। सुक्ति का साथन वारमाधिक है तब इस प्रकार ने ज्ञान से उचकी निवृत्ति की समस है। क्षित्र, क्षात्र उपायना साथि जन्द का कि ने ही सुचक है। भूकि, साथन जोर कल से प्रकार की है।

्णिज्ञास्य बहुन, धगुष्ठ और सिंबतेय हैं उन्नकी शक्ति मात्रा है। यह धतेय, व स्थाएकारी गुर्हों के बालय है उनमें हमता नहीं है। वज्रव्यस्त्य सर्वेशियतःव सन करूत्रद्रत्न, सर्वोधारत्व, सर्वेकार्योत्तावस्त्व, समस्त्रद्रत्व, सर्वोधारत्व, सर्वेकार्योत्पावस्त्व, समस्त्रद्रत्व स्थादि उनवे लक्ष्य है। विद्यवस्त्रद्रित्व उनका मुख्य लक्षण है। समस्त्रविद्यवद् विद्येष क्ष्य में वे जगत में उपादान कारण हैं, सबस्य विधिष्ट क्ष्य में निमित्त कारण हैं। भगवान नारायस्त्र, मृद्धिकार्यों, वर्षेकार्याता, नियन्ता कोर सर्वोन्तयांमें हैं। पर्व्यूह, विभव, मन्त्रयांमी सोर अनुविद्यार मेद से वे वीच

हैं। शस चन बदा पदम्धारी चतुर्मुज, किरीटादि दिव्य बामूयागी से सुज्जित दे श्री भू जीना देवी सहित विराजते है। मत्त्य, कूम, मिह, वराह, परगुराम, श्रीराम, धलभद्र, श्रीकृष्ण, श्रीर कलिक उनके मुख्य खबतार है। इनमें भी मुख्य गांसा, पूर्ण, अस आदि बानेव भेद है। भगदददतार वर्म प्रयोजन से नहीं होन स्वेच्छा से होते हैं। हुप्कृती का विनाश और साधुन्न की परिप्राण ही भवतार संबंधिनी इच्छा है।

जीव, बहा के पही समाव चेतन है धीर बहा का धरीर है, किन्तु बहा विमु रेगेरे हैं जीव बस्सु है। बहा जीव से सजातीय विवातीय भेद नहीं हैं समितु स्वगत भेद है। बहा पूर्ण हैं, जीव खण्डित है, बहा ईश्वर है, जीव दास है। मुक्त जीव भी ईश्वर का दास है। जीव कार्य है, ईश्वर कारण हैं, दोनी ही स्वय प्रकाश, चेतन ज्ञानाध्य ग्रीर आत्मस्वरूप हैं। जीव देहेन्द्रिय मन प्राराहि से मिन्न है। जीव नित्य है उसका स्वरूप भी नित्य है। औव प्रत्येक शारीर में भिन्न है,। स्वामाविक रूप में सुसी है कि तु उपाधिवक उसे सम्रार मोग प्राप्त होते हैं।

भगवान के दासत्व की प्राप्ति ही जीव की मुक्ति है वैकुण्ठ में श्री, मू सीला सहित नारायण की सेवा करना ही परमपुरुषार्थ है। प्राकृत देह विच्युत हो जाने पर मश्राष्ट्रत देह से नारायण के समान भीय प्राप्त करना ही मुक्ति है। ब्रह्म के साथ प्रभिन्नता प्राप्त करना कदापि सभव नहीं है, क्योंकि जीव स्वरूपतः नित्य, नित्यवास, नित्य प्रणु है। मुक्त जीव मे बाठो गुलुो का झाविर्माव होना है।

भगवान नारायण भूमा हैं उनके थी चरणों में धारम-समर्पेश करने से ही जीव को बास्तविक शान्ति मिल सकती है। सबस्य निवेदन करने से ही प्रमुकी कृपा प्राप्त हो सकती है तभी वे जीव का बरख करते है (अपनाते हैं) प्रमु वे भनुकूल, आवरण करने वा सक्त्य, प्रतिकृत शावरण का वर्जन सथा सब विधियों को त्याग कर जनकी बारण होना ही समर्पण सुन्यास या प्रपति है। एसी प्रवृत्ति या स्वास्तिया से मयबुदावान्ति होती है। इस समय इस सप्रदाय में बहुगल और विञ्चल दो मत दुष्टिगत होते हैं जो कि - .

वंप्तायों में विवाद रूप से प्रचलित हैं। दीनी ही अपने की प्रथम की होनेप ना दावा बच्छी हैं और उस पक्ष में धपने प्रमाण प्रस्तुत करते हैं, किन्तु मने रं दाट से विचार करने पर और बाचाये चरए के सिद्धान्त का मनन ग्रीर

भरत पर दोनों ही विचारघाराधो की प्राचीनना सिद्ध हो जाती है

205/18170c-10200c

आवार्य चरए ने प्रपत्ति भक्ति की महत्ता के साथ पूर्व मीमासा को भी जब उत्तर मीमासा का ही अग माना है तब कमंकाण्ड की महता भी तो उनको स्वीकृत थी, ग्रत दोनों ही घारायें प्राचीन है यह तो कालान्तर में तिलक घारण आदि कुछ परिवर्त्तनों के साथ दोनों ने अपने की पृथक करके विवाद प्रारम्भ बर दिया है। सही बात तो यह है कि बैच्छाव सप्रदायों की जीव तो हाजातिया भक्ति ही है स्पी पर इनके प्रासाद खडे हैं, आसाय श्री रामानुः के दूसमा जितन भी जालबार सन्त हुए वे सभी गाडानुरागी थे, बाचाम बरए उनसे पूछत प्रभावित थे। कुमारिल खादि मीमासको के मत जब प्रवल हुए तो कर्मकाण्ड की महता भक्ता नो स्वीकार्ती पत्नी । पद्रहवीं सोलहवी शताब्दी ने पूरे भारत मे सभी बैंप्लब सप्रदायों में पून जनकी धसली प्रष्टति उभडी और वे सारे के सारे प्रमुचरणा की गाडानुरक्ति में निमन्त हो गए अत कर्मकाण्ड म शिथिलना ज्ञाना स्वाभाविक ही था । शक्तिमार्ग तो समन्वयात्मक है जनमे सभी का निवृद्धि सदा से होता रहा है इसलिए भगवान ने स्वय ही श्रीमद्भगवत म उद्भव को उपदेश दते हुए भक्ति मार्ग के इस बीधान्ट्य का स्पष्ट उन्लेख किया है-"न निविष्ण मा तिसक्त भक्तियोगाऽस्य सिद्धिद ' बर्यात भक्ति याग उसी का लाभदायी होता है जो किन तो एक्दम ही कर्मका त्यागकर देता है और न एक्दम ही कर्ममें जासकत हो जाना है। इस अगवदाज्ञा को मानकर पारस्पिक मतभेद को त्यागकर दिनद्वतापूर्वक प्रभु कृपा प्राप्त करने के लिए प्रयास करना चाहिए यही भिक्त मार्ग की सोमा है विशिष्टाहुँत तो माया को भी अगवान का ही अग मानता है तभी तो वह वास्तविष बढ़ीत बादी होते का दावा करता है इसम भेद भाष का अवसर ही नहीं है। आबार्य चरण ने अपने सिद्धान्त भीर उपासना की पुष्टि ने लिए सगभग

पचास प्रत्यो की रचना की है जो कि इस प्रकार हैं—

(१) श्री भाष्य (२) विशिष्टाई त भाष्य (३) वैदान्त सग्रह (४) वैदा त सार (१) वेदान्त दीप ६) वेदान्त तत्त्वसार (७) वेदार्थ समृह (६) गीताभाष्य (१) ब्वेताश्वतरोपनिषद् भाष्य (१०) युण्डकापनिषद् भाष्य (११) प्रश्नोपनिषद् भाष्य (१२) ईशापनियद माध्य (१३) विष्णु सहस्रनाम भाष्य (१४) ग्यास परि युद्धि (१५) न्याय सिद्धाञ्जन (१६) पाञ्चरात्र रक्षा (१७) योग सूत्र भाष्य (१८) मिए दर्पए (१६) रत प्रदीप (२०) न्याय रत्नमाला (२१) पुरा रत्नकोप (२२) मित मानुप (२३) देवता पारम्य (२) चकोल्लास (२५) कूट सदोह (२६) वातों माला (२०) शत दूपणी (२०) गय श्रय (२६) शरणानित गय (३०)

बंदुष्ठ गत्त (३१) बिष्णु विग्रह (३२) सकान स्तोन (३३) पत्र पटल (३४) अण्टादण रहस्य (३५) कण्टकोद्धार (३६) नित्य पद्धीत (३७) नित्याराधन विधि (३०) नित्याराधन विधि (३०) नाराधण सनार्थ (३६) सकल्प सूर्योदय टीका (४०) सक्विन रक्षा (४१) राम पट्टल (४३) राम पट्टल (४३) राम पट्टल (४४) राम रहस्य (४४) राम पट्टल (४५) स्विक्श (४०) स्विक्श (४०) सम्बद्धा (४५) सम्बद्धा (४५) सम्बद्धा (४५) सम्बद्धा (४५) अण्ववाराधन कम, इत्यादि।

इन प्रन्थों के अतिश्वित आचार्य श्री ने ३२ वाक्यों का उपदेश भक्तों की दियाथा किन्तु उनका पालन कलिकाल से ससभव मानकर आचार्य घरए। न ६

विशेष वाक्यों का उपदेश दिया जिन्का साराश इस प्रकार है-

१ (१) बमानुष्ठान वो अगवत्के द्वयं समक्ष कर करना चाहिए, धौर फलेकबा रहित होकर भाषनमञ्ज वा जब परना चाहिए । श्री भाष्य की आदर से श्रवण-मनन करना चाहिए। इस भाष्य का नात म प्रवार करने से ईश्वर के कूसे हो जाता है।

(२) यदि इसमे श्रसमय हो तो द्राविड यन्यो का अहर्निश पाठ करना चाहिए।

 (३) यदि यह भी न हो सके तो दिव्य देशों में भगवरल क्र्यं करना चाहिए श्रीर भगवरमूर्तियों की प्रतिष्ठा करनी चाहिए।

पुर्व यदि यह भी न हो तो अयं ने सहित निरन्तर मुस्तह्य का धनुसन्धान

करना चाहिए।

—(५) यदि इसमे भी गति न हो वो दिव्य देशों में कुटी बनाकर निरन्तर बास करना वाहिए।

(६) यदि ऐसा भी न कर सबे तो, जान प्रविन वैराज्य पुक्त शरणाति धम के प्रमंत्र अहनार समता मुक्त प्रगवद अक्तो के आध्य मे सदा रहना चाहित !

यह सम्प्रवाय श्री (लक्ष्मी) के नाम से प्रसिद्ध है, वह सिद्धान के सिद्धान वार्यों भी जी ही थी। श्री परावर ज्यास वगड़ थ, आवि इस सप्रवाय के प्रसिद्ध वार्या भी जी ही थी। श्री परावर ज्यास वगड़ थ, आवि इस सप्रवाय के प्रसिद्ध वार्या है । कहा जाता है, जावार श्री रामगुज ने कालेपुर्ण ट्यामी से क्ष. प्राच किय में स्थित पराव के स्थाप है । सिंत में प्रमेश उपाय हैं पराव को सास पर हों य प्रवास को सास पर हों। य प्रवास के साम वार्य होंगा है कि हम अपनी की जिल्लास की स्थाप के स्थाप के स्थाप के साम के साम पराव हों हम अपनी की जिल्लास की स्थाप के स्थाप के स्थाप के स्थाप के स्थाप के स्थाप के साम की साम प्रवास के साम प्य

नहा जाता है नि सी रामानुजावार्य ने ७४ पीठो नी स्थापना की यी। नावान्तर में भी बरबर मुनि स्वामी ने प्योठो नी स्थापना की। इन पीठस्य भागार्यों और क्षीमन्तों में द्वारा ही इस सम्प्रदाय की शीवृद्धि हो रही है।

#### ग्रवत र शिकाः

#### प्रथम अध्याय

#### (प्रथम पाद)

मंगलाचरण भूमिका अध्याय की अवतरणिका जिल्लासाधिकरण (मृत्र १) अय और अतः शब्द का अर्यु, निक्षण, प्रह्म और जिल्लासा शब्दाण्य वर्म जिल्लासा और अह्मिनिशसा का पौर्वापय कम्, निक्षण, वहा मीमांसा और कर्म भीमांसा की एक शास्त्रीयता का प्रतिपादन-अध्ययन विधि और स्वरूप निस्तुण।

पृ०१-≖

लघु पूर्वपक्ष

महा मीमांसा के लिए केंग्रें मीमांसा की अन्येक्षता की सम्पेक्षता की सम्पेक्षता का खण्डन । तत्रवसित का खण्डन । तत्रवसित का खण्डन । तत्रवसित का सित्त का स्वाद महावावय जिनत ज्ञान से विवद्या निवृत्ति का समर्थन एवं श्रवण मनन आदि के स्वरूपों का निक-पण ।

905-83

लघु सिद्धान्त

वावय जन्य ज्ञान की मोझ साधनता का खण्डन, तया णास्त्रोक्त "ज्ञान" और "बेदन" वादि शब्दों की द्यानार्थकता का प्रतिपादन, द्यान की ध्रावानु-स्मृति रूपता, मिक रूपता तथा मोझ साधनतों का समर्थन एवं महाजिज्ञासा में कर्म ज्ञान की आवश्यक्ता का समर्थन ।

प्ट०१३-२४

महा पूर्वपक्ष

गांकर मत उत्थापन:-तृह्य सत्यता, जगन्मिण्यात्य एयं निध्यात्व का लक्षण। विवद्या का लक्षण वौर स्वरूप निरूपण। क्ष्मित्वत्वान से अविद्या निवृत्ति का-समयन। प्रत्यक्ष्मित्व साथ शास्त्र की विरुद्धता में शास्त्र की प्रधानता तथा सगुणवाक्य की अपेक्षा निर्गुण बोधक वाक्य की प्रधानता का समर्थन ।

"सत्यज्ञानमनन्तं' श्रादि पदो की निर्विशेष वस्त् मात्र बोधकताका निरूपण और लक्षणा वित्त विचार। सामानाधिकरण्य विचार। भेद प्रतीति की मन्यताका लण्डन । अनुसूति की मद्द्याना, स्वप्रका-शता, नित्यता, निविकारता एकता और आत्मता का समर्थन । विषय विज्ञातः। और ज्यावहारिक "अह" पदार्थं की अनात्मकता का विश्लेषण ।

### महा सिद्धान्त

- निरसन:- निर्विशेष वस्तु की ٤. प्रप्रामाणिकता तथा सविशेष वस्तु ग्राहिता का निरू-पण । शु<u>ब्द प्रमा</u>ण की सविशेष वस्तु ग्राहिता का । स्थापन, वेदात सम्मत निविकल्प ज्ञान निरूपण
- स्थापन, जवारा तथा नैय्यायिक निविकत्प ज्ञान का <u>खण्डन</u>। भेदाभेदवाद का निराकरण <u>अनुमान, की</u> सविशेष ₹. वस्तु विषयकताका निरूपण। प्रत्यक्षे की सन्मात्र ग्राहिता का खण्डन तथा भेदबाद मे आरोपित दोवों
- का प्रत्याख्यान। शरीर सस्थान की स्थापना, घटादि वस्तु के मिथ्या-₹. नुमान का खण्डन तथा सत् और अनुमूर्ति की एकता निराकरण। अनुभृति की स्वप्रकाणता, नित्यता निविकारता और एकता का निराकरण। सवित' (अनुमूति) की बात्मता का निराकरण तथा "अह' पदार्थ की आत्मता ज्ञान स्वरूपता भौर ज्ञानशोलता का समर्थन । ज्ञाता के मिथ्यात्व का खण्डन, विकार-शील अतू करण की ज्ञातृता का निराकरण, परोक्त ज्ञातृताकी व्यवस्था काँदोप कथन। सर्वित् और **आत्मा की अज्ञानाश्रयता का खण्डन** । सुपुष्ति आ**दि** बनस्थाओ मे"अह" पदार्थ के प्रकाश का समर्थन. मोक्षदशा भे भी "अह" पदार्थ की अनुवृत्ति का

समर्थेन ।

षास्त्र और प्रस्यक्ष के विरोध में भास्त्र की प्रधानता या प्रामाणिकता का खण्डन भेदवासना की दोयरूपता का निराकरण। प्रसत्य या मिथ्या पदार्थ जन्य सत्य-भान की उत्पत्ति का खण्डन | स्फोटवाद का निराकरण।

वेदांत वावयों की निविशेष वस्तुमात्र वोधकता खण्डन पूर्वक सविशेष वस्तु बोधकता का स्थापन। पराविद्या की सविशेष वस्तु बोधकता का समर्थन। पराविद्या की सविशेष वस्तु बोधकता का समर्थन। 'सार्य जानमन्त्रत' श्रुति के सत्य आदि पदों की अज्ञ डार्यना में सामानाधकरण की अनुपपित का प्रवर्शन तथा सविशेषायंकता का निरूपण। सगुण और निर्मुण बोधक श्रुतियों की मिन्न भिन्न विद्या की सार्यकता निरूपण पूर्वक विरोध का परिहार। अह्म की जानुना एव जेयना के निर्मुण का खण्डन। बह्म की भी प्रतियोदक एवं भेद निर्मुणका श्रुतियों की स्वमानुसार व्यावध्या और विद्या स्वावध्या और स्वमानुसार स्विशेष प्रावक्ष हो निर्देश प्रतियोदक स्वमानुसार सविशेष मान से, प्रतिपादन में, परपक्ष द्वारा प्रसुत्त, भूति स्मृति वावयों की, स्वमतानुसार सविशेष मान से, प्रतिपादन तथा उन वावयों की उपबृह्ण विधि का निरूपए।

जीव और ब्रह्म के भेष उपपादन के लिए "हासुपणी" आदि श्रुति का निरूपण तथा मुक्तावस्था में भी दोनों की प्रयक्ता का विवेचन ।

अतिवा करुपना में दोष प्रदर्शन:- (i) श्रविचा की ब्रह्मायमता का निराकरण (ii) अविचा द्वारा त्रह्म तिरोधान की <u>अनुपपति</u> (iii) अविचा द्वारा त्रह्म तिरोधान की <u>अनुपपति</u> (iv) अविचा की दोष रूपता की अनुपपति (v) धन या अन्यकार की विद्यता की अनुपपति (v) तम् या अन्यकार की द्वव्यता का समर्थन (vi) अज्ञान की भाषरपता का विवेचन (vii) अविचा की भाषरपता के खण्टन

के प्रसंग में अविद्या की प्रत्यक्ष विषयता की स्थापना अविद्याऽनुमान का खण्डन, अनिर्वचनीय ख्याति और असरस्याति आदि का दूपण ज्ञापन एवं सरस्याति का समर्थन । तत्त्वमसि महावानय के शर्थ निरूपण के प्रसंग में अभेदवाद तथा औपाविक एव स्वाभाविक भेदाभेद वाद में सामानाधिकरण्य की अनुपपत्ति का प्रदर्शन।

मनुष्यादि गरीरों में आत्म विशेषणता का समर्थन। चेतन और अचेतन सभी वस्तुओं की ब्रह्म शरीरता एवं ब्रह्म की ही कार्य कारणात्मक अवस्था का प्रतिपादन । ब्रह्म कत्विज्ञान में अज्ञान निवृत्ति की अनुपपत्ति । सूत्रार्थ योजना और ब्रह्म विचार की

ष्यर्थताका संशय। ब्रह्म विचार की आवश्यकता का प्रतिपादन, शब्द और अर्थ संबंधी प्रतीति के नियम का निरूपण, वेद की कार्यपरता के पक्ष में भी बहा जिज्ञासा की आव-श्यकताका प्रतिपादन। गब्द की कार्यपरताका खण्डम । "शेप" के लक्षण और विषय तथा कृत्युहै-

ξ.

٤.

ŧ.

₹.

₹.

श्यता एवं ''नियोग'' पर विचार । पु॰४६-२२व २ जन्माद्यधिकरण (सूत्र २)

सुतार्थं निरूपण, जगज्जन्मादि के लक्षण में आपत्ति. तया विशेषण, विशेष्य भाव पर विचार। [सिद्धान्त] ब्रह्म की जगण्जनमादिलक्षणता का सम-र्षन, "सरम-ज्ञान-अनन्त" शब्दों की व्याख्या निविशेष ब्रह्मवाद में ''ब्रह्मजिज्ञासा'' धौर ''जन्माद्य-

स्य मतः" इन सूत्रों की अनर्थकता का प्रदर्शन । पृ०२२५-३६ ३ शास्त्र योनित्वधिकरण (सूत्र ३) १.

सूत्रायं निरूपण। पूर्वंपक्ष-त्रह्म की शास्त्रयोनिता पर आपत्ति।

ą. उत्तरपक्ष--ब्रह्म के संबंध में प्रत्यक्ष की अविषयता एवं ब्रह्म की अनुमेयता का समर्थन। [सिद्धान्त]—ब्रह्म की शास्त्रयोनिता का प्रतिपादन ٧. और अनुमेयता का खण्डन। 90735-83 ४ समन्वयाधिकरण (सुत्र ४) ₹. सूत्रार्थे निरूपण, ब्रह्मबोधक वेदांत वाक्यों की व्ययंता और ब्रह्म की शास्त्रप्रमाणकता पर संग्रय । वेदांत वाक्यों की व्यर्थता का परिहार और नियोग ₹. विधि पर विचार मोक्ष की उत्पत्ति ग्राप्ति आदि साध्य विलक्षसाता का प्रतिपादन, ग्रब्द आदि 'विधियों पर की गई शंका का परिहार तथा शब्द द्वारा अपरोक्ष ज्ञानोत्पत्ति का समर्थन। जीवनमुक्ति सिद्धान्त का खण्डन । मोक्ष की ज्यान ₹. नियोग साध्यता का समर्थन । मैदाभेदबाद का निराकरण, जीवबहा के स्वामाविक ٧. अभेद तथा औपाधिक भेद का प्रतिपादन। [सिद्धान्त]-प्रह्म की शास्त्र प्रमाणकता, और सिद्ध ٧. वस्त प्रतिपादन में शब्द शक्ति का समर्थन । - पु०२५१-६१ ५ ईक्षत्यधिकरण (सूत्र ५-१२) सांख्यीयत प्रधान की जगत् कारण अनुहुंता ज्ञापन, ŧ. प्रधान की जगत्कारणता पर संशय भीर समर्थन, प्रधान की अशब्दता का प्रतिपादन और जगत कारणता का खण्डन । ईक्षणश्रुति की गौणायंता की कल्पना करते हुए, ۹. प्रधान में ईक्षणता की संमावना, तथा उसकी ईक्षणता का निराकरण। प्रचान की सत्शब्द प्रतिपादकता का खण्डन । ۹.

हेमता वचन के अभाव हेतुक प्रधान की सत्शब्द प्रतिपादकता का निराकरण। प्रधान की सत् शब्द वाच्यता के समर्थन में प्रतिक्षा विरोध का निर्देश। जीव की सुपुतावस्था में प्राप्त सत् स्वरूपता के साधार पर, प्रधान के लिए प्रयुक्त सत् शब्दकता का खण्डन।
समस्त थेदात वावयों की ब्रह्मकारणावगित के आधार पर प्रधान की जगतकारणता का निराकरण एवं यहा की जगत कारणता का प्रतिपादन। सत्य संकल्य आदि श्रुति के आधार पर सगुणप्रहा की जगरकारणता का चिवशेष विकास

ब्रह्मवाद का खण्डन । —पू॰२६२-३०६ ६ श्रानन्दमयाधिकरण (सूत्र १३-२०) श्राधिकरण की मूर्मिका । वेदात वाषयोक्त ''आनन्दमय'' शब्दायें के सम्बन्ध में संग्रय एवं उसकी जीवायेता की कल्पना,

ŧ.

₹.

٩.

में संगय एवं उसकी जीवायेता की करपना, शालाचनद्र गांदि प्रस्तात से आनन्दमय के जीवाय का प्रतिपादन । शंकर सम्मत 'पुष्य मह्मा' श्रृति पर विचार ।
[सिद्धान्त]—आनन्दमय की परम्रह्मता का निहपण तथा उसके जीवत्व यहा का निरसन ।
प्रमुद्धा के जीवनाव और ज्यात्कारणमान के

पण तथा उसके जीवत्व पक्ष का निरसंस ।
परव्रहा के जीवजाव और जपत्कारणमाव के
मिट्यात्व का निराकरण । उत्त्वमिस धादि वाच्यों
में सलाणा तथा उनके जीपलक्य समानाधिकरण्य
पर विचार, प्रासंगिक रूप से जीवनीय "अरुणाधिफरणन्याय" से सूत्र का उपसंहार ।
भयट् प्रस्पम के विकाराय का निराकरण तथा प्राचुव्याम का समर्थन । जानन्द हेतुता से परमात्या की
सानन्दमयता तथा मौत्रविषक हेतुता से आनन्दमय

की परमात्मकता का समर्थन ।

|                                 | <b>,</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|---------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| ፟፟፟፞፞፞፞፞፞፞፞፞፞፞፞፞፟፟፟፟፟፟፟፟፟፟፟፟፟፟፟ | बढ़, मुक्त आदि अवस्थाओ वाले जीव की आनन्द- मयता से अनुपात्ति तथा आनन्दमय से उसका भेद दिग्दर्शन। सृष्टि विषयक संकल्प वाले सृष्टा का आनन्दमय के रूप में समर्थन और उसी हेतु से जीवात्मा की पृथकता का प्रतिपादन। आनन्दमय ब्रह्म की प्राप्ति से जीव के आनन्दी होने के आधार पर जीव की भिन्नता का उपपादन। —प्३०६-४४ |
|                                 | ७ अन्तराधिकरण (सूत्र २१–२२)                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| <b>१</b> .                      | पूर्वपक्ष—- आदित्य मण्डलस्य और नेत्रस्य पुरुष की<br>जीवमाव और देवसाव आदि रूपो में संसावना।                                                                                                                                                                                                                  |
| ₹,                              | (सिद्धान्त)आदित्य और नेत्रमध्यवर्ती पुरुष की परत्रह्मता की उपस्थापना। परत्रह्म की सगुणता तथा मक्तानुबह से विचित्र जगदाकार के रूप में आदिमीवता का वर्णन। भेदोक्ति के आधार पर अज्ञि और आदित्यपुरुष की जीव से पृथकता कापृ०१४४-६१                                                                               |
|                                 | = झाकाशाधिकरण (सूत्र २३)                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| ₹.<br><b>२.</b>                 | पूर्वपक्षआकाश शब्द की भूताकाश रूपक शंका।<br>(सिद्धान्त) आकाश शब्द की परप्रहासा का<br>प्०१६१-७०                                                                                                                                                                                                              |
|                                 | ६ प्राणाधिकरण (सूत्र २४)                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|                                 | आकाश के बुद्धान्त से प्राण शब्द की परमार्पता का प्०१७००१                                                                                                                                                                                                                                                    |
|                                 | १० ज्योतिरधिकरण (सूत्र २५–२५)                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| १.<br>२.                        | क्योति शब्द की बादित्य आदि अर्थों में शंका ।<br>(सिद्धान्त) ज्योति शब्द की परब्रह्मता का उपपादन ।<br>गायत्री छन्दोल्लेख्य ज्योति शब्द की अब्रह्मता की<br>शंका का निरास । भूत, पृथ्वी, शरीर और हृदय                                                                                                          |

कर्म फशील्लेख होने से भीवता की ब्रह्मता में संशय गुहा प्रविष्ट आत्माओं की जीवता बीर ब्रह्मता का समयेन कठीपनियाद् के वाक्यों की पर्यालोचना द्वारा ब्रह्म पक्ष का समयंन। —प्०४०४-१४

₹•

## ३. अन्तराधिकरण (सूत्र १३-१८)

### ४ अन्तयभ्यिधकरण (सूत्र १६-२१)

- पूर्वपक्ष-अन्तर्यामी शब्दक का पृथ्वी आदि की अधिष्ठात्री देवता के अर्थ में समर्थन ।
- १. (सिद्धान्त)-अन्तर्यामी शब्द की ब्रह्मार्थकर्ता का प्रति-पादन अन्तर्यामी शब्द से संख्योक्त प्रधान और जीव के अर्थ के संशय का समाधान । काण्य और माध्य-व्हिन शासीय पाठ के अनुसार जीव और अन्तर्यामी का भेद प्रदर्शन । —-पु॰४२४-११

### ५. श्रदृश्यत्वाधिकरण (सूत्र २१-२४)

 पूर्वपक्ष--शास्त्रोमत अदृष्यत्व आदि गुण युक्त पदार्यं की जीवता या प्रधानता के विषय में विचार ।
 (सिद्धान्त)--अदृश्यतादि गुण सम्पन्न पदार्थ की महा। पंकता का प्रतिपादन । ₹

۲. द्यादि गामत्री के चार रूपों का निरूपण तथा गायत्री का ब्रह्म के रूप में उपपादन । सप्तमी एवं पंचमी विभिन्त से निदिष्ट ज्योति शब्द की अब्रह्मार्थता का तिरास। -q 0 3 6 8.1 ११. ऐन्द्रप्राणाधिकरण (सूत्र २६-३२) ऐन्द्र प्रोक्त "प्राण" शब्द की जीवादि वर्ष में शका ₹. तथा परमात्मार्थं रूप से उसका समाधान । जीवार्यं रूप से पुनः शंका तथा प्राण की अध्यारम ₹. उपदेश के रूप से यहल चर्चा होने से उसकी ग्रह्म रूपता का सृद्द उपपादन । मास्त्रलब्ध ज्ञान के अनुसार ऐन्द्र कृत उपदेश की ą. परमारमपरता का समधन। प्राण शब्द की मृत्य प्राणार्थं रूप से की गई शंका का सतक समाधान 1-प्र३७६-(द्वितीय पाद) विषय, भूमिका, प्रथम पाद से संबंध, प्रथम पाद के विषय का .संक्षिप्त विवरण, द्वितीय, तृतीय और चतुर्य पादों के वक्तस्य विषयों की पूर्व पीठिका । -पू. १०४. १ प्रसिद्ध्यधिकरण (सूत्र १-८) पूर्वपदा-श्रुरमुक्त मनोमयादि विशिष्ट पदार्थ की ŧ. जीवता तथा बहा शब्द की बीवायंवा का समर्थन। (सिद्धान्त)--मनीमपादि शब्द और यहा शब्द की ķ, परवद्यार्पता का निरूपए। मनोमयादि यावयोत्ता मुपाराशिका ब्रह्म संययी उपपादन । जीव कत्ता और वर्भता का विरोध, बह्य संबंधी अनुकृत शब्द विशेष तथा स्मृति प्रमाणों या प्रदर्शन । एदय में क्षता की स्पिति का प्रतिपादन तथा हृदयस्य प्रह्म भी मंत्राच्य भीन प्रसंवित का प्रत्याच्यान । -- 90356-

कहा की स्थिति का प्रतिपादन तथा हृदयस्य ब्रह्म की गंनाच्य नीग प्रसंकित का प्रत्याच्यान । —-पू॰ २. क्षताधिकरण (सूत्र ६-१२) १. बाह्मण सादि समस्त की जीवना का समयंत, सर्व-कोक्ता हेतुक चनकी ब्रह्मता का प्रतिपादन । कर्मं फशीर्लेख होने से मोक्ता की ब्रह्मता में संशय गुहा प्रविष्ट बात्माओं की जीवता और ब्रह्मता का समर्थन कठोपनियाद् के वावयों की पर्याचीवना द्वारा ब्रह्म पक्ष का समर्थन। —-पृ०४

۹.

۲.

₹.

ŧ.

# ३. ग्रन्तराधिकरण (सूत्र १३-१८)

पूर्वपक्त—मेत्र पुरुष की जीवता का अनुभोदन ।
(सिद्धान्त) श्रक्षि पुरुष की परमारमकता का निरुपण ।

गगत की स्थिति परिचालन आदि के आधार पर
अक्षि पुरुष की परमारमकता का उपपादन । "कंख

महा" इरवादि श्रुषि कथित मुत्रिविशिष्टा मिधान के
अनुसार परमारमा का निर्धारण । उपकोशल
उपायमा वर्णित मृथित संवाद द्वारा परमारमा का
उपपादन । निर्यात, स्थिति और तदसंभवता हेतु

के खायारमा और जीवारमा की अक्षि पुष्पता का

मित्रिया।

—प्०४१४-१:

## ४ मन्तर्याभ्यधिकरण (सूत्र १६-२१)

 पूर्वपक्ष-सन्तर्यामी शब्दक का पृथ्वी आदि की अधिष्ठात्री देयता के नर्य में समर्थन।

१. (सिद्धान्त) - अन्तर्यामी शब्द की मह्मार्थकर्ता का प्रति-पावन अन्तर्यामी शब्द से सांख्याकत प्रधान और जीव के अर्थ के संभय का समाधान । कावन और माध्य-न्दिन शाक्षीय पाठ के अनुसार जीव और अन्तर्यामी का भेद प्रदर्शन । ---प्०४२४-११

### ५. श्रदृश्यत्वाधिकरेण (सूत्र २२-२४) पूर्वपक्ष--शास्त्रोक्त अदृश्यत्व आदि गुण युक्त पदार्थ

की जीवता या प्रधानता के विषय में विचार। २. (सिद्धान्त)—अदृश्यतादि गुण सम्पन्न पदार्थ की नहार्ग पैकता का प्रतिपादन।

एक विज्ञान से सर्व विज्ञान रूप विशिष्ट फल निधान . तथा जीव की अपेक्षा श्रेष्ठत्वामिघान के आधार पर अन्तर्यामी शब्द की जीव और प्रधानार्यंकता का निराकरण। परापराभेद से द्विविघ विद्याका निरूपण। ब्रह्म प्राप्ति के उपाय भूत अपरोक्ष ज्ञान की भक्तिरूपता का प्रतिपादन तथा अंगहीन और अययानुष्ठित कर्मकी निष्फलता ज्ञापन।

-408#\$-80 ६. वैश्वानराधिकरण (सूत्र २५-३३) पूर्वपक्ष:-वैश्वानर शब्द से जाठराग्नि, भूताग्नि और देवता शर्यं की संभावना का सशय। (सिद्धान्त) परमात्मा के विशेषधर्मों के आधार पर वैश्वानर की परमात्मकता का प्रतिपादन। अग्निमूर्घा इत्यादि के निर्देश से वैश्वानर की परमात्मकता का

निरूपण । पूर्व सूत्रीय युक्ति से देवता और भूतारिन की वैश्वानरता का खण्डन। वैश्वानर की ब्रह्मता का जैमिनि के मतानुसार भविरोध और उपपति । भारमरम्य भीर बादरि जाचार्यों के मत से अविरोध का उपपादन जैमिनि मतानुसार वैश्वानर उपासना तया जपासक के वेह में उपास्य का विवेचन । --प्०४४०-४५

(वृवीय पाद)

# १. घुम्वाद्यधिकरण (सूत्र १-६)

पूर्वपत-- स भूलोक आदि के आश्रय के रूप में अभि हित पदार्थ की जीवता की संभावना का संशय। (सिद्धान्त)-लोकाभिह्ति पदार्थं की परमारमकता की, उपस्थापना, भेद निदम हेतुक जीवता का खण्डन, प्रकरणानुसार ब्रह्मार्यकता का समर्थन । -40x64.65

२. भूमाधिकरण (सूत्र ७-८)

भूमा शब्द की व्याख्या

- पूर्वपक्ष--भूमा की जीवता का संशय ₹. (सिद्धान्त)-भूमा की परमात्मकता का निरूपण तथा 3-उसकी सुखरूपता आदि विशिष्ट गुणी का उप-पादन । —पू०४६२–७७
  - ३. ग्रक्षराघिकरण (सूत्र ६-११) पूर्वपक्ष--वेदोक्त अक्षर शब्द की प्रधान, जीव और
- पर ब्रह्म अर्थों में अभिशंका उत्यापन पूर्वक प्रधान और जीव के अर्थ में संभावना का संशय। (सिद्धान्त) सर्वे जगत् विधारकता, सर्वशास्ता और ₹.

अच्यतस्य के आधार पर अक्षर तत्त्व की परब्रह्मार्थकता का प्रतिपादन । -40800-±\$ ४. ईक्षति कर्माधिकरण (सूत्र १२)

त्रीमात्रिक प्रणवोपासना की प्रतिपादक श्रुति के ग्रर्थ का विवेचन । उपास्य "पर पुरुष"की जीवार्यकता का निरास, ईक्षणीय "पर पुरुष" की ब्रह्मात्मकता का प्रतिपादन । -- q o४=₹-=¢

५. दहराधिकरण (सूत्र १३-२२) पूर्वपत-"वहराकाश" की जीवारमकता और भृता-

काशता का संशय।

ŧ.

۲.

٤.

(सिद्धान्त) सत्यकामता झादि विशिष्ट गुणों के आधार ₹. पर दहर की परब्रह्मता का निरूपण। सुपरित में जीवों की दहराकाश गति की प्रकाशिका ŧ.

भूति, बहर के लिए प्रयुक्त ब्रह्मलोक मध्द के उल्लेख त्तपा दहरके यहा संबंधीय गुणों के आधार पर उसकी परमात्मकता का समाधान । गति थुति के अन्यार्थ का निरूपण। विश्वधारण ٧.

महिमा, अपहतपाप्मता घादि विशिष्ट गुण, के अनुसार दहर की ब्रह्मात्मकता का उपपादन। दहर की जीवताविषयक संगावना का समाधान

ķ٠ जीव की भविद्या रहित अवस्था के प्रदर्शन के निमित्त दहर की जीवोल्लेखता का निरूपण । अल्पत्व श्रुति के आधार पर अन्नहाभाव संवन्धी ग्रंका का समा-धान । दहर के धनुरूप धवस्या वाले जीव को ही दहर स्वीकारने का निराकरण तथा स्मृत्यानुसार भी दहर को बहारूपकता का निरूपण । —प्॰४८७~४०६ ६ प्रमिताधिकरण [सूत्र २३-४१] पूर्वपक्ष--ग्रंगुष्ठ परिमित पुरूप की जीवात्मकता और

۲.

₹.

ŧ.

٦,

ŧ.

परमात्मकता के विचार में जीवात्मकता का समर्थन ।
(सिद्धान्त)—अंगुष्ठ परिमित पुरुष की परमात्मकता
का उपस्थापन सथा मानव हृदय के परिमाणानुसार
पुरुष की अंगुष्ठ परिमित की सिद्धि । —पृ०५०६-६
१ प्रासंगिक देवताधिकरण [सूत्र २५-२६]
पूर्वपक्ष—मनुष्य भिन्न खीवों का उपासना में अनधिकार प्रदर्शन ।
(सिद्धान्त)—मनुष्येतर देवतादिकों के उपासनाधिकार का प्रतिपादन तथा उनकी शरीरता का समधन । देवताओं की शरीरता स्वीकारने में, अनेकों

(सद्धान)—मनुष्यतर द्वतादका क उपासनाधकार का प्रतिपादन तथा उनकी शरीरता का समवंन। देवताओं को शरीरता स्वीकारने में, अनेकों
मनी में उनकी युगपर उपस्थित की अतंमायना
का निराकरण तथा दैदिक शब्द के विरोध का
परिहार। देवादिसृष्टि की शब्द पूर्वकता का
प्रतिपादन तथा मंत्रमय देद की नित्यता का समयंन।
प्रतिक प्रतम के अन्त में समानाकार सृष्टि का
समयंन।

(म) प्रांसिंगिक सम्बद्धिकरण (सूत्र २०-३२)
पूर्वपदा—मयु आदि विद्याओं में, वसु वादि देवताओं
के उपासना अधिकार के असंभव होने से जीमनी के
भतानुसार उपासना में देवताओं के अनिधकार का
विवेचन। ज्योतिसंय ब्रह्मोपासना मात्र में अधिकार
का साधन।

- (सिद्धान्त)—वादरायण के मतानुसार देवताओं के ₹, उपामनाधिकार का प्रतिपादन । --qo 4 २ १ -- २ ५ (iii) प्रासंगिक श्रपशूदाधिकरण (३३-३१)
- पूर्वेगक्ष--ब्रह्मविद्या में शूदों के अधिकार ۶. समर्थन । (सिद्धान्न) – ब्रह्म विद्या में शूदों के अनिधकार का ₹, उपस्थापम,ब्रहा विद्यार्थी जानभूति की क्षत्रियता का प्रतिपादन, चित्ररथ वंशीय राजा अभिप्रतारी के साहचर्य निर्देश से जानश्रुति की क्षत्रियता की पुष्टि। ब्रह्मविद्या में उपनयन अपेक्षित होने से णुद्रों के वेद श्रवण, अध्ययन और अधिकार रहित होने की पुष्टि । स्मृति प्रमाणों से भी अन्धिकार का समर्थन । निविशेष ब्रह्मवादी मत से शुद्र के अन-धिकार की अनुपपत्ति। अधिकरण की परि-समाप्ति-ज्योति शब्द से बल्लेख परिमित पुरुप की परग्रह्मताका प्रतिपादन तथा अन्य संभावनाका निरास। —q∘k२k-४३

७ अर्थान्तरत्वधिकरण (सुत्र ४२-४४) पूर्वंपक्ष-नामरूप निर्वाहक आकाश शब्दोक्त आत्मा में मुक्तात्मा और परमात्मा की सभावना की तुलना मे मुक्तारमा का समर्थन ।

₹.

₹

٤.

(सिद्धान्त) — सुपुष्ति और उत्कमण काल में आकाश और जीव के स्पष्ट भेद उल्लेख होने से तथा बाकाश के लिए प्रयुक्त पति शब्द के प्रयोग से आकाश की परमारमकना की पुष्टि। —प् ---पृ०*५४३-४६* 

### (चतुर्थपाद)

१. ग्रानुमानिकाविकरण (सूत्र १-७)

पूर्वपक्ष-कठोपनिद् के "महतः परमन्यक्तम्" मंत्र के आधार पर सांख्य परिकल्पित प्रधान की जगतका-रणताकी कल्पना।

```
ঽঽ
        (सिद्धान्त) - अध्यक्त शब्द से रयस्प से परिकल्पित
        शरीर के निर्देश से, अव्यक्त शब्द की सूक्ष्म शरीरता
        का समयंन तथा रथरूपक की सार्यकरा का
         विवेचन । ज्ञेयता के अभाव से प्रधान का निराक-
         रण। प्रधान में ज्ञेंयता की सभावना का खडन करते
         हुए प्राज्ञ आत्माको ज्ञेयनाको पृष्टि । परम पृरुष,
         उसके उपायक तथा उपासना प्रणाली संबंधी
         प्रश्नोत्तरो का उल्लेख। महत् शब्द के द्टास्त से
         साल्योक्त प्रधान की समाबना का निराकरण । -- प०४४०-६४
                २ चमसाविकरस स्त (८-५०)
          पूर्वपक्ष-वेदोक्त अजा शब्द की साख्योक्त प्रधाना-
  ۲.
         यंता का समयंत ।
  ş
          (सिद्धान्त)-चमस दुष्टान्त से प्रधान के अपरिग्रह
          कानिरूपण । ब्रह्मीरपन्न अवा ग्रहण के हेतुतयो
          आदित्य की मधुरव कल्पना के समान, ब्रह्मकारणिका
          प्रकृति की अजस्य करपना की सगति का प्रदर्शन।
          अजा शब्द की शाकर मतोक्त तेज, जल और अन्नार्थ
          प्रतिपादकता का निराकरण।
                                                  30-x310p-
             ३. सख्योपसग्रहाधिकरण सूत्र (११-१३)
          पूर्वपक्ष- "पंच पवजनाः" श्रुति से साख्योक्त प्रधान
   ę
          के पत्रीस तत्त्वों की परिकल्पना ।
           (सिद्धान्त) श्रीत और साख्य के पच्चीस तत्त्वों की
   ₹
          नितास्त भिन्नता से उक्त मत का निराकरण । पचजन
          शब्द से प्राण आदि पाच का तथा काण्य शाला के
          अनुसार ज्योनि गव्द से विषय प्रकाशिका इन्द्रियो
          को पत्र सख्याका निरूपण !
                                                    -पृ०४७६-दर
                 ४. करणत्वाधिकरण सूत्र (१४-१४)
           पूर्वपक्ष-"तदेशत" शृति की प्रधान कारणपरता
   ٤.
           का समयंत।
```

(सिद्धान्त)-आकाश आदि की कारणता के रूप से

अवधारित, परवहा की जगत्कारणता का समयंन

₹.

तथा पूर्ववर्ती वाक्य की अनुवृत्ति के आधार पर परव्रह्म की कारणता का अवधारण। —- पृ जगत्वाचित्वाधिकरण सूत्र(१६-१८)

ሂ

٧.

₹.

Ę

٤.

₹.

पूर्वपक्ष-"यः एतेषा" श्रृत्युक्त पृष्ठप मब्द से सांख्योक्त पुरुष का ममर्थन । (मिद्धास्त)-कर्त्ता पद मे परमान्यता का निरूपण तथा

जीवारमं दर्शन पक्ष का खण्डन । त्रीव और मुझ्य प्राण परता का प्रत्याख्यान जैमिन मत के अनुसार परमात्मक्ता के जाएन के लिए जीव क उस्लेख का निरूपण । — पृ०४५७-११ वावयन्वयाधिकरण [सूत्र १६-२२] पूर्वपक्ष-"आरमा वा अरे" शृति किषत आरमा की जीवता की पण्कित्या। (तिद्धान्त)- समस्त वेदात वाक्यों की ताल्पर्य पर्यालो- चना से आरमा शब्द की जहार्य कता का प्रतिपादन ।

आश्मरथ्य 'अडुलोमि, काशकुरस्त बादि आचार्यो के
मत से भी परमारमकता का प्रतिपादन । प्०४६६-६१६
 प्रकृत्यधिकरण [सूल [२३-२८]
 पूर्वपक्ष-उपादान और निमित्त कारणकी बोकसिद्ध
पृथकता से परब्रह्म की निमित्तकारणता मात्र की
परिकर्पना।
 (सिद्धान्त -सुष्टि विषयक चिन्ता प्रणाली के आधार

पृथयका से परब्रह्म की निमित्तकारणता साव की परिकरणता। स्वा की परिकरणता। साव की परिकरणता। साव की परिकरणता। स्वा सिक्षान्त — मृष्टि विषयक चिन्ता प्रणालो के आधार पर तथा साक्षात् सबंध से ब्रह्म की निमित्त और उपादान कारणता का विवेचन। स्यूल, सूक्ष्म जवस्था मेद से निर्पलता आदि बोचक वाक्यों का उपपादन तथा ब्रह्म के जगदुपादानता बोधक वाक्य का चर्णन। — पृ०६१६-३५ सर्वेच्याख्यानाधिक रेण [सूत्र २९] जगत् कारणता बोधक समस्त वेदात वाक्यों की ब्रह्म कारणपरता का निरुषण। — पृ०६१६-३६

# द्वितीय अध्याय (प्रथम पाद)

१. स्मृत्यधिकरण (सूत्र १-२)

साव्य व्यादिवर्धानो से प्रह्मीक कारणतावादी वेदात का विरोध प्रदर्शन मनु आदि स्मृतियो की सहायता से ब्रह्मकारणाताबाद की निर्दोषता का समर्थन। तर्वज्ञ मनु बादि से अनुमीदित न होने से साख्योक्त सत्यो की अप्रमाणिकता का निरपण। —पृ०६३६-४४

२ योग प्रत्युक्ति क्रियकरण [सूत्र ३] योग सावना से अतिरिक्त सिद्धान्त विषय मे पातव्याल दर्शन की अग्रामा िणुकता का निरूपण । –पृ०६४४–४४

३. विलक्षणत्वाधिकरण [सूत्र ४-१२]

 पूर्वपत्त-विलक्षणताहेतुक अचेतन जगत की चेतन ब्रह्मोपादानकता का प्रतिपेश्व तथा पृथिक्यादि के चेतनाधिष्ठान का प्रतिपादन।
 (सिद्धान्त)—दृष्टान्त और युक्ति द्वारा विराक्षण

दो पदार्थों के कार्य कारणभाव का समर्थन। उत्पत्ति के पूर्व भी त्रहा में जगत् वी विद्यमानता का प्रति-पादन। प्रवयकाल में पिलीन जगत के दोषों से सहा क्लुपता की सभापना की शका का दृष्टात द्वारा समाधान।

४. बिष्ट परिप्रहाधिकरण [सून १३] सारप स्मृति वी तरह, वेदवाह्य सनी स्मृतियो की अप्रमाणिकता ना निरमण। पु॰६६४-६४

प्रमोक्तापत्याधिकरण [सूत्र १४] चेतन अचेतन शरीरघारी ब्रह्म में भी जीव थे समान मोग प्राप्ति की कल्पना ना निराकरण। पृ०६६४-६६

## ६ ग्रारम्भणाधिकरण [सूत्र११-२०]

असद्कार्यवादी कणाद आदि के मतों का दिग्दर्शन स्वमतानुसार कार्य कारण के अभेद का समर्थन । शंकरादि सम्मत जीव ब्रह्मादि विषयक सिद्धान्त का दिग्दर्शन शकरादिमतों का निराकरण। अपने मत स्रोर सिद्धान्त का उपसहार।

कार्माधीन करणीपलब्धि के आधार पर कार्य कारण की अभिन्नता का समयंग । वेदोक्त "असत्" शब्द के अपिन्सर का विवेचन । कार्य कारण के अभेद में पटादि के दृष्टान्त का प्रदर्शन । एक ही बायु के प्राण थपान आदि भेद के दृष्टान्त से एक ही ब्रह्म की विचित्र जगद्कारणता का उपपादन । —पृ० ६६९-०२४,

### ७. इतरव्यपदेशाधिकरण (सूत्र २१-२३)

पूर्वपक्ष—जीव और पहा की एकता के मत मे, सर्वज्ञ त्रह्म ने अपने लिए अहितकर दु.खमय जगत रचना की, इस असंगति की आशंका।

(सिद्धान्त)—श्रुति स्पृति पुराणो के आधार पर जीव मह्म के भेद का उपपादन। जड़ और जीव की मह्म के भेद का उपपादन। जड़ और जीव की मह्म के पार्टिक का प्रदर्शन। स्पूल-सूक्ष्म, जेतना- जेतन प्रारोरक बह्म की कारण और कार्योवस्था का निरूपण । पापाण आदि के द्वस्टान्त से उसकी पुष्टि। अविद्या के हेनु से जीव, बह्म के विभागवादी मत का स्वष्टन। —पु० ७२४-

का खण्डन । — पृ० ७२४-३०,

इत्यसंहार दर्शनाधिकरण (सूत्र २४–२४)
 पूर्वपक्ष-साधन निरपेक्ष ब्रह्म की जगरकर्त्य विद्यानुपपितः
 का दिग्दर्शन ।

**£्कृत्स्न प्रसक्ति भ्रधिकरण (सूत्र २६−३**१) पूर्वपक्ष---निरवयव ब्रह्म के सर्वांश की जगटाकार परिणति की सभावना में संशय तथा उसकी निरा-कारता स्वीकारने में आपत्ति।

(सिद्धान्त)—ब्रह्म की निराकारता के होते हुए भी शास्त्रानुसार असंपूर्ण परिणाम का समर्थन। ब्रह्म-निस्ठ शवित वैचिल्य के ग्राधार पर परिणाम वैचित्य का चपपादन। त्रिगुणात्मिका प्रकृति कारणताबादी सांख्यमत मे दोप प्रमक्ति परमेश्वर

की सर्वशक्तिमत्ता बोधक श्रुति का दिग्दर्शन उपयुक्त साधशो के अभाव में भी बहा की सर्वकारणता का पुष्टि पुष्ट समाधान । --- Fo 077-7 १० प्रयोजनवत्वाधिकरण (सूत्र ३२-३६)

निष्प्रयोजन सृष्टि कार्य मे पूर्ण काम ब्रह्म की ٤. अप्रवृत्ति का समर्थन । ब्रह्म कृत जागतिक सृद्धि की लीलारूपताकावर्णन ।

मृष्टि कार्य में ब्रह्म की विषम दिशता और निदेयता ₹. की शका। जीव के कर्मानुसार जगत् सृष्टि वैचित्र्य के सिद्धान्त से ब्रह्म प्रसक्त वैयम्य और नैघण्य

दीयों का परिहार। सृष्टि के आदि में कर्माभाव की शंका। सृष्टि की अनादिता के हेतु से कर्म के सद्भाव का प्रतिपादन । ब्रह्म सृष्टि की अनादिता के हेतु से मर्म के कारणत्वीपपादक -go 075-8,

धर्म सद्भाव का निरूपण । [ब्रितीय पाद]

१ रचनानुपपत्यधिकरण (सूत्र १-६) सांस्यमत तत्त्व वर्णन और प्रकृति की जगत् कारणता का समयेन स्वमतानुसार प्रकृति की जगत्कारणता

२६

٤.

٦.

की अनुपर्वति दिससाते हुए सांस्य मत खडन ।

जल और दूच के द्रव्टान्त से प्रकृति जगत कारणता के किए गए समर्थन का निराकरण।

ब्रह्म की सुष्टिकत्तृंता में जीव के पुण्यपापानुसार प्रकृति की कारणता का समर्थन। पुण्य पाप की शास्त्रगम्यता, परमेश्वर की दशालुता, और नियहानुप्रह के आधार पर प्रकृति की जगत्कारणता का खंडन।

धेनु मुक्त तृए। **धा**दि की दुग्वाकार परिणिति की तरह, ईश्वर प्रेरणा निरपेक्ष प्रकृति की जगताकार परिणिति के सिद्धान्त का खडन।

पगुसहायक अध तथा लोह सन्निहित चुम्बक मणि की तरह, पुरुष निकटस्य प्रकृति स्फुरण सिद्धान्त का खंडन । सत्त्व, रज और तमोगुण में गुण प्रधान भाव की धनुषपत्ति।

प्रधान में ज्ञान शक्ति के अभाव के आधार पर तरसंबंधी मन्यान्य अनुमानों की धनुपपत्ति का प्रदर्शन । धनुमान के साहाय्य से प्रधान की स्थिति की सिद्धि होते हुए भी उसकी व्यर्थता ज्ञापन। परस्पर विरोधी सिद्धान्तों के आधार पर सांख्यमत की असमंजसता का दिग्दर्शन।

शांकर सम्मत निविशेष चिन्नात्र की पसत् वध मोक्ष भागित सिद्धान्त का खडन।

-683-55

२. महद्दीर्घाधिकरण [सूत्र १०-१६]

वैशेषिक परमाणु कारणवाद का वर्णन एव उसकी सनुपपत्ति का प्रदर्शन । १०वें सूत्र की शांकर व्याख्या में दोष दिग्दर्शन । परमाणगत प्राथमिक कियोत्पत्ति की असंभवता का

वर्णन । समवाय सबध का खडन। युत सिद्धि और अयुतिसिद्धि का विचार तथा समवाय स्वीकृति में अनुबस्या दोप की शका । समवाय सबध की नित्यता

3.

के हेनु से तत्सबनी जगत् नित्यता की मभावना का ज्ञापन । रूप रस आदि गुण सबद्ध होने से परमाणु मे अनित्यता, स्थूलता आदि दोषों की सभावना की विज्ञप्ति। परमाणगत, रुप रस आदि की स्वीकृति और अस्वीकृति दोनों में दोष प्रदर्शन । शिप्टों से अपरिग्रहोत परमाण कारणवाद की उपेक्षणीयता ।—पृ०७६५<sup>१</sup>

३. समुदायाधिकरण [सूत्र १७-२६]

चार प्रकार के बौद्धी के अभिमत सिद्धान्ती का वर्णन ٤. परमाणुजात और पृथिश्यादि जात सघातों की ₹. उत्पत्ति की अनत्पपत्ति अविद्या आदि परस्पर कारण कार्य भाव से समुदायी की उत्पत्ति सिद्धांत का स्वमतानुसार निराकरण। क्षणिकवाद में पूर्ववर्त्ती और परवर्ती क्षण के कारण

कार्यवाद की असभावना का प्रदर्शन, तथा कारण के विना कार्योत्पत्ति की स्वीकृति में प्रतिज्ञा हानि का वर्णन । प्रतिसंख्या निरोध और अप्रतिसंख्या

निरोध की अनुषपत्ति का प्रदर्शन । सुच्छ कारण से कार्योत्पत्ति तथा उत्पन्न पदार्थ की तुच्छता के सिद्धान्त का सण्डन । आकाश की तुन्छता का खण्डन। प्रतिभिज्ञा प्रमाण का सण्डन। सीतांत्रिकाभिमत विज्ञानवाद का खण्डन तथा ٧. प्रयत्न के अभाव में कार्योत्पत्ति की संभावना का समर्थन । -yo 603-

४ उपलब्ब्यधिकरण [सूत्र २७-२६] योगाचार मत से विज्ञानातिरिक्त वाह्यवस्तु मात्र के ١. असद् भाव का समयन । विज्ञानमात्रास्तित्ववाद का खंडन ।

स्वप्न दृष्ट पदार्थं के साथ वाह्य पदार्थं की ₹. विलक्षणता का प्रदर्शन । बाह्य पदार्थ के असद्भाव का संदृत।

५ सर्वयानुपपत्त्यधिकरण [सूत्र ३०] सर्वभूत्यवादी माध्यमिक सिद्धान्त का वर्णन । स्वमतानुसार सर्वभृत्यस्ववाद का निराकरण । —पृ० ७८८-६३,

६ एकस्मिन्नसम्भवाधिकरण [सूत्र ३१-३३]
जेनाभिमत तिद्धान्त का निरूपण। सप्तमगी न्याय
की असगित।
अत्मा की देह परिमितता, तथा सकोच विकास
स्वभाव का खंडन। आत्मा की मोक्ष कालीन परिणाम
की स्थिरता के आधार पर उक्त स्वभाव का
निराकरण।
— पुण्ण्हरू--०२

७ पशुपत्यधिकरण [सूत्र ३४-३ घ]
पागुपत मत का वर्णन । पागुपत की असमजसता का
विवेचन अग्रारीर ईश्वर के प्राकृतिक अभिष्ठान की
ससभवता प्रवर्णन । अग्रारीर जीव के इन्द्रियाधिष्ठान
की तरह परमेश्वराधिष्ठान की स्वीकृति से ईश्वर में
सुखदु:खादि भोग प्रसक्ति की संभावना प्रवर्णन । पशु
पति में पुणा पाप की स्वीकृति से अनित्यतादि दोषो
की संभावना का दिश्वर्शन ।

—प्० -०२-६,

उत्परयसंभवाधिकरण [सूत्र ३६-४२]

पांचरात्र सारवतदर्शन के सिद्धान्त का विवेचन ।
पूर्वन्त-कत्तर्तिवरूप संकर्षण से कारणरूप प्रयुक्त
की उत्पति का विरोध प्रदर्शन ।
उत्तरक्ष-संकर्षण आदि की विज्ञानमय प्रह्मस्वरूपता
हेतुक जीवोत्पत्ति के विवेचक पांचरात्र मत की
प्रामाणिकता ज्ञापन । पांचरात्र चारत्रात्र ही जीव
की स्वरूपतः उत्पत्ति का निषेध तथा पांचरात्र सास्त्र
की येव सम्मतता का प्रतिपादन ।
(सिद्धान्त)—"न च कर्तुः करणम्" इत्यादि सुत्रों की
शकरावार्ष कृत व्याख्या का निराकरण । सांदर्थ

लादि शास्त्रों के साथ पांचरात्र शास्त्र का अविरोध ज्ञापन । उक्त शास्त्र की स्वाभिमत स्वीकृति । —पृ० व्यव्सी

## (वृतीय पाद)

१. वियदघिकरण [सूत्र १-६]

१. पूर्वपक्ष-आकाश की अनुत्पत्ति का संशय।

 (सिद्धान्त)-आकाश की उत्पत्ति का समर्थन तथा आकाशोत्पत्ति बोधक श्रुति की गौणार्थता के संशय का निराकरण।

 पूर्वपक्ष-प्रह्मा शब्द की तरह "सभूत" शब्द के गौण मुख्य दोनो ही अर्थो का समर्थन।

Y. (सिद्धान्त)-एक विज्ञान से समस्त विज्ञान की प्रतिज्ञा के प्राथार पर आकाशोत्वित्ता के सिद्धान्त का श्रीत शब्दों से ही समर्थन । जन्य पदार्थ मात्र की ब्रह्म कार्यता का समर्थन। आकाशोत्वित्त से वायु की उत्पत्ति का वर्णन तथा सद्यह्म की अनुपपित का निरूपण।

- —पृ० =१६-२ २. तेजोघिकरण (सूत्र १०-१७)

पूर्वपक्ष-णुद्ध वायु से तेजोरपित की शंका, तेज से जलोरपित की शंका, जल से पृथिवी उरपित की शंका श्रीत "अल" शब्द के पृथिवी परक अर्थ का हेतु प्रदर्शन।
 (सिदान्त)-आकाशीव शरीरघारी बहा से तथा स्वाधि

(सिद्धान्त)-आकाशांवि शरीरधारी ब्रह्म से वांधु आदि की उत्पत्ति का समर्थन, ब्रह्म से सालात् आकाश आदि की उत्पत्ति का प्रतिपादन । इन्द्रिय और मन की उत्पत्ति के आधार पर ब्रह्म की सालात् कारणता का समर्थन । स्थावर जंगम सभी पदार्थों की ब्रह्म शब्द की मुख्यार्थता प्रदर्शन । —१० ६२६-१२, ३, प्रात्माधिकरण (सूत्र १८)

२, आरमायमस्य (पूर ६७) पूर्वपदा-आकाश आदि की तरह जीवोत्पत्ति की शंका

ŧ.

₹\$

 (सिद्धान्त)-श्रुति और युक्ति के आधार पर जीव की नित्यता का समर्थन तथा एक विज्ञान से सर्व विज्ञान का उपपादन। — पृष्ठ ६३२-३६,

८ ज्ञाधिकरण सूत्र (१६-३२)

जीवात्मा का स्वरूप निरूपरण।
पूर्वपक्ष—जीवात्मा की जैतन्य रूपता का समयंन।
पूर्वपक्ष—जीवात्मा की जैतन्य रूपता का समयंन।
(सिद्धान्त)-आत्मा की जानरूपता का निराकरण तथा
ज्ञान विशिष्टता का प्रतिपादन। जीव की लोकान्तर
गमनागमना बोधक श्रुति के आधार परसर्वव्यापता
का खंडन। जीव को अणु परिमाणता का प्रतिपादन
सोकान्तर गमनागमन में जीव के कर्तृत्व का
समयंन।

8

₹,

विज्ञानमय शब्द से जीव एवं उसकी सर्वव्यापकता मानने वाले सिद्धान्त का निराकरण, उसकी बह्या-र्थताका निरूपण। अणुपरिमाण बोधक शब्द तथा द्रप्टाम्त के आघार पर जीव की अणुता का समर्थन। अणु जीव की सर्वांगीण उपलब्धि का समयन। जीव की हृदयस्थिति का समर्थन । एक स्थित प्रदीपादि की तरह जीव की भी सर्वांगीण ज्ञानरूप अनुमूर्ति का प्रतिपादन । बात्म गुण ज्ञान की आत्मातिरिक्तता का प्रदर्शन। ज्ञान भीर आत्मा के पृथक निर्देश का समर्थन । ज्ञान प्राधान्यता के आधार पर ही, आत्मा में शान शब्द की व्यवहार्यता का सम्मोदन । ज्ञान और भारमा के नित्य साहचर्य के कारण बारमा के लिए प्रयक्त विज्ञान शब्द के प्रयोग का उपपादन । सुपन्ति आदि अवस्थाओं में शान की अप्रतीति होते हुए भी शान की आत्मगुणता का समर्थन। बात्मा की सर्वेद्यापकता और ज्ञानमयता में दोष प्रदर्शन :-- १० ६३६-५०, ४ कत्ताग्रधिकरस्य (सूत्र ३३-३६)

जीवात्मा के कर्त्युत्व का निरूपण। इन्द्रियम्रहण स्रोर परिभ्रमण् मे बात्मा के कर्त्युत्व का निरूपण बुद्धि को कर्तृता स्वीकारने में दोष प्रदर्शन । बुद्धि की कर्त्त्ता में भोगशांकये का उपपादन बुद्धिकर्तृता में समाधिसाधन की असंभवता तथा उसकी भोगकतृता का समर्थन । जीव की कर्तृता होते हुए मो सामयिक कर्मानुष्ठान का उपपादन । —पृष्ट्र-४०-४६

६ परायत्ताधिरकष्ण (सूत्र ४०-४१) जीवकी ब्रह्माधीन कर्तृता का तथा जीवकी चेष्टानुसार ईस्वर प्रेरणाका निरूपण। — प० ५४६-६०

प्रांता।
(सिद्धान्त)—जीव की ब्रह्माणता का प्रतिपादन।
प्रति और स्मृति प्रमाणों से अंगता का जपपादन।
प्रति और स्मृति प्रमाणों से अंगता का जपपादन।
प्रह्म में जीवगत दोप समर्गता संभावना के प्रसंग में
आदित्य आदि इण्टान्तो की प्रस्तुति देहमें से जीवों
के अधिकार में हों का प्रतिपादन। देहमें द और जीव
मेंद के कारण एक के भोग का दूसरे में अमाव
प्रदर्शन। जीव और ब्रह्म की अमेद समर्थक
सामासता का उपपादन। अदृष्ट की भोग नियामकता
का वर्णन। भोगाभिसधि से जीव की अनियामकता
का वर्णन। अंग्रमेंद के अनुसार मोगादि अपवस्था
का एंडन।

## [चतुर्थ पाद]

१. प्रास्पोत्पत्ति ब्रधिकरस्य [सूत्र १–३]

रे। पूर्वपक्ष-इन्द्रियों की उत्पत्ति की शका। रे. (सिद्धान्त)-इन्द्रियों की जन्मनि एक

ŧ.

२

(सिद्धान्त)—इन्द्रियों की उत्पति का समयंत्र, तया अनुत्पति बोधक श्रुतियों की गौछायंता निरूपछ । आकाशादि से भिन्न वायु आदि की सुन्दि का चपपादन । —प्० ८०१-७४,

२ सप्तगत्यधिकरण [सूत्र ४-५]

पूर्वपक्ष-इन्द्रियों की सप्त सख्या का प्रतिपादन । ... (सिद्धान्त)-इन्द्रियों की एकादश सख्या का निरूपशा-पु॰=७५-७=

३ प्राणाणुत्वाधिकरण [सुत्र ६-७] एकादश इन्द्रियों की अणुता का प्रतिपादन तथा म्ख्य प्राण की अणुता का उपपादन । -- To =0=-0E,

४ वायुक्रियाधिकरण [सूत्र ८ ११] मुख्य प्रारा की वायुख्यता तथा वायु की कियारुपता का खंडन। मुख्य प्राण की जीवीपकरणता का निरूपण । प्राण की पंचवृत्यात्मकता का निरूपण ।-प० ८७६-८३

४ **अेव्ठाणुत्वाचिकरण** [सूत्र १२] मुख्य प्राण की अण्ता का निरूपण। -प् दन्हे,

६ ज्योत्याद्यधिष्ठानाधिकरण सूत्र [१३-१४] पूर्वपक्ष-इन्द्रिय, जीवारमा तथा अन्ति आदि देवताओं की स्वतंत्र अधिकामता की शका । (सिद्धान्त)—परमेश्वरेच्याधीन धनुष्ठान का निरूपण

तया परभेश्वर के सार्वभोम अधिष्ठान का वर्णन !-प्॰ ==४-=६ इन्द्रियाधिकरण [सूत्र १४-१६]

प्राणपद वाच्य चक्षु आदि की इन्द्रियता का भेद भृति और स्वमाव वैलक्षण्य के आधार पर मुख्य प्राण की अनिन्द्रियता का निरूपण । -पू॰ वद६-वध, = संज्ञामू तिवल्पित ग्रधिकरण [सूत्र १७-१६] पूर्वपक्ष-व्यव्टि जागतिक सृष्टि की हिरण्यगर्भ

(सिद्धान्त)-व्यष्टि जगत सृष्टि की परमात्मकत्त्रा ٦, का निरूपण।

पूर्वपक्ष-व्यव्टि सृष्टि को जीव कत्तांता की शंका। ŧ. (सिद्धान्त)--ब्रह्माण्ड सृष्टि प्रकरणीय "त्रिवृत्करणा" ۹.

का अयम्तिर निरूपण।

वत्तापर शंका।

ŧ.

₹.

ŧ.

ŧ,

```
į¥
        पूर्वपक्ष-निवृत्कृत आकाश आदि भूत समुदाय के
 ٤.
        पृथक् पृथक् व्यवहार की सभावना की शका।
         (सिद्धान्त) — अधिकता के अनुसार आकाश आदि
 ₹.
        नाम की व्यवहारिकता का उपपादन।
                                               --- qo ==0-E
                       [ततीय ग्रन्याय]
                         प्रथम पादी
             १ तदन्तर प्रतिपरयिवकरण [सूत्र १-७]
         भरीर त्याग करते समय जीव मावी देह के उपादान
         भृतसूक्ष्म को ले जाता है या नहीं, इस पर विचार
          पूर्वपक्ष-मृतसूक्ष्म को न ले जाने की शका।
  ٤.
          (सिद्धान्त)—जीव के साथ भतसूक्ष्म के गमन का
  ٦.
          प्रतिपादन प्रयाण काल मे वागादि इन्द्रियो की अभिन
          सादि मे लीनता बतलाने वाली श्रुति के आधार पर
          उक्त शका का समाधान। पचारिनविद्या के प्रकरण मे
          जल होम का उल्लेख न होने से सूक्ष्मभूतों के
          सहगमन पर उद्भूत संशय का समाधान । जीवी-
          ह्लेख सबंधी संशय का समाधान।
                                               ---पु०न्द६-६०
                 २. कृतात्ययाधिकरण (सूत्र ८-११)
          कर्मयोगी जीवो के चन्द्रमण्डल से लौटते समग्र
          प्राक्तन कमें अवशिष्ट रहते है या नहीं, इस पर
          विचार।
           पूर्वपक्ष-जो कर्म फलमोग के लिए जीव के साथ
    ŧ.
           जाते हैं, उनका चन्द्रमण्डल में ही भीग समाप्त हो
           जाता है।
           (सिद्धान्त)-कर्म के अवशिष्ट फलभीग के लिए ही
    ₹.
           पृथियो मे पुनरागमन होता है, इस मत का
           प्रतिपादन ।
           पूर्वपक्ष- सचित शुभागुभ कर्मानुसार जीव के जन्म
    ١.
           का समर्थम
```

¥. (सिद्धान्त)-वैदिक "चरण" शब्द के आधार पर ववशिष्ट कर्मानुसार ही जन्म का समर्थन । पूर्वपक्ष-स्मृतिशास्त्र विहित आचार की व्यथेता ۷. ज्ञापन । ξ. (सिद्धान्त)--स्मृति शास्त्रोक्त आचार की कारणता का प्रतिपादन बादरि आचार्यं के मतानुसार "चरण" शब्द की पुण्य पापार्थता का निरूपण है -- 40 E06-6 ३. ग्रनिष्टादिकार्याघिकरण (सूत्र १२-२१) यागादिकमें विहीन पापी जीवो की भी चान्द्रमसी ۲. गति की संभावनां का निरूपण । प्रथम यमालय में पापक्स का भोग बाद में चान्द्रमंसी गति की सभावता प्रदर्शन । सात प्रकार के प्रधान नरको का जापन। नरक में ₹. यम की प्रधानता वर्णन । कर्मी और कर्मांग विद्या संपन्न व्यक्तियों की चान्द्रमसी गति का निरूपण। पापपुण्य रहित अज्ञ जीवों की दंशमशकादि गति का वर्णन । स्वेदज में उद्भिज का अन्तर्भाव । --प् ० ६११-१६ ४ तस्वाभाष्यापति श्रविकरण (सन्न २२) धारतमंडल से लौटते समय कर्मयोगियों की आका-शादि स्वभाव\_प्राप्ति का निरूपण। -q - 214-10

४ नातिचिराधिकरण (सूत्र २३)

आंकाश आदि स्वमाव के परित्याग की त्वरा का -- go Etu-ta विवेचंत । ६ श्रम्याधिष्ठिताधिकरण (सूत्र २४-२७)

अम्य जीवों से अधिष्ठत जीव का शस्य प्रवेश वर्णन । धन्नीय हिंसा में निष्पापता का प्रतिपादन । जीव का शस्य से, रेत सेचनक्षम शरीर में प्रवेश वर्णन। स्त्री देह में रेत सिचन द्वारा जीव का गर्भ प्रवेश तथा योनि द्वारा जन्म वर्णन। -40 88=-41

#### (द्वितीय पाद)

#### १ संध्यधिकरण (सूत्र १-६)

पूर्वपक्ष—स्वप्नद्ष्ट पदार्थों की जीवकर्तता का श्रीत प्रमाणों से समर्थन । (सिद्धान्त) स्वप्नदृष्य की मामिकता का वर्णन । परभेश्वर की इच्छानुसार हो जीव की जानैश्वयांदि मास्त के तिरोधान और बंधन मुक्ति का प्रतिपादन । देह संबंध को जीव की मक्ति तिरोधान का कारण जापन । स्वप्नदर्शन की शुभाशुम सूचकता का वर्णन ।

२. तमसाधिकरण (सूत्र ७ ८)

पूर्वपक्ष---हित नामक नाड़ी और आरमा इन दोनों स्थानों में यथा संभव सुपुष्ति की संभावना का संशय। (सिद्धान्त)--नाड़ी, पुरीतत और आस्मा तीनों-स्थानों में सुपूष्ति का निरूपण। सुपुष्ति भंग के समय प्रद्वा से जीव के उत्थान का वर्णन। --प्० १२६-11,

३. कर्मानुस्मृतिशब्दविष्यंधिकरण (सूत्र १) जागरण के समय जीन के पुनश्रमान का निरूपण।

४. मुग्धाधिकरण (सूत्र १०) मुग्धावस्या का स्वरूप निरूपण । —पू॰ ६६१-१४,

५, उमर्मालगाधिकरण (सून ११-२५)
पूर्वपस-नामत नादि जनस्यानों से सबद बहा में
दोष प्रसक्ति संभावना नी यांना ।
(सिद्धान्त)--सीनों धनस्यामों से संबद होते हुए
भी बहा को निर्दोषता तथा उसकी उमर्यानास्यतं
महा पी निर्दोषता तथा प्रस्ते से एकस्यानस्यितं
महा पी निर्दोषता तथा शरीर स्थित होते हुए भी
उसनी निराकारता का उपपादन ।

- ₹. बहा की स्व-प्रकाशता एवं जान स्वभावता का उपपादन उक्त विषय में जलसूर्यादि प्रतिविम्ब का द्ध्टान्त प्रस्तुत ।
- पूर्वपक्ष-जल सूर्यादि के माथ देहस्थ परमात्मा की ٧. विषय दृष्टान्तना मा दिग्दर्शन ।
- (सिद्धान्त)--बुढि ह्वाम आदि द्वष्टान्त द्वारा उक्त ¥. आपत्ति का परिहार।

٤.

<sup>6</sup>नेति नेति" श्रुति का तास्पर्य निरूपण ब्रह्म के अन्यक्त भाव का वर्णन । भक्ति स्वरा निदिध्यासन की अवस्था में ब्रह्म की अभिव्यक्ति का विवेचन। प्रकाश आदि की तरह ब्रह्म के मुत्तामूर्त्तरूप का वर्णन । ब्रह्म के कल्याणमय अनन्त गुणो के सद्भाव का निरूपण । ---प० १३४-५

## ६ ग्रहिकुण्डलाधिकरण (सूत्र २६-२६)

प्रहिक्षण्डल के प्रष्टान्त से ब्रह्म के भेदाभेद रूप का प्रतिपादन । तेज के दृष्टान्त एवं प्रकारान्तर से भी भेदाभेद का उपपादन । जड्धमं विधेयक श्रुति के माबार पर बहा के अंशांशी भाव का निरूपण —पु∙ ६५१–५।

## ७ पराधिकरण (सूत्र ३०-३६)

- , पूर्वपक्ष-श्रुति मे प्रह्म को सेतु और परिमित कहे ٤. जाने से. उससे शतिरिक्त तत्त्व के अस्तित्व की साधका ।
- (सिद्धान्त)-सादृष्यता बोधकरूप से सेतु शब्द का ₹. प्रतिपादन । उपासना के सौविष्य से सेतु शब्द के प्रयोग का उपपादन । स्थान विशेष से सबद्ध होने से ब्रह्म के परिमाण निर्देश का सयुक्ति प्रतिपादन। ब्रह्म के अतिरिक्त किसी अन्य वृहत् पदार्थ की सत्ता का निराकरण। ब्रह्म की सर्वें स्वापकता का --EXX-६२<sup>'</sup> समर्थेन ।

- = फलाचिकरण [सूत्र ३७-४०] १ हर प्रकार के फल प्रदान से ब्रह्म की कर्त्नुता का वर्णन।
- जैमिनि के मत से धर्म से फलप्राप्ति का वर्णन।
   बादरायण के मतानुसार परमेश्वर की फल प्रदानता का उपपादन।

#### (त्तीय पाद)

# सर्ववेदांत प्रत्ययाधिकरण [सूत्र १-५] विभिन्न वैदिक शासाओं में विहित एक जातीय

ब्रह्मीयासना की एकता का वर्णन। जयासना की एकता के सबध में की गई शंका का समाधान। यज्ञांग स्नान के ब्रद्धान्त से जिएशेतर की अध्ययनांगता का निरूपण। श्रुति के आधार पर विद्या की एकता का समर्थन। एक ज्यासना भें कथित गुणों का तत्समान जातीय जयासना में जयसहार के प्रयोजन का निरूपण।

## २. ग्रन्यथात्वाधिकरण [सूत्र ६-६]

 पूर्वपक्ष—छांदोग्य और वृहदारण्यक में विणत उदगीय विद्या की शिम्नता का सगय।

₹.

(सिद्धान्त)—छांदोग्य और वृह्वारण्योक्त उद्गीयो-पासना के स्वरूपनत भेद के आघार पर दोनों की पृथकता और विद्याभेद का प्रतिपादन । उद्गीय की प्रणवार्थता का निरूपण ! —प्० १७२-३१,

३ सर्वभेदाधिकरण [सूत्र १०]

४ झानन्दाधिकरण [सूत्र ११-१७] ब्रानन्द भादि ब्राह्म गुणो का सभी उपासनाओं में चिन्तन का उपदेश । प्रियशिर आदि गुणों का सभी जगह उपसहार किये जाने का निराकरण। प्रिय-णिर आदि गुर्भों नी अपेक्षा आनन्द आदि गुणों की विलक्षणता का निरूपण। प्रियंशिर आदि गुणों का प्रयोजन वर्णन। प्रियंशिर आदि गुणों की अन्नहाता का वर्णन। परमात्मा के आनम्द गुण का वर्णन। आनन्द आदि गुणों की परमार्थभंता का निरूपण। —प० ६८३-५६.

६ समानाधिकरण [सूत्र १६] अप्ति रहस्य और वृहदारण्य की शाण्डिस्य विद्या की एकता का निरूपण । —प॰ १६१-६९,

७ संबंधाधिकरण [सूत्र २०-२२] बद्गोपासना के अंग "अहः और अहं" इन दो नामों की प्रयोजनीयता निरूपण। स्थान भेंद से उक्त दोनों के पृथक प्रयोग का निरूपण। श्रुति द्वारा स्वाभिमत समर्पन। — पृ० ६६२-६४,

द्र. संभृत्याधिकरण (सूत्र २३) संभृति 'द्यु' व्याप्ति यादि गुणों के सर्वत्र प्रयोग का

निर्पेष — पृ० ६६४-६४, ६ पुरुपविद्याधिकररा (सूत्र २४) सवनत्रम मेद के आधार पर पुरुष विद्या के भेद

सवनत्रम् भद्र काबार पर पुरुष विद्या के सद निरूपण । — पृरु ११५-१७, १०. वेघाधिकरण (सूत्र २५)

"शुक्रं प्रविच्या" इत्यादि मंत्र की विद्यांगता का खंडन तथा सम्ययनांगता का समर्थन । — पृ० ६६५-१०००,

११. हान्याधिकरसा (सूत्र २६) ज्ञानी का मृत्युकाल में पुष्पपाप का परित्याग, पुत्रादि द्वारा उनके ग्रहण का विवेचन । —पृ॰

--- qo १०४७-- ४०

१६. लिगम्यस्त्वाधिकरण (सूत्र ४३) वैत्तरीय प्रोक्त नारायण शब्द का सभी विद्याओं के उपास्य यहारूप से ग्रहण करने का स्वाभिमत प्रकाशपु०१०३६-३६

२०. पूर्व विकल्पाधिकरण (सूत्र ४४-५०) प्रवेपक्ष-वाकचित् मनश्चित बादि वेदीक्त अग्नियों के प्राकृतरूप होने में संशय प्रकाश । वाक्चित आदि की वैकल्पिता निरूपण ।

٤.

(सिद्धान्त) वाक्चित् आदि की विद्यारुपता का प्रतिपादन । श्रुति लिगादि प्रमाण के भाषार पर उनकी विद्यांगता का समर्थन । मनश्चिदादि कियामय यज्ञांगता की असंभावना प्रकाशन । मनश्चिदादि का कियामय यज्ञ प्रकरण में उल्लेख के प्रयोजन का निरुपण । 74-35050p-

२१. शरीरभावाधिकरण (सूत्र १-५२) पूर्वपक्ष-मारीरावस्थित बात्मा की जीवधर्म उपासना का वर्णन (सिद्धान्त)-शरीरावस्थित आत्मा की मुक्तधर्म

उपासना का प्रतिपादन ।

२२. श्रंगाववद्वाधिकरण (सूत्र ५३-५३) यज्ञांग त्तंवंधी उद्गीथ आदि उपासनाओं पर विचार. मंत्र आदि के इप्टान्त से उक्त विचार की पुष्टि । प्०१०५०-५२

२३. भूमज्यायस्त्विधकरख (सूत्र ५५) धलीक अदि समस्त अवयव विशिष्ट ब्रह्मोपासना का निरूपण । 

२४. शब्दादिभेदाधिकरण (सूत्र ५६) सद्विद्या,भूमाविद्या धादि की भिवता का निरूपण ।पृ०१०४६-४७

~ २५. विकल्पाधिकर**स (सूत्र ५७-**५८)

ब्रह्म प्राप्ति की साधन रूप सद्विद्या गादि के विकल्पानुष्ठान का निरूपण । काम्य उपासनाओं में '२. साम्परायाधिकरसा (सूत्र २७-३१) ज्ञानी के पुण्यपाप त्याग काल का निरूपण । पुण्यपाप त्याग सर्पाकत वाक्य समस्वय का निर्देश । कमनिनुसार कार्याधिकार विशेष प्राप्त जीवो को अधिकार पर्यन्त अवस्थित का विवेचन । —प० १००४-१,

१३. भ्रनियमाधिकरस्य (सूत्र ३२) उपासक मात्र की देवयान गति ब्रहालोक प्राप्ति का —पु० १००६–१२,

१४. असर घी अधिकरण (सूत्र ३३-३४) अक्षर ब्रह्म संबंधी अस्युलता आदि गुणीं ना सभी विद्याओं में उपसंहार निर्देश, उक्त गुणों के उपसंहार की आवश्यकता का निरूपण।
—१०११-१४,

१४. श्रन्तरत्वाधिकरण (सूत्र २४-३७)
सर्वान्तरपद की परमार्थता का निरूपण। उपस्त
और कहोल के प्रथनार्थ के परस्पर विनिध्य का
प्रदर्शन। छांदोग्य में एक ही परादेवता के पूर्वापर
कीर्तन का निरूपण।
—पु० १०१४-२६,

9६. कामाद्यधिकरण (सूत्र ३८-४०) छांदोग्य और वाजसनेयोक्त सत्यकामता आदि बाह्य गुणों का अमेद निरूपण। नेति नेति स्रुति से सत्यकामता आदि गुणों की अप्रतिपिद्धता ज्ञापन। सगुणोपासना की मोससाधकता का निरूपण।-- प्०१०२६-३४

१७.तित्रघीरिण नियमाधिकरण (सूत्र ४१)
कर्मकाल में कर्मांग उपासना की अवस्थकर्तव्यता
का संडन।
—पृ० १०३४,

१८. प्रदानाधिकरणः (सूत्र ४२) अपहतपाप्पता आदि गुगो के साथ गुणी परमात्मा के चिन्तन की धावश्यकता ज्ञापन । —पृ० १०२४-३६, १६. लिगम्यस्त्वाधिकरण (सूत्र ४३) वैत्तरीय प्रोक्त नारायण शब्द का सभी विद्याओं के उपास्य ब्रह्मरूप से ग्रहण करने का स्वाभिमत प्रकाशपु०१०३१-३६

२०. पूर्व विकल्पाधिकरण (स्रूत्र ४४-५०) पूर्वपद्म--वाकचिन् मनश्चित आदि वेदोक्त अग्नियो के प्राकुनरप होने मे संशय प्रकाश । वाक्चित् आदि को वैकल्पिता निल्लण।

२. (सिदान्त) वाक् चित् आदि की विद्याल्पता का प्रतिपादन। यृति लियादि प्रमाण के माधार पर जनकी विद्यालया का समर्थन । मनश्चिदादि कियामय समागता को असमावना प्रकाणन । मनश्चिदादि का कियामय यम प्रकाणन यम प्रकाणन का निरुपण।

ŧ.

١.

₹.

---q08036-8E

२१. शरीरमावाधिकरण (सूत्र १-४२) पूर्वपक्ष-गरीरावस्थित आस्मा की जीववर्म उपासना

का वर्णन (सिद्धान्त)-पारीरायस्थित आस्मा की गुक्तधर्म जपातना या प्रतिपादन १ --पू०१०४७-४०

२२. भ्रंगाववदाधिकरण (सूत्र ५३-५३) यजांग संबंधी उद्गीय बादि उपासनाओं पर विचार, मंत्र बादि के द्रध्यन्त से उक्त विचार की पुष्टि । प्राप्ट प्राप्ट

२३. भूमज्यायस्त्वधिकरण (स् त्र ४४) चुलोक स्रादि समस्त अवयव विशिष्ट बह्तापासना का निरूपण । —-५०१०५२-४६

२४. शब्दादिमेदाविकरण (सूत्र ४६) सद्विज्ञा,भूमाविद्या धादि की भिन्नता का निरूपण १९०१० ४६-४७ २४. विकल्पाविकरण (सूत्र ४७-४८) बह्य प्राप्ति की साधन रूप सद्विद्या खादि के विकल्पानुष्ठान का निरूपण काम्य ,जपासनाओं में एक या अनेक के अनुष्ठान की कर्तेच्यता निरूपण । पूर्वपक्ष—कर्मांगाध्यत उपासना मे कर्मा ग के साय उपासनानुष्ठान की आवश्यकता का शास्त्र सम्मत युक्तिपूर्ण प्रतिपादन । —पृ०१०५७-६।

२६. यथाश्रयभावाधिकरण (सूत्र ५६-६४) (सिदान्त)—कर्मागानुष्ठान के साथ तदाश्रित उपासना की अवश्य कर्नव्यता का खटन, उक्त मत की पुष्टि में शास्त्र समर्थन। —-पृ०१०६१-६

(चतुर्ध पाद)

१. पुरुपार्थाधिकरण (सूत्र १-२०)

वादरायण के मतानुसार विद्या से मुक्ति लाम का निरूपण । जैमिनि के मतानुसार विद्या की मुक्ति साधनता की वर्षवादिता का प्रदर्शन, उक्त मत में बिष्ट सम्मति प्रदर्शन । प्रकारान्तर से विद्या की कमीं यता का

समयंग ।
वादरायण मत से सिद्धान्त निष्टपण । विद्या की
कर्मागता के विद्य प्रमाण प्रदर्शन । विद्या की
कर्मागता का विद्य प्रमाण प्रदर्शन । विद्या की
कर्मागता का वर्षक मृत व्यक्ति के साथ विद्या की
कर्मागता का वर्षक ने सतक दिवस की
विद्यक जीमिन की युक्ति का सतक दिवस जीमिन
प्रदर्शित नियम खुति का अपिन्दिर कथन, प्रकारान्तर
से नियम खुति का प्रतिपादन । वैराग्य सम्पन्न व्यक्ति
के गृह त्याग विद्यय मे खुति प्रमाण प्रस्तुति । विद्या
की कर्मोपमदंकता प्रदश्न । कर्मत्यागी सन्यासी के
विद्यानुशीलन का समयंग ।
बाचार्य जीमिन के मतानुसार सन्यासायम की
वर्षमता।

बादरायणधार्यं के मत से संन्यासाधम का सद्भाव

--g0 80 Eu-= &

सया वैचता प्रतिपादन ।

१.

₹.

₹.

₹.

इ. पारिष्तवाधिकरएा (सूत्र २३-२४) पूर्वपक्ष-चपनिपदुक्त सभी बाध्यायिकाओं की पारिप्तव प्रयोगांगता का प्रदर्शन। (सिद्धान्त)—बाध्यायिकाओं के विद्यामाहास्म्य

(सिद्धान्त)—वाख्यायकाना का विद्यानहारुख प्रकाशन तात्पर्ये का समर्थन, एकवाक्यता द्वारा सिद्धान्त प्रतिपादन । —पु०१०६६-३६

४. ग्रानोन्धनाद्यधिकरण (सूत्र २५)

क्रवंदेताओं का यज्ञांग विद्या में अधिकार प्रतिपादन पु०१०८६-६०

५. सर्वापेक्षाधिकरस्य (सूत्र २५) कर्म निरत प्रहस्यों की विद्योपासना में अपिनहोत्र कर्मानुट्टान की क्षावस्थकता प्रतिपादन । पु०१०२०-२२

६. शमाद्यधिकरस्य (सूत्र २६) प्रहस्यों के लिए शमदमादि आवश्यकता का —पृ०१०६२-६४

द, विह्तित्वाधिकरण (स्तूत्र ३२-३४)
मुक्ति को अभिनापा से रहित ब्रही के लिए आश्रमो-चित कर्मानुष्ठान को अनिवायता का निरंश। विदा के सहकारी साधन के रूप में कर्मानुष्ठान की कर्तव्यता का निरुपंथ। यशांग और आश्रमीय कर्मी

## (चतुर्थे अध्याय) (प्रथम पाद) १. भ्रावृत्यधिकरण (सूत्र १-२)

ब्रह्म प्राप्ति की उपाय उपासना के एक बार अनुष्ठान मात्र से फलप्राप्ति संभावना प्रदर्शन । जीवन पर्यन्त उपासना की कर्तव्यता निरूपण, अनुकूल प्रमाणों के आधार पर उक्तसिद्धान्त का

निरूपण। —पृ०रर २ आत्मत्वोपासनाधिकरण (सूत्र ३)

पूर्वपक्त-आत्मरूप से बहा की उपासना का निषेष । (सिद्धान्त)-- जात्मभाव से उपासना की कर्ता व्यता -- पु०११२०-२१

३ प्रतीकाधिकरण (सूत्र ४-५) पूर्वपक्ष –मन आदि प्रतीक की आत्मारूप से उपासना

का समर्थन ।
(सिद्धान्त)मन आदि प्रतीक की आत्मारूप से उपासना
का पड़न मन आदि प्रतीक में ब्रह्मदुष्टि की कत्तें व्यता
— पटियानन

का प्रतिपादन । ४ स्रादित्यादिमत्याधिकरण (सूत्र ६)

ζ.

ूर्वपक्ष-कमां ग उद्गीय आदि को उपावता में पूर्वपक्ष-कमां ग उद्गीयादि दृष्टि कत्तं व्यता का कादित्य गांवि से उद्गीयादि दृष्टि कत्तं व्यता का निक्षण ।

(सिद्धान्त)—कर्मां ग जद्गीय बादि में बादित्य दृष्टि का समर्थन । —-१०११२४-१६

५ आसीनाधिकरण (सूत्र ७-११)

भासनविषय में ही जवासना करने का जवपादन।
ध्यानासक जवासना में भासन की अनिवायता
क्षापन। जवासना की स्थिरतासायेसता का प्रतिपादन।
अवासना में एकाप्रता के अनुकूल देश, काल की
प्रयोजनीयता का समर्थेन।

की एकरूपता का विश्लेषण। आश्रमीचित कर्म के साथ 🥕 विद्या के अविरोध का प्रतिपादन। —9०१०६७-६६

६. विघुराधिकरए (सूत्र ३६-३६) अनाश्रमी व्यक्तियों के लिए भी ब्रह्मविद्या में अधिकार प्रदर्शन प्रकारान्तर से उक्त मत का प्रतिपादन। अनाश्रमी की अपेक्षा घाश्रमी की श्रोटक्ता प्रतिपादन। —9०१०६६-११०२

१०. तदभूताधिकरण (सूत्र ४०-४३)

बह्यचर्य आदि नैष्टिकों के लिए निज आश्रम परित्याज्यता का निषेध, नैष्टिकों के स्वधर्माच्युत होने पर
प्रायम्बित्ताभाव का निकलण। स्वधर्माच्युत नैष्टिकों
का विद्या में अनधिकार प्रदर्शन।

का विद्या म अनाधकार प्रदश्चन । — पृ०११०२-५ ११. स्वाम्यधिकरण (सूच्च ४४-५४) आत्रेय के मतानुसार कर्मांग उपासना में यजमान

कर्त्तुना का निरूपण । स्रोडुसौमि के मत्त से ऋतित्वक् कर्त्तुत्व निरूपण —पृ०११०५-व

१३. प्रनाविष्काराधिकरस्य (सूत्र ४६)

वैदोक्त बाल्य शब्द के अर्थ का विवेचन । —पृ॰१११३-१४ १४. ऐहिनाधिकरण (सूत्र ५०)

प्रतिबंधक के बमाव में इहलोक में ही विद्या के फल-स्वरूप प्राप्त होने वाले स्वागिक सुद्यों की प्राप्त का प्रदर्शन।

१५.मुक्किफलाधिकरण (सूत्र ५१) प्रतियम्पक न होने से विद्याफल से मुक्ति प्राप्ति

## (चतुर्थं अध्याय)

١.

(प्रथम पाद) १. भ्रावृत्यधिकरण (सूत्र १-२)

म्रह्म प्राप्ति की जपाय जपातना के एक बार अनुव्हान माप्त्र से फलप्राप्ति संधानना प्रदर्शन । जीवन पर्यन्त जपासना की कर्त्तव्यता निरूपण, अनुकूल प्रमाखों के आधार पर उक्तसिद्धान्त का —-पु०१११७-२०

२ स्रात्मस्योपासनाधिकरण (सूत्र ३)

पूर्वपक्ष—आत्मरूप से ब्रह्म की उपासना का निपेध ! (सिद्धान्त)—आत्मभाव से उपासना की कत्तंव्यता ना निरूपण ! —पूर्वश्रर०=२३

३. प्रतीकाधिकरण (सूत्र ४-५)

पूर्वपक्ष - मन आदि प्रतीक की आत्मारूप से उपासना का समर्थन । (सिद्धान्त)मन आदि प्रतीक की आत्मारूप से उपासना का पाडन मन लादि प्रतीक मे प्रह्माद्दिट की कत्तं व्यता का प्रतिपादन । — १०११२३-२४

४ प्रावित्याविमत्माधिकरण (सूत्र ६)
पूर्वपक्ष-क्षमी ग उद्गीय आदि की उपासना में आदित्य आदि में उद्गीयादि दुष्टि कर्ताव्यता का निक्पण। (सिद्यान्त)-क्षमी ग उद्गीय आदि में आदित्य

४ आसीनाधिकरण (सूत्र ७-११)
आसनविशेष में ही उपासना करने का उपपादन ।
ध्यानारमक उपासना में आसन की अन्वियंता शंपन । उपासना की स्थिरताशापेशता का प्रतिपादन । प्रपासना में एकाग्रता के अनुकूल देश, काल की प्रयोजनीयता का समर्थन ।

| ६ श्राप्रयाणाधिकरण (सूत्र१२)                          |
|-------------------------------------------------------|
| मृत्युकाल पर्यन्त उपासना की प्रयोजनीयता का            |
| प्रतिपादन । —पृ०११२ प                                 |
| ७ तदिधगमाधिकरण (सूत्र १३)                             |
| पूर्वपक्ष-ब्रह्म विद्या अभ्यास से पूर्वोत्तरपापो के   |
| विनाश का अस्वीकरण।                                    |
| (सिद्धान्त)-प्रहाविद्या अभ्यास से पूर्वोत्तर पापों का |
| विनाम तथा उत्तरीय पापपुण्यों के असंस्पर्श का          |
| प्रतिपादन । —-पृ०११२=-३२                              |
| <ul><li>इतराधिकरण (सूत्र १४)</li></ul>                |

ब्रह्मविद्या के उदय से पूर्वोत्तर प्रेण्य के विनाश और

असस्पर्शेका प्रतिपादने । ---go११३२--३३ ६ झनारव्यकार्याधिकरण (स श १५)

पूर्वपक्ष- प्रह्मविद्या प्राप्ति से प्रारब्धकर्म के विनाश ۲. का प्रतिपादन । ₹. (सिद्धान्त)-प्रारव्धकर्म रहित अन्य कर्मों के क्षय का प्रतिपादन ।

-goマ१३३--३४ १० झग्निहोशद्यधिकरण (सूत्र १६-१८) पूर्वपक्ष-अग्निहोत्र आदि निरमकर्मी की अनुष्ठेयता का प्रदर्शन।

सिद्धान्त-अग्निहोत्र आदि की अवश्य कर्ताव्यता का प्रतिपादन विद्या सहकारी कृत कर्मी की श्रेष्ठना का प्रतिपादन । -20888A-88

११ इतरक्षपणाधिकरण (स श १८) भीगद्वारा ही प्रारव्य कर्मी के क्षय का प्रतिपादन 190११३६-१८ (द्वितीय पाद)

१ वागाद्यधिकरण (सूत्र १-२) पूर्वपक्ष-वाक् आदि इन्द्रियों की वृत्तिलय का

ŧ. प्रदर्शन ।

۶. ₹.

١.

₹.

सिद्धान्त- उत्क्रमण काल में इन्द्रियों का मन से मिलने का प्रतिपादन तथा इन्द्रियो की असता का —g∘११३६-४**१** सपपादन ।

२ मनोधिकरण (सूत्र ३)

मरण काल में इन्द्रियों सहित मन का प्राण से ---go ११४१-४२ सिलने का वर्णन।

३ ग्रध्यक्षाधिकरण (सूत्र ४) देहाच्यक्ष जीव की प्राण संवद्धता का निरूपण। - पृ०११४२-४६

४ भूताधिकरण (सृत्र ५-६)

जीव समन्वित प्राण की भूतसंबद्धता का निरूपण। भूतों से प्राण संयोग का समर्थन। -go १ १४३-४%

५ स्रास्त्यूपकमाधिकरण (सूत्र ७-१३) पूर्वपक्ष-विद्वान जीर अविद्वान के भेद से उपक्रमण के पार्थक्य की संभावना का संशय। सिद्धान्त—उपक्रमण में विद्वान अविद्वान की समानता का प्रतिपादन । ब्रह्म प्राप्ति न होने तक संसारगति का समर्थन । देह त्याग के उपरान्त भी जीव का सक्ष्म ग्रारीर से संबन्ध निरुपण। सूक्ष्म ग्रारीर के सब्भाव से ही देहिक उप्णता की उपलब्धि ज्ञापन । पृ॰११४४-५३

६ पर संपत्यधिकरण (स.च १४)

जीय समन्यित भूतों की परमाश्म लीनता का ----q 0 १ १ ५ **३ -** ५ ४ बर्गन ।

७ झविभागाधिकरण (स.च १५) जीव समन्वित मूर्तों की परमात्मा से अविमक्त स्थिति का निरूपण <del>--- 9</del> 0 ११५४-५५

द तदोऽकोधिकरण (सूत्र १६) मृत्युकाल में उपासक के हृदयाग्रभाग में ज्वलन का ---<del>प</del>ृ०११५**५-**५७ वर्णन ।

मृक्ति के समय देहाभाव में भी स्वेच्छा से भगवान के लीलारस बास्वादन का प्रतिपादन । मुक्त पुरुप की देहादि वे सद्भाव मे जाग्रतानुभूति का निरूपणी। मुक्तावस्य अण् स्वरूप आत्मा की अन्यत्र भोग

संमावना का संमर्थन । नित्य जीवात्मा की सर्वज्ञता कासमधंत।

५ ०

3

۶

₹

६ जगद्व्यापारवर्जाधिकरण (सूत्र १७-२२) मुक्त पुरुष का जगत् सृष्टि आदि ईश्वरीय कार्यों से

7058-63880-650£

भिन्न कार्यों मे अधिकार निरूपण। मुक्त पुरुष के निविकार ब्रह्मभोग का वर्णन।

9

मुक्त पुरुष की सक्षार पुनरावृत्ति का निराकरण ५०१२०२-११

0

। श्रीमत रामानूजाय नम ॥

## शारीरक मीमांसा श्रोभाष्य

ग्रिखिलभुवनजन्मस्थेमभङ्गादिलीले, विनतिविविधभृतद्वातरक्षेकदीक्षे । श्रुतिशिरिस विदीप्ते ब्रह्मणि श्रीनिवासे, भवतु मम परस्मिन् शेमुपी भक्तिरूपा।।

समस्त विष्व की सुष्टि, न्यिति और लय रूप लीला करने वाले, शरणागत भक्त की रक्षा के लिए प्रतिश्रुत, उपनिषद् शास्त्र प्रतिपादित परब्रह्म श्रीनिवास वासुदेव में मेरी सतत सक्तमयी मति हो।

> पाराशयंवचस्सुघामुपनिषददुग्धाब्धिमध्योदघृता सत्ताराग्निविदीपनव्यपगतप्राखात्मसजीवनीम् । पूर्वाचार्यसुरक्षिता बहुमतिव्याघातहूरस्थिता-, मानीतान्तु निजाक्षरैस्सुमनसो भोगाः पिवन्त्वन्वहम् ॥

उपनिषद् शास्त्र रूप समुज्ज्वल क्षीरसागर से प्रकट मसार रूप अग्निताप से तप्त, परमात्मज्ञान हीन सतप्त जनो की सजीवनी, पूर्वा-चार्य (श्री<u>हिनिशाना</u>में) से सुरक्षित, मतमतान्तरा वे व्यापात से दुर्वोभ, वेदाताचार्मों के व्यास्थानो से प्राप्त पराशम्पुत्र वादरायण की अमृतमय वाणी का भूलीव वासी विद्यालय निरन्तर पान गरे।

भगवद्बोधायनकृता विस्तीणाँ ब्रह्मसृ यवृत्ति पूर्वाचार्या सिचिक्षपुः तन्मतानुसारेण सूत्राक्षराणि व्याख्यास्यन्ते । भगवान् <u>बोधायन कृत विस्तृत ब्रह्ममृत्र वृत्ति</u> प्ने पूर्वाचार्य (श्रीद्वविद्व ) ने मु<u>क्षिप्त</u> किया, मैं उन्हीं के मतानुसार सूत्राक्षरों की व्याह्मा कर रहा हूँ। ( 8

बस्तु प्रधान होती है, जिज्ञासा पद मे इस्पूमाण वस्तु ज्ञान है, इसलिए इस जिज्ञासा वा तात्पर्य है। बहा जाने भी मास्य के पूर्व भाग से जात, किस के अल्प और अस्थिर फलना तथा, उत्तर, मार्ग से जात, बहा जान ही, अनन और अक्षय फलता से मन मे निवेद होता है, जिसके फलावरूप इसे तत्व को भी जानना चाहिए ऐसा भाव होता है। ऐसा ही बुल्तिकार ने कहा भी है—"कमंतरव को

जानने दी इच्छा को जिज्ञासा कहते है, इच्छा किया मे इप्यमाण

हमं तत्व को भलो माति जीनकर ब्रह्म तत्व को भा जानना जाहिए ऐमा भाव होता है। ऐसा ही <u>वृत्तिकार</u> ने कहा सी है—''कमंतरव को भनी मृत्ति जानने के बाद ब्रह्म जान की इच्छा होती है। ' ००१ में भारत के किस के किस के किस के किस के किस के किस विकास के किस विकास के किस किस के किस किस के किस किस के किस किस के किस के किस के किस किस किस के

विश्वति च क्षमन्नद्यामामासयारकगास्त्रयम्— सहितस्यक्ष्य रीरक जैमिनीयेन योडशलक्षणेनेति शास्त्रकत्वसिद्धः, इति । म्रतः प्रतिपिपादियियतापैभेदेन पट्कभेदवद्ध्यामभेदवच्च पूर्वोत्तर-मीमासयोभेदः। मीमासाशास्त्रम्—"भ्रयातो धर्माजज्ञासा" इत्या-

रस्य "भ्रनावृत्तिश्शब्दादनावृत्तिश्शब्दात्" इत्येवसन्त सगिति-विरोवेणाविशिष्टक्रमम्।

वृत्तिकार वर्षेमीमासा और ब्रह्ममीमासा दोनो को एक ही शास्त्र

बतलाते हैं—"यह धारीरक मीमासा, जैमिन इत धर्म मीमासा के सोलह अध्यामों से मिलकर ही सपूर्ण एक धास्त्र वे रूप में पूरी होती है।" प्रतिपाद विषय को जैसे पाद और अध्यायों में बॉटकर अलग-अलग वर्णन निया गया है, वैसे ही मीमासा के पूर्व और उत्तर दो मैंद है। मीमासा भास्त्र पूर्व भीमासा के पूर्व और उत्तर दो मैंद है। मीमासा भास्त्र पूर्व भीमासा के आदिम सूत्र "अयातो धर्म जिज्ञासा"

हैं। भीमाता जास्त्र पूर्व भीमाता के आदिम सूत्र "अवातो धर्म जिज्ञाता"
से तेपर उत्तर भीमाता ने अतिम सूत्र "अनावृत्तिस्गव्दात् ' मे जानर
स्गिति विशेष के विशिष्ट कम से पूरा हुआ है।
((((()))))
—((()))
—(())
—(())
—(())
—(())
—(())
—(())
—(())
—(())
—(())
—(())
—(())
—(())
—(())
—(())
—(())
—(())
—(())
—(())
—(())
—(())
—(())
—(())
—(())
—(())
—(())
—(())
—(())
—(())
—(())
—(())
—(())
—(())
—(())
—(())
—(())
—(())
—(())
—(())
—(())
—(())
—(())
—(())
—(())
—(())
—(())
—(())
—(())
—(())
—(())
—(())
—(())
—(())
—(())
—(())
—(())
—(())
—(())
—(())
—(())
—(())
—(())
—(())
—(())
—(())
—(())
—(())
—(())
—(())
—(())
—(())
—(())
—(())
—(())
—(())
—(())
—(())
—(())
—(())
—(())
—(())
—(())
—(())
—(())
—(())
—(())
—(())
—(())
—(())
—(())
—(())
—(())
—(())
—(())
—(())
—(())
—(())
—(())
—(())
—(())
—(())
—(())
—(())
—(())
—(())
—(())
—(())
—(())
—(())
—(())
—(())
—(())
—(())
—(())
—(())
—(())
—(())
—(())
—(())
—(())
—(())
—(())
—(())
—(())
—(())
—(())
—(())
—(())
—(())
—(())
—(())
—(())
—(())
—(())
—(())
—(())
—(())
—(())
—(())
—(())
—(())
—(())
—(())
—(())
—(())
—(())
—(())
—(())
—(())
—(())
—(())
—(())
—(())
—(())
—(())
—(())
—(())
—(())
—(())
—(())
—(())
—(())
—(())
—(())
—(())
—(())
—(())
—(())
—(())
—(())
—(())
—(())
—(())
—(())
—(())
—(())
—(())
—(())
—(())
—(())
—(())
—(())
—(())
—(())
—(())
—(())
—(())
—(())
—(())
—(())
—(())
—(())
—(())
—(())
—(())
—(())
—(())
—(())
—(())
—(())
—(())
—(())
—(())
—(())
—(())
—(())
—(())
—(())
—(())
—(())
—(())
—(())
—(())
—(())
—(())
—(())
—(())
—(())
—(())
—(())
—(())
—(())
—(())
—(())
—(())
—(())
—(())
—(())
—(())
—(())
—(())
—(())
—(())
—(())
—(())
—(())
—(())
—(())
—(())
—(())
—(())
—(())
—(())
—(())
—(())
—(())
—(())
—(())
—(())
—(())
—(())
—(())
—(())
—(())
—(())
—(())
—(())
—(())
—(())
—(())
—(())
—(())
—(())
—(())
—(())
—(())
—(())
—(())
—(())
—(())
—(())
—(())
—(())
—(())
—(())
—(())
—(())
—(())
—(())
—(())
—(())
—(())
—(())
—(())
—(())
—(())
—(())
—(())
—(())
—(())
—(())
—(())
—(())
—(())
—(())
—(())
—(())
—(())
—(())
—(())
—(())
—(())
—(())
—(())
—(())
—(())
—(())
—(())
—(())
—

स्वाध्यामशब्दवाच्यवेदास्याक्षरराशेर्ग्रह्ण विघीयते । सर्व प्रथम विदार्थी नो आदेश होता है "स्वाच्योऽज्येतव्य", त्<sup>द्या</sup> अध्ययन से स्वाघ्याय गब्द वाच्य देद नामक अक्षर राशि वो ग्रहण करने

अध्ययन स स्वाध्याय गव्द वाच्यः का विधान बतलाया जाता है। तच्चाध्ययनं किरूपम् ? कथं च कर्तव्यम् ? इत्यपेक्षायाम्— त्या प्री<u>व्य</u>पद्धा वा उपाकृत्य यथाविधि "ग्रब्टवर्षं ब्राह्मण-तमध्यापयेत्" इत्यनेन ११९३ "युक्तश्च्छन्दास्यधीयीत न्विप्रोऽर्ध्यमान् ।" इत्यादिष्रतिवयमविशेषोपदेशेश्चापेक्षितानि पन्ते । पूु्पवं सत्सतानप्रमृतसदाचारनिष्ठात्मगुणोपेतुः दाचार्योपनीतस्य अतनियमविशेषयुक्तस्याचार्योच्चारणानु च्चा-पमक्षरराशिग्रहणफलमध्ययनमित्यवगम्यते ।

स अध्ययन कानमा रूप है? वह कैसे कियां जाता है ? ऐसी होने पर "आठ वर्ष मे ब्राह्मण का उपनयन करके उसे पढाओ", या भाद्रपद की पूर्णिमा को यथा विधि उपाकमें करके साढे ही नितन नियर नित्त से नेच पहना नाहिए।" इत्यादि वत और वि या गय के उपदेश द्वारा, अवेक्षित अध्ययन की विधि का निरूपण प्रा है। इस प्रकार कुलीन, सदाचार निष्ठ, आत्म गुण सपन्न प्राची ये द्वारा उपनीत, विभेष यत नियम सम्पन्न (बट्ट) विज्ञा देश्य से जव<sup>्र</sup> अक्षर राणि को गुरुमुख से श्रवण कर स्वय<sup>े</sup> मुखरित त है, उसे ही अध्ययन मानते हैं।

अध्यान चर्च स्वाध्यायसस्कारः "स्वाध्यायोऽध्येतच्यः" इति त्र्यायस्य कुर्मेर् वावगमात् । संस्कारो हि नाम कार्यान्तरयोग्यता-गम् । संस्कार्यत्वं च स्वाध्यायस्य युक्तम्, धर्मायंकाममोक्षरप-बार्यचतुष्टयतत्साधनावबोधितत्वात्, जपादिनां स्वरूपेणापि साधनत्वाच्य । एवमध्ययनविधिर्मन्त्रवित्रयमवदक्षराति-

णमात्रे पर्यंवस्यति । अध्यार

· "स्याध्यायीऽध्येतव्यः," इस वानय से अध्ययन स्वाध्याय क्रिया 🕅 निष्वित होता है, अध्ययन से स्वाच्यायहरूप मस्कार दृष्ट होता है। र्दः गर योग्यता संपादन करने वाले को सरकार कहते है। अधीत अक्षर-ि प्रतिपाध शानाजेंन से धर्माय काम मोक्ष रूप पुरुषाय बतुरंडय

יותרום מיו

्रि ्तनु च साङ्गवदाध्ययनदिव कर्मणा स्वर्गादिकलत्वं स्वर्गादीना

अक्षित्व ब्रह्मोपासनस्यामृतकलत्व च ज्ञायत एव । स्रृतन्तर्
मुमुक्षुवृद्द्याजिज्ञासायामेव प्रवर्तताम्, किमर्था वर्मविचारापेक्षा र एव
तर्हि शारीरकमीमासायामिप न प्रवर्तताम् साङ्गाध्ययनादेव कृत्स्नस्य,
जातस्यात् )

भि (सत्यम्, प्रापातप्रतीतिर्विवात एव, तथापि न्यायानुगृहीतस्य वाक्यस्यार्थनिरचायकस्वादापातप्रतीतोऽष्ययं स्वायाविषयंगौ नाति-वतंते, व्रतस्तविर्णयाय वेदान्तवाक्यविचारः कर्तव्य इति चेत्; तुष्वेव धर्मविचारोऽपि कर्तव्य, इति पश्यतु भवान् )

(शहा) वेद वेदाग के अध्ययन से ही कमों को स्वर्गाद फलता स्वर्गादि की क्षीणना एउ उद्घोषासना की अमृतकवता ज्ञात हो जाती है तो मोक्ष की इच्छा वालो की, बहा जिजासा में ही प्रवृति होगी, उन्हें धर्म निजार की अपेक्षा ही क्या है ? (उत्तर) यदि ऐसी ही बात है कि हेदा प्रयन्ते ही स्वय बुछ जात हो जाता है तो शारीरक मीमाना मं ती वेदी प्रवृत्ति होगी। (पूर्वपक्ष) उक्त विषयों की सामान्य असीत अध्ययन से हो जाती है ऐसा सत्य है, फिर भी न्यायानुमोदित वाक्य में अधैनिर्णा-यक होने सिक्विवजारित रूप से प्रतित होने वालों सामान्य अर्थ, सजय और विषयंय (अ्रम) की निवृत्ति, नहीं कर पाता, इसिलए अर्थ निर्णायक-वेदान्त वाक्यों का विजार आवश्यक है। (उत्तर पक्ष) आपके उक्त मत के सन्तर्गत ही धर्म विचार भी आवश्यक हो जाता है।

्रिवंन्त वत्तव्यम्। ननु च ब्रह्माजिज्ञासा यदेव नियमेनापेक्षते, तदेव पूर्वेन्त वत्तव्यम्। न धर्मेनिचारापेका ब्रह्मजिज्ञासायाः, प्रधीत-वेदान्तस्यानिधगतकर्मणोऽपि वेदान्तवान्यस्यायेविचारोपपसे.। कर्माङ्गाश्रयाणि उदगीय-आदि उपासनानि अत्रव चिन्त्यन्ते, तदनधि-गतकर्मणो न शन्य कर्त्ताृमिति चेत्, धनिमजो भनान् शारोरक-शास्त्रविज्ञानस्य । ग्रह्मिन् शास्त्रे प्रनाध्वविद्याकृतविव्यमेद- दर्शनिनिमत्त्जन्मजरामरणादिसासारिकदुः ससागरी वाह दुः समूलिमथ्याज्ञानिनवहं णायादमेकत्विज्ञान प्रा सस्यहि भेदावलिन्नकमं ज्ञान क्वोपयुज्यते ? प्रत्युत विरुद्धमेद् । उदगीयादिविचारस्तु कमंशेपभूत एव ज्ञानरूपत्वाविग्रेपा<u>दिहेत</u>

क्रियते । च तु न साक्षात् सगतः, ग्रतो यत् प्रधान शास्त्र तत्पेक्षितः, मेव पूर्ववृत्तं किमपि वक्तव्यम् । हास्त्रे भारते हेर्ने हार्वे भारते हेर्ने हार्वे भारते हेर्ने हार्वे भारते ह (बाद) प्रह्म जिज्ञामा ये जिम नियम की अपेक्षा होती है, उस पूर्व-थर्मी बारण के विषय में कुछ कहना है। ब्रह्म जिक्रासार में धर्म विचार अपेक्षित नहीं है। वेदात का जाता, कमें के विष्यितिषयात्मक नियमों को न जानकर भी, वेबालवानयों के तत्वों पर विचार कर सकता है। यदि आप कहे कि वेदात में तो कुर्मा जाभित उद्गीप आदि विद्याओं का भी निरुपण है, कुर्मकाड के जिल्लीर जिल्ली, उन्हें पर विचार नहीं हो सकता। तो मेरी समक्ष में लाप जारीरक सीमासा जाम्य प्रणाली से अनिभन्न है। इस शास्त्र मेश्चिनादि अविद्याजन्य भेद दृष्टि के फलस्वरूप होने वाले जन्म, जरा मरण आदि सामारित दुल सागर मे निमग्न व्यक्ति की दुः सराणि . की मूलकारण मिथ्याभ्रान्ति के निवारणार्थ, आत्मैकत्व ज्ञान का प्रति-पादन किया गया है। इस विवेक में, भेद पर अवल वित कर्म झान की, क्या उपयोगिता हो सकती है ? यह तो इसमे विरुद्ध कार्य ही करेगा। उद्गीय आदि उपासना कर्माङ्ग होते हुए भी ज्ञान स्वरूप है इसीलिए उनका उत्तरमीमासा मे विवेचन किया गया है, कर्म का उन उपासनाओ से साक्षात् सबन्ध नहीं है। शास्त्र के प्रधान प्रतिपाद्य विषय से, सबद्ध विषय को ही, उस शास्त्र का पूर्ववर्त्ती कारण कह सकते है, अन्य किसी को नहीं (अत. कमें ज्ञान प्रह्मजिज्ञासा मे अपेक्षित नहीं है) ।

बाढम् ; सदपेक्षित च कर्मविज्ञानमेव, कर्मसमुचिताद् सानादपवर्गश्रुते:। वक्ष्मति च "सविपेक्षा च यज्ञादिश्रुतेरत्ववत्" इति । क्रपेक्षिते च कर्मध्युज्ञाते केन समुचयः, केन नेति विभागो च सक्यते ज्ञातुम्, श्रतस्तदेव पुवंबुक्तम्। भूकि विकार । बहाज्ञान में कम जान हैं। अपे क्षित पूर्व कारण हों सकता कि पृति होती है, ऐसा स्रोक्ष प्रतिपादक श्रुति वावयं ग्रेकसंस्पृतिकत जान से ही पृति होती है, ऐसा स्रोक्ष प्रतिपादक श्रुति वावयं ग्रेकतंत होता है ] ऐसा सृत्रकार भी "यज्ञादिश्रतेरववत्" मे प्रतिपादक करते हैं। जानामेक्षित कर्मकाड का विशेष ज्ञान न होने से, कौन सा कर्म ज्ञानसमृत्रिकत हो सकता है, कौन सा नहीं ऐसा निर्णय करना कि है । इस्तिए समस्त कर्ममीमासा को ब्रह्ममीमासा का पूर्ववर्ती मानना होगा । पूर्व कर्ती सकता होगा। पूर्व कर्ती सकता विशेष प्रतिकृति हो सोक्ष । वर्णाश्रमिक्शिपहाष्य-

विद्यानिवृत्ते, शिक्षुवानिवृत्तेरेव हि मोक्षः । वर्णाश्रमि<u>वि</u>र्यप्रमाध्य-साधनेतिकत्तंत्र्यताधृतृत्तिविकल्पास्पदं कर्मं, सकलमेददर्गनिवृत्ति-त्पुज्ञानिवृत्ते, कथमिव साधन मवेत् ? श्रुत्तपश्च कर्मणामितस्य-फलस्वेन मोक्षविरोधित्व, ज्ञानस्येव मोक्षसाधनत्व च दर्गयन्ति— "मन्तवदेवास्य तद् भवति", "तद् यथेह कर्मंचितो लोकः क्षीयते, एवमेवामुत्र पुरुषचितो लोकः क्षीयते", "ब्रह्मविदाम्नोति परम्, ब्रह्मवेद वर्जीव भवति", "तमेव विदिन्तासिम्यमेति" क्ष्यास्यः

बहीन भवित", "तमेब विदित्वासिम्स्युमेति" इत्याद्याः। । अनि क्रिका मिन्न कि हिं। कि सर्वित्व कि स्वित्व कि निवृत्ति हो मोक्ष है। वर्ण और आश्रमगत भेद, सैंचिंग, सौंचन और इतिन्तंत्रका खादि अनन्त भेद साथित कर्ण, अद्यात के स्वित्व कि स्वित्व कि स्वित्व कि स्वित्व कि स्वित्व कि स्वित्व कि स्वात्व कि स्वत्व कि स्वात्व कि स्वा

निवृत्ति के साथन कैसे हो सकते हैं । 'अज्ञानी का कर्स निश्चित ही नागवान होना है'', "इस लोक में कर्मलब्ध वस्तुएं जैसे अशास्त्रत होती हैं, वैसे पुष्पचित् स्वर्गीदि नी लेखनर है'', "अह्यवेना ही पर-प्रहा की प्राप्त कर सकता है'', "ह्या को जानने वाला प्रहा हो होता है." इस्पादि श्रुतियों भी अनित्य फल पाने, कर्मों की, मोक्ष विरोधी सवा भान होती, मोक्ष साथक, यतलाती है।

्रिद्रिप चरमुक्तम्-यज्ञादिक्रमणिक्षाविद्यति, तद् वस्तुविरोधात् श्रुत्यक्षरपर्याक्षोचनया चान्तः करण्नैमंत्यद्वारेण विविदियोत्पत्ता-वृपयुज्यते, न फलोत्यती, "विविद्ययनीति" श्रवणात्, विविदियाः ( 88 )

यां जातायां ज्ञानोत्पत्ती शमादोनामेव श्रुन्तरङ्गोपायतां श्रुतिरेवाह्
"राग्नो दान्त उपरतिस्तितिक्षुः समाहितो भूव्योदिस्त्येवाहमान् पर्यत्"
इति । तदेवं जन्मान्तरक्षतानुष्ठितान्तिस्तिहित्तेनेतिस्तिक्षेत्रभे ।
मृदितकषायस्य विविदियोत्पत्तौ सत्याम् "मुदेव सोम्येदम्य प्रासीदः ।
पुक्सेवादितीयम्", "सत्य ज्ञानमनन्त ब्रह्म", "निष्कलं निष्क्रियं शान्तम्", "श्रुयमात्मा ब्रह्म", "तत्त्वमिष्क" इत्यादिवाक्यअन्यज्ञानाद-

विद्या नियत्ति।

यर्धाप "विद्या, यज्ञादि कर्म सापेक्ष है" ऐसा कहा गया है। श्रुति के अक्षरो की पर्यालाविका से स्पष्ट होता है कि अन्त करण की निर्मलता हारा, अहा जिज्ञासा की उद्युत्ति, हो की अन्त करण की निर्मलता हारा, अहा जिज्ञासा की उद्युत्ति, हो की उपयोगिता है, फलोत्पति में नहीं। यदि हुँरी फलोर्पति में उपयोगिता है, फलोर्पति में नहीं। यदि हुँरी फलोर्पति में उपयोगी सानेंगे तो वह ज्ञांन वस्तु का विरोधी सिद्ध होगा। "विविद्यानित" इस श्रुतिवाक्य से भी उक्त बात की पृष्ट होती है। विविद्या के होने पर, ज्ञानोत्पत्ति में अम वस इत्यादि ही अन्तरण साधन, श्रुति में बतलाये में हैं—"शान्त, दान्त, उपरात और तितिकु व्यक्ति ही समाहित होकर, स्वयं अपने आत्मा की देखता है। "इस्यादि । इस प्रकार सेकडो जम्मी के, निक्काम कर्मों के अनुष्टान हारा, कर्मवासना के समान्त हो जाने पर, विविद्यात्मित्ती होने से—"है सौम्य । यह समस्त जमत एक अद्वितीय सन् ही या", "अहा, सत्यात्मान और अनन्त स्प है", "इ विविद्या विविद्या विविद्या साम ही अहा है", "द वही है", इस्यादि वाक्य प्रमा जान से प्रमिचा निवृत्त होती है। कि विद्या की की कार्य कार्य होती है। कि विविद्या कि विविद्या कि कार्य होती है। कि विविद्या कि विविद्या कि विविद्या कि होती है। कि विविद्या कि विविद्या कि विविद्या होती है। कि विविद्या कि विविद्या कि विविद्या कि विविद्या होती है। कि विविद्या कि विविद्या कि विविद्या कि विविद्या होती है। कि विविद्या कि विविद्या कि विविद्या कि विविद्या होती है। कि विविद्या कि विद्या कि विविद्या कि विद्या कि विविद्या कि विद्या कि विविद्या कि विद्या कि विद्या कि विद्या कि विद्या कि विद्य

भावधा गवृत्त हाता है। जिल्हासान हाता है। जिल्हासान होता है। जिल्हासान ह

वानयार्थज्ञानमिवद्या निवर्तायतीत्येवरूपस्य श्रवणस्यापेक्षितमेव पूर्ववृत्त वक्तव्यम् । तच्च नित्यानित्यवस्युविवेक , शमदमाद्यि साधनसम्पत्, इहामुत्र फलभोगविरागः, मुमुद्यत्व चेत्येतत्साधन-चतुष्ट्यम् । अनेन विना जिज्ञासानुपपत्ते , व्यर्थस्वस्भावादेवेदमेव पूर्ववृत्तमिति ज्ञायते । १००० विकासानुपपत्ते , व्यर्थस्वस्भावादेवेदमेव पूर्ववृत्तमिति ज्ञायते । १००० विकासानुपपत्ते , व्यर्थस्वस्भावादेवेदमेव पूर्ववृत्तमिति ज्ञायते । १००० विकासानुपपत्ते ।

ति भ (एतदुक्तं भविति — ब्रह्मस्वरूपाच्छादिकाऽविद्यामूलमपारमाधिकं भवित्यंते नेव वाधमूलम् । बन्धरचीपारमाधिकः स च ममूलोऽपारमाधिकःत्वर्याम् । स्वर्यापारमाधिकः स च ममूलोऽपारमाधिकःत्वर्यादे आनेनेव निवत्यंते । निवर्णकः च ज्ञानः तत्त्व- मस्पादिवाक्यजन्यम् । तस्यैतस्य वाक्यजन्यस्य ज्ञानस्य स्वरूपोः सस्पादिवाक्यजन्यम् । तस्यैतस्य वाक्यजन्यस्य ज्ञानस्य स्वरूपोः सस्पादिवाक्यजन्यम् । तस्यैतस्य वाक्यजन्यस्य सम्पादिवाक्यजन्यस्य भवित्यापामेव तु कर्मणामुपयोगाः स च पापमूलरजन्तमोनिवहंण्यत्वरेष्ण सस्पविवृद्धया भवती- ममुपयोगमभित्रत्य "ब्राह्मणा विविदिपान्त्य" इत्युक्तमिति । ध्रितः अक्तंन्तानस्यानुपयोगादुक्येव साधनचतुष्टय पूर्ववृत्तमिति वक्तव्यम् ।

कथन यह है कि ब्रह्म के स्वरूप को ढकने वाली अविद्या से प्रमुत

असरय भेद दर्शन हो (जीवो के) बन्धन का कारण है, वह बन्धन भी बवास्तविक है और वह समूल अवास्तविक होने से ज्ञान से ही उसकी निवृत्ति हो द्रोति है। तत्त्वमिस आदि वाक्य जन्य ज्ञान ही, उक्त बन्यन का निवारक है। इस प्रकार के वाक्य जन्य ज्ञान मे, कार्य या कर्म की कोई उपयोगिता नहीं है, विविद्भिप में ही एक मात्र कमों की उपयोगिता है.। वह विविदिया, पाप के हेर्जु, के और तम गुणों की निवृत्ति तया सस्त गुण की अस्यधिक वृद्धि में हो होती हैं। इसकी इस उपयोगिता के आशय से ही ''बाह्मणाः विविदिपन्ति'' ऐसा निर्देश किया गया है। इससे सिद्ध होता है। कि बहाज्ञान में कर्मज्ञान की कोई उपीगिता नहीं है, पूर्वोक्त

साधन चतुष्टय ही पूर्ववर्ती उपयोगी साधन है । ्र (लघु सिद्धान्त)—झत्रोच्यते-यदुक्तमिवद्यानिवृत्तिरेव मोक्षः सूण् च ब्रह्मविज्ञानादेव भवति, इति । त<u>दस्युपगम्यते,</u> झविद्यानिवृह्<u>य</u>ये

वेदान्तवाक्ष्यैर्विधित्सित्तं ज्ञानं किंरूपिमिति विवेचनीयम्, किं <u>बाक्याद् बाक्यार्थंज्ञानमात्रम्, उत तन्मूलमुपासनाध्मकं ज्ञानम्?</u>

इति ।

(प्रतिवाद) आपने जो यह केहा कि "अविद्या निवृत्ति ही मौक्ष है और वह अहमान से ही होती है", तो भे पूछता हूँ कि अविधा निवृत्ति के लिए वेदान्त वाक्यों के विधित्सित ज्ञान को रूप क्या है, यह विवेचन का विषय है। वह ज्ञान वाक्य जन्म, वाक्याय ज्ञान मात्र है। इसवा वाक्याय ज्ञान मुलक उपानना का वोधन है?

न ताबद् वाक्यजन्य ज्ञानं, तस्य विधानमन्तरेणापि वाक्या-देव सिद्धेः, तावन्मात्रेणाविद्यातिवृत्त्यनुपलब्धेरमः। न च वाच्यम् भेदवासनायामनिर''।या <u>वृत्ति</u>यमविद्यानिवर्ताकं ज्ञानं, न जन्यति, जातेऽपि, सर्वस्य, सहसैव, भेदशानानिवृत्तिः, नु\_दोपाय, चन्द्रैकतुने ज्ञातेऽपि द्विचन्द्रज्ञानानिवृत्तिवत् । ग्रनिवृत्तमपि छिन्नमूलत्वेन न

बन्धाय भवति, इति।

वाक्य जन्य ज्ञान तो अविद्या निवृत्तिका कारण हो नहीं सकता,

ક્ષ્ટ ) ज्ञान के विधान के अतिरिक्त केवल वाक्य से तो उसकी सिद्धि हो नहीं सकतो, केवस उत्तर्ने होने मात्र से अविद्या निवृत्ति देखी भी नहीं जाती।

प्रकार भेद ज्ञान भी प्रान्ति मूलक ही तो है, उसका कोई सत्य आधार तो है नहीं, फिर वह भेदज्ञान बन्धन का कारण भी नहीं हो सकता, जसका निराकरण सहसा न भी हो तो उसमे हानि ही क्या है? वाक्य-ज्न्य ज्ञान का कुछ असर तो होना ही चाहिए। २५ सत्या स<u>ोमेंग्रेचो</u> जानान<u>ुत्पत्यनुप</u>पत्तो, सत्यामपि विपरीत-वासनायामाप्तोपदेशलिङ्गादिभिवधिकज्ञानीत्पतिदर्शनात् । सत्यपि त शक्यते वक्त्म, भेदज्ञानसामग्रचा अपि वासनायों मिथ्यारूपत्वेन ज्ञानोत्पत्त्यैव निवृत्तत्वात्, ज्ञानोत्पत्तावपि मि**म्यारूपायास्त**स्या प्रनिवृत्तौ निवर्राकान्त राभावात् कदाचिदपि नास्या वासनाया निवृत्ति । वासनाकार्यं भेदज्ञान, छिन्नमूलमथ, चानुवर्तते इति बालिराभाषितम्। द्विचन्द्रज्ञानादी तु बाधकसन्निधाविप मिथ्याज्ञानहेतो. परमार्थ-निर्मारादिदोपस्य ज्ञानवाध्यत्वाभावेन अविनष्ट्रवाद मिध्याज्ञान-निर्माराविष्ट्रा)। प्रवेलप्रमाणवाधितत्वन भयादिकार्यं तु निवराते । श्रपिच भेदनासनानिरसनद्वारेण ज्ञानोत्पत्तिमभ्युपगच्छता कदा-चिदपि ज्ञानोत्पत्तिः न सेत्स्यति । भेदवासनाया श्रनादिकालोप-चितत्वेनापरिमितत्वात् तद्विरोधिभावनायाश्चाल्पत्वादेनया तन्नि-रासानुपपत्ते । २००० प्राय ज्ञानीत्पादम साधनो के रहते हुए भी ज्ञानीत्पत्ति नहीं होती

वाक्यार्थंज्ञाने। प्रनादिवासनया मात्रया भेदज्ञानमनुवृतीत इति भवता

तया विरुद्ध सस्वारों के होते हुए भी महात्माओं के उपदेश और आव-स्मिन घटनाओं से सहसा ज्ञानोत्पत्ति होती देखी जाती है।

ऐसा भी नहीं कह सकते कि भेदवासना के निवारण के विना "तत्त्वमि" आदि याक्य अविद्या निवारक ज्ञानीत्पादक नही होते । क्योकि चन्द्र एक है ऐसी जानकारी होते हुए भी दृष्टि दोष से दो चन्द्रो की जो भान्ति होती है, वह निराघार ही तो है, उसका निराकरण तो होता नही, निराहत न होने पर भी निर्मूल होने से उसका कोई महत्व भी नही है। उसी

वानमार्थ ज्ञान के होने पर भी जनादि वासना के कारण योड़ी बहत भेद दृष्टि बनी ही रहती है, ऐसा तो आप कह नही सकते, क्योंकि आपके नत से भेदवासना मिथ्या है अत: भेदोत्पादक साधनो के रहते हुए भी ज्ञानीत्पत्ति से ही उस मिथ्यावासना की निवृत्ति ही जानी चाहिये। बदि ज्ञानीत्पत्ति होने पर भी मिथ्यारूप उस वासना की निवृत्ति नहीं होती तो, उसकृति, निवृत्ति का, ज्ञान के अविरिक्त, कोई दूसरा उपाय तो है नहीं, फिर वासना की निवृत्ति कभी भी सम्भव नहीं है। भेद दृष्टि की मूल कारण वासना,नष्ट हो जाय और उसका कार्य,भेदज्ञान फिर भी बना रहे, ऐसा तो मुखं ही कह सकता है। "चन्द्र वो है" ऐसा जो ज्ञान होता है उसमें भ्रम के निवारक ययार्थ ज्ञान के होते हुए भी, भ्रम के यथार्थ कारण तिमिर आदि दोप (नेत्र रोग विशेष) की स्थिति रहती है, जिसे यदार्थ स्वानुभृत ज्ञान से दूर नहीं किया जा सकता, इस स्थिति मे दो चन्द्र संबंधी मिथ्या भाग्ति होती भी है तो कोई विरद्ध बात नही है; किसी प्रामाणिक श्यक्ति के द्वारा दो चन्द्र देखने वाले व्यक्ति की भ्रान्ति निवारण की जाती। है तो उसके भ्रम जन्य भय आदि की निवृत्ति हो जाती है। उसी प्रकार वाक्यार्थ जन्य ज्ञान से भेदवासना की निवृत्ति हो जाने पर भेदद्गिट की भी निवृत्ति हो जानी चाहिये, यदि भेददृष्टि बनी रहती है तो निश्चित ही भेदवासना भी है, वह वानपार्थ जन्य ज्ञान से कदापि निवृत्त नही होती ऐसा मानना पडेगा।

ऐसा मानना पडेगा।

(१८९८) भेदबासना के निराकरण से ही जानोत्पत्ति की माहने वालो की भी जानोत्पत्ति कभी हो नहीं सकती, क्योंकि <u>भेदबासना</u> अनन्त काल-भी जानोत्पत्ति कभी हो नहीं सकती, क्योंकि <u>भेदबासना</u> अनन्त काल-सचित होने से अपरिमित है तथा उसके विपरीत भावना (जान<u>वामना)</u> बहुत ही अत्म है, उसके द्वारा प्रवल भेदवासना को निराकरण सम्भव नहीं है।

-८८ असी वाक्यार्थज्ञानादन्यदेव ध्यानीपासनादिसंब्दवाच्यं ज्ञान

२८ अतो वालयार्थज्ञानादन्यदेव ध्यानीपासनीदर्शव्यवाच्य ज्ञान वेदान्तवाक्यैर्विधिरिसतम् । तथा च स्रृतयः—"विज्ञाय प्रज्ञा कुर्वोतः", "अनुविध विजानाति", "ओमिरयेवारमानं ध्यायय", "निचाय्य तं मृत्युमुखात् प्रमुच्यते", "आत्मानमेव लोकमुपासीतः", "आत्मा वाऽरे द्रष्टव्यः श्रोतव्यो मन्तव्यो निदिध्यासितव्यः", "सोऽन्वेष्टव्यः स विजिज्ञासितव्यः"—इत्येवमाद्याः। ( १६ ) इससे यह निश्चित होता है दि वादयार्थ ज्ञान से भिन्न घ्याः

ष्ठपासना आदि शब्दग्रम्य ज्ञान ही वेदात वाक्यो का अभीप्सित तात्प है, ऐमा ही "अच्छी तरह जानकर प्रज्ञा (ध्यान) करनी चाहिये", "भर्ल भाति (वेदातवानयो की) पर्यालोचना करके जानने की चेण्टा करो" "आत्मा का प्रणय रूप से चिन्तन व रो", "उपासक उस परमात्मा क देखकर मत्यु मूख से मूक्त होते हैं', "आत्मा की ही उपामना करी "आत्मा ही थोतव्य, द्रप्टव्य, मतव्य और निदिध्यासितव्य है" "विज्ञाय प्रज्ञा कुर्वीत" <u>इत्येवमादिभि</u>र्वाक्यार्थज्ञानस्य ध्यानोपकारकः स्वात् "श्रनु विद्य" "विज्ञाय" <u>इत्यन् द्य</u> "प्रज्ञा कुर्वीत" "विजानाति" इति ध्यान विधीयते । "श्रोतव्य" इति चानुवाद , स्वाध्यायस्पार्धः परत्वेनाधीतवेद. पुरुष प्रयोजनवदर्षावबोधित्वदर्शनासिक्षण्यः स्वयमेव श्रवणे प्रवर्त्तते, इति श्रवणस्य प्राप्तत्वात् । श्रवणप्रतिष्ठार्थः त्वान्मननस्य "मन्तन्य" इति चानुवादः, तस्माद् ध्यानमेव विधीयते। वक्ष्यति च "ब्रावृत्ति<u>रसकृदुपद</u>ेशात्" इति । च <u>आयात्तरसक्रदुपदशात्"</u> इति । उपर्युक्त श्रृति वाक्यो मे निविध्यासन आदि मभी हपाय<u>एन</u> हो भर्ष के धोतक है। "अनुविध्य विजानाति", "विज्ञाय प्रज्ञा कुर्वात' इत्यादि वानयों से वानयार्थ ज्ञान की ध्यानोपनारकता ही बतलाई गई है "प्रज्ञा कुर्वीत", "विजानाति ' आदि शब्दो मे घ्यान का ही विधान बनलामा गया है। अधीतत्य" शब्द भी ध्यान का अनुवाद है, अधीत अक्षर राशि का अर्थावबीध ही स्वाध्याय ना सही तात्पर्य है, वेदो को पढा हुआ व्यक्ति, णब्द के प्रमोजनीय अर्थ को जानकर उसके निर्णय के लिए स्पय ही श्रवण के लिए प्रस्तुत होता है रिइस प्रकार श्रवण भी ब्यान का ही एक प्रकार सिंद होता है। श्रुवण को जियर करना ही मनन का प्रयोजन है, "मनन" 'श्रवण'अपेक्षित उपाम है, इसलिए 'मृत्तुव्य' को भी ज्यान जा ही अनुवाद मानना चाहिये, इससे भी ध्यान का ही विधान किया गया है। "आवृत्ति-रसबुद्पदेशात" सूत्र में सूत्रकार भी उक्त तथ्य का प्रतिपादन करते हैं।

्रि तृदिदमपवर्गोपायतया विधित्सितं वेदनमुपासनम् इत्यवगम्यते । भू विद्युपास्योग्येतिकरेणोपक्रमोपसंहारदर्शनात् "मनो ब्रह्मोत्युपासीत' इत्यव "भाति च तपित च कीत्यां यशसा ब्रह्मावचीत य एव वेद", क्षेन स वेद श्रकृत्सनो होय श्रात्मेत्येवोपासीत", "यस्तद वेद यत्स वेद स भयेतदुक्तः" इत्यत्र "श्रनु म एतां भगवो देवतां शाधि यां देवतामु-पास्ते" इति ।

मोक्ष के उपाय के रूप में <u>बेदन</u> और उपासना शब्द का श्रृति वाक्यों

मे आगे पीछे उलट पलट कर विधान वर्णन किया गया है। जैसे-"मन की बहा रूप से, उपासना करनी चाहिए", "जो उमे इस प्रकार जानता है वह कीर्ति (पराक्रम जन्य प्रतिष्ठा), यश (दान जन्य प्रतिष्ठा) और ब्रह्मतेज से उद्दीप्त होकर सबको अभिभूत नरता है", "वे पूर्ण ीर्परमा को नहीं जानते. ये सब तो उसके अंशमात्र है", "आत्मा इन पूर्वी में ब्याप्त है, ऐसा मानकर ही जपासना करनी चाहिए", "जो इसे जानता है वही वास्तविक ज्ञाता है", "भगवन् ! आप जिस देवता बस भानता है यहा वास्तावक झाता हु", "भावत् ! आप त्वता की व्यासना करते हैं मुझे उन्हीं का उपदेश दें ।" इत्यादि । द्वान करते हैं मुझे उन्हीं का उपदेश दें ।" इत्यादि । द्वान च तेल्घारावदीविच्छन्नस्मितसंतानरूपम्।" "भुवा स्पृतिः, स्मृतिकस्भे सर्वेग्रन्थीनां विप्रमोक्षः" इति ध्रुवायाः स्मृत-रपवर्गोपायत्वश्रवणात् । सा च स्मृतिः, दुश्तनसमाकारा "भिद्यते हृदयग्रन्थिरिछ्द्यन्ते सर्वेसंशयाः । क्षीयन्ते चास्य कर्माणि तस्मिन् इष्टे परावरे ॥" इत्य<u>नेनेकार्य्यात्</u> । एवं सति "त्रात्मा वा श्ररे द्रष्ट-व्य." इत्यनेन निदिध्यासनस्य दुर्शनसमानाकारता विधीयते। भवति च स्मृतेभविनाप्रकर्णाद् दर्शनरूपता । वाक्यकारेरौतत्सर्वं ग्पश्चितम् "वेदनमुपासनं <u>स्यात् त</u>द्विषये श्रवणात्" इति । सर्वा-पुर्वानयत्सु मोक्षसाधनतया विहितं वेदनमुपासनमित्युनतम् "सकृत् ात्ययं कुर्यात् शब्दार्थस्य कृतत्वात्प्रयाजादिवत्" इति पूर्वपक्षं कृत्वा 'सिद्धन्तूपासनशब्दात्" इति वेदनम् श्रमकृदावृत्तं मोक्षसाधनमिति

( १५ )

निर्णीतम् । "उपासनं स्याद् ध्रुवानुस्मृतिदशँनान्निर्वंचनाच्च" इति । तस्येन वैदनस्योपासनरूपस्यासकृदावृत्तस्य ध्रुवानुस्मृतित्वमुपै-वर्णितम् ।

तैल धारा<sub>द्व</sub>र्ग्नी सरह अखड प्रवाहमयी <u>स्</u>मृति परम्परा<u>"</u> ही घ्यान

है। "स्मृति के अभिय से हृदयस्य समस्त ग्रन्थियाँ मंग हो जाती हैं।" इस वाक्य में भ्रुवा स्मृति को मोक्ष का उपाय वतनाया गया है। वह स्मृति, आर्मदर्शन के समान रूप वाली है, "उस परावर सर्वोत्तम पुरुप को दर्शन के हृदयस्य प्रनिययो का मोचन, सन्नायों का उच्छेद तथा कर्मों का क्षय हो जाता है" इस वाक्य से स्पृति और दर्शन की एकार्यता ' सिद्ध होती है। इसी प्रकार "आत्मा वा अरे" इत्यादि वाक्य से निद्धियासन की दर्गन रपता दिखलायी गयी है। स्मृति भावना के प्रकर्ण से इसकी दर्शन रपता होती है। वावयकार ने इस सबका विस्तृत विवेचन इस प्रकार किया है-"वेदन ही उपायना है ऐसा श्रुति से ही जात होता है।" मभी उपनिषदों में, मोक्ष के उपाय रूप, से बिहिन, "वेदन" को ही ''उपामना'' रूप बतलाया गया हे । प्रयाजादि यागे की तरह ज्ञानानु-शीलन भी एक बार करना चाहिए" इस वाक्य को पूर्वपक्ष के सूर्य में उद्यृत करके "सिद्धन्तूपासनशब्दात्" इस सूत्र से "वेदन" की प्र<u>वाह</u>मयी शावित का मोक्ष माधन के रूप में निर्णय किया गया है। तथा "उपासन स्याद् ध्रुवानुम्मृतिर्दर्शनान्निर्वचनाच्न" इस सूत्र से उस उपासन्।""पर्रे वेदम् की प्रवाहमयी आवृत्ति को घ्रु वा स्पृति वतलाया गया है।

M सिर्य स्मृतिदुर्शनस्या प्रतिपादिता, दश्नेनरूपता च प्रत्यक्षतास्ति:। एवं प्रत्यक्षतापन्नाम्पर्यग्रम् 'नाय<u>मात्मा</u> प्रवचनेन लभ्यो न मेघया न बहुना श्रुतेन । यमेवैप इणुते तेन लभ्यस्तस्यैप श्र<u>ातमा</u> विवृणुते तन् स्वाम्॥" इति । श्रनेन

म्रात्मा वृण्येते तेनैव लम्यः" इत्युक्तम् । २००० १०० उक्त स्मृति की <u>दर्शन रुपत</u>् का प्रतिपादन किया गया है, दर्शन रुपता को हो साक्षात्कार कहते हैं। ऐसी साक्षात्कार रुपता को प्राप्त

केवलश्रवणमनन<u>िद्ध्यासनानाम</u>ात्मप्राप्त्यनुपायत्वम्*व*त्वा "यमेवैप

मोक्ष की साधन रूपा स्मृति का विश्वेषण,शृति में इस प्रकार करते है—
"इस आत्मा को,प्रवचन, मेघा या अधिक शास्त्र ज्ञान से नही प्राप्त
कर सकते, यह आत्मा ही, जिस्को वरण करता है, उसे ही वह प्राप्त
होता है, उसके समझ अपना रूप प्रकट कर देता है।" इस वावय में
कवल श्रवण मनन निरिष्यासन को जात्मप्राप्ति में असमर्थ बतला कर
"बही जिसे वरण करता है उसके समझ प्रकट होता है" ऐमी साक्षात्कार रूपी स्मृति का वर्णन किया गया है।

(प्रियंतम एव वरणीयो भवति, यस्यायं निरतिशयं प्रियः स रवास्य प्रियतमो भवति, यथायं प्रियतमात्मानं प्राप्नोति तथा स्वयमे-र भगवान् प्रयति इति भगवतेवोक्तम्-"तेषां सतत्युक्तानां भजतां तितपूर्वंकम् । ददामि बुद्धियोगं तं येन मामुपयान्ति ते ॥" इति । 'त्रियो हि ज्ञानिनोऽत्यर्थमहं स च मम त्रियः।" इति च। (ब्रतः मक्षात्काररूपां स्मृतिः स्मर्यमाणात्यर्येष्ठियत्वेन स्वयमप्येत्यर्थः व्रया यस्य स एव परेणात्मना वरणीयो भवतीति तेनैव लभ्यते एमात्मेत्युक्तं भवति प्रवंरूपा ध्रुवानुस्मृतिरेव भक्तिशब्देनाभिन् भीयते । जपासनपर्यायत्वाद् भिवतसञ्दस्य । त्रत एव श्रृतिस्मृभिरेव-माभ नामते <sup>१</sup>"तमेव विदित्वातिमृत्युमेति", "तमेवं विद्वानूमेत इह भवति", 3"नान्यः पन्या अयनाय विद्यते", 3 "नाहं वेदैनेतपता न दानेन न <u>चेज्यया</u> । शक्य एवं विधो द्रष्टुं दृष्टवानसि मां यथा ॥ भनत्या त्वनन्यया शक्य श्रहमेवं विघोऽज्ना । ज्ञातुं द्रष्टुं च तत्त्वेन प्रवेष्टं च परन्तप ॥" र्र"पुरुषः स परः पार्यं भन्त्या लभ्यस्त्वनन्यया ॥") इति∙।

प्रियतम व्यक्ति ही वरणीय होता है, जिस व्यक्ति से ये प्रभु अत्यन्न प्रिय होते है वही उ<u>नकीं</u> प्रियतम होता है। जिस प्रकार <u>यह प्रियतम</u> उन्हें प्राप्त होता है वैसा प्रयास भगवान स्वयं ही करते हैं। ऐसा भगवान का हो कथन है—"फ्रीतिपूर्वक निरन्तर भवन करने वालों को भें ऐसी बुद्धि प्रदान करना हूँ जिससे वे मुझे प्राप्त कर सके।" "ज्ञानी भक्तो का मैं अत्यन्त प्रिय हुँ बौर वे मेरे प्रियतम है।"

अत्यन्त प्रिय प्रभु ही स्वय स्मृतिमार्ग में प्रकट होकर साक्षात्कार के अनुरूप अपनी प्रिय स्मृति प्रदान करते हैं, जिससे उपासक परमात्मा का यरणीय होता है, उसी से वह परमात्मा को प्राप्त होता है। इस प्रकार की ध्रुवानुस्मृति ही भक्ति कव्द से कही गयी है, उपासना भव्द भक्ति महद स पर्यापवाची है, इसमें भी उक्त बात की पुष्टि होती है। श्रुति-स्मृतियों से भी ऐसा हो जात होता है, जैसे-"उसको इस प्रकार जानकर

स्मृतियो से भी ऐसा ही जात होता है, जैसे—"उचको इस प्रकार जानकर मृत्यु वा अतिक्रमण करता है", "उसको जानकर मुक्त हो जाता है", "इसको जानने का कोई दूसरा मार्ग नहीं है", "उसको तुमने मुझे देखा है, मेरे इस रूप वो वेदाध्ययन, तप, दान, यज्ञ

किसी भी साधन से नही देखा जा सकता", "भेगी अनन्य भक्ति द्वारा ही मेरे इस रूप को देखा और समझा जा सकता है", 5 "केवल भक्ति द्वारा ही

पर पुरुष की पेना जार बनका जो तनका है है अपने नात होरी है।
पर पुरुष को प्राप्त निया जा सकता है।" इत्यादि ।
राज्य को प्राप्त किया जो सकता है।" इत्यादि ।
राज्य को अर्था को वातुरम्वते, साधनानि यज्ञादीनिं कर्माणि इति

"यज्ञादिश्रुतेरस्ववत्" इत्यभिषास्यते । यद्यपि विविदियन्तीति यज्ञा-दयो विविदियोत्पत्तौ विनियुज्यन्ते, तथापि तस्यव <u>वेदनस्य</u> ध्यानरूप-स्याहुरहुरनुष्टीयमानस्याभ्यासाधेयातिशयस्याप्रयाणादनुवर्तमानस्य ब्रह्मप्राप्तिसाधनत्वात्तदुत्पत्तये सर्वाण्याश्रमकर्माणि यावज्जीवमनु-च्टेयानि । वह्यति च "ब्रा प्रयाणात्तवापि हि इष्टम्"। "ब्राग्निहोशादि

तु तत्कार्ययेव तद्रश्निनात्।" "सहकारित्वेन च" इत्यादियुं। वावयकारस्य ध्रुवानुस्मृतीविवेकादिभ्य एव निष्पत्तिमाह-"तत्लं-व्यिविवेकविमोकाभ्यासिव्रियाकत्याणानवसादानृद्धपॅभ्यः संभवान्नि वैचनाच्च" इति।

इस प्रकार ध्रुवा स्मृति के साधनरूप यज्ञादि वर्म हैं, ऐसा "यज्ञादि-ध्रुतेरुव्यवत्" सूत्र मे बतनार्वेगे । यज्ञपि "चिविदिपन्ति" इस श्रुति मे यज्ञादि नर्मो को विविदिषोत्पत्ति मे साधन बतलाया गया है, तथापि नित्य निरस्तर मरणपर्यन्त अनुधीयमान, अभ्यास द्वारः "फ्ट्टसा " प्रद्यान- रुप वेदन ही ब्रह्मप्राप्ति का साधन है, उसी की उत्पत्ति के लिए आग्रम विहित समस्त कमों का जीवन पर्यन्त अनुष्ठान करना चाहिए। सूत्रकार भी इसी बात का समर्थन "अप्रयाणात्त्रप्रापि हि दृष्टम्", "अगिनहोत्रादि तु तत्कार्यमेष तद्दर्शनात्", "सहकारित्वेन च" इत्यादि सूनो में करते हैं। वावयकार विवेक आदि से ध्रुवानुस्मृति की निष्पत्ति कहते हैं—"<u>विवेक, विमोक, अभ्यास, किया, कत्याप, जनवसाद और अनुद्रर्थ से ध्रुवानुस्मृति होती है, शास्त्र भी इतका समर्थन करते हैं। "</u>

 विवेकादोनां स्वरूपंचाह—"जात्याश्रयनिमित्तादुण्टादन्नात् गयश्द्विविवेकः" इति । तत्र निर्वचनम्- "ग्राहारगृद्धी सत्व-युद्धिः सत्त्वगुद्धौ ध्रुवा स्मृति." इति । "विमोकः कामानभिष्वञ्जः" इति । "शान्त उपासीत" इति निर्वचनम्, "ग्रारभ्मणः संशीलनं पुनः पुनरभ्यास." इति । निर्वचनं च स्मार्त्तमुदाहृतं भाष्यकारेण-"सदा तद्भावभावितः" इति । "पश्चमहायज्ञाद्यनुष्ठानं राक्तिः क्रिया" इति । निर्वचनं "क्रियावानेष ब्रह्मविदा वरिष्ट.", "तमे त्वेदानुवचनेन बाह्मणा विविदिपन्ति यज्ञेन दानेम तपसाऽनाराकेन" इति च । "सत्यार्जवदयादानाहिसानभिध्याः क<u>ल्या</u>णानि" इति । निर्वचन "सरयेन लम्य<sup>क्षि</sup>" "तेपामेवेप विरजो बहालोक." इत्यादि । "देश-कालवेगुरया च्छोकवस्त्वाद्यनुस्मृतेश्च तज्जं दैन्यमभास्वरत्वं मनसोऽव-सादः" इति । "तद्विपर्ययोऽनवसादः" । निर्वचनं "नायमात्मा वलहीनेन लभ्यः" इति । "तद्विपर्ययजा तुष्टिरुद्धर्यः" इति । तद्विप्तर्पयोऽनुद्धर्पः, अतिस्तोषश्च विरोधीत्यर्थः । निर्वचनमपि "शान्तो दान्तः" इति । (एवं नियमयुक्तस्याधमविहित्कर्मानुष्ठानेनैव.

विद्यानिष्पत्तिरित्युक्तं भवति ।)
विवेक अदि का स्वरूप भी वतलाते है— जाति आश्रय निर्मित्तं, दोपों से रहित बचा से शरीर की रक्षा करना <u>विवेक है</u>। इन पर शाहत प्रमाण जैसे—"आहार घुढि से अन्तःकरण खुढ होता है, अन्तःकरण की शक्ति से ही झ वा स्मृति होती है।" काम्य विषयों में आसक्ति न होना चोहिए।" अवलम्बनपूर्वक गुम विषय के पुन पुन अनुशीलन को <u>श्वम्मा</u>स कहते है। शास्त्र प्रमाण मे नाप्यकार इसमे स्मृतिवाक्य प्रस्तुत करते हैं—"सदा उस परमात्मभाव मे निमम्त रहता है।" यथाशक्ति पचयको के अनुष्ठान को <u>श्विया कद्</u>वते है। शास्त्र प्रमाण जैसे—"ब्राह्मण वेदाघ्ययन यज्ञ, दान, तप द्वारा भोगवुष्णारहित होकर परमात्मा को जानने की इच्छा करते है। 'सत्य, सरलता, दया, दान, अहिंमा और अनिभष्या

(सफल चिन्ता) को कल्याम कहते है। शास्त्र प्रमाण-"इस विरज (निर्दोप) ब्रह्मलोक की सत्य से प्राप्त करते है।" देश काल आदि की विपरीतता तथा सोक के कारणो की स्मृति से होने वाली मन की दुर्वलता और अप्रसन्नता को अवसाद कहते हैं, इनका न होना <u>अनवसा</u>द है। शास्त्र प्रमाण-' यह आत्मा वलहीन (दुर्वल मन वाले) व्यक्ति से त्रभाग नहीं है।' उसत अवसाद से होने वाले असतीय को उ<u>दार्थ</u> वहते है, उसकी विपरीत स्थिति हैं।' 'शान्तदान्त' आदि वाक्य इसका उदाहरण है। इन नियमों से युक्त, आर्थम विहित, कर्मानुष्ठान से ही विद्या की निष्पत्ति हो सबती है, यही वक्तव्य का साराश है। तथाच श्रृत्यन्तरम् ''विद्या चाविद्या च यस्तद् वेदोभय सह । प्रिवि यया मृत्यु तीर्त्वा विद्ययाऽमृतमश्नुते॥" इति । स्रत्राविद्याशब्दाभिहित वर्णाश्चमविहित्, तुमं । (श्चविद्यया २ कर्मणा, मृत्यु इ ज्ञानोत्पत्तिः विरोधि प्रोडीन कर्म, तीर्त्वा अपोह्य, विद्ययाः ज्ञानेन, श्रम्र ब्रह्म, ग्रश्नुते- प्राप्नोति इत्ययं.)। मृत्युतरणोपायतया प्रतीत म्नविद्या निद्य तराद निहित कर्मैंन, यथोक्तम्-(इयाज सोऽपि सुबहुन यज्ञान् ज्ञानन्यपाश्रयः । ब्रह्मविद्यामधिष्ठाय ततु "मृत्युमविद्यया॥" इति एक दूसरी श्रुति भी उक्त तथ्य की पुष्टि करती है—"जो प्रसिद्ध विद्या और अविद्या दोनो को जागते हैं, वे अविद्या से मृत्यु का अतिक्रमण करके निद्या से अमृतत्व प्राप्त करते हैं।" यहाँ अविद्या शब्द का अर्थे वर्णाश्रम विहित वर्ग है। अर्थात् अविद्या-वर्णाश्रम कर्म द्वार मानोत्पत्ति विरोधी प्रारुष कर्म से, खुटकारा पाकर, विद्या-ज्ञान

ज्ञान से, अमृत – ब्रह्म को प्राप्त करते हैं। मृत्युतरण के उपायरूप से प्र<u>तीत</u>,अविद्या का तात्पर्य विद्यामिल,वर्णाश्रम विहित,कर्म ही हे। जैसा कि कहा गया—"ज्ञान संपन्न उन्होंने भी ब्रह्मवृद्धि अवलवनपूर्वक, अविद्या द्वारा ज्ञानविरोधी प्राक्तन कर्मों के निवारणार्यं,बहुत से यज्ञो का अनुष्ठान किया।"

िरोधत्वेनानिरोधि च कर्म पुरयपापरूपम् । ब्रह्मज्ञानोत्पत्ति-विरोधित्वेनानिष्टफलतयोभयोरिष पापराव्दाभिषेयत्वम् । ब्रह्म च ज्ञानितरोधित्वं ज्ञानोत्पत्तिहेतुभूतगुद्धसत्त्वविरोधिरजस्तमोनिवृद्धि-द्वारेण । पापस्य च ज्ञानोदयविरोधित्वम्—"एप एवासाथु

कर्म कारयित तं यमघो निनीपित" इति श्रुत्या प्रवगम्यते । रजस्तमसोर्ययार्थज्ञानावरणत्यं सत्त्वस्य च यथार्थज्ञानहेतुत्वं भगवतेव प्रतिपादितं सत्त्वात्सजायते ज्ञानिमत्यादिना । श्रितरच ज्ञानोत्पत्तये पापं कर्म निरसनीयम्, तन्निरसनञ्च श्रानीश्रंहित-फलेनानुष्ट्रितेन धर्मेण । तथा च श्रुति.—"धर्मेण पापमपनुदित" इति । तदेवं बहाप्राप्तिसाधनं ज्ञानं, सर्वाश्रमकमपिक्षम्, स्रती

अपेक्षितकर्मस्वरूपमानं केवलकर्मणामलपास्थिएकलत्व ज्ञानं च कर्मं मीमांसावसेयम् इति, सैवापेक्षिता ब्रह्मजिज्ञासायाः पूर्ववृत्ता वक्तव्या । पुण्य-पाप रूपीकर्म ही, ज्ञान विरोधी है। ज्ञानोत्पत्ति के विरोधी होने से बोनों ही अनिष्ट करवायी है, इसलिए द्वोट्यों का ही पाप बाहद से कथन किया गया है। विक्तशुद्धि से ज्ञातोत्पत्ति होती है, एज और तम पुणो की वृद्धि करने वाला पाप पुस्ति प्रतिकृत्त है, इसलिए वृद्धे ज्ञान-विरोधी है। पाप की ज्ञानोदय-विरोधिता "जिसको अधोगति हैना

गुना का बृद्धि करन वाला पाप <u>उत्तक</u> प्रावक्त है, इसलिए वह ज्ञान-विरोधी है। पाप की ज्ञानोदय-विरोधिता "जिसको अधोगिति देना नाहते है उससे भगवान ही पाप कराते है।" इस श्रृति भे जात होती है। रज और तम की ज्ञानावरणता तथा सत्त्व की ययार्य ज्ञानहेतुता का प्रतिपादन स्वयं भगवान ने ही "सत्वात्सवायतेज्ञानम्" इत्यादि से केया है,इसलिए ज्ञानोदय के लिए पाप कर्म का निरसन आवश्यक है, उसका निराकरण,अनासक्त फल वाले कर्मानुष्ठान से ही हो सकता है। तैसा कि श्रृति बांक्य भी है—"धर्म से पापों का निरसन होता है।"

"इस प्रकार ब्रह्म प्राप्ति का साधन जान जान अधिवर्त सिख होता है। अपेक्षित कर्म वा स्वरूप तथा उपासना रहित कर्मों की अल्प अस्थिर फलता हैने स्वरूपज्ञान, कर्मभीमासा से ही होना है, इसीलिए

कुर्मसीमाना को ब्रह्ममीमासा का प्रविपक्षित कहा गया है। १९ ब्रिपिच नित्यानित्यवस्तुविवेकादयस्य मीमासाश्रवणमन्तरेण न सपत्स्यते, फलकरणेतिकर्तव्यताधिकारिविशेषनिश्चयादते कर्मस्व-

रूपतत्फलतास्थिरत्वास्थिरत्वात्मनित्यत्वादीना दुरवबोघत्वात्। एपा साधनत्व च विनियोगावसेयम्, विनियोगश्च श्रृतिलिङ्गादिभ्यः, स च तातींय । प्रदेशीयाद्य पासनानि कर्मसमृद्धयर्थान्यपि ब्रह्मदृष्टि-

रूपाणि, ब्रह्मज्ञानापेक्षाणीति इहैव चिन्तनीयानि । तान्यपि कर्माणि श्रेनेभिसहितफलानि ब्रह्मविद्योत्पादकानीति <u>तद्साद्गुएयापादुनान</u>् न्येतानि सूतरामिहैव सगतानि । तेपा च कर्मस्वरूपाधिगमापेक्षा सर्वसम्मता ।)

े नित्य अनित्य वस्तु ब्रुप्स विवेक (आदि) वर्ममीमाक्षा के सुने विना हैं) नहीं सकता, स्थिरतर फल्नेसोधन-विषयक -कत्तंब्यता के लिए, विशेष निश्चय आवश्यक ह, उसके विना कर्म वा स्वरूप तथा उसके फल की स्विरता और अस्थिरता रूपी नित्यता और अनित्यता जानना कठिन

होगा। शम आदि (ब्रह्मज्ञान के साधनों के विनियोगे) का ज्ञान भी इसी कर्मभीमासा से हो सकता है, कर्मभीमासा शास्त्र के वृतीय अध्याय मे वर्णित श्रुतिलिंग आदि के आधार पर ही विनियोग का ज्ञान होता है। उद्गीय आदि उपासनाएँ क्मेंसमृद्धि की द्योतिका होते हुए भी,ब्रह्मदृष्ट रूप होने से) ब्रह्मज्ञान में अपेक्षित है, इसका विचार भी कर्म मोमांसा में ही किया गया है। वे कर्म भी निष्काम भाव से अनुष्ठित होने पर प्रह्मविद्यी-

स्पादक होते हैं, उद्गीय आदि उपासनाएँ उन निष्काम कर्मों मे उत्कप प्रदान करती है, इसलिए उन सबकी इस ब्रह्म मीमासा में संगति है तथा उन उदगीय आदि की कर्मसापेक्षता भी सर्वसम्मत सिद्ध होती है। 📡 (महापूर्वपक्षः)—यद्याहुः—ग्रेशेषविशेषप्रत्यनीकचिन्मात्रं ब्रह्मैव

परमार्थः, तदतिरेकिनानाविधज्ञातज्ञेयतत्कृतज्ञानभेदादि सर्व

तस्मिन्नेव परिकृत्यितं मिथ्याभूतम्—ै''सदेव सौम्येदमग्र ग्रासो-देकमेवाद्वितीयम्' $^{N}$ ''ग्रथ परा <u>यया</u> तदशरमधिगम्यते'', ''यत्त्वद्रे-श्यमग्राह्यमगोत्रमवर्णमचक्ष्मश्रोत्रं तदपाणिपादं नित्यं विम् सर्वगतं सुसुक्ष्मं तदव्ययं यद् भूतयोगि परिपश्यन्ति धीराः", ""सत्यं ज्ञानमनन्त<sup>े</sup> ब्रह्म", <sup>र्र</sup>"नि<u>प्कलं</u> निष्क्रियं शान्तं निरवद्यं निरक्षनम्", <sup>5</sup> 'यस्यामतं तस्य मतं, मतं यस्य न वेद सः । 'श्रविज्ञातं विज्ञानता विज्ञातमिजानताम्", <sup>र</sup>"न दण्टेर्देप्टारंपश्ये. न मतोमंन्तारं भन्वीथा.", <sup>र</sup>"श्रानन्दो ब्रह्म", <sup>र</sup>"इदं सर्वं यदयमात्मा", <sup>१</sup>"नेह नानास्ति किचन", <sup>१</sup>रे'मृत्योः स मृत्युमाप्रोति य इह नानेव पश्यति", भें भारति है तम् इव भवति, तदितर इतरे पश्यति यत्र त्वस्य सर्वमात्मैवाभूत् तत्केन कं पश्येत्तत्केन कं विजानीयात्", वाचारम्भएं विकारो नामधेयं मृत्तिकेत्येव सत्यम्" भूयदा हि एवेप एतस्मिन्तुदर-मन्तरं कुछते श्रथ तस्य भय भवति" हैं न स्थानतोऽपि परस्योभयलिङ सर्वत्र हि" १2"मायामात्रं तु कात्स्र्येनानभिव्यक्तस्वरूपत्वात्" प्रत्यस्त-मितभेदं यत् सत्तामात्रमगोचरम्, भव चसामात्म संवेद्यं तज्ज्ञानं ब्रह्म संज्ञितम्॥",<sup>९(०</sup>'ज्ञानस्वरूपमत्यन्तनिर्मलं परमार्थतः । तमे-वार्थस्वरूपेण भ्रान्तिदर्शनतः स्थितम्॥", रेप्परमार्थस्त्वमेवैको, नान्यो-ऽस्ति जगतः पते शे, "यदेतद् इस्यते मूर्तमेतज्ज्ञानारमनस्तव <sup>भृत्</sup>श्रान्ति-ज्ञानेन पश्यन्ति जगद्रूपमयोगिनः '॥", "ज्ञानस्वरूपमिवलं जगदेतदबुद्धयः । श्रर्थस्वरूपं परयन्तो भ्राम्यन्ते मोहसंप्लवे॥"रेीये तु ज्ञानिवदः शुद्धचेतसस्तेऽखिलं जगत् । ज्ञानात्ममं प्रपश्यन्ति त्यद्रस्पं परमेश्वर ॥",<sup>२,3</sup>"तस्यात्मपरदेहेषु सतोऽप्येकमयं हि यत् । विज्ञानं पर-मार्थो हि है तिनोऽतय्यदिशनः ॥", "यद्यन्योऽस्ति पर्ः कोऽपि मत्तः पार्थिवसत्तमः तदेषोऽहमयं चान्यो वक्तुभेवमपोष्यते॥ रें विण्ररन्त्रविभे• देन भेदः पड्जादिसंज्ञितः। श्रभेदन्यापिनो नायोस्तथासौ परमात्मनः॥"

भीऽहं स च त्वं स च सर्वभेतदात्मस्वरूपं त्यज भेदमोहम् । इतीरित-तेन स राजवर्यः तत्याज भैदं परमार्थवृष्टिः ॥", विभेदजनके ज्ञाने त्राशमात्यन्तिकं गते । आत्मनो ब्रह्मणो भेदम असन्तं कः करिष्यति ॥", 'अहमात्मा गुडाकेश सर्वभृताशयस्थितः ।" <sup>पर्</sup>क्षेत्रज्ञं चापि मां विद्धिः अवंक्षेत्रेषु भारत ।" वैतं तदिस्त विना यत् स्यानम्या भृतं चराचरम् ।" इत्यादिभियंस्तुस्वरूपोपदेशगुरैः शास्त्रः (निविशेषिचन्मात्रं अह्यैव इत्यम् अन्यत् सर्वं मिथ्या इत्यभिधानात् ।

महापूर्वपक्ष (बाकरमत)--सर्व प्रकार के विशेष धर्मों से रहित चिंत्मय बह्ये ही यथार्थ सत्य हैं। उसके अतिरिक्त ज्ञाता, ज्ञेय, ज्ञान आदि सभी प्रकार के भेद उस ब्रहा में ही कल्पित है, सभी मिथ्या है; जैसा कि "हे सीम्म ! यह सब कुछ पहले एक अद्वितीय सत् ही था, - बाद में परा से अक्षर की अभिव्यक्ति हुई, जो बुद्धीन्द्रिय, अगम्य, कर्मेन्द्रिय, अगम्य, मूल कारण रहित, स्यूलता गुक्तता आदि अवस्थाओं से रहित, नेत्र-कान-हाय पेर रहित, नित्य, विमु, सुक्ष्म, अव्यय ओर भूतो के कारण हैं, उनको धीर लोग सभी ओर देखते हैं, ब्रह्म सत्य ज्ञान और अनन्त रूप है—पह अलड निष्किय शात निर्दोप और निर्मल है, 5 जो सोचते हे कि हम ब्रह्म की नहीं जानते वस्तुत: वे ही यथार्थ ज्ञाता है, वहा विशेषज्ञों से अज्ञात तथा नहीं जोगात बर्द्युतः य हो बनाव आता हुन बहुत स्वाचना व जनात वस्त अज्ञाते जे जात है-वह दृष्टा की दृष्टित से दृष्ट तथा मनन करने वाले मन से मननीय नहीं है <sup>6</sup>नहां जानव्य है, <sup>4</sup>यह सब कुछ आतन-स्वरूप है, <sup>1</sup>इसमें कोई विभिन्नता नहीं है, <sup>4</sup>जो इसमें भेद देखता है वह बार-बार मृत्यु को प्राप्त करता है, <sup>4</sup>जब हैत भाव में रहता है तभी दूसरे को दूसरा समझता है,-जब सब कुछ आत्मभूत है तो कौन किसे देखे, कौन विसे जाने ? — घट आदि केवल कहने मात्र के है, एक मात्र मिट्टी ही यथायं है. जिस समय इसमें मेद देखता है तभी जीव भयभीत होता है. । किसी भी उपाधि से परब्रहा में दोनों वार्ते (सविशेषता और निर्विशेषता) नहीं हो सकती, सर्वत्र इसकी निर्विभेष, रूपता ही बतलाई गई है,-?स्वप्त बृष्ट बस्तु मायामय है नयोकि उनकी अभिव्यक्ति नहीं होती --भेद रहित, सत्ता मात्र, अगीचर, बाणी और अन्त: करण से संवेदा ज्ञान ि प्रह्म नाम वाला है क्वितान्त निर्मल ज्ञानस्वरूप वह भ्रमवश विकारी

( 30

के रूप में परिलक्षित होता है,—हे प्रमु! एक मात्र आप ही परमार्थ सत्य है, और सब कुछ मिथ्या है, आप ज्ञानमय है, यह दृश्यमान जगत आपकी ही मूर्ति है, योग रहित व्यक्ति ही इस जगत को आपसे भिन्न देखता है, जो शुद्ध चित्त ज्ञाता है वे समस्त जगत की ज्ञानात्मक⊁आपकाँ ही रूप मानते है जो अपने और दूसरे शरीरों में एक मात्र सन् को देखते हैं, जनका ऐसा विज्ञान ही परमार्थे है,इ त बादी वस्तुत. तथ्य नही जानते विजेसे एक व्यापक वायु वेणुर धो मे प्रवेश कुरके पड्ज आदि नाम प्राप्त करता है, वैसे ही परमात्मा मे भी भेद है। यदि मुझसे कुछ भिन्त है तब तो यह मैं हं; अमुक दूसरा है ऐसा कहा जा सुकता है, जो मैं हू, वही तुम हो, तुम्ही सब कुछ हो, तब भेदेश्रम छोड़ दौ—इस प्रकार कहने पर उस राजा ने परमार्थ दृष्टि से भेद भाव का त्याग कर दिया भेनेद के मूल कारण भ्रमात्मक वृत्ति के नष्ट हो जाने पर, आत्मा और ब्रह्म के भेद की बात कौन कर सकता है भिही समस्त भूतो का हृदयस्य आत्मा हं। मुझे सब क्षेत्रों में क्षेद्रज्ञ जानों विभेरे अतिरिक्त स्थावर जंगम कुछ भी नहीं है।" इत्यादि वस्तु स्वरूप का निरूपण करने वाले शास्त्र वचनों से 'निविंशेष चिन्मात्र बह्य ही सत्य है और सब कुछ मिथ्या है" ऐसा सिद्ध होता है। किसान वहा हा सत्य ह जार एवं उप उप के किस के हिल्ला के किस किस के किस कि तत्कल्पनम् । एवं चिन्मात्रवपूषि परे ब्रह्माणे दोपपरिकल्पितमिदं देवतिर्यङ्गमनुष्यस्थावरादिभेदं सर्वं जगद् यथावस्थितब्रह्मस्वरूपा-वबीधवाध्यं मिय्यारूपम्, दोपश्च स्वरूपतिरोधानविविधविचित्र-विक्षेपकरी सदसद-ग्रनिर्वचनीया श्रनार्द्धीवद्या एवं)। अध्यन्तेन हि प्रत्युद्धाः, तेषां सत्यानां सतामनृतम्पियानम् । । हि प्रत्युद्धाः, तेषां सत्यानां सतामनृतम्पियानम् । । हि मास्यानां स्वासीनां , स्वासीनां प्रकृति । । विद्यान्मायिनं तु महेरवरम् ।", 5"इन्द्रो मायाभिः पुरुष्टप ईयते ।", "मम माया दुरत्था ।", "ग्रनादिमायया सुप्तो यदा जीनः प्रवृद्धधते ।") इत्यादिभिनिविशेपचिन्मात्रं ब्रह्मैवानाद्यविद्यया सदसदिनविच्यया तिरोहितस्वरूपं स्वगतनानात्वं पश्यति इत्यवगम्यते ।

31807 - 600 500 20

· जिसको पहले प्रतीति हो, यथार्थता का ज्ञान हो जाने पर जिस प्रतीति की निवृत्ति हो जाये, उस प्रतीत ज्ञान की मिथ्या ज्ञान कहते है जैसे कि ज्जु आदि अधिकरणो में सर्प आदि नी भ्रान्ति । भ्रान्ति वण ही रज्जु गादि में सर्प आदि की परिकल्पना होती है नैइसी प्रकार चिन्मात्र शरीर रहा मे, देव, पशु, पक्षी, मनुष्य, स्थावर आदि भेद वाला सारा जगत रिकल्पित है, जिससे कि ब्रह्म के यथार्थ स्वरूप मे बाधा रूप मिथ्यात्व की प्रतीति होती है निक दोप की उत्पादिका, स्वरूप को तिरोहित रुरने वाली, विभिन्न विचित्र विशेषकारणी, सत् असत् से विलक्षण, अकथ्य, अनादि अधिदा हुी है 1<sup>3</sup> अनुतु (मिथ्या) द्वारा आवृत वह सत्य होते हुए भी असत्य है, नृष्टि के पूर्व सत् असत् कुछ नहीं थे। एकमात्र तम (प्रकृति) ही था, उस समय प्रकेत (जीव-जगत) तम से ही आच्छादित था, माया को प्रकृति तथा मायायान को महेण्वर जानी, ईश्वर माया द्वारा अनेक रूपों में व्यक्त होता हैं। मेरी माया दुरित कमणीया है, अनादि माया से सप्न जीव जब उठता है ।" इत्यादि वाक्यों से ज्ञात होना है कि निविशेष चिन्मान बहा ही स्वय, सद असद अनिर्वचनीया गाया से आवृत होकर अपने को भिन्न-भिन्न रूपो मे देखता है। देसता है।

१ १८।६८३५३२ १० 
प्रयोक्तम् - रिस्ट्यु५३२ १० 
ययोक्तम् - रिस्ट्यु५३२ १० 
वस्तु५२ । ततो हि शेलाव्यिधराविभेदान् जानीहि <u>विज्ञान</u>विजृम्भि-

साति ॥ यैदा तु शुद्ध निजरूपि सर्वकर्मक्षये ज्ञानमपास्तदोपम् ॥ दि सकरपतरोः फलानि भवन्ति नो वस्तुषु वस्तुभेदाः ॥ दिसमान्न विज्ञानमृतेऽस्ति किचित् ववचित् कदाचिद द्विज वस्तुजासम्। विज्ञानमेक निजकर्मभेदविभिन्नचित्तैद्वाधारम्युपेतम् ॥ निजकर्मभेदविभिन्नचित्तैद्वाधारम्युपेतम् ॥ निजकर्मभेदविभिन्नचित्तैद्वाधारम्युपेतम् ॥ निजकर्मभेदविभिन्नचित्तैद्वाधारम्युपेतम् ॥ एक सदैकं परमः परेतः स वासुदेनो न यतोऽन्यदिस्त ॥ ५ सद्यभाष एव भवतो मयोको ज्ञान यथा सत्यमसत्यमन्यत्। एसस् यत् संव्यवहारभृतं

<sup>1</sup> तथापि चोनत भुवनाश्चित<u>ते |</u>ण इति । श्वस्यारचाविद्याया निर्विशेष-! चिन्मात्रब्रह्मात्मैकरचिविज्ञानेन निर्वात्त वदन्ति—"न पुनमृत्यवे . तदेकं पश्यति।", "न मृत्यो मृत्युं पश्यति।", "यदा हि एवैष एतस्मिन्न-दश्येऽनातम्येऽनिरुवतेऽनिलयनेऽभय प्रतिष्ठां विन्दते श्रय सोऽभय गतो भवति ॥", भिद्यते हृदयग्रन्थिश्खद्यन्ते सर्वसशयाः । क्षीयन्ते चास्य कर्माणि तस्मिन् इष्टे परावरे ॥"," "ब्रह्म वेद ब्रह्मैव भवति ।", "तमेव विदित्वाति मृत्युमेति नान्य. पन्याः ।" इत्याद्याः शृतयः । ग्रियत मृत्यशब्देन म्रविद्याऽभिधीयते 📝 यथा सनत्सुजातवचनम् भेर्भप्रमादं वे मृत्यू-मह बवीमि, सराऽप्रमादममृतत्व बवीमि।" इति १३ सत्य ज्ञान-मनन्त प्रह्म।" "विज्ञानमानन्द ब्रह्म।" इत्यादि शोधकवावयावसेयिन-र्विशेपस्वरूपब्रह्मात्मैकत्वविज्ञान च । श्रृत्रथ योज्या देवतामुपास्तेऽ-न्योऽसावन्योऽहमस्मीति न स वेद।", "यकुत्स्नो हि एप ग्राह्भेत्येवो-पासीत ।", 'तत्त्वमसि ।", ''त्व वा ग्रहमस्मि भगवो देवते ,ग्रह वै त्व-मसि भगवो देवते, तद् योऽह सोऽसी,योऽसी सोऽहमस्मि । इत्यादि-वाक्यमिद्धम् । वक्ष्यति च एतदेव १५ ग्रात्मेति तूपगच्छन्ति ग्राहयन्ति च" इति । तथा च नावयकार, "आत्मेत्येव त् गृह्णीयात् सर्वस्य तन्निष्पत्ते. ।" इति श्रनेन च ब्रह्मात्मैकत्वविज्ञानेन मिथ्यारूपस्य सकारणस्य बन्धस्य निवृत्तिर्यका।

प्रभाव कि निर्माणक कि कार्य अगवान ज्ञानस्वरूप है, वस्तुरूप मृह्यू इसिलए मृत्यू सायर, पृथिवी आदि भेदो को विज्ञान का स्कुरण माने समज्ञो । जिब्र समस्त कर्म और जनके सस्कारो का अग हो जाता है तभी मुद्ध (अविद्या रहित), निर्दोष (रागाद्विभूत्य), मेददृष्ट रहित ज्ञान अगना वास्तिथिक रूप प्रवट होता है ] इस नितु ट स्थित मे कल्पना रूपी वृक्ष के बस्तुमेदमय फल आदि वा उद्गम नही होता । पिकान के शितिरिक कही भी कुछ नही है, अपने अपने वस्मों के भेद से जीव, एक विज्ञान को अनेक रूपो में देखते हैं । विशुद्ध तिमल, भोव सोमादि रहित, सवा एक, ज्ञान स्वकृष्य वे वासुदेव ही एक मात्र तथ्य है, उनके अतिरक्त और कुछ असत्य है, ऐसे सत्य तथा जागतिक व्यवहारी का में तुम्हे उपदेश देता हूँ। '' इत्यादि श्रृतिमो

से जात होता है कि निविशेष भुद्ध चिन्मय ब्रह्म और आत्मा के अभेद ज्ञान मान से अविद्या की निवृत्ति होती है। <sup>9</sup>"पुन मृत्यु के लिए ही एकता नही देखता । अह तदर्शी मृत्यु नही देखता । पह जीव जब अदृश्य, अनातम्य ( अशरीर ), अकथ्य, निराधार ब्रह्म मे निर्भय होकर प्रतिष्ठिन हो जाता है तो जसकी अभय गति होती है विषयावर ब्रह्म कोदेखकर हृदय की ग्रन्थियाँ खुल जाती है, सारे सशय उच्छिन्न हो जाते है, समस्त कर्म कीण हो जाते है। ब्रह्मवेत्ता ब्रह्म ही होता है। उन्हें इस प्रकार जानवर अमरता प्राप्त वरता है। इसके अतिरिक्त कोई दूसरा मार्ग नहीं है।' इत्यादि युतियों भी उक्त मन की पुष्टि करती है। यहाँ मृत्यु जब्द अविद्यायाची है। सन्तसुजात सहिता में भी—्र'प्रमाद को ही मैं मृत्यु मानता हैं तथा प्रमाद के जमाव को अमरता। बेह्म विज्ञान और आनद स्वरूप है" इत्यादि वाक्यों से निर्विशेष ब्रह्म के साथ आत्मा की एकता ज्ञात होती है विश्वहदूसरा है, मैं दूसरा हैं, ऐसा मानकर जो देवता की जपासना करता है, वह उपासना नही जानता, उपास्य को आत्मा मानकर उपासना करनी चाहिए। तुम वही हो। हे भगवन्, तुम में हैं और मै तुम हो, जो मै हूँ सो वह है, जो वह है सो मैं हैं।" इत्यादि वाक्यों से भी उक्त बात सिद्ध होती है। सुनकार भी एं आरमेति तुपगच्छ-न्ति" मे ऐसा ही कहते है, तथा वाक्यवार-- 'वहा को आत्मा मानकर प्रहण करो, क्योंकि सब युख उसी से निष्पन्न होता है" ऐसा कहकर उक्त बात की ही पुष्टि करते हैं। ऐसे ब्रह्मात्मैक्य विज्ञान ने मिथ्या भ्राति और उतकी मूल कारण अविद्या की निवृत्ति होती है, यह युक्तिमगत बान है। ८ १५६५, ६६६५०० १००५०५ ५०३०० १८) नतु च सकलभेदनिवृत्तिः प्रत्यक्षविरुद्धा, कथमिव शास्त्रजन्य-विज्ञानेन क्रियते ? कथ वा "रज्जूरेपा न सर्पं." इति ज्ञानेन प्रत्यक्षविरुद्धाः सर्पनिवृत्तिः क्रियते ? तत्र द्वयोः प्रत्यक्षयोविरोधः इह तु प्रत्यक्षमूलस्य शास्त्रस्य, प्रत्यक्षस्य चेति चेत्, तुल्ययोविरोधे वा कथ बाध्यबाधकभाव. ? पूर्वोत्तरयोदुंष्टकारणजन्यत्वतदभावाभ्या-

क्ष्यर (प्रश्न) समस्त मेद की निवृत्ति को कही भी नहीं देखी जाती, शास्त्र जन्य ज्ञान से उसे कैसे निवृत्त किया जा सकता है ? (ज्ञार)

मिति चेत्, शास्त्रप्रत्यक्षयोरपि समानमेत्रत् ।

"यह रज्जु है, साँ नहीं" ऐसे ज्ञान से प्रत्यक्ष विरुद्धा साँभ्रांति की निवृत्ति कैसे कर लेते हो ? अदि कहो कि रज्जु और सर्व की प्रत्यक्षता में तो निवांत विपरीतता है और ब्रह्म-विगत संबंध में तो प्रत्यक्ष मुलक शास्त्र और प्रत्यक्ष का स्पष्ट विरोध है, (तो मैं पूछता हूँ कि) दोनों की मुलना और विरोध के सुमने वाध्य-वाधक भाव कैसे किया ? यदि कहो कि पूर्व वाध्यज्ञान सुरूर कारणोत्पन्न होता है तथा पर वाधकज्ञान सुरूर कारणोत्पन्न होता है तथा पर वाधकज्ञान सुरूर कारण जन्म होता है (इस आधार पर हमने वाध्य-वाधक ज्ञान किया), (तो मैं कहता हूँ कि) अर्ड त बोधक शास्त्र तथा प्रत्यक्ष जागतिक भेद में भी उक्त सिद्धान्त लागू हो सकता है। दोनों एक सी ही वाते है।

बात है।

भूनेपार्के द्वाप्तेश्व पश्ची आधः

एतदुवतं भविति द्वाप्यवाधकभावे तुल्यत्वसापेक्षत्विनरपेक्षत्वादि न कारणम्, ज्वाती छेवानुमानेन प्रत्यक्षोपमर्वायोगात् ।
तत्त हि ज्वालैक्यं प्रत्यक्षणावगम्यते । एवं च सित हयोः प्रमाणयोः
विरोधे यत् संभाव्यमान्ग्रन्यथासिहिः, तद् वाध्यम्, अनन्यथासिहिः

मनवकारामितरद् वाधकमिति सर्वत्र वाध्यवाधकभावनिर्णयः। तस्मावनादिनिधनाविन्छःन्तसप्रदायासंभाव्यमानद्रोपगन्धानवकाराम्रालजन्यिनिर्वेशयनित्यगुद्धमुक्तवृद्धस्वप्रकारिनन्मात्रव्रह्मात्माव्यमान् वोपसावकारा प्रत्यक्षादि सिद्धविविधविकरूपरूप वन्यनिवृत्तियु कतेव । संभाव्यते च विविधविकरूपभेद प्रपञ्चप्राहिप्रत्यक्षस्य

भनोदिभेदवासनादिरूपाऽविद्याख्यो दोपः

वाष्य वाषक भाव में (प्रमाण भी) तुल्यता, सुप्रेक्षता या निर्देशता नहीं होती, जैसे कि—अिन शिसाओं के भेद से अमिन की प्रत्यक्ष एकता में तो कोई वाषा नहीं होती; वहाँ एक ही ज्वाला की प्रत्यक्ष प्रतीति होती है उसी प्रकार तो मार्वों की विरोधस्थिति में संभाव्य अन्यूषा स्मृद्धि (जो प्रकारान्तर से सिद्ध हो सके) ही वाष्य कहलाती है तथा, अनंत्र्यवा सिद्ध वाष्प कहलाती है। यही वाष्य वाषक माव का सामान्य मिद्यान्त है। इससे यह सिद्ध होता है कि उत्पत्ति विनाज रहित, अखंड, निर्दोण, प्रयोजनान्तर रहित, शास्त्रजन्य, निविषेष, नित्य शुद्ध बुद्ध मुक्त स्व

प्रकाश चिन्मात्र ब्रह्म में एकात्म भाव होने से, सभावित दोषो की प्रत्यक्ष सिद्ध भेद कल्पना रूपी बंधन की विमुक्ति शास्त्र सम्मत है। प्रत्यक्ष आदि प्रमाणों मे तो किसी न किसी प्रकार के दोष की संभावना रहती है, जिससे इस प्रपंतमय अगत् में विभिन्न भेदों की कल्पना; अनादि भेदवासना रूपी अविद्या नामक दोष से होती है।

(शंका) यदि उक्त बात मान लेंगे तो — उत्पत्ति विनाण रहित, परपरित, निर्दोष ''स्वर्ग को कामना से ज्योतिष्टोम यज्ञ करना चाहिए''
इत्यादि भेदावलम्बी शास्त्र वाक्य भी वाधित हो जायगा। (समाधान)
पूर्व और परवर्त्ती वाक्य मे अपन्छेद (व्याधात) होने पर पूर्व शास्त्र दुवँल
माना जाता है, इसिलिए निरवकाश मोक्ष शास्त्र द्वारा — भेदावलंबी पूर्व
शास्त्र का वाधित होना स्वाभाविक है। वेदात वाक्यो मे भी सगुण ब्रह्मीपामना के उपदेशक शास्त्रों मे भी मही नियम है, क्योंक प्रत्यद्वा निर्गुण है।

ननु च "स सर्वंज्ञ. सर्वंवित्", "परास्य राक्तिविविधेव श्रूयते स्वाभाविकी ज्ञानवलिक्रया च", "सत्यकाम. सत्य संकल्प." इत्यादि श्रह्मस्वरूपप्रतिपादनपराणा सास्त्राणा कथ वाध्यत्व, निर्मुणवाक्य-सामध्यविति श्रूम. । एतदुत्त भवति—"अस्थूलमनएवह्रस्वमदीर्घम्", "सत्यंज्ञानमनन्त ब्रह्म," "निर्मुणं निरंजनम्" इत्यादिवाक्यानि निरस्तसमस्तिविधेपकृटस्थनित्यचैनःयं श्रह्मति प्रतिपादयन्ति, इत्राणं च सगुणम् । उमयविधवाक्याना विरोधे तेनैवापच्छेदन्यायेन निर्मुणंवाक्याना गुणापेक्षत्वेन प्रस्त्वाद् वलीयस्त्विमिति न किंचद्वन्वाना

(यंका) "जो सर्वज्ञ और सर्वविद् है"—"पर की ज्ञान वल किया आदि अनेक स्वाभाविक शक्तियाँ सुनी जाती हैं"— 'वह सत्यकाम और

विशिष्टाभिषानेऽप्येकार्थत्वमविष्ट्यम्, इतिचेतः, अनभिषानज्ञो देवानां प्रियः ।। एकार्थत्वं नाम सर्वेपदानामर्थेक्यमः, विशिष्टपदार्थाभिधाने विशेषणभेदेन पदानामर्थेक्योऽवर्णनीयः, तत्वत्वेकार्थत्वं न सिष्यति,

विश्वपंतरत परानामयम्यान्यः, स्वात् अविशिष्ट्यार्थाम् प्राप्तातः । एकार्थामिष्यापित्वात् । एकार्थामिष्यापित्वात् । एकार्थामिष्यापित्वेऽपि अपर्यायत्वमविहतमनाः श्रिणे एकत्वेतात्पर्यः निश्चयात् एकस्यैवार्यस्य तत्तत्पदार्थविरोधिप्रत्यनीकत्वपरत्वेन सर्वं-पदानामर्थवत्वमेकार्यत्वमपर्यायता च ।

( घंका ) "सत्यं ज्ञानअनर्त ब्रह्म" इस वावय में सत्य ज्ञान आदि परमात्मा के मुण प्रतीत होते हैं। (समाधान ) उस्त कवन ठीक नहीं है, इनमें परस्पर विशेषण विश्रेष्य भाग से एकार्यता प्रतीत होती है। यदि बही कि अनेक गुण विश्रिष्ट मानने पर भी तो एकार्यता मंग नहीं होती। तो सभवतः आपको "देवानां प्रयः" वावय सबंधी नियम का ज्ञान नहीं है। समस्त पदों के अर्थेक्य की ही एकार्यता होती है; विशिष्ट पदों के अभिधान से तो विशेषण के भेद से पदों के अर्थ का मेद आवश्यक होता है, इसलिए उनमें एकार्यता की सिद्धि नहीं होती। ( घंका ) यदि स्वरूप लक्षण बोघक (सत्यं ज्ञानमनंत ब्रह्म) वाक्य अखंड, एकरस ब्रह्म का प्रतिपादक है। असु£स १९९० को अर्थ का की स्तरफ : -

4 m तिनु च सत्यज्ञानादिपदाना स्वार्थप्रहारोन स्वार्थिक

ष्यावृत्तव स्त्स्वरूपोपस्थापनपरत्वे लक्षणा स्यात् । नैपः प्रिमिधानवृत्तेरिं तात्पर्यवृत्तेर्वेतीयस्त्यात् । सामानाधिकरण्यस्य ऐक्य एव तात्पर्यंगिति सर्वसम्मतम्)

(शका) सत्य ज्ञान आदि पद यदि अपने शब्दार्थ का परित्याग स्वार्ष विरुद्ध किसी विशेष वस्तुस्वरूप का स्थापन करते है तो, उन में लक्षणा करनी होगी।

(समाधान) उक्त दोष नहीं होगा, क्योंकि अभिधा वृति (गटर मुख्यार्थ) से तात्यर्थ वृत्ति (तात्पर्यार्थ) वलवान होती है। सामानाधिका (अभेद विशेषण विशेष्य मानने) मे ऐसा ही तास्पर्य होता है, ऐसा स संग्मत सिद्धान्त है।

 िननु च—सर्वेपदानां लक्षणा न इष्टचर्री धृततः किम् ? वाह तात्पर्याविरोधे सत्येकस्यापि न इष्टा, भूमभिष्याहृतपदसमुदा स्येतत्तात्पर्यमिति निश्चिते सति इयोस्त्रयाणा सर्वेपा वा तदविरोध एकस्येन तुक्षणा न दोपाया तुष्ट्रा च शास्त्रस्थेरभ्युपगम्यते । का वानयार्थवादिभिलोंकिकवाक्येषु सर्वेषा पदाना लक्षणा समाश्रीयः म्रपूर्वकार्य एव लिगादेर्मुख्यवृत्तत्वात् लिगादिभिः क्रियाकार्यं लक्षणः प्रतिपाद्यते । कार्यान्वितस्वार्यामिधायिना चेतरेषा पदानामपूर्वकार्य न्वित एव मुख्यार्थं इति क्रियाकार्यान्वितप्रतिपादनं लाक्षणिकमेव त्रतो वानयतात्पर्याविरोधाय सर्वंपदानां लक्षणापि न दोषः, ग्रत इदमेवार्यंजातं प्रतिपादयन्तो वेदान्ताः प्रमाणम् 1)

(शका) सभी पदो की लक्षणा तो कही थी नहीं देखी जाती। (उत्तर) इससे क्या होता है ? वाक्य के किह्द तात्पर्य होने पर तो एक पद की नुक्षणा भी नहीं देखी जाती। वस्तुन एक साथ प्रयुक्त पदों के वादय का ही तात्पर्य है, ऐसा निश्चित हो जाने पर दो या तीन या सभी पदो ी, उनके अविरुद्धार्थं प्रकाशन के लिए, एक जैसी लक्षणा करना ोप नहीं है, ऐसा शास्त्रज्ञ भी स्वीकार करते है। कार्य वाक्यार्थ-हरदी तो लौकिक वाक्यों में सभी पदों की लक्षणा स्वीकार करते है। उनके मत मे लिग आदि (विविध प्रत्यय) का मुख्य अर्थ "अपूर्व कार्य" ही है, इससे जात होता है कि लिग आदि से यजादि किया का जो कार्य निश्चित होता है, वह भी लक्षणा द्वारा ही होता है। अन्यान्य यज्ञादि केया वीधक वास्यों से सबद पदो का खब अपूर्वकार्य सबद अर्थ ही पुरुयोर्थ होता है तो, जो पद एक मात्र अनुष्ठेय कर्म सबधी अर्थ का ही मतिपादन करते है, वे तो लाक्षणिक ही होगे। इसलिए वाक्य तात्पर्यं हे विरोध निवारण के लिए सभी पदो की लक्षणा भी दोपावह नहीं होगी। इस पूर्व भीमासा के सिद्धांत का प्रतिपादन करने से ही वेदांत वाक्य गमणिक है। अनुगा कर्रेका कर अध्ये क्येंबिरोध --

प्रत्यक्षादि विरोधे च शास्त्रस्य बलीयस्त्वमुक्तम् , सति च वरोध बलीयस्त्व वक्तव्यम्, विरोघ एव न दृश्यते, निर्विरोपसन्मात्र-ाह्मग्राहित्वात्त्रत्यक्<del>षस्य</del> ।

प्रत्यक्ष आदि प्रमाणो के पारस्परिक विरोध होने पर शास्त्र प्रमाण की रलवत्ता कही गयी है। विरोध होने पर ही बलवान प्रमाण की बलबत्ता गाननी चाहिए, यहां तो कोई विरोध ही नही दीखता, निविशेप सत स्व-हप ब्रह्म ही एकमान प्रत्यक्ष प्रमाण से प्राह्म है।

ः र्तिन् च-घटोऽस्ति पटोऽस्तीति नानाकारवस्तुविषयं प्रत्यक्षं र्स्थिमिव सन्मात्रग्राहीत्युच्यते । विलक्षणग्रहणाभावे सति सर्वेपां शानानामेकविपयत्वेन घारावाहिकविज्ञानवदेकव्यवहारहेतुतैव स्यात्अ

(उक्त मत पर आपत्ति) घट और पट के अस्तित्व के समान अनेक जागतिक आकारो की प्रत्यक्ष प्रतीति होती है, तो यह कैसे कहा कि-

"निविधेप सत् ही एक मान प्रत्यक्ष प्रमाण शाहा है? यदि उक्त यात ही, सही होती, कि समस्त जगत मे विमिन्नताओं की प्रतीति वा अभाव तथा एक मान सत् की ही प्रतीति होती, तो जगत् सवधी सारी प्रतीतिया एक ही प्रवार की होती, सभी मे सदा प्रवाहमय एक सी ही प्रतीति होती रहती तथा सभी पदार्थों मे एक सा ही व्यवहार होता रहता [सो तो है नही अत उक्त कथन निराधार है]।

सत्यम्, तथेवात्र विविच्यते । कथम् ? घटोऽस्तीत्यत्र प्रस्तित्व तदः भेदश्च व्यवह्रियते, न द्वयोरिण व्यवहारयो प्रत्यक्षमूलत्वम् सभवित तयोः भिन्नकालज्ञानफलत्वात् , प्रत्यक्षज्ञानस्य चैकक्षणवित्तवात् तत्र स्वरूप वा भेदो वा प्रत्यक्षस्य विषय इति विवेचनीयम् । भेदः प्रहृणस्य स्वरूपप्रहृणतत्प्रतियोगिस्मरणस्व्यपेक्षत्वादेव स्वरूप विषय-त्वमवश्यमाश्रयणीयमिति । न भेदः प्रत्यक्षेण गृह्यते, श्रतो भ्रान्तिमूल एव भेदव्यवहारः।

(उक्त आपित्त का निराकरण) ठीव है, आपकी शकानुसार हम यहां उक्त विचार का विवेचन बरते हैं। में पृछता हैं कि "घट हैं" इस प्रतीत में उस वस्तु के अस्तित्व और उम वस्तु की अन्य वस्तु से भिम्नता का व्यवहार विस आधार पर करते हो ? वो वस्तुओं का एकनां निक व्यवहार प्रत्यक्ष भूलक तो हो नहीं सकता (अर्थात् दूरे वस्तुण् एक साथ ही देत कर समझी नहीं जा सकती) व्योकि प्रत्यक्ष झार्ने एक कण में एक ही बस्तु का समय है तथा दो वस्तुओं की भिन्न काल में ही प्रतीति होती है। इसिलए वस्तु का स्वरूप या और प्रत्यक्ष झान का विषय है या नहीं, यह विवेचन का विषय है। वस्तु की स्वरूप तुम्नित और जिस वस्तु है उसका भेद करना है, ऐसी प्रतियोगी वस्तु को भूल जाने के बाद तो कभी भेद निर्मारण किया नहीं जा सकता, इसिलए वस्तु के स्वरूप को ही केवर्त, प्रत्यक्ष प्रमाण का विषय मानना चाहिए, भेद को नहीं, म्योकि भेद की प्रत्यक्ष प्रमाण का विषय मानना चाहिए, भेद को नहीं, म्योकि भेद की प्रत्यक्ष प्रसीति तो होती नहीं, इससे सिंह होता है कि भेद का व्यवहार

भ्रान्ति पूजन ही है। किच-भेदो नाम करिचत् पदार्थो न्यायविद्भिनिरपयितुं न भयते। भेदस्तावन्न वस्तुस्वरूपम्, वस्तुस्वरूपे गृहीते स्वरूपव्यवहार contol

- वंत् सर्वेरमाद् भेदव्यवहार प्रसक्तेः। न च वाच्यम्-स्वरूपे गृहीतेऽपि

मिन्न इति व्यवहारस्य प्रतियोगिस्मरसस्यपेक्षत्वात्, तत्स्मरणा
भावेन तदानीमेव न भेदव्यवहार इति । स्वरूपमात्रभेदवादिनो हि

प्रतियोग्यपेक्षा च नोत्प्रेक्षितुंक्षमा, स्वरूपभेदयोः स्वरूपत्वाविशेपात् ।

यथा स्वरूपव्यवहारो न प्रतियोग्यपेक्षः, मेदव्यवहारोऽपि तथैव स्यात् हस्तः कर इतिवत् घटोभिन्न इति पर्यापत्वं च स्यात् । नापि घर्मः धर्मत्वे सित तस्य स्वरूपाद् मेदोऽवरयमाश्रयणीयः श्रन्यथा स्वरूपमेव स्यात् । भेदे च तस्यापि भेदस्तद्धर्मः तस्यापीत्यनवस्या । कि च,

जात्यादिविशिष्टवस्तुम्रहणे सति भेदम्रहणं, भेदम्रहणे सति जात्यादि-विशिष्टवस्तुम्रहणमित्यन्योन्याश्रयणम् अतो भेदस्य दुनिरूपत्वात् सन्मात्रस्येव् प्रकाशकं प्रत्यक्षम् । ] १.८

सन्मात्रस्येव प्रकाशकं प्रत्यक्षम् । ११ र है निरुपण नहीं ,,फर सफते, क्योंकि सेद कोई बस्तु रूप तो है नहीं, यदि उसे बस्तु रे, स्पान लेने तो, स्वरूप व्यवहार की तरह, सभी पदार्थों से सभी का भू

मे द्व्यवहार सिद्ध हो जायगा। यह नहीं कह सकते कि स्वरूप का प्रहण होने पर भी "यह वस्तु अमुक से भिन्न है" ऐसी प्रतीति में प्रतियोगी थे मस्तु को स्मृत अपेक्षित है, व्योंकि उस वस्तु की यदि विस्मृति हो " गई तो उस समय भेद करना कठिन हो जाता है। जो लोग केवल स्वरूप में ही मेद मानते हैं वे भी प्रतियोगी की अपेक्षा के विना मेद का निर्णय नहीं कर सकते, क्योंकि स्वरूप भेद में कोई विशेष स्वरूपता तो होती महीं (अर्थान एक घट के दूसरे घट का मेद करने में भी यह समरण रखना आवश्यक हो जाता है कि अमुक घट, अमुक घट से अमुक कारण से मिन्न है, अन्यया घटों का स्वरूप तो प्रायः समान हो

अ<u>मुन कारण संाम</u>क्ष है, अस्पया घटा को स्वरूप तो प्राय: स्मान हा होता:है उसमें भेद करना कठिन होगा) . वैते स्वरूप के व्यवहार में प्रतियोगी वस्तु अपेक्षित नहीं है, केवल उसकी स्मृतिमात्र अपेक्षित है, उसी:अकार भेद व्यवहार में भी स्मृतिमात्र अपेक्षित है। हाथ और कर । केत्यवीय के समान, दो जिल घट शी एक दूसरे के पर्याय मात्र ही है। [भिन्न वस्तु नहीं हैं] मेद कोई धर्म भी नहीं है, यदि उसकी प्रमंता हो जायगी तो <u>उस धर्म का स्वरूप से भी,</u> भेद मानना पडेगा (क्योंकि धमें और धर्मी मे भेद होता है), अन्यथा भेद ही वस्तु का स्वरूप हो जायेगा, और फिर भेद में भेद होते चले जायेंगे जिससे अव्यवस्था (गडवड घोटाला) हो जायगी। घट आदि एक जाति मे शुक्लता आदि विशेष गुणो के आधार पर ही उनके स्वरूपगत भेद की प्रतीति होती है इस भेद प्रतीति से ही जाति विशिष्ट वस्तु का ज्ञान होता है—इस प्रकार

अन्योन्याश्रय दोप घटित होता है। इस तरह भेद का विवेचन दुल्ह है, |स्वरूप, जानि आदि भेदो को एक मिथ्या भ्रान्ति ही मानना चाहिए] वस्तुत सत् वस्तु ही प्रत्यक्ष लब्ध है [समस्त विभिन्नताये उसी की रूपान्तरमान है।

M (कि च-घटोऽस्ति पटोऽस्ति, घटोऽनुभूयते पटोऽनुभूयते इति सर्वे पदार्था. सत्तानुभृतिघटिता एव द्रयन्ते । घन सर्वाष्ठ प्रतिपत्तिषु सन्मात्रमनुवर्तमान दृश्यत इति तदेव प्रमार्थे । विशेषास्तु व्यावर्तन्मानत्या प्रपर्मोर्थाः रज्जुसर्विदिवत् । यथा रज्जुरिधष्ठानतयाजनुः वर्त्तमाना परमार्थसती, व्यावर्त्तमानस्सर्पमूदलनाम्बुधारादयो ध्रपरमार्थाः )

घट है-पट है, घट की अनुभूति होती है-पट की अनुभूति होती है इस प्रकार सभी पदार्थ अस्तित्व और अनुभवगम्य प्रतीत होते है। इन सबकी प्रतीति मे एक अस्तित्ववान् सन् वस्तु अनुस्यूत है, ऐसा निश्चित है; वह अनुस्यूत सत् ही परमार्थ है, यह मानना चाहिए । याकी जो बस्त-गत विशेषतायें है, जो कि एक दूसरे से मिन्न प्रसीति कराने वाली हैं। वे सब, रज्जु सर्प की तरह मिथ्या हैं। खैसे कि सर्प की अधिण्ठान रज्जु सत्तावाली होने से सत्य मानी जाती है तथा परिवर्तन शील सर्प, घ घं श रेखा और जलघारा आदि भ्रामक होने से असत्य माने जाते हैं।

नन् च रज्जूसर्पादी रज्जुरियं म सर्प इत्यादिरज्वाद्यधिष्ठा-नयापार्थांज्ञानेन वाधितत्वात् सर्पदिरपारमार्थ्यम्, म व्यावर्रामान-हवात्, रज्वादेरिष पारमार्थ्यं नानुवर्तमानतया, किन्तु <u>श्वाधितत्वात्।</u> त घटादोनामवाधिताना कथमपारमार्थ्यम् ?

(आपत्ति) आपने जो रज्जुनमं का उदाहरण प्रस्तुत किया उसमे तो—"यह रज्जु हैं सर्थ नही" इत्यादि अवनित मे रज्जु आदि अधिष्ठान के यु<u>ष्यापुं आ</u>न हो जाने पर सर्प आदि <u>त्तवधी असत्त्व आदित का निराकरण करण हो जाता है, पिर्स्वतन श्लील होने से उक्त प्रान्ति का निराकरण होता हो से तो है नहीं। रज्जु आदि की जो युष्यायं रूप से सर्व प्रतीति है, यह सत्तात्मक नहीं है अपितु जवाधित है (अर्थात सपौक्षति रज्जु के,</u>

िज्य सम्य सर्प प्रतीति होती है, उस समय यथार्थ ज्ञान रूपी वाघा तो उपस्थित होती नहीं जिससे रज्जु की रज्जुता का ज्ञान हो सके, उस समय तो रज्जु में सर्प की ही यथार्थ प्रतीति होती है जो कि लाकानिक प्रान्तिमान है। पर घट आदि वस्तुओं में जो भिन्नता की प्रतीति होती है वह तो नितान्त अवाधित है (अर्थात इसमें तो रज्जु में सर्प प्रतीति की भीति, कोई दूसरी प्रकार की प्रनीति होती नहीं, जो वाघ्य होने पर, प्रान्ति सुं सके यहाँ तो प्रारंभ से अंत तक घट में घट की ही प्रतीति होती है) इसलिए इन पदार्थी की अदि प्रतीति को कैसे मिथ्या कहते है ?

कि घटोऽस्तीत्यत्र पटाद्यभावः ? सिद्धं, तहि घटोऽस्तीत्यतेन पटा-दीनां बाधितत्वम् अतो वाधफलभूता विषयनिवृत्तिव्यविश्तः । सा व्यावर्तामानानामपारमाध्यं साधयति । रज्जुवत्सन्मात्रमबाधितम-म्नुवर्राते । तस्मात्सन्मात्रातिरेकि सर्वमपरमाथः । प्रयोगश्च भवति— । सत् परमार्थः, अनुवर्तामानत्वात्, रज्जुसर्पादी रज्ज्वादिवत्, <u>धटाद</u>-

योऽपरमार्थाः व्यावर्तमानत्वात्, रज्जवाद्यधिष्ठान सर्पोदिवत् इति । एवं सित् अनुवर्तमानाऽनुभृतिरेव परमार्था, सैव सती ।

'' '(जक्त आपित्त का निराकरण) घट आदि में दीसने गाली फिलता किस प्रकार की है.यह विवेचनीय विषय है। "घट है" ऐसी प्रतीति में, व्यापट आदि के अभाव का बोच होता है?यदि ऐसी वार्त है तो, "

"धंट है" इतना कहने से ही पट आदि के अस्तित्व में वाधा उपस्थित हो जाती है,जिससे निष्कर्ष निकलता है कि-पटादि विषयक निपेधारमक जो कंपावृति (मिन्नता) है बहु गट आदि की वाधता के फल स्यरूप ही है ( ४२ ) जो कि<u>.पट</u> आदि की व्या<u>वर्त</u>ीमान असत्यता को व्यक्त करती है। रज्ज

की तरह अविधित सत्ता भान का अनुवर्त्तन (अनुसरण) करती है (कोई नई वात तो करती नहीं) इससे सिंद होता हैं कि-सत् के अतिरिक्त वाकी सब कुछ असत्य है। ऐसा कहा भी जाता है कि-"सत्" ही एक मात्र सत्य हैं, इसी की हर जगह अनुवृत्ति होती है, जैसे कि रज्जुभूसर्प में, रज्जु सत्ता की अनुवृत्ति है। घट आदि पदार्थ मिथ्या है, क्यों कि वे में रज्जु आदि आश्रयों में व्यावर्त्तित सर्प की भाति व्यावर्त्तमान है। इस से निष्कर्प निकलता है कि वस्तु में होने वाली अनुभृति वास्तविक सत्य है, और

वही सत् है। पर ननु च-सन्मात्रमनुभूतेर्विषयतया ततो भिन्नम्। नैवम्, भेदो हि

प्रत्यक्षाविषयत्वाद दुनिरुपत्वाच्च पुरस्तादेव निरस्तः । अत् एव सतोऽनुभूतिविषयभावोऽपि न प्रमाणपदवीमनुसरित, तस्मारसदृनुभूतिरेव । सा च स्वतः सिद्धाः अनुभूतित्वातः । अन्यतः सिद्धौ घटा-दिवदननुभूतित्वप्रसगः । किं च अनुभवापेक्षाः चानुभूतेनं शक्या करुपयितुम, स्त्ययेव प्रकाशमानव्वातः । न हि अनुभृतिवंशीमाना घटाविवदप्रकाशाः दृश्यते थेन परायत्तप्रकाशाऽन्यूपगम्येतः ।

५५५५(आपत्ति) यदि आपके मत से एकमात्रसत् ही अनुपूति का विषय है तब व<u>ह मिन्न रूप</u> बाला ही है (वयोकि-जागिबक अस्तित्व वाले वार्यों में भि<u>न्नता का प्रत्य</u>क्ष अनुभव होता है)

(निराकरण) ऐसी बात नहीं है, प्रत्यक्ष का अविषय तथा बुवीं थे होने से नेद का निराकरण पहले ही किया जा चुका है। सत् अनुभूति का विषय होते हुए भी मुर्माणित नहीं किया जा सकता, सत् की अनुभूति ही उसका स्वत प्रमाण है क्यों कि उसकी अनुभूति होती है प्रदि सत् की अनुभूति अत्य प्रमाणों से सिद्ध होने लगे ती, उसकी घट आदि स्थूलों की सो अनुभूति होगी। जो कि उसके अपने वास्तविक स्वरूप से नितास्त विपरीत होगी। अस्तित्व की अनुभूति ज्यानी सत्ता से ही स्वय प्रकाशित होती है इसके लिए अन्य प्रकार की अनुभूति की कल्पना भी , शक्य नहीं है आदि की अनुभूति की तरह, इस अनुभूति का प्रस्थक्ष प्रकार की उस्पक्षी

भी नहीं होता, जिससे उसके प्रकाण को पराधत (पराधित) : जासके।

श्रयेवं मनुषे-उत्पन्नायामप्यनुभूतौ विषयमात्रमवभासते घ ऽनुभूयते इति । न हि कश्चिद् <u>घटोऽय</u>मिति जानुन तदानीमेवाविः भूतामनिदम्भावामनभूतिमध्यनभवति । तत्माद घटादिप्रकाश प्यत्ती चक्षुरादिकरणसन्निकपंवदनुभूते. सद्भाव एव हेत्.। त न्तरमर्थगतकादाचिरकप्रकाशातिरायिनगेनान् भूतिरन्मीयते ।

यदि ऐसा माने कि-अनुभूति के होने पर कैवल विषय की प्रतीति होती है, जैसे कि घट अनुमूत होता है, सो तो है नहीं । घट अनुभूति मे,नेन आदि इन्द्रियो का सपक रहता है वैसा इस अलीह सुद् अनुभूति मे तो होता नहीं, यह तो अतीन्द्रिय अनुभूति है, इस अस्तित्व मात्र ही अवशासित होता है। घट बादि अनुभूतियों में वि क्षण, जागतिक पदार्थों के क्रियाकलायों के अन्दर ही आकस्मिक अलौनि प्रकाश के रूप में तत् की अनुभूति की अनुमित होती है। एवं तहिँ मनुभूति पूर्वा स्थापक स्थाप

किमिदमजङ्ख नाम ? न तावत् स्वसत्तायाः प्रकाशाका भिवा मुखादिष्वपि तत्संभवात्, नहि कदाचिदपि सुखादयस्सन्तो नोप भ्यन्तो, प्रतोऽनुभूतिः स्वयमेव नानुभूयते, प्रर्थान्तरं स्पृशतोऽङ्गस्यग्र स्वात्मस्पर्शवदरावयत्वादिति ।

यदि कही कि उक्त मत स्वीकारने से, घट आदि विषयों की तर चिन्मय अनुभूति भी जड हो जायगी तो उसकी अजड़ता (चिन्मयत का स्वरूप क्या है ? स्वय प्रकाधित गुद्ध अस्तित्व को तो चिन्मगता : मही सकते, यदि ऐसा मानेंगे तो सुखादि मे भी चिन्मयता की संभाव हो जायेगी; सुख मादि अनुभूतियाँ कभी भी अनुपलन्ध तो होती न (उनकी तो सदा उपलब्धि होती है) अनुभूति स्वयं ही अपना भान न ) फर पाती जैसे कि-अगुली के अग्रभाग से समस्त पदार्थों की स्पर्शानुभू (होती है, पर स्थयं अपने को स्पर्श करने की क्षमता अगुली ने नही होती

भूतिव्यतिरेकिणो विषयधर्मस्य प्रकाशस्य रूपादिवदगुपलब्धेः उभयाभ्युपेतानुभूत्यैवाशेपव्यवहारोपपत्तौ प्रकाशस्य धर्मंकल्पनानृपपत्तेश्च् । यूतो नानुभूतिरनुमीयते, नापि ज्ञानान्त्ररिसद्धा, ग्रपितु
सर्व साध्यन्त्यनुभूतिः स्वयमेव सिद्ध्यति । प्रयोगश्च अनुभूतिरन्याधीनस्वधर्मव्यवहाराः, स्वस्वव्यवहारहेतृत्वात्,
य. स्वसवन्धादर्थान्तरे यद्धर्मंव्यवहारहेतृ, स तयोः स्विस्मन्ननन्याधीनो वृद्यः, यथा रूपादिश्चाक्षुपत्वादौ । रूपादिई पृषिव्यादौ स्व
सवव्याच्चाक्षुपत्वादि जनयन् स्वस्मिन् न रूपादि सवव्याधीनश्चाक्षुपतवादौ, ग्रतोऽनुभूतिरात्मनः प्रकाशमानत्वे प्रकाशत इति व्यवहारे
च स्वयमेव हेतुः।

उक्त प्रकार की आपत्तिया, अनुभूति के महत्व को न जानने वालो की मनगढन्त करपनामात्र हैं। अनुभूति से जिल्ल, स्थ्ल विषयो की, रूप

्रें त<u>िंद</u>रमनाकलितानुभवविभवस्य स्वमतिविजृम्भित्म्, अनु-

आदि धमों से जैसी अभिव्यक्ति होती है, वैसी उपलिष्य अनुमृति की तो होती नही। यदि (वादी-प्रतिवादी) दोनो की अनुमृति, चिन्तन के आधार पर ही, सारे व्यवहारों की सिद्धि हो जायतो। विपय प्रकाशक तामक अतिरिक्त धमं कल्पना की आवश्यकता ही क्या है? अनुमृति का अनुमान नही किया जा सकता और न किन्ही अन्य प्रकार के जान से हो जेसे सिद्ध किया जा सकता और न किन्ही अन्य प्रकार के जान से हो जेसे सिद्ध किया जा सकता है। अपितु सभी व्यवहारों की साधिका अनुमृति स्वय पिद्ध बस्तु हैं। अपने समो व्यवहारों की साधिका अनुमृति स्वय पिद्ध बस्तु हैं। अनुमृति तो अपने स्वामानिक अभिव्यक्ति में किसी अन्य के अधीन नहीं है, अनुमृति तो अपने से सवध अन्य विषयों के व्यवहार की कारण है। जो अन्य विषयों के व्यवहार को हेतु है, वह अपने धमं और व्यवहार में दूतरे के अधीन, नहीं ही सकती। जैसे कि-चित्र पीत आदि रूप, पी स्वस्ति पूर्वि वादि का चास्त्य प्रत्यक्ष कराते हैं, वे स्वय कियी पूर्वि कारण की अधिक्षा नहीं करते। इससे सिद्ध होता है कि-अनुमृति स्वय प्रकाश होने से, "पुकाखते" इस व्यवहार की स्वर्य ही कारण है।

सेयं स्वयंप्रकाशाऽनुमूर्तिनित्याः च, प्रागभावाद्यभावात् । तदभावश्च स्वतस्सिद्धत्वादेव । न हि अनुभूतेः स्वतस्सिद्धायाः प्रागभावः स्वतोऽन्यतो वाऽवगन्तुं शक्यते । अनुभूतिः स<u>्वाभावम</u>वग-मयन्ती, सती तावन्नावगमयति । तस्याः सत्त्वे विरोधादेव तदभावो नास्तीति कथं सा स्वाभावमवगमयति ? एवमसत्यपि नावगमयति.

अनुभूति, स्वयमसती स्वाभावे कथं प्रमाएं भवेत्। नाप्यन्यतोऽव-गन्तुं शक्यते, अनुभूतेरनन्यगोचरत्वात् । अभ्याः प्रागभावे साधयत् प्रमाणम् "अनुभूतिरियम्" इति विषयीकृत्य तदमावं साधयेत्। स्वतस्सिद्धत्वेन इयमिति विषयीकारानहॅत्वात्, न तत्प्रागभावोऽन्यतः

सक्यावगमः, अलो अस्याः प्रागभावाभावात् उत्पत्तिनं शक्यते वक्त<mark>म् इति, उत्पत्ति प्रतिवद्धाश्चान्येऽपि <u>भावविका</u>रास्तस्या न</mark> सन्ति । 🕢

וחוצ וחותו מוחור ऐसी स्वयं प्रकाशा अनुभूति (नित्या) है क्यों कि इसमे प्रागभाव आदि अभावों का अभाव है। यह स्वतः सिद्ध है, इसीलिए इसमे किसी प्रकार

की अभाव नहीं है। स्वाः सिद्ध अनुभृति काद्भुगाभाव स्वयं या किसी आसु । साधन से जाना नहीं जा सकता। अनुभृति अ<u>धने अभाव</u> की जानती हुँद भी स्वयं उतना नहीं जानती। <u>वधोकि, अनुभृति के अस्तित्व ने तो उसका</u>

बभाव रहता नही, इसलिए वह अपने अभाव को जाने भी कैसे? इसी प्रकार वह अपने अनस्तित्व को भी नहीं जान मकती। अनुभृति जब स्वयं अस्तित्व हीन होती है उस समय अपने अभाव को प्रमाणित भी कैसे कर सकती है ? उसके अभाव को किसी अन्य सावन से भी नही जान सकते, भे पायों कि-अनुमृति किसी अन्य से जिय नहीं है। कोई भी प्रमाण इसके प्राग-

भाव को वतलाने के प्रथम"वह अनुभूति है" ऐसा अस्तिन्व का अनुभूय करके ही उसका अभाव यतवा सकता है, पर <u>वो स्वय सिद्ध वस्तु</u> है, उसे 'यह" कहकर सर्वोधित करना भी शक्य नहीं है। इसलिए बनुमुति के प्रागभाव को अन्य किसी भी प्रमाण से प्रमाणित नहीं कर संकते। इस प्रकार जब

इसका प्रागमान ही नही सिद्ध होता, तो इसकी उत्पत्ति की बात भी कैमे कट्टी जा सकती है, और जब इसकी उत्पन्ति असिद्ध हो जाती है, तब अन्य (बृद्धिसय आदि) होने वाले <u>विकार</u> भी इममे नहीं है यह भी निष्चित वात है। अन्द्र**ा**रि को ११५० -

श्रमुत्पन्यमनुभूतिरात्मिन नानात्वमिप न सहते, व्यापक-विरुद्धोपलव्ये.। न हि अनुत्पन्नं नानाभूत दृष्टम्। सेदादीनामनुभा-व्यत्वेन च रूपादेरिवानुभृतिद्यमंत्वं न संभवित, अतोऽनुभृतेरनुभव-स्वरूपत्वादेवान्योऽपि कश्चिदनुभाव्यो नास्या धर्म. यतो निद्ध्विति-खिलाभेदा सवित्। अतएव नास्या. स्वरूपातिरिक्त आश्रयो ज्ञाता नाम कश्चिदन्तीति स्वप्रकाशरूपा सैवात्मा अजडत्वाच्च। अना-त्मत्वव्यामं जडत्वं संविदि व्यावर्त्तमानमनात्मत्वमिपि हि संविदि व्यावर्त्तमिति।

े जन्म रहित यह अनुभूति अपने मे अनेवता भी नहीं सह सकती' क्यों कि अनेकता होने से उसवी व्यापक उपलब्धि से विर टता होती है। जन्म रिहत बस्तु की अनेकता देखी भी नहीं जाती। अनुभव से होने बाले भीव आदि की, हुए रस आदि की तरह अनुभूति धर्मता नहीं हो सकती (अर्थात लप रस आदि की तरह अनुभूति धर्मता नहीं हो सकती (अर्थात लप रस आदि विषयों की जैसी विनित्न प्रकार की प्रतीति होती है, वैसी अनुभूति लव्ध मेंच प्रतीति नहीं होती अनुभूति की अपनी निराली ही प्रतीति होती है। स्वयं अनुभव स्वरूप होने से अनुभूति का अनुभावक, कोई अन्य, नहीं हो सबता क्योंकि—यह सजित, समस्त मेदों से रिहत, स्वष्ट स्वरूप है। ही सिवात क्योंकि—यह सजित हमका कोई नामी जानकार नहीं है, स्वय प्रकाशस्या, बह स्वय ही अपनी जाता है वर्षोकि—यह स्वरूप है। जहता अनात्म वस्तु में हो ब्याप्त है, अनुभूति जहता की सिवाद है। जहता अनात्म वस्तु में हो ब्याप्त है, अनुभूति जहता है। इसीलए उसनी अनात्म में हो ब्याप्त है, जनुभूति अत्मरूप है। अहता अनात्म वस्तु में में बाधित हो जाती है (अर्थात अनुभूति आत्मरूप है)

भ्रत्यान्त्रम् चन्न्यहं जानामीति ज्ञातृता प्रतीतिसिद्धा । नैवम्-सा आन्तिसिद्धाः, रजततेव गुनितशक्लस्यः, अनुभूते स्वात्मिन कर्तृत्वायोगात्, अतो मनुष्योऽहमित्यन्तविहम्,तमनुष्यत्वादिविशिष्ट- पिण्डात्माभिमानवत् ज्ञातृत्वभिष ग्रध्यस्तम् । ज्ञातृत्वं हि ज्ञानिक्रया-कर्तृत्वम्, तच्च विक्रियात्मकं जडं विकारिक्व्याहंकारप्रत्यस्यम् अविक्रिये साक्षिरिए जिन्मात्रात्मनि कष्मिव संभवति ?

(मंशय) "में जानता हूं" ऐसी जातृता तो प्रतीति सिंडा है (फिर करें कहते हैं कि-अनुभृति स्वय सिंड वस्तु हैं, किसी अध्य से जो य नहीं है ?' (स्मापान) बात ऐसी वहीं है ते पि के दुकड़े से जैसी वादी की प्राहि होती है, वैसी ही" में जानता हूं" इस प्रतीति से आरमजान की प्राहि होती है। आरमा में स्वन्य अनुभृति करने का, अभाव हे। गि मनुष्य हुं" ऐसी जो प्रतीति होती है, वह आरमा से अव्यन्तिमन्त, मनुष्यता आदि विवार गुणो से युक्त भावभीतिक शरीर में होती है जो कि यस्तुत आरमा नहीं है, अरोर में अह की प्रतीति आरमाभिमान मान है जो कि अस्तुत आरमा नहीं है, अरोर में अह की प्रतीति आरमाभिमान मान है जो कि मानि किया कत् त्याह तो ताहता हुं यह प्रतीति भी मिथ्या भ्रति है। जानि कात तहता हुं यह प्रतीति भी मिथ्या भ्रति है। जानि कात कहना हुं तो के विकियात्मक, जड, विकारों हस्य, अहं कार प्रति में स्थित है, अविकृत सामिष्ट कर जावृता के समय है ? (अर्थात विकारी अहंका प्रति में स्थित है । वस्ती विकार जावृता के समय है ? (अर्थात विकारी अहंका प्रति में स्थित में स्थात के स्थात विकारी अहंका प्रति में स्थात में स्थात है । वस्ती विकारी अहंका प्रति में स्थात में स्थात के समय है ? (अर्थात विकारी अहंका प्रति में सिंस जावृता अनात्म है । वसुभूति आरमं स्वरूप है ।

प वृरयघोत्तिविद्यत्वादेव रूपावेरित कर्त्वादेनित्मधर्मत्वम्, सुप्रीत-मृच्छादी सहं प्रत्ययापाये अपि आत्मानुभवदर्यनेन नात्मनोऽहंप्रत्यय-गोचरत्वम् । कर्तृत्वेऽहंप्रत्ययगोषरत्वे चात्मनोऽन्युप्तभ्यमाने देहत्येव जडत्वप्राकृत्वानात्मत्वाविष्ठसङ्को दुव्यरिहरः । अहंप्रत्यय-गोचरात् कर्तृत्यम् प्रसिद्धात् देहात् तित्त्रयापत्वस्वगदिः भोक्तुः आत्मनोऽन्यत्वं प्रामाणिकानीं प्रसिद्धमेव । तथाञ्हमयत् ज्ञातुरपि विवसणः साक्षी प्रत्यृगात्मेति प्रतिपत्तव्यम् ।

भ रानाधीन, रूप रस्न शादि की प्रतीति जैसे आत्मा का धर्म नहीं है वैसे ही ज्ञानाधीन प्रतीति के विषय कर्नृत्व आदि भी आत्मा के धर्म नहीं है। सुपुष्ति, भूच्छा आदि अवस्याओं में "अहं"प्रतयय वा अभाव रहने से देह की तरह जडता, वाह्यपदार्थता और अनात्मता आदि दोप उसमे घटित हो जावेगे, जिन्हे उसमे से अलग करना कठिन हो जायेगा ज्या नाट्य हा जाना, जाह ज्यान करा है. अह् बुद्धि के दिषय, कर्त्या रूप से प्रसिद्ध देह से, उसकी प्रियाओं के फलस्वरूप प्राप्त होने वाले स्वर्गीदि फलो के मोक्ता आत्मा का, जो प्रभेद है, उसे प्रमाग ज्ञाता लोग जानते ही है उसी प्रकार "अह" अर्थात ज्ञाना (अहकार) से भी विलक्षण, साक्षी प्रत्यमात्मा (जीव) है, ऐमा जानना चाहिए। ९ ० एवमविक्रियाऽनुभवस्वरूपस्यैवाभिव्यंजको जडोऽप्यहकारः स्वाश्रयत्यातम्भिय्यन्यत्। ग्रात्मस्यतयाऽभिय्यंग्याभिय्यंजनमभिन्यं-जकानां स्वभावः । दर्पणजलखडादिहि मुखचंद्रीयवगोत्वादिकं म्रात्मस्यतयाऽभिव्यनित । तत्कृतोऽयंजानाम्यहमिति भ्रमः। स्वप्रकाशाया ग्रनुभूते: कथमिव तदिभिव्यंग्यजडरपाहंकारेण ग्रिभि-व्यंगत्यमिति माबोचः, रविकरनिकराभिव्यंग्यकरतलस्य तदिभिव्यं-जकत्वदर्शनात् जालकुरंध्रनिष्क्रान्त द्युमणिकिरणानां तदभिव्यंगेनापि करतलेन स्फुटतरप्रकाशो हि इप्टचरः । यतोऽहं जानामीति ज्ञाताऽय-महमर्थः चित्मात्रारमनो न पारमाधिको धर्मः । ग्रतएव सुपुप्ति-मृक्त योः न अन्वेति । तत्र हि अहमयों ल्लेखविगमेन, स्वाभाविकां-नुभवमात्रहपेण म्रात्माऽत्रनासते । म्रतएव सुप्तोत्यितः कदाचित्मा-मप्पहं न ज्ञातवानिति परामृशति, तस्मात् परमार्थतो निरस्त-समस्तमेद विकल्पनिविशेष चिन्मात्रैकरसक्टस्य नित्य संविदेव भ्रान्त्या ज्ञात्ज्ञेयज्ञान रूप विविध विचित्रभेदा विवर्तत इति, तन्मूलभृता अविद्या निवहंणाय नित्य गुद्धवृद्धमुक्त स्वमार्व-ब्रह्मात्मेनत्व विद्या प्रतिपत्तये मर्वे वेदान्ताः ब्रारम्यन्ते इति । रसी प्रवार अविष्टत अनुमन के स्वरूप का अभिव्यज्ञक, अल्पार क्या जट होते हुए भी, अपने आश्रय के उम अनुमन को, अभिव्यक्त

ा आत्मानुभृति नहीं होती, इससे स्पष्ट है कि "अह" प्रतीति का विपये गत्मा नहीं है । आत्मा में कर्तृता, अह प्रतीति विपयता, मानने करता है। अभिव्यंग्य वस्तु को आत्मस्यरूप से अभिव्यंक्ति करता ही अभिव्यंजक का स्वभाव होता है। दर्गण्,,जल आदि मुख, चन्द्र आदि को आत्मस्य रूप से ही अभिव्यक्त करते है। इसी प्रकार "मैं जानता हूं" ऐसी प्रतीति भी व्यंप्यव्यंजक भाव कृत अममान है। स्वयं प्रकाश अनुभृति अपने अभिव्यंग्य जड रूप अहंकार से कैसे

अभिन्यंजित हो सकतों है <sup>?</sup> ऐसा संज्ञय नही करना चाहिए वयों कि-सूर्य किरणो से अभिन्यंग्य करतल की अभिन्यंजकता देखी जाती है। खिड़की के छिद्रों से आने वाली सूर्य किरणों से करतल प्रका-णित होता है, उस करतल से वे किरणे और अधिक प्रकाणित. होती हैं।

होती हैं।

"मैं जानता हूं" इस प्रतीति का ज्ञाता "अहं" आत्मा का स्वाभाविक धर्म नहीं है, उसिलए सुपुप्ति और मुक्ति में वह मंबद्ध नहीं रहता; उन परिक्रियतथों में "अह" प्रतीति नहीं रहती, आत्मा केवल स्वभाव सिद्ध अनुभव के रुप में स्वयं प्रकाशित रहता है।

इसीलिए प्रगाढ निद्रा से उठा हुआ व्यक्ति कभी "मैं अपने की भी नहीं जानता" ऐसा परामर्शं(खंदहात्मक विचार) करता है। इससे सिद्ध होता है कि—सब प्रकार की भेद कल्पनाओं से रहित

निर्मिशेष, चिन्मयमात्र एकरस, क्रूटस्व नित्य सुवित (क्रिन्मूसि) ही भ्राति-स्य ज्ञाता, ज्ञेय और जान रूप अनेक विभिन्न भेदी में विवित्तत होती हैं (अर्घात स्वभाव से उसी प्रकार रहते हुये केवल रूपान्तरित होती रहती हैं) उक्त अनुभृति विवर्त की पूल कारण अविद्या की निवृत्ति के लिए ही, नित्य-गुद-बुद-मुक्त स्वभाव ब्रह्मान्मा के अर्दत ज्ञान को बत्तलाने के लिए समस्त वेदात वावय प्रयाम करते हैं।

महासिद्धान्तः—तदिदमीपनिषद्ध परमपुक्ष वरणीयता हेतुं गुण विशेष विरह्मित्तंभैनादिष्यपद्यासनाद्धिताशेषशेमुपोकाणामनिष्णतपद वावयस्वरूपतदर्थं याथात्म्य प्रत्यक्षादि सकल प्रमाणवृत्त्वदितक-तं व्यता रूप समीचीन न्यायमार्गाणां विकल्पासहविविषकुतकं कल्ककल्पितमिति, न्यायानुग्रहीत प्रत्यक्षादि सकल प्रमाणवृत्तपा-थात्म्यनिद्भिः अनादरणीयम् । महामिद्धान्त ( शांकरमन निरमन ) उपनिषद प्रतिपाद्य परम पुरुष की प्राप्ति हेतु उनके गुण ही हैं अनादि पाप वासना से दूषित' क्षोलती बुद्धि वाले लोग ही उन्हे निगुँण मानकर' शास्त्र वचनो की माररहित, कुतके पूर्ण काल्पनिक व्यारया करते हैं, उन्हे शास्त्र के प्रकृत पर, वाक्य, वाक्यार्थ ताल्पर्य, प्रत्यक्ष आदि प्रमाण और तज्जन्य ज्ञान के रूप और उननी इतिकर्ताव्यता आदि का यथार्थ ज्ञान नहीं रहता । जो लोग न्यायानुसार समस्त वाक्य और प्रत्यक्ष आदि प्रमाणो से तब्ध ज्ञान के यथार्थ मर्म को जानते हैं, उनकी दृष्टि में

त्याँ हि निविशेषवस्तुवादिर्मिनिविशेषे वस्तुनि इदं प्रमाणम् सि न शक्यते वक्तुम । सिवशेषवस्तु विषयत्वात् सर्वं प्रमाणानाम् । यस्तु स्वानुभवसिद्ध इति स्वगोष्ठो निष्ठः समयः सोऽप्यात्मसाक्षिक् सविशेषानुभवादेव निरस्तः । इदमहमदर्शमिति केनचिद् विशेषेण विशिष्टविषयत्वात् सर्वेषामनुभवानां स विशेषोऽप्यनुभूयमानोऽनुभवः केनचिद् युक्तयाभासेन निविशेष इति निष्कृष्यमाणः सत्ताऽतिरेकिभिः स्वासाधारणैः स्वभावविशेषैः निष्कृष्ट्यः, इति निष्कृषं हेतुभूतैः सत्ताऽतिरेकिभिः स्वासाधारणैः स्वभावविशेषैः सविशेष एवावः

तिष्ठते । म्रतः कैश्चिद् विशेषैर्विशिष्टस्यैववस्तुनोऽन्ये विशेषा निर-स्यंत इति न क्वचिन्निर्विशेषवस्तु सिद्धिः ।

निर्विशेष वस्तु का प्रतिपादन करने वाले, निर्विशेष की बस्तु िरिद्ध मे" अमुक प्रमाण है" ऐसा नही कह सकते । वयो कि—गाहत्र के सामत्त प्रमाण सविशेष वस्तु परक ही हैं। और जो उस निर्विशेष वस्तु को स्तानको स्वान्त वस्तु को स्तानको है। "भैंने इसे देखा है" ऐसे अनुभव में किसी, विशेषण से विशिष्ट वस्तु की ही प्रतीति होती है (अर्थात अनुमव समुण वस्तु पर ही आधारित रहता है, जो वस्तु कभी भी दृश्य संभव नही है उसके निष्ण अनुभवसिद" कैसे कह सकते हैं) अनुभव गम्य सविशेष

वस्तु को यदि किसी घोषी युक्ति से निर्विशेष सिद्ध किया जाय तो धैसा करने में भी अस्तित्व हीन उस वस्तु को अपने से विलक्षण स्वभाव विशेष विशेषित मानना पड़ेगा और तब वह अस्तित्वहीन वस्तु अपने से विलक्षण स्वभाव विशेष ते विशेषित होने पर स्वतः ही सिविशेष सिद्ध हो जायगी । वस्तु के, किसी भी विशेषण से नियोषित होने पर उस वस्तु की अन्य विशेषतामें निरस्त हो जाती है इमिल् किसी भी प्रकार निर्विशेष वस्तु की सिद्ध नहीं हो जाती है इमिल् किसी भी प्रकार निर्विशेष वस्तु की सिद्ध नहीं हो जाती है इमिल् किसी भी प्रकार निर्विशेष वस्तु की सिद्ध नहीं हो जाती है एक सिद्ध की सत्ता मानने पर, उसमें कोई न कोई विशेषता तो स्वीकारनी ही पड़ेगी अन्यथा उसकी सत्ता सिद्ध न हो सकेगी, सता मानना ही उसे सिवशेष स्वीकारना है

भियो हि धीरणं स्वप्रकाराता चज्ञातुर्विषय प्रकारानस्वभावतयोप-लब्धेः । स्वापमदमुच्छांसु च सविशेषएवानुभवः इति स्वावसरे( निप्रणतरमुपपादिष्व्यामः । स्वाभ्युपगतारच नित्यत्वादयो हि झनेके विशेषाः सन्त्येव । ते च न वस्तुमात्रम् इति शक्योपपादनाः, वस्तु-मात्राभ्युपगमे सत्यिष विधाभेद विवाददर्शनात् स्वाभिमततद् विवा-भेदैरच स्वमतोपपादनात्, स्रतः प्रामाणिक विशेषींविशिष्टमेव वस्त् इति वक्तव्यम ।

शतस्य विषय को प्रकाशित करने की स्वाभावित प्रवृत्ति के कारण,जाता की भातस्यता और स्वप्नकाशता सदा बनी रहती है। निद्रा मद मुख्यों आदि में जो अनुभृति होती है वह भी सिवनेष ही होती है इन विषयों के विवेवन के अवसर में भनीभाति सतर्क विवेवन करेंगे। वस्तु में अपनी अभिन्न निरायता आदि अनेक विवेचताता यें रहती ही है। वे विधेवतायों वस्तुमात्र में ही नहीं रहती (एमी जगह रहती है) ऐता प्रतिपादन करने की चेच्टा करोंगे तो सामान्य बस्तुओं में जो विभिन्नमेद देखे जाते हैं वे सभी भेद गुम्हारी स्वीकृत अपनी वस्तु में भी पटित होंगे जिससे यह सिद्ध हो जायगा कि तुम अपने भक्त में विभिन्न भेदों को मी स्वीवन्त हों। फिर तो तुम्हें "वस्तु प्रामाणिक विभेवताओं से विभिन्न हैं। एसी जातरे हों। फिर तो तुम्हें "वस्तु प्रामाणिक विभेवताओं से विभिन्न हैं। एसे तो तुम्हें "वस्तु प्रामाणिक विभेवताओं से विभिन्न हैं। एसे तो तुम्हें "वस्तु प्रामाणिक विभेवताओं से विभिन्न हैं। ऐसा तो तुम्हें "वस्तु प्रामाणिक विभेवताओं से विभिन्न हैं। एसे तो तुम्हें "वस्तु प्रामाणिक विभोवताओं से विभिन्न हैं। एसे तो तुम्हें "वस्तु प्रामाणिक विभोवताओं से विभिन्न हैं। एसे तो तुम्हें "वस्तु प्रामाणिक विभोवताओं से विभिन्न हैं। ऐसा तो तुम्हें पर तो सामाणिक विभोवताओं से विभिन्न होंगा।

१८२ हे तेश्वर क्योपकोर्य ८५२ ) १७४ शब्दस्य तु विशेषेण सविशेष एवं वस्तुनि ऋभिधान सामध्यम् पदवानयङ्गेराप्रवृत्तोः। प्रकृति प्रत्ययुप्योगेन हि पदत्वम् । प्रकृतिप्रत्ययोर्य

भेदेन पदस्येव विशिष्टार्थप्रतिपादमूनजँनीयम् । पदभेदश्चार्थभेदिनव-न्यनः, पदसंघातरूपस्य वान्यस्यानेकपदार्थसंसर्गविशेपाभिधायित्वेन

न्धनः, पदसचातरूपस्य वानयस्यानकपदाथससगावर्धपाभधायत्वन निर्विदेशेप वस्तु प्रतिपादनासामर्थ्यात् न निर्विरोपवस्तुनि शन्द्र€ प्रमाखनः।

प्रोडद की, विशेष रूप से सिविशेष वस्तु के प्रतिपादन में ही, अभि-धा शक्ति होती है (अर्थात् शब्द सिविशेष वस्तु का ही बोध करा सकता है) क्यों कि-वह पद और वाक्यों के रूप से ही वस्तु का वर्णन करता है प्रकृति और प्रत्यम के योग से ही शब्द पदरूप प्राप्त करता है। प्रकृति और प्रत्यम में स्वाभाविक अर्थ भेद रहता है, जिससे पद को विशिष्ट अर्थ प्रतिपादकता अनिवार्य हो जाती है (अर्थात पद विशिष्ट को ही प्रतिपादन करता है, ऐसा निश्चित हो जाता है क्यों कि विशेषण और विशेष्य भाव में दोनों पदो का अर्थ भिन्न होता है, जैसे नील कमल, यहाँ

ही प्रतिपादन करता है, ऐसा निश्चित हो जाता है ज्यों कि विशेषण और विशेष्य भाव में दोनों पदों का अर्थ भिन्न होता है, जैसे नील कमल, यहाँ कमल पद विशेष्य और नील पद विशेषण है, दोनों पद कमशा: पुण्य और वर्ण विशेष के दोनों पद कमशा: पुण्य और वर्ण विशेष के वोधक है। "जनज" पद में "जल" प्रकृति और "ज" प्रत्य है, ये दोनों ही विभिन्न अर्थाववोधक है, दोनों प्रकृति के संहित रूप "जलज" पद का अर्थ जल से उत्पन्न होने वाला होता है) अर्थ मेद सोही पद मेद होता है, तथा अनेक पदों का संहित रूप वाक्य होता है जोकि

अनेक पदों के अर्थों का बोध कराता है। इससे सिद्ध होता है कि बाक्य भी विशेष अर्थाववीधक होता है, उसमे निविशेष वस्तु के प्रतिपादन की समता नही है। इसलिए निविशेष वस्तु में शब्द प्रभागानही है; यह निश्चित बात है। प्रतिभा १९०० रेक्केश बेशिशकेश, अर्था कि निविशेष कि प्रतिभाव कि प

विशेषेण इदिमत्थिमिति हि सर्वा प्रतीतिरूपजायते, त्रिकोण सास्नादि संस्थान विशेषेण विना कस्यचिवपि पदार्थस्य ग्रहणायोगात्-ग्रतोनिर्विकल्पकमेकजातीय द्रव्येषु प्रथम पिण्ड ग्रहणम् । द्वितीयादि पिण्डग्रहुणं सविकल्पमित्युच्यते । तत्र प्रथम भिण्डग्रहुणे गोत्वादेरन्-वृत्ताकारता न प्रतीयते । द्वितीयादि पिण्डग्रहर्णेष्वेवानुवृत्तिप्रतीतिः प्रथम प्रतीत्यनुसंहितवस्तुसंस्थानरूपगोत्वादेरनुवृत्तिधर्म विशिष्टत्वं द्वितीयादि पिण्ड ग्रहणावसेर्यामति, द्वितीयादि ग्रहणस्य स्विल्कपकत्वं सास्नादिवस्तुसंस्थानरूप गोत्वादेरनुवृत्तिर्न प्रथम पिण्ड ग्रहणे गृह्यत इति, प्रथम पिण्ड ग्रहणस्य निर्विकल्पकत्वम् । नपुन-संस्थानरूप जात्यादेरप्रहणात् संस्थान रूप जात्यादेरपि-ऐन्द्रियकत्वाविशेपात् , संस्थानेन विना संस्थानिनः प्रतीतित्यनुपपत्ते श्च प्रथम पिण्ड ग्रह्योर्जेव संस्थानमेव वस्तु इत्यम् इति गृह्यते, अतीद्वितीयादि पिण्ड ग्रहरोपु गोत्वादेरनुवृत्तिधर्मविशिष्टता <u>संस्थानि</u>वत् <u>संस्थान</u>वच्च सर्वदेव गृह्यत इति तेषु सविकल्पकत्वमेव । श्रवः प्रत्यक्षस्य कदाचिदपि न निर्विशेष विषयत्वम् ।) निर्विकत्पक सविकत्पक भेद वाले प्रत्यक्ष की निर्विशेष वस्तु में प्रमाणता नहीं हो सकती । सनिकल्प प्रतीति, जाति आदि अनेक विशेष-ताओं से विशिष्ट विषय वाली होती है, इसलिए वह तो सविशेष विषयक ही है। तिविकात्पक भी सविधेष विषयत हो है क्यों कि सविकरणक प्रतीति में वात्यादि विधिष्ट विषयते की, तिविकरणक प्रतीति, की स्मृति होती है। किसी एक विधिष्ट विशेषता से रहित बस्तुः संबंधी भान को निविकरणक ज्ञान कहते हैं, समस्त सामान्य विशेषताओं से रहित को नहीं । समस्त सामान्य विशेषताओं से रहित बस्तु, तो कमी उपलब्ध हो ही नहीं सकतो । "अमुक बस्तु" ऐसी प्रतीति में किसी न किसी प्रकार की विशेषता से युक्त वस्तु की ही उपलब्धि होती है। सास्ता आदि चिन्ह विशेष के विना मी पदाय की प्रतीति नहीं ही सकतो। एक जातीय द्वय

रहितस्य, तथाभूतस्य कदाचिदिष ग्रहणादर्शनादनुषपत्तेश्च केनचिद्

१००५ २,७५५ २०ीमकोप ट्यन्युक् व ५५५० ५२१ -१७ शब्दस्य तु विशेषेण सविशेष एवं वस्तुनि अभिधान सामर्थ्यम्

पदवानयरूपेणप्रवृत्ते । प्रकृति प्रत्ययुर्गोगेन हि पदत्वम् । प्रकृतिप्रत्ययोरखं भेदेन पदस्यैव विशिष्टार्थप्रतिपादमृवर्जनीयम् । पदभेदश्चार्थभेदनिव-न्धनः, पदसमात्तरूपस्य वान्यस्यानेकपदार्थसंसर्गविशेपाभिधायित्वेन

शब्द की, विशेष रूप से सविशेष वस्तु के प्रतिपादन मे ही, अभि-

निर्विशेष वस्तु प्रतिपादनासामर्थ्यात् न निर्विशेषवस्तुनि राष्ट्रणः प्रमाणम् ।

धा शक्ति होती है (अर्थात् शब्द सविशेष वस्तु का ही बोध करा सकता है) क्यो कि-वह पद और वाक्यों के रूप से ही वस्तू का वर्णन करता है। प्रकृति और प्रत्यय के योग से ही शब्द पदरूप प्राप्त करता है। प्रकृति और प्रत्यय में स्वाभाविक अर्थ भेद रहता है, जिससे पद की विशिष्ट अर्थ प्रतिपादकता अनिवार्य हो जाती है (अर्थात पद विशिष्ट का ही प्रतिपादन करता है, ऐसा निश्चित हो जाता है क्यो कि विशेषण और विशेष्य भाव मे दोनो पदो का अर्थ भिन्न होता है, जैसे नील कमल, यहाँ कमल पद विशेष्य और नील पद विश्वेषण है, दोनो पद क्रमश पुष्प और वर्णविशेष के बोधक है। "जलज" पद में "जल" प्रकृति और "ज" प्रत्यय है, ये दोनी ही विभिन्न अर्थावबोधक हैं, दोनो प्रकृति के सहित रूप "जलज" पद का अर्थ जल से उत्पन्न होने वाला होता है) अर्थ भेद से ही पद भेद होता है, तथा अनेक पदो का सहित रूप वाक्य होता है जोकि अनेक पदों के अर्थों का बोध कराता है। इससे सिद्ध होता है कि वाक्य भी विशेष अर्यावबोधक होता है, उसमे निविशेष वस्तु के प्रतिपादन की क्षमता नहीं है। <u>इसलिए निविशेष वस्तु में शब्द प्रमाणा</u>नहीं है, यह निश्चित <u>बात</u> है। अन्या अर्था क्रिका क्रिकारिक हैं। यह AM प्रत्यक्षस्य निर्विकल्पकसर्विकल्पकमेदभिन्नस्य न निर्विशेष वस्तुनि प्रमाणभाव । सविकल्पक जात्यादि श्रनेकपदार्थंविशिष्ट

विषयत्रादेव स्विशेष विषयम्। निर्विकल्पकमिष स्विशेषविषयमेव, स्विकल्पके स्वस्मिन्नमुभूतपदार्थोविशिष्टप्रतिसम्रान हेनुत्वात् । निर्विकल्पक नाम केनचिद् विशेषेण वियुक्तस्य ग्रहणम् , नसर्वविशेष could

 रहितस्य, तथाभूतस्य कदाचिदिष ग्रहणादशँनादनुषपत्तेश्च केनचिद् विशेषेण इदमित्यमिति हि सर्वा प्रतीतिरूपजायते, त्रिकोण सास्नादि संस्थान विशेषेण विना कस्यचिदपि पदार्थस्य ग्रहणायोगातु-त्रतोनिर्विकल्पकमेकजातीय द्रव्येषु प्रथम पिण्ड ग्रहणम् । द्वितीयादि पिण्डग्रहणं सविकल्पमित्युच्यते । तत्र प्रथम विण्डग्रहणे गोत्वादेरनु-वृत्ताकारता न प्रतीयते । द्वितीयादि पिण्डग्रह्णेष्वेवान्वृत्तिप्रतीतिः प्रथम प्रतीत्यनुसंहितवस्तुसंस्थानरूपगोत्वादेरनुवृत्तिधर्म विशिष्टत्वं द्वितीयादि पिण्ड ग्रहणावसेर्यार्मात्, द्वितीयादि ग्रहणस्य स्विल्कपकत्वं सास्नादिवस्तुसंस्थानरूप गोत्वादेरनुवृत्तिनं प्रथम पिण्ड प्रहणे गृह्यत इति, प्रथम पिण्ड ग्रहणस्य निर्विकल्पकत्वम् । नपुनःसंस्थानरूप जात्यादेरग्रहणात् संस्थान रूप जात्यादेरपि-ऐन्द्रियकत्वाविशेपात् , संस्थानेन विना संस्थानिनः प्रतीतित्यनुपपत्तेश्च प्रथम पिण्ड ग्रहराेेेऽपि असंस्थानमेत्र वस्तु इत्यम् इति गृह्यते, अतोद्वितीयादि पिण्ड ग्रहरोप् गोत्वादे रन्वृत्तिधर्मविशिष्टता <u>संस्थानि</u>वत् <u>संस्थान</u>वच्च सर्वदेव गृह्यत इति तेषु सिवकल्पकरवमेव । श्रतः प्रत्यक्षस्य कदाचिदपि न निर्विशेष विषयत्वम् () निर्विकत्पक सविकत्पक भेद वाले प्रत्यक्ष की निर्विशेष वस्तु में प्रमाणता नहीं हो सकती । सविकल्प प्रतीति, जाति आदि अनेक विशेष-ताओं से विशिष्ट विषय वाली होती है, इसलिए वह तो सविशेष विषयक ही है। निविकत्पक भी सविशेष विषयक ही है क्यों कि -सविकल्पक प्रतीति में जात्युदि विशिष्ट विषयों की, निविकत्पक प्रतीति, की स्मृति होती है। किसी एक विशिष्ट विशेषता से रहित बस्तु। संवंधी सान को निविकल्पक ज्ञान कहते है, समस्त सामान्य विशेषताओं से रहित कान को <u>नावकरपुर</u> कान कहत है, <u>प्रकार पाया व</u> को नहीं। तमस्त सामाय विशेषताओं से पहिल करनु, तो कभी उपलब्ध हो.ही नहीं सकती। "अमुक वस्तु" ऐसी प्रतीति में किसी न किसी प्रकार की विशेषता से युक्त वस्तु की हो उपलब्धि होती है। सास्ता आदि चिन्ह विशेष के बिना गो पदार्थ की प्रतीति नहीं हो सकती। एक जातीय प्रव्य

में सर्व प्रथम को स्वरूप जान होता है वह नि<u>विकल्</u>यक तथा द्वितीय स्व-रूप ज्ञान स<u>विकल्पक</u> होता है। प्रथम वार स्वरूप देखने पर गाय के परि-चायक समस्त विन्हों की सहस्य प्रतिति नहीं होती, दितीय आहि दुष्टियों

नायक समस्त चिन्हों की सहसा प्रतीति नहीं होती, दितीय आदि दृष्टियों में समस्त चिग्रेयताओं की प्रतीति हो जाती है। प्रथम प्रतीति में बस्तु की सस्थान (अवयव सयोजन रूप) जिस गोत्व की प्रतीति होती है दितीय आदि दृष्टियों में उस सस्थान की पूर्ण उपलब्धि हो जाती है, वहीं सचि-कृत्यकता है। सास्ता लागूल ककुद खुर विपाण आदि चिन्हों वासी गी प्रथम दृष्टि में ही प्रतीत नहीं हो पाती, यहीं निविकत्यकता है। सस्यान

अगद बुष्टियों में उस संस्थान का पूण उपलाब्ब हो जाता है, वहां सावकृत्युकता है। सास्ता लागून कंप्नुत खुर विपाण आदि विन्हों वाली गैं
प्रयम दृष्टि ये ही प्रतीत नहीं हो पाती, यहीं निविकत्यकता है। सस्यान
(आकृति) की जाति आदि की प्रतीति न होने से, निविकत्यकता होती हो
सो बात नहीं है, जात्यादि की प्रतीति भी इन्द्रियवेश ही होती है, आकृति
प्रतीति के विना, आकृति विषेष की प्रतीति, तो समव है नहीं, प्रयम
लाकृति दश्नेन में भी आकृति ही "यह वस्तु ऐसी है" उस वस्तु विषेष की
प्रतीति होती है। हितीय तृतीय आदि गोपिंड दश्नेनों में जैसे सस्यान
(अवयव विन्यात) और सस्यानी (गा) की प्रतीति होती है, वैसी ही
धर्मानुगत गोत्व प्रतीति सदा होती है वही सविकत्यक विषयक प्रतीति है।
ससे सिंड होता है, कि प्रत्यक्ष कभी भी निविष्येष विषयक नहीं होता।
भी के के स्वर्य प्रतीति स्वर्य होता है। विरास स्वर्य होता है। विषयि स्वर्य होता है। विरास स्वर्य होता है। स्वर्य होता है। विरास स्वर्य होता है। विषयि स्वर्य हिता एवं सर्वेत्र मिन्याभिन्यत्व मिप् विषय स्वर्य हिता एवं सर्वेत्र मिन्याभिन्यत्व मिप्त होता है। विरास स्वर्य हिता है। विरास स्वर्य हिता है। विषयि स्वर्य हिता है। विरास स्वर्य हिता

ातीतौ इविमत्यम्भावगोरैक्य कथिमव <u>प्रत्येत</u> शक्यते ? तत्रित्यभाव. त्रास्नादिसस्यानविशेष., तविशेष्यद्रव्यमिद<u>म्</u>राइत्यनयोरैक्य तितिपराहतमेव । तिथाहि प्रथममेव वस्तु प्रतीयमान सकलेतर यावृत्तमेव प्रतीयते । व्यावृत्तिश्च गोत्वादिसस्यानविशेष वशिष्टत्येत्यमिति प्रतीते । सर्वत्र विशेषणविशेष्यभाव

विशिष्टतयेत्यमिति प्रतीतिः । सर्वेत्र विशेषणितयेष्यभाव प्रतिपत्तौ तयोरत्यन्तमेवः प्रतीत्येव सुव्यकः,। तत्र दह कुडलार्यः, पृथक् सस्यान सस्यिताः स्वनिष्ठास्य कदाचित् कवित्त् ।
नान्तर विशेषण तयावितिष्ठन्ते गोत्वादयस्तु प्रव्यसस्यानतः ।
विशेषण तयावितिष्ठन्ते गोत्वादयस्तु प्रव्यसस्यानतः ।
विशेषणत्वरोष्यस्ताः समानः तत् एवं सयोर्भेद प्रतीतिस्य ।

ह्वास्तु विशेषः पृथक्स्त्यित प्रतिपत्तियोग्या दंडादयः, गोत्वादयस्तुं नियमेन तदनहाँ. इति । श्रतो वस्तु विरोधः प्रतीतिपराहत एव प्रतीतिप्रकार निह्नुविच्यते । प्रतीतिप्रकारो हि इदिमित्य इत्येव सर्वे सम्मतः । तदेत्सुनकारेण "नैकस्मित्र संभवात्" इति सुव्यक्त-भूपपादितम् । प्रतात प्रत्यक्षस्य सविशेषविषयत्वेन प्रत्यक्षादि दृष्टः भूपपादितम् । प्रतात प्रत्यक्षस्य सविशेषविषयत्वेन प्रत्यक्षादि दृष्टः भूपपादितम् । प्रमाण-संभ्याविवादेऽपि सर्वाभ्यपुणत प्रमाणानामयमेव विषय न केनापि प्रमाणेन निविशेष वस्तुसिद्धः । वस्तुगतस्वभावविशेषसिद्वे वस्तु निविशेमिति वदन् जननीवंभ्यात्व प्रतिज्ञायामिव स्थवागृविरोध-मित वानाति

जो लोग मन जगह मेदामेद सबध मानते है, उक्त विचार के आधार पर, वह मत भी परास्त हो जाता है। "इद-इत्य" इस प्रकार की प्रतीति में "इद और इत्य" इन दो भावों की एकता कैसे कही जा सकती है ? सास्नादि सस्थान विशेष "इत्थ" पद वाच्य तथा उससे अविशिष्ट द्रव्य "इद" पद वाच्य है, इन दोनो की ऐक्य प्रतीति असभव ही है। जब वस्तु की प्राथमिक प्रतीति होती है, वह सबसे विलक्षण होती है। गोरबादि सस्यानी विक्षेप विशिष्टता ही विलक्षणता का कारण है जो कि "इत्य" रूप से प्रतीत होती है। सब वगह विशेषणविभेष्य भाव की प्रतिपत्ति मे, विशेषणविशेष्य के अरमन्त भेद की सुस्पष्ट प्रतीति होती है। दड कुडल आदि, पृषक संस्थान सस्थित और स्वनिष्ठ आकृतियाँ है, कभी कही दूसरे द्रव्य के विशेषण के रूप से भी स्थित रहती हैं। तथा गोत्व आदि द्रव्य सस्यान, पदार्थ भूत होकर उसी द्रव्य के विशेषण रूप से स्थित रहते है। दोनो ही जगह विशेषणविशेष्य भाव समान है तथा प्रशास रहत है। बाग हा अगह । वश्यपणावश्यम भाव समान ह तथी उसी प्रकार विशेषणाविष्य भाव की भेद प्रतीति भी समान है विशेषणा केवल इतनी ही है कि वंड कुंडल आदि पृषक पृषक् संस्थान सित्यत होने से, प्रतिपत्ति करने योग्य हैं ओख आदि पृष्क संस्थान में नियमित होने से, प्रतिपत्ति करने योग्य हैं शेख आदि पृष्क संस्थान में नियमित होने से, प्रतिपत्ति योग्य नहीं है। इसलिए वस्तु की मिन्नता की बात, परास्त हो आती हैं; प्रतीति का प्रकार जरा दिया कर प्रकारान्तर से वतलाया गया है; बस्तुतः कोई भेद नही है। "इदं—
इत्य" ही सर्व सम्मत प्रतीति का प्रकार है। इस तथ्य को सूत्रकार
"नैकिस्मित्र सभवान्" मे सुस्पष्ट रूप से समर्थन करते है। प्रत्यक्ष
की सविशेषप्रमाणता निष्मित्र हो जाने से, प्रत्यक्ष आदि प्रमाणो से
'ज्ञात सबन्य विशेष वाले अनुमान की भी सविशेष प्रमाणता निष्मित हो
जाती है, प्रमाणो की सख्या के विषय मे शास्त्रकारो का मतभेद है,
पर जितने भी भेद है, सभी सविशेष वस्तु को ही प्रमाणित करते हैं;
किमी भी प्रमाण से निविशेष वस्तु की सिद्धि नही हो सकती (प्रत्येक्
वस्तु का अपना एक विशेष स्वभाद होता है) यदि ऐसी विशेष
स्वभाव
वालो बस्तु को निविशेष कहा जाता है तो अह तैनी ही (अज्ञानता है, जैते
कोई प्रतिज्ञा करे कि ''मै वन्ध्या का पुत्र हूँ''। इस वेचारे को अपने
वाण् विरोध तक का ज्ञान कि होता।

द्वार प्रत्यक्ष सन्मात्रग्राहित्वन न भेदविषयम्, भेदएम

भावा म भिगापित तिकार मार्ग सुद्धस्त साम्प्रशाही होता है, इस-जो यह कहा कि प्रत्यक प्रमाण सुद्धस्त साम्प्रशाही होता है, इस-क्रिए भेट विष्णाम नही है, तथा भेड़ विकल्प को न सहने से <u>इतिल्य</u> है। १ सो इसमे भी, कपन यह है हि—जात्यादि विषण्ट वस्तु की ही प्रत्यक्ष विषयता होती है वे जाति आदि ही उस वस्तु की अन्य यस्तुओं से भिन्नता ज्ञापन करते हैं। सवेदन और स्परस आदि जैसे आश्रय के परिचय विशेष का ज्ञापन करके अपना भी परिचय ज्ञापन करते हैं उसी प्रकार अन्य पदार्थ भी अपरवस्तु के व्यवहार विशेष का शापन करके तदनुरूप अपने व्यवहार का भी ज्ञापन करते हैं, इससे तो आपको यह मानना ही पड़ेगा कि प्रत्यक्ष, भेद को भी प्रमाणित करता है। इस प्रकार भेद प्रहण मे न तो अनवस्था दोप होता है और न अन्योन्याश्रय, दोप । प्रत्यक्ष ज्ञान एक क्षणवर्त्ती होते हुए भी, उसी क्षण मे उस वस्त्री का मेद, आकृति, घर्म आदि सभी वस्तुओं का ग्राहक होता है, दूसर क्षण उसके लिए ग्रहण करने को कुछ भी श्रेष नहीं रह जाता । }

श्रीप च-सन्मात्र इति प्राहित्वे, घटोऽस्ति पटोऽस्तिइति विशिष्ट विषयाप्रतीतिविरूध्यते । यदि च सन्मात्रातिरेकवस्तुसंस्थानरूप जात्यादिलक्षणोभेदः प्रत्यक्षेणन गृहीतः किमित्यरवार्थी महिष दर्शने निवर्तते । सर्वासुप्रतिपत्तिषु सन्मात्रमेव विषयरचेत् तत् तत्प्रतिपतिविषयसहचारिणः सर्वेशब्दाः एकेकप्रतिपत्तिषु किमिति न सम्यन्ते ।

तथा प्रत्यक्ष को सन्मात्र आही मानेगे तो "घट है" "पट है" ऐसी विशिष्ट विषयक प्रतीति के विरुद्ध होगा। यदि मन्मात्र के अतिरिक्त, वस्तु मंस्थान रूप जाति आदि लक्षक भेदो की प्रतीति, प्रत्यक्ष से समव न होती तो, घोडा को चाहने वाला कोई व्यक्ति चृडसाल में वर्षे मेरे को देखकर लीट नहीं सकता। यदि कही कि—सभी प्रतीतियाँ सन्मात्र विषयक ही हीती है; तो फिर भिन्न भिन्न प्रतीति विषयक शब्द, हर प्रति-पत्ति में स्मृत क्यों नहीं होजाते?

घोड़ा और हाथी की प्रतीतियां यदि एक प्रकार ही भानली जाएं तो प्रहीत, प्राहिता तथा थियैपता के अभाव से किसी प्रकार की स्पृति वितस-णता न रह जाएंगी [अर्थात् घोड़ा संबंधी प्रतीति के समान ही यदि हाणी की भी प्रतीति हो जाय तो घोड़ा के समान हाथी को भी चावुक से हॉकने की चेव्टा हो सकती है तथा घोडे को अकुश से। वयो कि भिन्न प्रकार की स्मृति तो रहेगी नहीं] यदि प्रत्येक सबेदन को एक विशेष सबेदन माने गे तो प्रत्यक्ष की विधिष्टार्थ चिपयता माननी पडेगी। सभी प्रतीतियो की एक विषयता मानने मे एक ही प्रतीति से सभी विषयो की प्रतीति हो जानी चाहिए जिसके फलस्वरूप अब, बहरे आदि भेदो का अभाव हो जाना चाहिए [पर ऐसा होता नहीं, इगलिए उक्त सभी मभावनाय शब्य नहीं है]

९८ न च चक्षुपा सन्मात्रे गृह्यते, तस्यरूपरूपिरूपैकार्थं ग्राहित्वात् नापि त्वचा, स्पर्शवद् वस्तुविषयत्वात् । श्रोत्रादीन्यपि न सन्मात्र विषयाणि, किन्तु राज्दरसगंधलक्षणविशेषविषयाण्येव । भ्रतः सन्मात्रस्य ग्राहकं न किचिदिह ६१यते ।

गुद्ध मद् वस्तु नेत्र से तो देखी नहीं जा सकती नयों कि नेत्र रूप और रूप युक्त वस्तु को ही देख पाते हैं। त्वचा में भी प्राष्ट्र मही है नयों कि त्वचा स्पर्भवान वस्तु को ही प्रहण करती है। कान, नाक जिह्वा-आदि जाने दियाँ भी सद्वस्तु को नहीं जान सकती, नयों जि जनसे शब्द, गब, रम आदि विषयों की ही प्रनीनि होती है। इसलिए सद्वस्तु का प्राहरू यहाँ तो कोई दीखता नहीं।

94. निद्गिरोपसमानस्यप्रत्यक्षेणैव ग्रह्मो तद् विषयागमस्य प्राप्त-विषयस्वेनीनुद्योदकैत्वमेव स्यात्। सन्मात्र ग्रह्मणः प्रमेगमावस्य।

ततो जडदनगाशिखादयस्वयेवीकाः। श्रतीवस्त्यांश्राप्तावस्त्र व

विषयत्वेनानुवादकत्वभेव स्यात् । सन्मात्र ग्रह्मणः प्रमेयभावरच ।
ततो जडत्वनाशित्वादयस्त्वयेवोक्ताः । अतोवस्तुसंस्थानरूपजात्यादिलक्षणभेदविशिष्टविषयमेव प्रक्रिमेः, संस्थानातिरिकिणोऽनेकेषु
एकाकार बुद्धिबोध्यस्यादर्यंनात्, तावतैव गोत्वादि जाति व्यहारोप्पतेः । अतिरेक वाद्रीऽपि संस्थानस्य संप्रतिपन्नत्वाच्च संस्थानमेव
जातिः । संस्थाननाम् साधारणरूपमितिः, यथावस्तु संस्थानमनुसंधेयम्
जातिग्रहेणेनेव भिन्न इति व्यवहार संभवात्, पदार्थान्तरादरांनात्
प्र्यान्तरवादिनाप्यभ्युतगतत्व।च्च गोत्वादिरेव भेदः ।

निविशेष सन्मात्र को प्रत्यक्ष से ही ग्राह्म प्रमाणित करने वाला, शास्त्र अनुवादक मात्र ही है, क्योकि—उक्त विषय की प्राप्ति की जान-कारी तथा सन्मात्र ब्रह्मा का प्रमेय भाव, उसमे वतलाया गया है। उक्त शास्त्र को सही मान लेने से, उस सन्मान ब्रह्म मे जडता क्षीणता आदि दोप तुम्ही बतलाने लगोगे । इससे सिद्ध होता है कि, वस्तु सस्थान रूप जाति आदि लक्षण भेदो वाला विशिष्ट विषय ही पुत्यक्ष द्वारा प्रमाणित है। भिन्न आकृति वाली अनेक वस्तुओं मे (क्लोकोर बुद्धि विषयक जान) (नहीं हुआ करता) तभी) गोल्ब आदि जातियों का व्यवहार उपप्रत हाता

है। सस्थान से अतिरिक्त जातिबाद मानने से भी सस्थान की स्थिति पूर्व वत रहती है, इसलिए सस्थान ही एक जाति होती है। अपने असाघारण विभिष्ट रूप को ही मस्थान कहते है। बस्तु के स्वरूपानुसार उसके सस्थान को जानने की चेप्टा करनी चाहिए। जाति सबधी जान से ही भिन्नता के व्यवहार का परिज्ञान होता है। सस्थान के अतिरिक्त वस्तु को जाति मानने पर भी, सस्थान के अतिरिक्त, जाति नामक किसी वस्तु की प्रतीति न होने से तथा एक मात्र सस्यान में ही जाति की प्रतीति होने से गोत्व आदि भेदो नी प्रतीति होती है। 92 ननुच जात्यादिरेव भेदश्चेत्, तस्मिन् गृहीते <u>तद्</u>व्यवहार-

बद् भेदव्यवहारः स्यात् । मत्यम् भेदरच व्यवहियतः एवं, गोरवादि व्यवहारात् । गोरवादिरेव हि सकलेतरव्यावृत्तिः , गोरवादौ गृहीते सकलेतरसजातीयबुद्धिव्यवहारयोनिवृत्ते. । भेदग्रहऐतैव हि स्रभेद निवृत्तिः । ''ब्रयम् श्रस्मात् भिन्नः,, इति व्यवहारे प्रतियोगी निर्देशस्य

त्तवपेसत्वात् प्रतियोगि स्रमेका भिन्न इति व्यवहार इत्युक्तम (शका) जाित जािद ही भेद है, ऐसा असने से तो यह भी मानना पढ़ेगा कि जाित जािद व्यवहार की तरह, भेद का भी व्यवहार होता है। (समाधान) ठीक है, गोत्व आदि के व्यवहार से ही भेद व्यवहत होता है। गोत्व आदि कास्य वस्तुओं से उसकी विभिन्नता बत-लाता है, गोरवादि मे जानकारी हो जाने पर अन्यान्य समस्त वस्तुओ मे, सजातीय बृद्धि और व्यवहार की निवृति हो जाती है। भेद शान से ही अभेद भाव की निवृत्ति होती है। "यह वस्तु अमुक वस्तु से भिन्न

₹o ]

है" ऐसे व्यवहार में भेद प्रतीति के लिए ही वस्तु के प्रतियोगी "अमुक" का निर्देश किया जाता है, तभी "अमुक प्रतियोगी से यह वस्तु भिन्न है" ऐसा व्यवहार किया जाता है। १९ यत्पुनर्षटादीनी विशेषाणा व्यावत्तं मनत्वे<u>नापारमार्थ्यम</u>क्त तदान

नालोचितबाध्यवाधकभावव्यवहारवृत्यनुवृत्तिविशेषस्य परिकल्पितम् । द्वयोज्ञानयोविरोघे हि वाघ्यवाघक भाव । वाधितः स्यैन्यावृत्ति । अत्र घट पटादिषु देश काल भेदेन विरोध एव नास्ति। गिरमन् देशे प्रस्मिन् काले यस्यसद्भावः प्रतिपन्नः तस्मिन् देशे तस्निन् हाले तस्याभाव प्रतिपन्नरचेत् तत्र विरोधात् बलवतो बाधकत्व ग्राधितस्य च निवृत्तिः । देशान्तरं कालान्तरं सर्वाधतयानुभृतस्यान्य-देशकालयोरभावप्रतीतौ न विरोध इति कथमन वाध्यवाधक भावः?ग्रन्यत्र निवृत्तस्यान्यत्र निवृत्तिर्वा कथमुच्यते ? रज्जुसर्पादिप्-नु तह् शकालसबिधतगैर्<u>व</u>ोभाव प्रतीतेविरोधोवाधकत्व व्यावृत्तिश्चेति देशकालान्तर व्यावर्त्तमानत्व मिथ्यात्वव्याप्त न दृष्टमिति, व्यावर्त्त मानःवमात्रमपारमार्थ्यं हेतू.।

और जो, आप घट आदि विशेष पर्दायों को व्यावर्तमान होने से, अपारमाधिक कहते हैं वह भी, वाध्यवाधक भाव, तथा व्यावृति, अनु-वृति आदि की सही पर्यातीचना न करने के कारण आपकी भ्रान्त धारणा है। दो ज्ञानो ने पारस्परिक विरोध होने मे ही बाध्यवाधक होता है। वाधित पदीर्य की ही ज्यावृति होती है। घट पट आदि की प्रतीति मे तो देश काल का भेद है, अत विरोध वा प्रश्न ही नहीं उठता। जिस स्थात में, जिस समय जिस वस्तु के अस्तित्व की प्रतीति होती है, उसी स्यान मे उसी समय, उस वस्तु का अभाव हो जाय, तभी विरोध उप-स्थित होता है और तभी बतवान वाधन वस्तु से वाधिन पदार्थ की निवृति होती है। जी वस्तु फिन्न स्थान और मिन्न समय में अनुमृत ही, उसवी अन्य स्थान और अन्य समय मे अभाव प्रतीति हो, उसमे विरोध का प्रश्न ही नहीं है, घट पट आदि की प्रतीति में भी यही स्थिति

है, तो बाध्य वाषक भाव कैसे घटित होसा ? एक स्थान के अभाव को, दूसरे स्थान का कैसे कह सकते है ? रज्जुसर्प आदि दृष्टान्त में तो, एक ही स्थान और एक ही समय में, सर्प रज्जु का <u>ज्यात</u> है, इसीलिए रज्जु के अभाव को स्तीति होती है, तभी विरोध, वाषक भाव होते है, और ब्यावृति होती है। स्थान और समय की मिश्रता में ज्यावृति, मिश्यति और ज्यापित का कही भी उदाहरण नहीं मिलता। इसलिए कैवल ज्यावृत्ति ही अपारमाथिकता की हेलु नहीं है। स्थान और ज्यावृत्ति ही अपारमाथिकता की हेलु नहीं है। स्थान की स्थावृत्ति ही

यतु ग्रनुवर्त्तं मानत्वात् सत्यरमार्थं इति, तत् सिद्धमेवेति न साधनमहैति अतो न सन्मात्रमेव वस्तु श्रनुमृति सद्विपययोश्च विषयविषयिभावेन <u>भेदस्य</u>शत्यक्षसिद्धत्त्वात् श्रवाधितत्वाच प्रनुभृतिरेवसतीत्येतदिष निरस्तम् । भेर्पे

और जो, अनुवर्तमान होने से सन् की परमार्थता है वह तो सिंह ही है, उसको प्रमाणित करने की कोई आवश्यता नहीं है, इसलिए सन् ही एक मात्र वस्तु है, ऐसा नहीं कह सकते। अनुभूति और सन् में विषय और विषयी का भाव होने से उन दोनों का भेद प्रस्थक्त सिंह है, जो किसी भी प्रकार वाधित नहीं हो सकता। इसलिए, अनुभूति ही सन् है, यह बात भी कट जाती है। कि.इ.ट्रारि बद्ध कर पुरादकों के राह्म दिन है, प्रस्तान भी कट जाती है। कि.इ.ट्रारि बद्ध कर पुरादकों के राह्म दिन है, प्रस्तान भी कट जाती है। कि.इ.ट्रारि बद्ध कर पुरादकों के राह्म दिन स्वयम्प्रकारात्वमुक्तं, तद्विषयप्रकारात्वेतायां ज्ञातुरात्मनस्तयेव, न तु सर्वेषां सर्वंश तयेविति नियमोऽस्ति प्रदान भवस्य, हानोपानादिलियकानुमानज्ञानविषयत्वात् स्वानुभवस्या- व्यतितस्य ग्रेजासिपमितिज्ञानविषयत्वदर्शनाव, ग्रतोऽनुभृतिश्चेत् स्वतःस्सिद्धे ति वक्तं न सबयते।

और जो, अनुभूति की स्वय प्रकाशता बतनाई गो, विषय प्रकाशन के समय ज्ञाता की स्वतः जैती स्थित होती है, प्र<u>भी की सदा वंसी ही स्थित हो ऐसा कोई नियम नहीं है। क्यों कि, परकीय अनुभव तो प्रवृत्ति नियम होते से केवल अनुभाव प्रमाण का विषय होता है तथा स्वानुभव भी (अनुभव के) द्वितीय क्षण में "मैंने जान निया"</u>

ऐसे ज्ञान का विषय होता है। इसनिए अनुभूति स्वतः सिद्ध वस्तु है, ऐसा नहीं कह सकते। ९५ अनुभूतेरनुभाष्यत्वेग्रननुभूतित्विमत्यिप दुष्कम, स्वगताती-

तानुभावनां परगतानुभवानांच अनुभाव्यत्वेन श्रननुभूतित्वप्रसंगात् । परानुभवानुमानानम्युपगमे च शब्दार्थसंवधग्रहणाभावेन समस्तराब्दव्यवरोच्छेद प्रसंगः । श्राचार्यस्य ज्ञानवत्वं श्रनुमाय तदु-पसितर्च क्रियते, सा च नोपपचते । न च श्रन्यविष्यत्वेऽननुभूति-त्वम्, श्रनुभूतित्वं नाम वर्त्तमानदर्तायां स्वसत्त्रयेव स्वाश्रयं प्रति प्रकारामानत्वं, स्वसत्त्रयेव, स्वविषय साधनत्वं वा । ते च श्रनुभवान्तरानुभाव्यत्वेऽपि स्वानुभवसिन्नेनापगच्छत इति नानुभूतित्वमपगच्छति घटादेस्त्वननुभूतित्वभेतत्त्वभाव विष्हात् नानुभाव्यत्वात् । तथा श्रनुभूतेरननुभाव्यत्वेऽपि श्रननुभूतित्वप्रसंगो दुर्वारः गगनकुसु-मादेरननुभाव्यत्वान्।

अनुभृति, अनुभाग्य है; इसलिए अनुभृति कोई वस्तु नहीं है, ऐसा कहना भी किन है। अपने अतीत तथा दूसरों के अनुभवों के अनुभाग्य होने से अनुभृति की वात उठती है (अर्थात् को अपने, अतीत अनुभव है, तथा दूसरों के अनुभवों को हम अनुभृति कहते हैं) परंतु अपने बीते हुए अनुभवों के अनुभाग तथा दूसरों के अनुभवों को अस्वीकार करने से (बो कि गांव्यक्त हैं) होते हैं) शब्दार्थ संबंध के ग्रहण का अभाव हो जायेगा जिसके फलस्वरूप, स्वानुभव और परानुभव पर आधारित जितना भी वाङ्मव है उसकी महता ही समाप्त हो जायेगी तथा आवार्य के वेद्ष्य का, अनुमान कर जो खात्र समुदाय, आवार्य के निकट विद्याम्यास के लिए जाया करता है, यह भी समास्त हो जायगा।

अन्य विषयता होने से भी <u>अनुनुभति</u> की बात नहीं उठाई जो सकती वर्षोकि—वर्तमान दशा में अपनी सत्ता से ही जो अपनी आर्थय वस्तु को, प्रकाशित करे अथवा अपनी सत्ता से अपने विषय को सिद्ध करे उसे अनु-भूति कहते हैं। अन्यान्य अनेक अनुभूतियों के होते हुए भी, को अनुभूति पहले हो पुकी हैं, <u>उन स्वानुमृतियों का अभाव कभी नहीं होता</u>। घट शित पदार्थ स्थयं अनुमृति नहीं कर पाते, वे सब जीव रहित जड़ है, पर वे अनुभात है हो। अनुभृति स्वयं अनुभाव्य नहीं है, फिर भी उसकी अनुभृति नहीं होती, ये नहीं कहा जा सकता। आकाश पुज्य आदि असंभव बस्तुएँ तो अनुभाव्य ही नहीं है, इसलिये उनका अनुभव नहीं होता।

गगनकुसुमादेरननुभूतित्वुगसस्वप्रयुक्तम् नानुभाव्यत्वप्रयुक्तिनि चेत्, एवं तर्हि धटादेरप्यूजानाविरोधित्वमेवाननुभूतित्विनवन्धन्तम् नानुभाव्यत्वप्रयुक्तिनि चेत्, एवं तर्हि धटादेरप्यूजानाविरोधित्वमेवाननुभूतित्विनवन्धन्तम् नानुभाव्यत्विप्रयाप्यययेवात् । अनुभूतेरनुभाव्यत्वे प्रज्ञानानिदोधित्वमपि तस्याः घटावेरिव प्रसज्यते दति चेत्, प्रननुभाव्यत्वेषि गगनकुसुमादेरिवाजानाविरोधित्वमपि प्रसज्यते एव प्रतोऽनुभाव्यत्वेऽननुभूतित्वमिति उपहास्यम् प्रिट्यान्यः

गगन कुमुम बादि में जो अनुभूति कुंद्विय है, वो तो, असन् प्रयुक्त है, अनुभाव्य प्रयुक्त नहीं है, यदि ऐसा भिन्ते हो तो घट आदि की जो अनुभूतिता है, वह अज्ञान के कारण है, अनुमाव्यता से नहीं है, ऐसा भी मानना पड़ेगा। यदि कहीं कि— अनुभूति की अनुभाव्यता स्वीकारने में, घट आदि की तरह कर्म भी अज्ञान की बात लागू हो तकती है [ तो मैं कहता हूँ कि अनुभाव्यता न मानी जाय ] यह क्यन निनास्त हास्ट्रास्पद है कि अनुभूति (अनुभाव्यता न मानी जाय ] यह क्यन निनास्त हास्ट्रास्पद है कि अनुभूति (अनुभाव्यता न मानी जाय ] यह क्यन निनास्त हास्ट्रास्पद है कि अनुभूति (अनुभाव्यत न मानी जाय ) यह क्यन निनास्त हास्ट्रास्पद है कि अनुभूति (अनुभाव्यत न मानी जाय ) अनुभूति नाम की कोई वस्तु नहीं है (अपकार्य) रहे अधिकार्य (अनुभूति नाम की कोई वस्तु नहीं है (अपकार्य) रहे अधिकार्य (अनुभाव्यत प्राप्त) स्वाप्त सनिवद स्वतृहिस्त्र वायाः प्राप्त मानावाया स्वाप्त उत्पत्तिनिरस्ति।

यसु संविदः स्वतः स्वतः स्वतः प्राचीयाः प्राचीयः प्राचीयाः प्राचीयः प्र

और जो, प्रागभाव आदि के न होने से, स्वयं सिद्धा अनुभूति, की उत्पत्ति का सडन किया, वह भी ऐसी ही बात है जैसे कोई जन्मान्य, दूसर अन्ये को साठी का सहारा दे । प्राग<u>भाव,</u> इसलिए अमाव है, कि उसमें पाहकता का अभाव है, ऐसा नहीं कह सकते, क्योंकि अनुभूति का प्रहण जसमें होता है (अर्थात् अनुभूति अतीत भी होती है) अनुभूति कि स्वार्ण उसमें होता है (अर्थात् अनुभूति अतीत भी होती है) अनुभूति सिंह स्वार रहकर जमी समय अपने अभाव को कैसे बतला सकती है, यह विरुद्ध मात्र है । ऐसी अका भी नहीं कर सकते क्योंकि—अनुभूति समकातीन विषयक ही हो ऐसा कोई नियस नहीं है। यदि ऐसा मान लेगें तो अतीत और अनायत् विषयक अनुभृति की बात तो एक दम ही समाप्त ही जायगी। प्राप्त अर्थाकि—अनुभूति सम

श्रयमन्यसे—श्रनुभूति प्रागमावादे सिद्ध यतः तत् समकाल-भावनियमोऽस्तीतिः, कि त्वयाक्वचिदेवं दृष्टं ? यन्नियमंत्रवीपि । इन्त तिहं तत् एव दर्शनात् प्रागभावादिः सिद्ध इति, न तदपह्नवः । तत् प्रागमायं च तत् समकालविक्तं , अनुस्मत्तः कोव्रवीति ?

यदि अपुने बुन्नान के लिए यह मानों कि—उपलब्धि के बिना किसी बस्तु की प्रतीति नहीं होती, इसलिए अनुभूति प्रानभाव आदि सभी में रहती है ऐसा नियम है; तो बचा तुमने कही ऐसा देखा है ? जो नियम बतला रहे हो। यदि वेखा है, तो बड़ी प्रसम्रत की बात है, तुम्हारे उस वर्षन से ही,अनुभूति के प्रानभाव आदि सिद्ध हो जाते हैं, जिन्हे तुम छिता नहीं सकते। अभाव और उसके साथ उस अनुभूति का मान, दोनों एक साथ रहते हैं, ऐसा पागल के अतिरिक्त दूसरा और कौन कह सकता है?

सुकता हुं दुर्भुक्तितः दिन्द्रय जान्यनः प्रत्यक्षस्य हि एप स्वभाव नियमः, यत् स्वसम-कालवर्त्तिनः पदार्थस्य ग्राहकत्वम्, न सर्वेषांज्ञानानां प्रमाणानाञ्च, स्मर्णानुमानागमयोगिष्यत्यक्षादिषु कालान्तरवर्त्तिनोऽपि ग्रहणदर्श-नात् । ग्रतएव च प्रमाणस्य प्रमेयाविनाभावः, नहि प्रमाणस्य स्वसमकालवर्त्तिनाऽविनाभावोऽर्थं संवंधः, ग्रपितु यत् देशकालादि COMPA

संबंधितया योऽर्थोऽवमासते, तस्य तथाविधाकारमिथ्यात्वप्रस्यनीकता, श्रत इदमपि निरस्तम् "स्मृतिंनुंनाह्यविषया"नष्टेरयर्थे स्मृति दर्शनात् वरुट्यः

इन्द्रियजन्य प्रतुक्ष का ही यह स्वाभाविक नियम है कि, उसमें समकालीन पदार्थ की भूतीति हीती है, सभी झानो और प्रमाणों का ऐसा नियम नहीं है; स्मरण, अनुमान, आगम, योगिप्रत्यक्ष आदि मे कालान्तरवर्तों वस्तु का सालात्कार भी होता है। इसी से प्रमाण का प्रमेय के साथ अविनाभाव (नियत संबंध) सिद्ध होता है। अपनी समकालीन वस्तु के साथ ही प्रमाण का अविनामाव संवध होता हो ऐसा कोई नियम नहीं है अपित जिम किसी भी देश काल आति से संबंधी जो भी पदान कि प्रमाण का कार्व नियम का अविनामाव संवध होता हो ऐसा कोई नियम मही होता है, उसकी उसी प्रकार के मिथ्यात्व की निवृत्ति करना प्रमाण का कार्य है। इससे वीदो का गृह मत भी निरस्त हो जाता है कि—"स्मृति साहा पदार्थ विधेयक, नहीं होती" नष्ट पदार्थ की भी स्मृति हुआं करती है।

प्रथोच्येत, न तावत् संवित् प्रागमावः प्रत्यक<u>्षावसेयः</u> लिगाद्यभा-मात् । न हि संवित् प्रागमावःयाप्तिमिहलिंगमुपलम्यते, न चागमस्तद् विपयो दृष्टिचरः । अतस्तर्त्रागमावः प्रमाणाभावात् एव न <u>वेतस्यति,</u> इति । यद्येवं स्वतस्सिद्धत्वविमवं परित्यज्य प्रमाणाभावेऽवरूढ्रचेत् योग्यानुपलब्द्यैवाभावः समर्थितः इत्युपशाम्यतु भवान् ।

यदि कहो कि—संवित् का प्रागभाव, लिंग आदि के अभाव के कारण, प्रत्यक्ष प्रमाण द्वारा निरूपित नहीं हो सकता। व प्रागमाव में संवित् की व्याप्ति ही रहती है जिससे उसका लिंग उपलब्ध हो सके, और न उसके विषय में कोई शारत वचन ही मिलता है। इसलिए संवित् का प्रागमाव, प्रमाणों के अभाव से सिंद नहीं होता उत्तर) यदि ऐसा ही है कि आप अनुभूति की स्वतः सिद्धता को खोड़कर प्रमाणों के अभाव पर ही, अड गये है तो प्रमाणों को अनुमुक्ति हो एसा प्रमाण है। जिससे अभाव का समर्थन हो एसा प्रमाण है। जिससे अभाव का समर्थन हो जाता है, अतः आपका चुप रहना ही हितकर है।

( ६६ ) ८<sup>२</sup> किंच प्रत्यक्षज्ञानं, स्वविषयं घटादिकं स्वसत्ताकाले संत साध-

यत्तस्य न सवंदा सत्तामुवगमयत् दृश्यतः इति घटादेः पूर्वोत्तरकाल सत्ता न प्रतीयते । तद्यप्रतीतिश्च सुर्वेदेनस्य कालपरिच्छिनतया प्रतीतेः । घटादिविषयमेव सवेदेन स्वयकालानविच्छिन प्रतीत वेत, सवेदन विषयो घटादिरिप कालानविच्छिन प्रतीयतेति, नित्यः स्यात् । नित्य वेत् सवेदन स्वतिसिद्धं नित्यमित्येव प्रतीयते, न च तथा

नित्य चेत् सवेदन स्वतिसिद्धं नित्यमित्येव प्रतीयेत, न च तथा प्रतीयते । देखा जाता है, कि—प्रत्यक्ष ज्ञान के विषय घट आदि जब तक

रहते है तभी तक उनका अस्तित्व रहता है, प्रत्यक्ष ज्ञान ही उस अस्तिन्व

का जामक होता है, फिर भी वह, उनकी सत्ता को सर्वकालीन नहीं बतलाता, इसी से घट आदि की अतीत और आगत सत्ता की प्रतीति नहीं होती। सवेदन (अनुभव) की कालपरिष्ठिक्षता से ही उस प्रतीति का मान होता है [अर्थात् सवेदन कालान्तर में बदलता रहता है इसी से पदायों की अप्रतीति होती है अर्थात् घट बनने के पूर्व का अनुभव और घटच्या के बाद का अनुभन, घटस्यित के अनुभव से पित्र होती है, अत मनुष्य की प्रतीति घटनाओं के आमार पर समय-समय पर वदलती रहती है, जि सवेदन के विपन्न सर्वेदन, यदि स्वय ही, काल से अनवज्छित्र हो, तो सवेदन के विपन्न घट आदि भी, काल से अनवज्छित्र प्रतीत हो, इस प्रकार नित्य होती प्रतित सिंह सवेदन यदि नित्य होता तो, उसकी प्रतीति भी नित्य होती पर वैस्व होता है कि सवित नित्य होती.

एवं भ्रनुमानादि संविदोऽपि कालानविन्छन्नाः प्रतीताश्चेत् स्व विषयानिप कालानविन्छन्नान् प्रकाशयन्तीति, तेच सर्वेकालानविन्छन्न नित्याः स्युः, संविदनुरूपस्वरूपत्वात् विषयाणाम् । न च निर्विषय काचित् संविदस्ति, श्रनुपलब्धे । विषय प्रकाशनतयैवोपलब्धेरेव हि संविद. स्वयम्प्रकाशिता समर्थिता । संविदो विषयप्रकाशनत

नहीं है 1

( 64 ) Contal स्वभावितरहेसति स्वयंप्रकाशत्वासिद्धेः अनुभूतेरतुभावन्तराननु-

भाव्यत्वाच्च संविदस्तुच्छतयैव स्यात् । न च स्वापमदमूर्च्छादिषु सर्वेनिपयशून्या केवलैव सर्वित्परिस्फुरतीति वाच्यम्, <u>योगानुपल</u>िह्याङ्ख्य <u>पराहत</u>त्वात् । तावपि दशास्वनुभूतिरनुभूता चेत्, तस्याः प्रबोधं समयेऽनुसंघानं स्यात् न च तदस्ति ।

Sud postly

इसी प्रकार अनुमान आदि जन्य सिविद् भी यदि काल से अन-विच्यन्न प्रतीत होती तो अपने विषयों को भी काल से अनविच्छन्त ही प्रकारित कराती हासा प्रकार । स्वयं नाम माना से वानी वाली विकार प्रकाशित करती, जिससे वे सारे ही निषय् काल से अनविष्ठित (अवाध्य) नित्य होते, क्योंकि विषयों का स्वरूप,सविद के अनुरूप ही होता है। कोई भी सवित् निविषयक नहीं होती, ऐसा प्रमाण भी नहीं मिलता। विषय प्रकाशन से ही उपलब्धि होती है तथा सविद् की स्वयम्प्रकाशिता सिद्ध होती है। सविद का विषय प्रकाशनता का स्वभाव यदि समाप्त ही जाय तो, उसकी स्वय प्रकाशता ही असिद्ध हो जायगी। तथा अनुमूर्ति के लिए एक दूसरी अनुभूति की कल्पना करनी पडेगी, जिससे सनित् एक तुच्छ बस्तु ही जायगी।

कार्यस्य निद्रा, मद, भूच्छी आदि मे भू<u>ष्व विषयों की शुन्यता, रहती है</u> एक मात्र सवित ही परिस्कृरित रहती है, ऐसा नहीं कह सकते, यह कथन हों योगानुपत्रविध से ही कट जाता है। उन दशाओं में यदि अनुभूषि, होती तो, निद्राभग होने पर जैसना स्मरण रहता, पर ऐसा नहीं होता ।

ननु ग्रनुभूतस्य पदार्थस्य स्मरणनियमो न दृष्टिचरः ग्रतः स्मरणाभाव- क्य प्रनुभवाभाव साध्येत् ? उच्यते-निखिलसस्कार तिरस्कृतकरदेहविगमादिप्रवलहेतुविरहेप्यस्मरण नियमोऽनुभवा-भावमेव साधयति, न केवल स्मरण नियमादनुभवाभाव.। सुप्तो-त्यितस्य इयन्तं कालं न किचिद<u>हमज्ञासिपमिति</u> प्रत्यव्<u>मर्गेन</u>ैव सिद्धेः। न च सत्यप्यनुभवे तदस्मरणनियमो विषयावच्छेदविरहादहंकार- Contd विगमादवेति राक्यते वक्तुम् । (श्रयन्तिराननुभवस्यार्थान्तराभावस्य चानुभृतार्थान्तरास्मरण हेतुत्वाभावात्। तास्त्रपि दशासु ग्रहमधेंऽन्वर्यात् इति न वक्ष्यते ी)

( शका ) अनुभूत पदार्थों का स्मरण सदा रहे ही ऐसा तो बोई नियम है नहीं, और जिस्, वस्तु की स्मृति ही नही रहेगी, तो अनुभव हुआ ही नहीं, ऐसा निर्णय केंस्रे किया जा सकता है ।

( उत्तर ) निद्रा आदि अवस्थाओं में देह आदि से असबद्ध होने के कारण सारे सम्कार तिरोहित हो जाते हैं, उससे भी विस्मृति होती है इससे भी अनुभव का अभाव सिद्ध होता है। केवल स्मरणाभाव के नियम से ही अनुभव का अभाव जात होता हो, ऐसी वात नहीं हे अपितु "मुझे इतनी देर कुछ भी जात नहीं रहा" ऐसे सोकर उठे हुए व्यक्ति के वथन से भी अनुभव का अभाव सिद्ध होता है।

यह भी नहीं कह सकते कि—निज्ञा आदि जबस्थाओं में अनुभव तो होता है, पर विषय निर्धारण के जभाव और अहकार के विगम (प्रतीति न होने) से विस्मृति हो जाती है। श्रेष्य वस्तु की अनुभृति का अभाव और अन्य वस्तु का विनाश कभी अन्य जनुभृत पदार्थ के विस्मरण का हेतु नहीं हों सकता। निज्ञा आदि दशाओं में भी अहकार रहता है, ऐसा आये बतलावेंगे।

ननु—स्वापादिवशास्विप सिवधेषोऽनुभवोऽस्तीति पूर्वमुकम्। सत्यमुकम्, सत्वारमानुभवः। स च विशेष एवेति स्थापिष्यते। इह तु सक्विविपयियरिहणी निराध्या च सिवदं निषिध्यते। क्षेत्रकेष स्वाप्याप्यते। क्षेत्रकेष स्वाप्याप्यते। क्षेत्रकेष स्वाप्याप्यते। क्षेत्रकेष स्विद्यारमानुभव इति चेत् न, सा च साध्ययितिहि उपपाद-यिष्यते। ग्रतोऽनुभतिः सती स्वयं स्वप्रायमायं न साध्यति इति प्रापमावासिद्धिनंशक्यते वकुम्। ग्रनुभतेरनुभाव्यत्वसंभवोपपादने नान्यतोऽप्यमिद्धिनंरस्ता; तस्मात् न प्रायमावाद्यासिद्ध्या संविदोऽनु-त्यतिकृपपतिमती।

ं पदि कही कि-पहिले तो कहा था कि निद्रा आदि दशाओं में सविशेष अनुभव रहता है ? ( उत्तर ) ठीक है, कहा था, वह ती आत्मा-नुभव का प्रसंग था। उसमें तो सविशेष अनुभव होता ही है इस बात की तो आगे भी कहुँगा। यहाँ तो समस्त विषयो से रहित निराश्रित सवित् के निषेध का प्रसंग है। केवल संविद ही आत्मानुभव है, ऐसा नहीं है; आत्मानुभवरूप संवित् तो साश्रया है, इसका आगे उपभादन करूँगा।

्रिक तथनुभूति स्वयं स्थित रहते हुए अपने प्रागमाय को सिद्ध नहीं का सकती अतः अनुभूति का प्रागभाव सिद्ध नहीं होता ऐसा नहीं कह सकते अनुमूति की अनुभाव्यता के उपपादन से भी तथा अन्य पुक्तियों से भी अनुभूति की नित्यता की सिंडि की वात निरस्त हो जाती है। प्रागभाव आवि की असिद्धि से संवित् की अनुत्पत्ति का समर्थन नहीं किया

जा सकता।

अञ्चलिक १५०० छा॰ 
यद्यस्यानुत्पस्या विकारान्तरनिरसनम्, तद्यनुपपन्न, प्राग

मावे व्यभिचारात्। तस्य हिं जन्मामावेऽपि विनाशोदृश्यते । आवे ष्टिनित विशेषणे तकेंकुरालताऽविष्कृता भवति । तथा च भवदभिमताऽ विद्यानुत्पन्नेव, विविधविकारास्पदं तत्त्वज्ञानोदयादुन्तवती चेतितस्याः मुनेकान्त्यम् । तद्विकाराः सर्वे मिथ्याभूता इति चेत् कि भवतः परमार्थभूतोऽप्यस्ति विकारः ? येनैतद् विशेषणमर्थंवद् भवति । न हि श्रसावभ्युपगम्यते ।

यद्यपि संविद् की अनुत्पत्ति की स्वीकृति से, संविद् मे सभावित अस्यान्य विकारों का भय समाप्त हो जाता है, फिर भी अनुसत्ति की बात सिंह नहीं हो पाती, वर्षोंकि संविद् का प्राणमान सिंह ही चुका है। इसके जन्म के अभाव की मान लेने पर भी, प्रत्यक्ष ज्ञात होने वाला इसका जो विनाश है, उसको अस्वीकार नहीं कर सकते। जो वस्तु पिनाशशील है, वह उत्पत्तिशील भी नि<u>ष्टिनत</u> है।]

यदि कही कि, उक्त बात तो संविद् की नित्यता के विषय में भी भही जा सकती है; मेरी समझ में वो ऐसा नही आता, हाँ तक

अवस्य लक्षित होती है। दूसरी बात ये है कि, आपकी अभिमत अविद्या जन्म रहित होते हुए भी अनेक विकारो वाली और तत्त्वज्ञान से नष्ट हो जाने वाली है संविद की नित्यता, भी इसी से मिलती जुलती है क्या ? यदि कहे कि अविद्या के सारे विकार तो मिथ्या होते है, तो आपकी दृष्टि में कोई विकार सत्य भी है क्या? जिससे आपका उक्त विशेषण सार्थक हो सके, सो इसे आप स्वीकार नहीं करेंगे।

्र <u>यदित,</u> श्रनुभूति<u>रज</u>त्वात् स्वस्मिन् वि<u>भाग</u> न सहते इति, तदिप्नोपपद्यते, ग्रजस्यैवात्मनोदेहेन्द्रियादिभ्यो विभक्तवात् ग्रनादिः त्वेन चाभ्यूपगतायाम्रविद्याया मात्मनो व्यतिरेकस्य म्रवश्याश्र्येन

णीयत्वात् । स विभागो मिथ्यारूप इति चेत्, जन्मप्रतिबद्धः परमार्थं विभागः कि क्वचिद् दृष्टः त्वया ? अविद्याया आत्मनः परमार्थतो विभागाभावे वस्तुतो हि अविद्यैवस्यादात्मा अवाधित प्रतिपत्तिसिद्ध दृश्यभेद समर्थनेन दर्शनभेदोऽपि समर्थित एव छेद्यभेदाच्छेदनभेद-

नवत् ।

"अनुभृति अजन्मा होने के कारण अपने मे भेद को सहन नहीं करती ' आपना यह कथन भी सही नही है नयोकि-जन्मरहित परमात्मा है भी देह इन्द्रियादि भागो मे विभक्त होता है, अविद्या को अनादि मानकर विसकी परमात्मा से भिन्नता माननी ही पडेगी। यदि कहो कि -वह भेदें ० तो काल्पनिक/मिथ्या है, तो जन्म से प्रतिबद्ध वास्तविक भेदिश्ली कही आपने देखा है बया ? अविद्या से आत्मा का वास्तविक भेद न मानने से, यह अविद्या वस्तु ही आत्मा हो जायगी। प्रत्यक्ष सिद्ध दृश्य घट पट आदि भेदों के समर्थन से,दर्शन मेद भी समयित ही है, जैसे कि-छेच जाद नवा क तनवा जुनवा नव ना तनावत हा हु, जस किन्नुध्र वृक्ष अर्दित के भेदानुसार, देदन की कियायों भिन्न-भिन्न प्रकार की होती हैं। ट्रिक्ट भेड़ार अर्ड ८ अव्याप उपवाली का ना अर्जा अर्ज र ८ वर्षण के ना अर्ज के प्रकार के विकास के विकास के किया कि किया कि किया किया के किया कि किया कि किया कि किया कि

इश्यत्वादेवतेषा न दृशिषमंत्व" इति च। तद्दपि स्वाभ्युपगतैः

प्रमाणसिद्धः नित्यत्व स्वयप्रकारात्वादिधर्मेष्टमयमनैकातिकम् । न

्रात्ति । (२८) - च ते संवेदनमात्रम्, स्वरूपभेदात् । स्वसत्तयैव स्वाश्रयं प्रति कस्यचिद् विपयस्य प्रकाशनं हि सवेदनम् । स्वयं प्रकाशता तु स्वसत्तयैव स्वाश्रयाय प्रकाशमानता । प्रकाशश्च चिद्वचिद्रशेषपदार्थं साधारणं

व्यवहारानुगुण्यम् ।

जो यह कहा कि—"अनुभूति स्वय दृष्टि स्वरूप (ज्ञान स्वरूप )
है इसके लिए कोई भी <u>दृश्य धर्म नहीं</u> है, तथा इसकी जो नित्यता, स्वय
प्रकाशता, आदि विशेषताये है यदि उन्हे ही दृश्य कहा जाय तो वे भी
उक्त मतानुसार दृष्टि स्वरूप अनुभृति हो दृश्य नहीं हो सकती" आपकी
यह उक्ति भी अनुभूति की दृश्योकत-म्प्रमाण्ये सिद्ध नित्यता और स्वय
प्रकाशता आदि धर्मों से अनिश्चित हो जाती है। नित्यता,
स्वय प्रकाशता आदि सवेदन ही हैं ऐसा भी नहीं कह सकते वर्धों के निसे
सवेदन का स्वरूप भेद है। अपनी सता से, अपने आश्रित वर्धों में, पिसी
विषय को प्रकाशित करना, स्विदन है तथा अपनी सता से ही अपने
भाग्रित पदार्थं को, प्रकाशित करना, स्वर्ष प्रकाशता है नया प्रकाश जड
चेतन सभी सामान्य पदार्थों के व्यवहार के अनुरूप होता है।

्र सर्वकालवत्तं मानस्वं हि नित्यत्वम् । एकत्वमेक सस्यावच्छेद इति । तेवा जङत्वादिमावरूपतायामपि तथाभूतैरपि चैतन्यधर्मभूती' तैरनैकान्त्यमुपिरहार्थम्, सिविदि तु स्वरूपातिरेकेण जङत्वादि प्रत्यनीक<u>त्वनित्यभाव</u>रूपोभावरूपो वा धर्मोनाभ्युपेतरचेत्; तत्तिप्रयेधोक्त्या किमपि नौवर्तं भवेत् ।

सर्वकाल यसँमानता ही नित्यता है एक संस्था से परिनित होना है। एकत्व है। इन सबका जड़ता जाद मान रूप होते हुए सी ये चेतन्य के पर्म है; इस प्रकृद्ध नैतन्य धर्मता ने भान्त इन सबकी एकता अनिवार्य हो जाती है। सीन्त में तो, स्वरूप से भिन्न जड़ता जादि, उक्त समस्त धर्म, मान रूप ही या अभाव रूप, यदि उनका सवित के साथ संवध नहीं मान गे तो, उन सबकी अनुभूति धर्मता का प्रत्याख्यान करना कठिन होगा। सत्यमुक्तम् दुष्नततत् । तथाहिं, कस्यचित् पुरुषस्य किचिदर्यजात प्रति सिद्धिरूपत्या तस्सविधनी सा स वित् स्वय कथिमवात्मभाव-मनुभवेत् १ एतदुरु भवति, ब्रमुभूतिरिति स्वाश्रय प्रति स्वयद्भावेनैव , कस्यचित् वस्तुनोव्यवहानुगुण्यापादनस्वभावो ज्ञानावगित सवि-भौदाद्यपरनामा सकर्मकोऽनुभवित्रात्मुक्तेः धर्मविरोपी, घटमह

जानामोममर्थमवगच्छामि पटमह सवेद्मीति सर्वेपामात्मसाक्षिकः प्रसिद्ध । एतत् स्वभावतया हि तस्याः स्वयप्रकाशता भवताप्युप-पाविता । अत्यसकमंकस्य कर्तृद्यमंविग्रेपस्य कर्मत्ववत् कर्तृत्वमिष दुर्घटमिति ।

वह सिवत प्रमाण हारा सिद्ध होती, है, या नहीं ? यदि होती है, तो वह सममं है । यदि नहीं तो वह गुम्ब कुम आदि की तरह तुम्ब काल्पनिक वस्तु है। यदि कहीं कि सिद्धि ही सिवत है, तो किसके प्रति किसकी सिद्धि ह ? यदि वह किसी वे प्रति नहीं है, तो वह सिद्धि नहीं है। सिद्धि तो पुरता की तरह, किसी की किसी के प्रति होती है। यदि कहों कि आत्मा ने होती है, । यदि कहों कि किसी की सिद्धि ही, सवित् का आत्मा है, तो ठीक ही कहां, उसी वात को पुन दुहरा दिया। जरा विचारों तो, किसी पुरुप की किसी विषय की सिद्धि एप, उससे सविभी वह अनुमूति, स्वयं अपने माव का अनुमव कैसे कर सकेगी ? क्या यह है कि अनुमृति अपने सद्भाव

से, अपनी आश्रित, विधी वस्तु का, व्यवहार योग्य कर देती है। ज्ञान, भवगति, सवितु सादि सब उसी के दूबरे नाम हैं, वह विना कर्म के स्पिर नही रहती, इसलिए वह सकर्मक हैं, अनुभव कर्ता आत्मा का धर्म जियेषु ही अनुभृति है "मैं घट को जानता हूँ"—इस विषय का में जाता हूँ —"पट का अनुभव करता हूँ" इत्यादि सभी आत्माओं की प्रतिति के रूप में अनुभृति की प्रसिद्धि है आपभी इसके इस स्वभाव के कारण, इसकी स्वयं प्रकाशता का प्रतिपादन करते हैं। कर्नुगत धर्म विशेष, कर्मसायेक्ष अनुभृति, जैसे स्वयं कर्म नहीं हो सकती, वैसे ही इसमें कर्नुता भी जसंभव है।

त्याहि, अस्यकत्तुः स्थिरत्वं कर्तृधर्मस्य संवेदनाख्यस्य सुख दुःखादेरिकोत्पत्तिस्थितिनिरोधारच प्रत्यक्षमीक्षन्ते । कर्तृस्थैर्यतावत्

स एवायमर्थः पूर्वमयानुभूत हति प्रत्यश्विशा प्रत्यक्षसिद्धम् । श्रहं जानामि श्रह्मशासिवम्, श्रातुरेव ममेदानींशानंनण्टमिति च सिवत् उत्पत्त्वावयः प्रत्यक्षसिद्धा इति कुतस्तदैक्यम् । एवं क्षणुर्गनिन्याः संविदः प्रात्मत्वाभ्युपगमे पूर्वेषुर्द्ण्यपरेखुरिदमदर्शमिति प्रत्यमिश्चा च न घटते, श्रन्येनानुभूतस्य न हि अन्येय प्रतिज्ञान संभवः । तथा, संविद् का कर्ता स्विद होता है, कर्ता क्रीस्वेदन नामक धर्म क्षित्व दुःक आदि की तरही उत्पत्ति, स्वित और विनाश प्रत्यक्ष देखते हैं। कर्ता की स्वरत्ता "यह वही पदार्थ है जितकी मैंने पहिले अनुभूति की सी इत प्रत्यमिशा ते प्रत्यक्ष विद्व है।" मैं जानता हूँ—"मैं इत विषय का ज्ञाता हूँ—"यह वहतु मेरी जानी हुई है, इस सम्म मैं इसे मून

रहा हूँ" ऐसी अनुभृतियों से अनुभृति की उत्पत्ति, स्थिति और विनास प्रत्यक्ष तिद्ध है, <u>इसतिए जाता और</u> ज्ञान की एकता कैसे संभव है? ऐसी अणस्पायी भावित को यदि आत्मा पान लिया आय, तो पहिले दिन के दुष्ट पदार्थ की, दूसरे दिन "मैंने हुसे देखा था" ऐसी प्रतीति संभव

नहीं हैं। अन्य की अनुभूत वस्तु की कोई अन्य व्यक्ति तो प्रत्यभिक्षा कर नहीं सकता।

िं कि च अनुभूतेरात्मत्वाभ्युपममे तस्या नित्यत्वेऽपि प्रतिसंधान

के च अनुभूतेरात्मत्वास्युवममे तस्या नित्यत्वजप प्रतिसंधान श्रसंभवस्तदवस्यः। प्रतिसंधानं हि पूर्वापरकाल स्थायिनमनुभवितार-मुपस्थापपति, नानुभृतिमात्रम् । - ग्रहमेवेदं, पूर्वमप्यन्वभूविमिति । भवतोऽप्यनुभूतेर्नोहि ग्रनुभवि-तृत्विमिष्टम् ग्रनुभूतिरनुभूतिमात्रभेव । संविन्नाम काचिन्नराध्यया निर्विपया वा अत्यंतानुलब्धेनं संभवतीत्युक्तम् । उभयाभ्युपेता संविदेवात्मेत्युपलब्धि पराहतम् । ग्रनुभूतिमात्रमेव परमार्थं इति निषक्षंक हेत्वाभासास्च निराकृताः ।

अनुभूति को आत्मा मानकर उसकी नित्यता हो भी जाय किर भी उसमे प्रत्यिक्ता की असमावना तो बनी ही रहेगी। प्रत्यिक्ता, अनुभव करने वाले की, पूर्व पर कालीन उपस्थिति बतलाती है, केवल अनुभूति की ही स्थिति नहीं बतलाती। है मैंने इसे पहिले भी जाना था" ऐसी अनुभूति को अनुभविता कहना तो सभवत, आपको भी अभिन्नेत न होगा, अनुभूति केवल अनुभूति ही है। निराष्ट्रय और निविषय सवित् कभी ममत्व नहीं है, उसकी ऐकातिक उपलब्धि नहीं होती। "आध्य और विषय युक्त सवित ही बात्या है" ऐसा सिद्धान्त प्रतीति सिद्ध भेदानुभव द्वारा पराभूत ही गया ला "अनुभूति मान ही परामा है" हस मत की स्थापना में उपस्थित किये जाने वाले गलत तमें भी निराहत हो गए।

किन्द्रम् ५३३ ३ ननु च— झहंजानामीत्यस्यस्मत्प्रत्यये यो<u>ऽनिद्रम्</u>यः प्रकाशैकरसः चित् पदायः स म्रात्मा । तिस्मन् तद्वजनिर्मासितत्या युष्मदर्यंनक्ष-गोऽहं जानामीति सिद्ध्यन्नहम्यः चिन्मात्रातिरेकी युप्मदर्यं एव । नैतदेवं, म्रहंजानामि इति वर्मधर्मितया प्रत्यक्ष प्रतीति विरोधादेव ।

्रि (बाद) "मैं जानता हूँ" इस कथन में जो "अहं" रूप चैतन्यां प्रकार्शकरस पदार्थ है यही आत्मा है।" मैं जानता हूँ "इस प्रतीति में जो अर्थ निहित है वह, उस चैतन्य आत्मा द्वारा ही समुद्भासित होता है, अत: "अहं" का तार्पर्य जिन्मात्र अर्संड आत्मा ही है।

्रि<u>खाद)</u> "मैं जानता हूँ" इस प्रत्यभिज्ञा में, घमें और धर्मी की प्रत्यक्ष भिन्न प्रतीति हो रही है इसी से आपकी उक्त बात कट

जाती है।

ותאונצי ב שלווטוו ि कि च गृहमर्थों त चेदात्मा, प्रत्यकृत्व नात्मनो भवेत्। श्रहम्बुद्ध्या परागुर्थीत् प्रत्यमुर्थीहि श्रिद्यते । निरस्ताऽखिल दुःखोऽह मनन्तानन्दभाक् स्वराद् । भवेयमिति मोक्षार्थी श्रवणादो प्रवत्तते । ग्रहमर्थ विनाशस्चेन्मोक्षं इत्यध्यवस्यति । ग्रपसर्पेदसौ मोक्षकथा-प्रस्ताव गन्धतः। मयिनप्टेऽपि मत्तोऽन्या काचित्वप्तिरवस्थिताः, इति प्राप्तयेयत्न. कस्यापि न अविष्यति । स्वसम्बन्धितयाद्यस्याः सत्ताविज्ञप्तितादि च, स्वसम्बन्ध वियोगेतुज्ञाप्तिरेव न सिड्यति । छेत् रछेद्यस्य चाभावे छेदनादेरसिद्धिवत् ग्रतोऽहमर्थो जातैव प्रत्य-गात्मेति निविचतम्। विज्ञातारमरे केन जानात्येवेति च श्रति, एतद्योवेत्ति त प्राहु क्षेत्रज्ञ इति च स्मृति । नात्माश्र्तेरित्यारम्य सूत्रकारोऽपि वक्ष्यति, <u>ज्ञोऽत् एवेत्यतोनात्मा</u> ज्ञप्तिमानमितिस्थितम् ।

अह का अर्थ आत्मा नहीं है, तथा प्रत्यगात्मा परमात्मा नहीं हो सकता, बह बुद्धि से एक बूसरी ही बस्तु की प्रतीति होती है, बहु के अर्थ से प्रत्यगारमा का भिन्न अर्थ है। "मैं समस्त दु लो से मुक्त हो गया, अन्त आनद युक्त स्वच्छन्द हूँ" ऐसे मोक्ष की कामना वाला अवण आदि नवधा भक्ति मे सलग्न होता है। '<u>अहँ अर्थ का विनाग ही मो</u>क्ष है" ऐसे मोक्ष कथा के प्रस्ताव की गध भी जहाँ हो, वहाँ से दूर ही भागना चाहिए। "अहता" के नष्ट हो जाने पर भी यदि "अह" से भिन्न किसी है प्रकार की कृष्ति होती है तो, ऐसी प्राप्ति वे लिए प्रयास किसी में भी नहीं हो सकता। ज्ञान की सत्ता और विज्ञप्ति आदि सव जीव की सता पर ही निभंद है, यदि इन सबका जीव से सबध विच्छेद हो जाय ती, क्ति की सिद्धि नहीं हो सकती जैसे कि-चृक्ष और वृक्ष के काटने वाले के अभाव में काटना आदि वार्य नहीं ही सकते। इसलिए "अह" अर्थ का ज्ञाता जीवात्मा ही निश्चित होता है। "निज्ञातारमरे केन जानाति एव" ऐसा श्रुति अचन तथा "एतद्योवेतित प्राहु क्षेत्रज्ञ " ऐसा गीता स्मृति का वचन उक्त कथन मे प्रमाण है मुत्रकार भी "नात्माश्रते " से नेकर "भीऽतएव" सूत्र तक, आत्मा अप्ति मात्र ही नहीं है, ऐसा निर्णय करते हैं।

्री ( ७६ ) श्रहं प्रत्यय सिद्धो हि ग्रह्मदर्थः प्रुष्मत प्रत्ययविषयो युष्मदर्थः । तत्राहं जानामीति सिद्धोज्ञाता युष्मदर्थं इति वचनं जननी मे बन्ध्या इतिवत् व्याहतार्थच । न चासौज्ञाता ग्रहमर्थो ग्रन्याधीन प्रकाशः

स्वयंप्रकाशत्वात् । चैतन्य स्वभावता हि स्वयं प्रकाशता । यः प्रकाश स्वभावः सो न अन्याधीन प्रकाश दीपवत् न हि दीपादेः स्वप्रभा-वलनिमसितत्वेनाप्रकाशत्वमन्याधीन प्रकाशत्वचे। कि तर्हि ?

दीपः प्रकाशस्वभावः स्वयमेव प्रकाशते । अन्यानिप प्रकाशयति स्वप्रभया ।

''अह्' प्रत्यय की सिद्धि अस्मत् शब्द से तथा "त्वं" प्रत्यय की सिद्धि युष्मद् शब्द से होती है। मैं जानता हु" इस प्रतीति का ज्ञाता

युष्मदवाची को कहा जाय तो वह कथन "मेरी माता बन्ध्या है" के समान मुखेतापूर्ण होगा । उक्त प्रतीति का ज्ञाता "अह" वाची व्यक्ति उक्त प्रतीति में स्वयं प्रकाश है, इसलिए उसे उक्त प्रतीति मे अन्य के द्वारा प्रकाशित नहीं कह सकते। व्यक्ति स्वभाव मे चैतन्य है, इसलिए उसमें स्वयं प्रकाशता है। स्वयं प्रकाशता दीपक के समान स्वाभाविक और स्वायत्त होती है। दीप आदि अपनी प्रकाश शक्ति से ही उद्भामित होते है, दूसरे के प्रभाव से उनमे प्रकाश नहीं होता, अधिक दया ? वह स्वयं तो प्रकाशित होते ही है, अपनी प्रभा से अन्यो को भी प्रकाशित करते हैं। ५ एतद्क्तं भवति-यथैकमेव तेजोद्रव्यं प्रभा प्रभावद् रूपेण म्रवतिष्ठते । यद्यपि प्रभा प्रभावद् द्रव्यगुणभूता, तथापि तेजो द्रव्यमेव, न शौनल्यादिवव गुणः । स्वाश्रयादत्यमापि वर्त्तमानत्वात् स्पवत्वाच्च, शौनल्यादिधर्मे वैधर्म्यात्, प्रकाशवत्वा<u>च्</u>च तेजोद्रव्यमेव नार्थान्तरम् । प्रकाशवत्वंच स्वस्वरूपस्थान्येपांच प्रकाशकत्वात् । श्रस्यास्त् गुणत्वव्यवहारो नित्यतदाश्रयस्वतच्छेपत्व निवंधनः। न चाश्रयावयवा एव विशीर्णाः प्रचरन्तः प्रश्रेत्युच्यन्ते, भणिद्यमणि

प्रभतीनां विनाश प्रसंगात्।

कथन यह है कि—जैसे एक ही ज्योति, प्रभा और प्रभावात होती है नैसे ही आतमा विस्वरूप और चैतन्यता दोनों से मणत्र है। यद्यपि प्रभा की प्रभावता उसका गुण है, फिर भी है वह ज्योति रूप ही, मुकतता, पीतिमा आदि की तरह कोई प्रयक् गुण नहीं है। वह ज्योति अपने 'आश्रय दीप से दूर रहते हुए भी, अपने रूप में उद्भावित होती है, मुक्तता बात गुणो वी तरह म होकर, तेजोश्य द्रव्य ही रहती है, कुर और नहीं। स्वय को और अपने स्वरूप से हुसरों को प्रकाशित करता ही उसकी प्रभावता है। ज्योति को रूपवाली होने से रूप गुण सपन्न कहा जाता है। प्रभा को आश्रय दीप क्योति के अवयव, जो इधर-उधर फैलते हैं, उन्हें ही प्रभा कहते हो मो वात नहीं है, यदि ऐसा मानेगे तो मणि और सूर्य की तो सत्ता ही न रह जायगी। किटा के किटा के किटा हो की स्वार्ण की स्वरूप की तो सत्ता ही न रह जायगी। किटा के किटा के किटा किटा किटा की

ततः पश्चाद युगपदेव तिर्येगूव्वंसधरचैकरूपा विशोणाः प्रचरत्तीति गम्यवक्तुम्, अतः सप्तभाका<u>ण्वदीमाः</u> प्रतिक्षण उत्पन्ना विनरयन्तीति पुक्कलकारणक्रमोपनिपातात् तद् विनाशे विनाशाच्चावगम्यते । प्रभायाः स्वाश्रवसमीपे प्रकाशाधिक्यम् प्रौण्ण्याधिक्यम् इत्यादि उपलिष्ध व्यवस्थापि अयसम्यादीना ब्रीष्ट्यादिवत्, एवमात्मा चिद्रुप एव चैतन्यगुण इति, चिद्रुपता हि स्वयं प्रकाराता ।

स्वभावावयवा दीपारचतुरगुलमात्रं नियमेन पिडीभूता ऊर्ध्वमुद्गम्य

दीप की ज्योति में अवयम अवयमी नी वात सामू नहीं हो सकती, और न इसके अवयम फैलने वाले हैं, ऐसा ही कह सकते हैं, क्यों कि दीप की चार अगुल वाकी ज्यों ति पहिले ऊपर उठकर प्राय आंडो तिरहीं ऊपर नीचे होती हुई भी एक ही प्रकार की बनी रहती है। रई नेल आदि वस्तुओं के मयोग में प्रकाशवान दीए तन बस्तुओं की स्थित से सत्तावान तथा उनके विनाष्ट्र से विनष्ट होते देखे जाते हैं। अपिन में सत्तावान तथा उनके विनाष्ट्र से विनष्ट होते देखे जाते हैं। अपिन में सामीप्यान्तें जैसी उटमा की प्रतीति होती है, ज्योति नी जपने आध्य दीप में निकट, वेसी हो उठकमा और प्रकाश देती है ने स्वय अनुमय करके जाना जा सकता है। इसी प्रकार आत्मा भी विद्रुप होता हुआ ही चंत्रय गुणवाला है, उसकी चिद्रुपता ही स्वय प्रकाशता है।

ययाहि श्रुत्यः—"सययां सैन्यवघनोऽनन्तरोऽवाहाः कृत्स्नो रस्यम एव, एवं वाग्ररेऽयमात्माऽनन्तरोऽवाहाः कृत्स्नः प्रज्ञान्यम एव"-विज्ञान्यम एव"-श्रुत्रायं पुष्ठपः स्वयज्योतिर्भवति" "न विज्ञानुविज्ञातेर्विविप्तिणोविद्यते"—"श्रु<u>य्ययोवेदेदं</u> जिद्याणीति स स्राप्तमः—"कृत्म श्रात्मा योऽया विज्ञानमयः प्राण्णुः हृदयान्तर्ज्योतिः स स्राप्तमः—"कृत्म श्रात्मा रसियता द्याता <u>भृता</u> बोद्धा कर्त्ता विज्ञानात्मा पुष्ठपः"—"विज्ञातारमरे केन विज्ञानीयात्"—"ज्ञानात्मेषा पुष्ठपः" "न पश्यो मृत्युं पश्यति न रोगं नोत दुःखताम्"—"स उत्तमः पुष्ठपः" "नोपजनं स्मरन्तिदं शरीरमः"—"एवभवास्य परिद्रप्टुरिमाः पोडमक्ताः पुष्ठपायगाः पुष्ठपं प्राप्यास्तं गच्छन्ति"—"तस्माद् वा एतस्माद् मनोमयादन्योऽन्तर श्रात्मा विज्ञानमयः"—इत्याद्याः । वक्ष्यतिच "ज्ञोऽत एव" इति ।

श्रृतियौ भी उक्त विषय का प्रतिपादन करती है—" कै है ने से प्रेत सक की डली वाहर से भीतर तक रसघन है, वैसे ही यह आत्मा वाहर से भीतर तक प्रसान घन हो है। यह प्रहान घन हो है। यह पुरुष स्वयं ज्योतिरूप होता है। इस विज्ञाता का विज्ञान कभी छुन्त नहीं होता। जो ऐसा अनुभव करता है कि सूंघ रहा हूँ वही आत्मा है। आत्मा कौन है? जो विज्ञानमय, प्राणों में स्थित, ह्रदयान्तज्योंति है। आत्मा कौन है? जो विज्ञानमय, प्राणों में स्थित, ह्रदयान्तज्योंति है। अति वाता, सुंपने वाला और कत्तों है। अरे ! उस विज्ञात को और कैंसे जानोंगे। जो जानना है वही आत्मा है। जो उसे देख लेता है, वह मृत्यु को नहीं देखता और न रोग तथा दुःचों को भोगता है। वह उत्तम पुरुष है। उसे आतमत है। इस मनोम्म कोष का अन्तरवर्तों विज्ञानमय आत्मा है। उता है। इस मनोमय अतमा व अत्यादि । मूत्रकार भी "जोजन एव" मूत्र में उक्त तथ्य की ही पुष्टि करते हैं।

प्रातः स्वयं प्रकाशोऽयमात्मा, ज्ञातैय, न प्रकाशमात्रम् । प्रकाश-त्वादेव कस्यचिदेव अवेत्प्रकाशः , दीपादि प्रकाशवत् तस्मान्नात्मा भवितुर्महीतः संविद्गुं भूतिङ्गान्गृदिशव्दाः संविध्य शब्दा इति च शब्दार्थविदः, न हि लोक वेदयोर्जानाति इत्यादेरकर्मकस्याकर्तं कस्य च प्रयोगो दिष्टचरः ।

१०० यच्चोकम्—अजडत्वात् संविदेवात्मेति, तत्रेदं प्रष्टव्यम् अजड-त्विमिति किमभिप्रेतम् ? स्वसत्ताप्रयुक्तप्रकाशस्विमिति चेत्, तयासित वीपादिष्वनैकान्त्यम्, संविदितिरिकप्रकाशसर्मान<u>भ्यूपगमे</u>नासिद्धि-विरोधस्य । अव्यक्षिचरितप्रकाशसत्ताकत्वमिति सुखादिषु व्यक्षि-चारान्तिरस्तम् । जो यह् कहा कि—जड न होने से संवित् हो आत्मा है; उस पर्

चारान्तिरस्तम्।

जो यह कहा कि—जड न होने से संवित् ही जातमा है; उस पर्
प्रथन यह है कि, अजडता से आपका क्या तात्स्य है? यदि कहें कि— स्यां प्रकाशता ही जजडता है, सो तो दीप आदि अनेनों में विद्यमान है। जब तक संवित् के मिन्न, प्रकाश नामक किसी धर्म विद्याप को नहीं। मानोंगे, तब तक तुम्हारा अभिप्राय सिंद नहीं हो सकेगा अपित विद्या ही होगा। यदि कहो कि जिसकी कभी भी प्रकाश रहित सता नहीं होती, वहीं अजडता है, सो यह बात भी सुख दुःस आदि के विनाश से कट जाती हैं। क्राका केन अक्ट्री

यदि उच्येत, सुलादिर्य्यमिन्दितप्रकाशो प्रपि अन्यस्मै
 प्रकाशमानतया घटादिवज्जडत्वेन धनात्मिति । जानंना कि स्वस्मै

ntel

प्रकाशते ? तदिष हि अन्यस्यैवाहमधंस्य ज्ञातुरवभासते, भ्रह सुखी-तिवज्जानाम्यहिमिति, श्रतः स्वस्यै प्रकाशमानत्वरूपजडत्व सविद्य-सिद्धम, तस्मात्स्वात्मान प्रति स्वसत्त्ययेव सिध्यन्नजडोऽहमधं एवात्मा। ज्ञानस्यापि प्रकाशता तत्सम्बन्धायत्ता, तत्कृतमेव हि ज्ञानस्य सुखा-देरिव स्वाध्ययेतनप्रतिप्रकटत्व इतरप्रत्यप्रकटत्व च, श्रतो न ज्ञतिमात्रमात्मा श्रपितुज्ञातैवाहमधं ।

यदि कहो कि—मुख आदि का, निरन्तर होने वाला, प्रकाश भी दूसरे से प्रकाशमान होने से, <u>पट आदि की तरह जड है</u> इसलिए वे अनारम तरन है। में पूछता हूँ कि—ज्ञान उद्यास्त्रत प्रकाशित होता है हैं 'मैं सुखी हूँ' की तरह 'में जानता हूँ' ऐसी जानारमक (मतीति) भी, ''अह' पद से विख्यात ज्ञाता हारा हो उद्मासित होती हैं। इसलिए स्वत प्रकाशता ही मधिन की अजबता है, मुह मुद्द असिद्ध हो जाती है। अपनी सत्ता से अपने में स्वय सिद्ध 'अह" पद वाच्य आता हो लाई है। ज्ञान की प्रकाशता भी उसी से सवद होने से, उसी के अधीन हैं। इसिलिए ज्ञान, मुख आदि की तरह, अपने आश्रय चेतन आत्मा के समक्ष व्यक्त नया अन्यों के समक्ष अव्यक्त रहता है। इससे सिद्ध होता है कि ज्ञान ही आरमा नहीं है, अपियु ज्ञान करने वाला ''अह" वाच्य ज्ञाता, आरमा है।

- भ्रथ यदुकम्—"अनुभूति, परमायंतो निविषया निराधया च सती, भ्रान्त्या ज्ञात्त्वयाऽवभासते, रजत्त<u>त्त्वे</u>वगुन्त्तिनिर्धिष्ठान भ्रमानुपपत्ते." इति । तद्युन्तम्—तथा सत्यनुभवसामानिधकरावे भ्रमानुपपत्ते." इति । तद्युन्तम्—तथा सत्यनुभवसामानिधकरावे नानुभवित्राहस्मयं प्रतियेत, अनुभूतिरहिमिति /पुरोऽवस्थित भास्वर इव्याकारतया रजताविरिव अवतु पृथगवभासमानैवेयमनुभूतिर्थान्तरमहमयं विशिनिष्ट, वर इव देवदत्त, तथा हि अनुभवाभ्यमहिमित प्रतीति , तदेवभस्मदर्थमनुभूतिदिशिष्ट अकाश्यननुभवाभ्यहिमित प्रत्योव दडमाने वडी देवदत्त इति भूत्युव्वद् विशेषणभूतानुभृति-मान्नावनवन्तः कथनिव प्रतिज्ञायेत ?

ग्रे यदण्युक्तम्—"स्थूलोऽहिमित्यादि वेहात्माभिमानवत् एव जात्त्व् <u>मित्रभासमानात्</u> जात्त्वमि मिथ्येति ।" तदयुक्तम्—पात्मतया मिम्मतया अनुभूतेरिं मिथ्यात्वं स्यात् तदवत एव प्रतीतेः .सक्ते-तरोपमर्दितत्वज्ञानावाधितत्वेनानुभूतेनिमथ्यात्वमिति चेत् ह्न्तैवं सति तदवाधादेव जात्त्वमि न मिथ्या ।

और जो यह कहा कि—"मैं मोटा हूँ" इत्यादि सान जैसे देहा-रमामिमानी व्यक्ति में जातुत्वरूप से प्रतिमसित होता है, वैसे ही जातृता. मो मिच्या है।" यह कदन भी असंगत है—यदि ऐसा कहोंगे तो सुन्हारे द्वारा-जातमा रूप से मानी हुई जनुमूति भी मिच्या हो जायगी, और रात जीति में विष्या हो जायगी। यदि कहो कि—समस्त दोयों को नष्ट करने ताल तत्वज्ञान से अनुमृति वाषित नहीं होती इतिलए वह निष्या नहीं है; यदि ऐसी बात है तो, तत्वज्ञान से बापित न होने पाली जातृता भी मिच्या नहीं है।

५० पदप्युक्तम् "झिविक्रियस्यात्मनो ज्ञानिक्रियाकत् त्वरूपे आतृत्व न संभवति, भतो आतृत्व विक्रियात्मकं जडे विकारात्प्यवाय्यत परिष्णामाहुकारम्भित्यस्यमिति न ज्ञातृत्वमात्मनः प्रपितु प्रन्तःकरण conta

 रूपस्याहिकारस्य, कर्तृत्वादिहिं रूपादिवत् दृश्यधर्मः कर्तृत्वेऽहंप्रस्यय गोचरत्वे चात्मानोम्युपगम्यमाने देहस्येवानात्मत्वपराक्तवजडत्वादिः प्रसंगद्वचित ।"

नैतबुपपद्यते—देहस्येवाचेतनस्यप्रकृतिपरिणामस्वदृश्यत्वपरा-कत्वपरार्यत्वादि योगादन्तःकरणरूपस्याहंकारस्य, चेतना साधारण स्वभावत्वाच्य ज्ञातस्वस्य ।

 जो यह कहा कि—"निर्विकार आत्मा की, ज्ञानिकया कर्वृत्व रूप ज्ञातृता नहीं हो सकती । वह ज्ञातृता, विकियात्मक जब विकारों वाली, प्रकृति की परिणति अहंकार ग्रंथि में स्थित रहती है, ज्ञातृता आत्मा का

धर्म नही है। अपितु अन्तः करण रूप अहंकार की कर्तृता आदि भी, रूप रस आदि की तरह दृश्य धर्म हैं। बात्मा में कर्तृत्व धर्म और अहं बुद्धि की विषयता मान की जाय तो, देह की तरह उसमें भी अनात्मता, बाह्यदार्थता और जडता आदि दोष घटित हो जावेगे।"

, तुम्हारा यह कथन भी सुसंगत नहीं है—देह की नरह जडता

, तुश्हारा यह कथन भी सुसंगत नहीं है—देह की तरह जडता प्रकृति परिणामुतुा, दृश्यता, बाह्यपदार्थता आदि अन्तःकरण रूप <u>अर्हका</u>र के धर्म है तथा ज्ञातृता आदि आव <u>चेतन</u> के असाधारण स्वामाविक ुपर्म हैं।

 एतदुक्तंभवित—यथा देहादिः दृश्यत्वपराक्तवादिहेतुभिः तत् प्रत्यनीकव्रष्दुत्वप्रत्यक्तादेविं विच्यते, एवमन्तःकरणरूपाऽहंकारोऽ-'पृतदद्वव्यत्वादेव तैरेवहेतुभिस्तस्माद् विविष्यत इति । ग्रतोविरोधा-

पितदब्रव्यत्वादेव तैरेवहेतुभिस्तस्माद् विविष्यत इति । ग्रतोविरोधा-देव न ज्ञातृत्वमहंकारस्य, दृशित्ववत् । यथा दृशित्वं तत्कर्मणोऽ-हंकारस्य नास्युपगम्यते, तथा ज्ञातृत्वपि न तत्कर्मणोऽस्युपगन्तव्यम् ।

हंकारस्ये ना्भ्युपगम्यते, तथा ज्ञातृत्वमपि न तत्कर्मणोऽभ्युपगन्तव्यम् । न च ज्ञातृत्वे विक्रियात्मकं ज्ञातृत्वं हि ज्ञानगुणाश्रयत्वम् । ज्ञानंचास्य नित्यस्य स्वाभाविक् धर्मत्वेन नित्यम्। नित्यत्वंचात्मनो "नात्माश्रुते"

इत्यादिषु, वध्यति "ज्ञोऽतएव" इत्यत्र ज्ञ इति व्यपदेशेन ज्ञानाश्रयत्वंच

contil

आगे कहाँगा।

- स्वाभाविकमपि वध्यति । अस्य ज्ञानस्वरूपस्यैव मणित्रभृतीनां प्रभा-श्रयत्वीमव ज्ञानोश्रयत्वर्माप ग्रविरुद्धमित्युक्तम् । स्वयमपरिन्छुःन-मेव ज्ञानं संकोचिवकासार्हमित्यूपपादयिष्यामः।

कथन यह है कि—देह आदि जैसे दृश्यता परार्थता आदि कारणो से विपरीत, बुष्टता आदि धर्मों से विवेचित होते हैं वैसे ही अन्त:करण रूप अहंकार भी दृश्यता, अचेतनता, परिणामता आदि से उन्ही कारणो से विवेचित हो सकता है। दृश्यता और दृष्टता की तरह, जातृता और अहंकार की भी एकता नहीं है। जैसे दृश्यता (ज्ञान) अपने कर्म अहंकार का धर्म नहीं हो सकता वैसे ही जातृता भी अपने कर्म का धर्म नहीं हो सकता । और न जातृता विकारात्मक ही है, अपितु ज्ञान गुणाश्रयता ही ज्ञातृता है। इस नित्यज्ञातृता का, ज्ञान स्वाभाविक धर्म है, इसलिए वह भी नित्य है। आस्मा की नित्यता "नात्माश्रुते:" इत्यादि मे नथा "जीऽतएव" मे ज के उल्लेख से आत्मा की स्वाभाविक ज्ञान गुणाश्रयता सूत्रकार ने भी बतलाई है। इसकी ज्ञान स्वरूपता मणि आदि भी स्वाभाविक प्रभा की तरह अविकृद और स्वाभाविक है। ज्ञान स्वय निस्सीम होते हुए भी संकोच और विकासशील है, इस तथ्य का उपपादन

१९५ प्रतः क्षेत्रज्ञावस्थायां कर्मणा संकुचित स्वरूपंतत्तत्कर्मानुगुणतर-तमभावेनवर्गति, तुच्चिन्दियद्वारेण व्यवस्थितम्, तमिममिर्गिद्वयद्वारा ज्ञानप्रसरमपेक्योदयास्तमयव्यपदेशः प्रवर्तते ज्ञानप्रसरे तु कर्नुस्वम-स्त्येव । तुच्च तस्याभाविकम्, अपितु कर्मकृतम् इति अविक्रियस्वरूप

एवात्मा । एवंरूप विक्रियात्मकंज्ञातृत्वं ज्ञानस्वरूपस्यात्मन एवेति न कदाचिदपि जहस्याहंकारस्य ज्ञातुत्व संभवः।

शेयज्ञ ( जी<u>व ) की अवस्था में ज्ञान</u> यथायोग्य कर्म के <u>अन</u>ुसार तारतम्य से पहता है, यह तारतम्य इन्द्रिय द्वारा ही पतन दोता है, इन्द्रियों में जो ज्ञान की बृद्धि और क्षीणता होती है वह किसी तितन बस्तु की अपेक्षा रखती है, इससे सिंह होता है कि—ज्ञान के प्रसार में अस्मा की करूँ ता निश्चित है, पर वह वर्षेता आत्मा का स्वाभाविक धर्म नही है, अपितु कर्मानुसार उसके साथ सलग्न है, आत्मा तो निविकार हो है। उक्त प्रवार की विवारात्मक ज्ञातुता ज्ञानस्वरूप आत्मा की हो है, जब अहंकार की ज्ञातुता वभी भी सभव नहीं है।

९७ जडस्वरूपस्याप्यहंकारस्य चित्संनिघाने न तच्छायापस्य तस्यं मद्य इति चेत्, केयं चिच्छायापत्तिः ? किमहकारछायापत्तिः संविदः ? उत् संविच्छायापत्तिरहंकारस्य ? य तावत् संविदः, संविदि काह्तवानभ्युपगमात् । नाप्यहंकारस्य उनतरीत्या तस्य जडस्य जातृत्वायोगात् ह्योरप्यचाक्षुपत्वाच्च न हि प्रचाक्षुपाणां खाया द्रष्टा । अव-क्रिन्न संपर्कात् अयः पिड औष्ण्यवत् चित् संपर्कात् जातृत्वोपनिध्यत्ति । नैतत् संविदि वास्तव ज्ञातृत्वानभ्युपगमादेव तत्संपर्कादहंकारे ज्ञातृत्वं तदुपलव्ध्यवां । अहंकारस्य प्रचेत्तनस्य ज्ञातृत्वासंभवादेव सुतरां न तत्संपर्कात् संविदि ज्ञातृत्वं तदुपलव्ध्यवां ।

प्राप्त कही कि प्राप्त कि प्राप्

१०८, तदप्युवतम्— "जुभ्यत्र न वस्तुतो ज्ञात्त्वमस्ति । प्रहंकारस्त्वनुभूतेरभिव्यञ्कः स्वात्मस्यामेवानुभूतिमभिव्यनिक्तं, श्रादगिदिवत्
इति । "तदयुवतम्— श्रात्मनः स्वय ज्योतिषो जुङ्दबल्पाहंकारामित्र्यय्यत्वायोगात् । तदुवतम्— "शान्तागार इत्<u>रोदित्यमह</u>कारो जडात्मकः, स्वयज्योतिषमात्मान व्यनक्तीति न पुवितमत्।" स्ययप्रकाशानुभवाधोन सिद्धयो हि सर्वेपदार्थाः । तत्र तदायत्तप्रकाशोऽ
विदहंकारोऽनुदितानुस्तिमतुस्वरूप प्रकाशमश्रेपार्थसिद्धिहेतुभूतमनुभवमभिव्यनिति इति द्यारमिवदः परिदृहस्ति ।

उस पर जो कहो कि— "दोनों में वास्तविक ज्ञानुता नहीं है। अहकार तो स्वय अनुभूति का अभिज्यक्क है, जो कि वर्षण आदि की तरह अपने में ही अनुभूति को अभिज्यक्त करता है।

यह भी नितात असगत बात है—स्वय प्रकाश आरमा, जड स्वरूप अहमार से कभी अभिव्यजित नहीं हो सकता। जैसा कि कहा भी है— "अगिनरिहत अगारे की तरह जड अहमार सूर्य की तरह स्वय प्रकाश आरमा को व्यजित करता है, यह बात युक्ति सगत नहीं है।" सारे पदार्थ स्वय प्रकाश अनुभव के अधीन सिद्ध है ' उसका वह स्वाधीन प्रकाश जदय अस्त रहित जड अहमार से अभिव्यक्त होता है इस बात को सुनकर, आसमेवता सोग हसते हैं।

पि कि च-म्रहंकारानुभवयोः स्वभावविरोधात् मनुभूते रननुभूतित्व प्रस गाच्च नव्यङ्कृत् व्यग्यभावः ययोक्तम्—

"व्यङ्क्तृथ्यग्यत्वमन्योन्य न चस्यात् प्रातिकृत्यतः। ष्यायत्वे भ्रनतुभूतित्वमात्मिन स्यात् यथा घटः॥" इति म च रिवकरिनकराणा स्वाभिव्यग्यकरत्ताभिव्यग्यस्ववत् सविदः भिव्यग्याहकाराभिव्यग्यत्व सविदस्साधीयः, तथापि रिवक्तरः निकराणा करतनाभिव्यग्यत्वाभावात्, करतनप्रतिहतगतयो हि (onted

रश्मयो वहुलाः स्वयमेव स्फुटतरमुपलभते, इति तदवाहुल्यमात्रहेतु-त्वात् करतलस्य नाभिन्यंजकत्वम् ।

अहकार और अनुभव के स्वाभाविक विरोध तथा व्यन्य होने पर अनुभूति, अनुभूति न रह जायगी, इन दोनो ही वातो से सिद्ध होता है कि—दोनों में व्यजक व्यन्य भाव नहीं है। जैसा कि कहा भी गया है— 'स्वाभाविक विरोध तथा वैलक्षण्य होने से दोनों में परस्पर व्यन्य व्यजक भाव नहीं है विद क्यन्य भाव होगा तो, घट की तरह, आत्मा में अनभति का अभाव हो जायगा।"

सूर्य किरणें जैसे करतल को अभिज्यक्त करके, स्वय भी उससे अभिज्यक्त होती है, उसी प्रकार सविद् भी अहकार को अभिज्यक्त करके उससे अभिज्यक्त हो, ऐसा भी मभव नही है, क्योकि—सूर्य रिम्मयां करतल से व्यजित नहीं होती, अपितु करतल से प्रतिहत वे रिम्मयां, इयर उधर फैलनर अधिक स्पष्ट रूप से प्रत्यक्ष दीखने लगती है, उनकी विस्तृति के आधार पर ही, करतल को उनकी अभिज्यक्ति का कारण नहीं कहा जा मकता।

र्वि च-श्रस्य सवित् स्वरूपस्यात्मनोऽहंकारनिवंत्यभिष्यिकि कि रूपा न ताबदुत्पत्तिः, स्विस्सिद्धतयाश्रमन्योत्पद्यत्वाभ्युपगमात् नापि तत्प्रकाशनम्, तस्या श्रनुभवान्तराननुभाव्यत्वात्, ततएव च न तदनुभवसाघनानुग्रहः। स हि द्विघाज्ञेयस्येन्द्रसंवंघहेतुत्वेनवा, यथा जाति निजमुखादिग्रहणे व्यक्ति दर्पणादीना नयनादीन्द्रिय संवध-हेतुत्वेन, बोद्ध्गतकल्पपापनयनेन वा, यथा परतस्वावबोधन, साधनस्य शास्त्रस्य शामदमादिना। यथोक्तम्—"करणानामभूमि-त्वान्न तत्संवध हेत्ता" इति ।

इस रावित् स्वरूप व्यात्मा की बहकार द्वारा जो अभिव्यक्ति होती है, उसका क्या रूप है? वह अभिव्यक्ति, उत्पत्ति रूप है, ऐसा तो कह े सकते, क्योंकि, स्वयसिद्धता के आधार पर उसकी किसी अन्य के द्वारा उत्पत्ति नहीं हो सकती, ऐसा निर्णय कर चुके है । वह अभिव्यक्ति, प्रकाण रूप भी नहीं हो सकती, बयोकि—सिवत् स्वय प्रकाण है, उसे प्रकाण ये किसी अन्य की अपेक्षा नहीं होती । इससे सिद्ध होता है कि—ज्ञानानुभूति में, अहकार द्वारा अभिव्यक्ति की सहायता अपेक्षित नहीं है । सहायता वो ही प्रकार से हो सकती है (१) ज्ञेय की, इन्त्रिय सबधी कारणों से होने वाली, जैसे कि—मनुष्य आदि आति के आत्म कारणों से होने वाली, जैसे कि—मनुष्य आदि आति के आत्म अपनी आकृति की जानकारी में दर्षण की सहायता, (२) ज्ञाता के (ह्रवयनत) होगों के अपनयन द्वारा दी जाने वाली, जैसे कि—परतत्व परमेश्वर को यतलाने वाले शास्त्री से सम्मत, अम दम आदि उपायो द्वारा दी जाने वाली सहायता। जैसा कि—कहा गया है—"वह अधोक्षज है (इन्द्रिय गम्य नहीं है) इसलिए इन्द्रियों की उससे कोई सबध हेतुता नहीं है।"

्य किन्न-प्रमुभूतेरनुभाव्यत्वाभ्युपगमेऽप्यहमर्थेन न तदनुभव साध-नानुप्रह. सुवचः, स हि अनुभाव्यानुभवोत्पत्तिप्रतिवर्ध्यनिरसनेन भवेत्। यथा रूपादिग्रहणोत्पत्तिनिरोधितमसनिरसनेन चक्षुपो वीपादिना। न चेह तथाविध निरसनीय स भाव्यते। न तावत्स विदा-ऽत्मगतं तज्जानोत्पत्तिनिरोधि किचिदप्यहकारापनेयमस्ति। अस्तिहि अज्ञानमिति चेत्, न अज्ञानस्याहकारापनोद्यत्व अनभ्यु-पगमात्। ज्ञानमेव हि अज्ञानस्य निवर्तकम्।

अनुभृति की अनुभाव्यता मान लेने पर भी, अहकार यो, अनुभृति का सहयोगी साथक नहीं कहा जा नकता। ऐसा तो तभी नाभव है, जब कि अनुभाव्य के, अनुभवीस्पत्ति के अन्य प्रतिवन्यकों का, निराकरणं कर दिया जाय। जैसे कि —प्रदीप आदि का आलोक, रप आदि प्रत्यक्ष के विरोध घने अधकार का निराकरण कर, नेत्रों का सहायक होता है। अनुभृति की अभिव्यक्ति में उस प्रकार के निवारण की सामावना ही मही है, अर्थात् शानस्वरूप आत्मा की ज्ञान प्रतिवन्धक ऐसी कोई वस्तु नहीं है, जिसे अहंकार दूर कर सके यदि कही कि —अज्ञान, शान का प्रतिवयक है; सो अज्ञान का निराकरण, अहंकार से हो नहीं सकता।

ं ( धद ) ज्ञान ही अज्ञान का नियर्तक हो सकता है, बर्ज़ान, ज्ञान का नियर्तक

नहीं है। १९२ न च सविदाश्रयत्वमज्ञानस्य सम्भवति, ज्ञानसमानाश्रयत्वास-

त्समानविषयत्वाच्च ज्ञानुभाव विषयभाव विरहिते, ज्ञानमात्रेसािक्षणि नाजानं भवित्महिति । यथा ज्ञानाश्रयत्वप्रसवितश्चरवेन घटादेनी-

, ज्ञानाश्रयत्वम् तथा ज्ञानमान्नेऽपि ज्ञानाश्रयत्वामावेन नाज्ञानाश्रयत्वं , स्यात् । स विदोऽज्ञानाश्रयत्वास्युपगमेऽपि ज्ञात्मतयोऽस्यूपगतायास्त-

स्याज्ञानविषयत्वाभावेन ज्ञानेन न तद्गता ज्ञान निवृत्तिः। ज्ञानं हि स्वविषय एवाज्ञान निवर्त्तयति, यथारज्ज्वादी, श्रतो न केनापि कदाचित्सं विदाश्रयमज्ञानमुच्छिद्येत्। ग्रस्य च सदसदिनिर्वचनीय-

स्याज्ञ'नस्य स्वरं प्रेमेव दुर्निरूपित्युपरिष्टात् वश्यते । ज्ञान प्रागमाव रूपस्यचाज्ञानस्य ज्ञानोत्पत्ति विरोधित्वाभावेन न तन्निरसनेन तज्ज्ञानसाधनानुग्रहः भतो न केनापि प्रकारेण भ्रहकारेणानुभूतेर-

और न, सिवर, अज्ञान का आश्रय हो सक्ता है, क्योंकि— अज्ञान के आश्रय और विषय, ज्ञान के समान ही होते हैं। ज्ञावृता और विषय-- माब रहित, साक्षि स्वरूप शुद्ध ज्ञान में, अज्ञान का प्रवेश हो ही नहीं सकता। जैसे ज्ञानाश्रय ता की समावना से शून्य घट आदि में अज्ञान या आश्रय नहीं, होता, वैसे ही ज्ञानाश्रय की सभावना से रहित अज्ञान

मा आश्रम नहीं, होता, वैसे ही ज्ञानाश्रम की सामावना से रहित अज्ञान के आश्रम में, ज्ञान की समावना भी नहीं है। सिब्द को अज्ञान का आश्रम मान मी लें, पर सिब्द को ही जब आत्मा मान चुके हो, इस लिए सिब्द कमी ज्ञान का विषय (ज्ञेम) तो हो नहीं पावेगा, जिसके फलस्वरूप, सिब्द के आश्रित अज्ञान की निवृत्ति का होना कठिन हो जाएगा (वर्गोक — में मन्दु हो, स्वाधित आति रूप अज्ञान की निवार होती है) ज्ञान ही स्विध्यम अज्ञान की निवृत्ति का तहा, से असे कि

होती है ) जान ही स्विविषय अज्ञान की निवृत्ति करता है, जैसे कि रुजु में हुई सर्प मी फ्रांति की निवृत्ति स्वतः, जीन से ही होती है। इस प्रवार अज्ञान यो ज्ञानाधित मान तेने पर, कभी भी, किसी उपाप आनाधित उस अज्ञान की निवृत्ति न हो सकेगी। सब् असद् अनिर्देश-

तीय अज्ञान के स्वरूप का निरूपण दुर्वोध है, इसे आगे वतलावेंगे। ज्ञान के प्रायभाव रूप अज्ञान को ज्ञानीत्पत्ति का प्रतिवधक नहीं कह सकते, इसलिए अज्ञान द्वारा ज्ञान का निराकरण भी साध्य नहीं है। इसलिए किसी भी प्रकार अहकार को, अनुभूति का अभिज्यज्ञक नहीं कह सकते।

े न च स्वाश्ययत्या<u>शि</u>श्यंग्याशिव्यंजनमशिव्यंजनाता स्वभावः, प्रवीपादिष्वदर्शनात् । यथावस्थितपदायं प्रतीत्यनुगुरुस्वाशाव्याच्च ज्ञानतत्साधनयोरनुग्राहकस्य च । तच्च स्वतः प्रामाण्य न्यायसिद्धम् ।

यह भी नहीं कह सकते कि—अभिव्यंजन पदायों का यह स्वा-भाविक गुण है कि, वे, स्वाधित अभिव्यंच्य वस्तु की ही अभिव्यक्ति करते है। प्रदीपादि में तो ऐसा गुण देखा नहीं जाता। ज्ञान और ज्ञान की साधक अनुकृत वस्तुओं का ती ऐसा स्वाभाविक गुण होता है कि, बहु, अपायंवरतु की प्रतीति में सहायक होती है। यह, स्वत प्रामाप्य की, स्वायाधिक्रवात है।

१९४ न च दर्पेशादि मुझादेरमिन्यंजकः, अपितु चाक्षुपतेज प्रति फलं न रूपदोप हेतुः, तद्दोपफ्टतश्च तत्रान्यथावमासः। अभिन्यंजकस्तु

मालोकादिरेव।

और न वर्षण आदि, मुझ आदि के <u>अभिव्यक्त है</u>, अपितु चाझुव तेज ही उस अभिव्यक्ति का कारण है, यदि नेत्र की ज्योति में निसी प्रकार की विकृति होती है, तो विपरीत जवभास होता है। मुझादि के

अभिन्यज्ञ तो वालोक वादि ही हैं।

१९५ न बेह तथाऽहंकारेर्ण स विदि स्वप्रकाशायां तादृशदीपोपपादनं संभवित । व्यक्तेस्तु जातिराकार इति तदाश्र्यतया प्रतीतिः, नतु व्यक्ति वांन्यत्वात् । अतोऽन्त करणभूताहंकारस्थतया स विदुपलब्धेवंस्तुतो दोषतो वा न किविदिह कारणप्रिति, नाहंकारस्य आतृत्वं तयोपलिक्विवा । तस्भात्स्वत एव आतृत्वा सिद्धयश्रहम्यं एव प्रत्यगातमा, न झितमाश्रम् । अहम्भाविविनिगमे तृ अत्रेरिप न प्रत्यक्ति सिद्धः इत्युक्तम् ।

स्वयं प्रकाश शविद् में, अहकार के द्वारा उस प्रकार के दोए का उपपादन सभव नहीं है। जाति या वाकार व्यक्ति मत्त बेह, जिससे उपपादन सभव नहीं है। जाति या वाकार व्यक्ति मत्त बेह, जिससे उसकी अभिव्यक्ति नहीं होती। इसी प्रकार अन्त करण भूत अहकार में स्थित होने से शवित् की उपलिक्ष, वस्तुगत या दोष हेतुक नहीं है, वयोकि—अहकार में स्वय ही जातृता और उस प्रकार की उपलिक्ष का अभाव है। इसिलए स्वय ज्ञातृता और उस प्रकार की उपलिक्ष का अभाव है। इसिलए स्वय ज्ञातृत्व से प्रसिद्ध "अह" पदवाच्य ही जीवात्मा है, 'अह" का अर्थ केवल क्षित नहीं है। अह भाव के अभाव में तो जित्त की भी जीवात्मता सिद्ध नहीं हो सकती।

३ तमोगुणाभिभवात् परागर्यानुभवाभावाच्चाहमर्थस्य विविक्त स्फुट प्रतिभासाभावेऽध्याप्रवोधादहमित्येकाकारेणात्मनः स्फुरणात् सुपुष्ताविप नाहम्भाविवगमः। भवदिभिमता या श्रनुभूतेरिप तथैव प्रयेति वक्तव्यम्।

सुपुष्ति जयस्या नं तमोगुण से अभिभूत होने तया किसी भी वाह्य पदाय है। प्रतीतिक होने से, अहँभाव वी सुरपट प्रतीति नहीं होती यह दूसरी बात है, पर अह का एकदम लोग ही हो जाता हो, ऐका नहीं है, जागरण होने तम अहँ आवार वाली आत्मस्कृति रहती है। तुन्हें भी स्वाभिमत (आत्मारण से स्वीकृत) अनुभूति के ऐसे स्फुरण को स्वीकारना होगा।

न हि सुप्तोत्थितः काश्चिदहभाविवयुक्तार्थान्तरप्रत्यनीकाकारा 
क्षप्तिरहमज्ञानसाक्षितयाऽत्रतिष्ठत इत्येवविधा स्वापसमकालानुभूति
परामृशति । एवं हि सुप्तोत्थितस्य परामशः सुखमहं प्रस्वाप्तमिति
ग्रनेन प्रत्यवमर्शेन तदानीमप्यहमर्थस्यैवात्मनः सुखित्वं ज्ञातृत्वं च
ज्ञायते ।

कोई भी व्यक्ति सोवर उठने पर ऐसा नहीं सोचता कि — "अहं-भाव या अन्य पदायों के सम्बन्ध से रहित हू" अर्थात् जातृ ज्ञेय आदि चिन्तेय भावों से रहित, ज्ञान स्वरूप वाला में, बज्जान के साक्षी रूप से सो रहा था। अपितु सीकर उठा हुआ व्यक्ति, यही कहता है कि—"मैं बड़े मुख से सोया।" जागने वाले व्यक्ति को इस प्रतीति के आधार पर निश्चित होता है कि—निदाकाल में भी बहं पदवाची आत्मा की सुख प्रतीति और ज्ञातृता विद्यमान रहती है।

न च वाच्यम, यथेदानी सुखंभवित, तथा तदानीमस्वाध्यमित्येषाप्रतिपत्तिरिति, अतद्रूप्यवातप्रतिपत्तेः। न चाहमर्थस्यात्मनीप्रस्थिरत्वेन तवानीमहमर्थस्य सुखित्वानुसंधानानुपपित्तः, यतः
सुपुप्तिदशायां प्रागनुभूतंवस्तु सुक्षोत्यितो—"मयेदंकृतं मयेदमनुभूतमहमेतदवोचम्" इति परागुशाति "एतावंतंकालं न किचिदहमज्ञासिषम्" इति च परागुशातीत चेत्ः, ततः किम् ? न किचिदितिकृत्स्न प्रतिपेध इति चेत् न, नाहमवेदिपमितिवेदितुरहमर्थस्यैवानुवद्गः
वेद्यविषयो हि स प्रतिपेधः। न किचिदिति निषेधस्य कृत्स्न विषयत्वे
भवदिममतानुभूतिरिप प्रतिपिद्धास्यात्। सुपुप्तिसमयेत्वनुसंधीय
मानमहमर्थमात्मानं ज्ञातारमहमिति परागुश्य न किचिद्वेदिपितिति
वेदने तस्य प्रतिषिध्यमाने तिस्मन काले निषध्यमानाया विद्योः
सिद्धिमनुवर्शमानस्य ज्ञातुरहमर्थस्य चासिद्धमनेनेव "न किचिद्
हमवेदिपम्" इति पराग्रसंन साध्यंतिममपर्धं देवानामेव साध्यतु।

यह नहीं कह सकते कि—जागरित अवस्था मे जैसा सुझ होता है, वैसा निद्रा अवस्था मे भी हुआ होगा, ऐसी अनुभूति मात्र होती है (स्मृति नहीं) सो यह प्रतीति का स्वरूप नहीं है, (स्मृति का ही है) और न यही कह सकते है कि—अह पदार्थ आत्मा ही जब क्षणभपुर है, तब जागने के बाद उसे सुझ की स्मृति हो ही कैसे सकती है? सो सोकर उठा हुआ व्यक्ति, सोने के पूर्व जिन वस्तुओं को अनुभूति किये रहता है, उन्हें ही "मैंने ही अमुक कार्य किया था—मैंने ऐसा अनुमन किया था—मैंने ही अमुक वात कही ची" विचार करता है। यदि कही कि-"मैंने अब तक कुछ भी नहीं जाना" ऐसा परामर्थ भी तो करता है तो क्या इस परामर्थ से उक्त परामर्थ की बात कट जायगी ? यदि कही कि "मैंने अब

तक कुछ भी नहीं जाना 'इस परामर्थं का तात्पर्यं "कुछ नहीं जानता" ऐसा नियेधातमक है, तो बात नहीं है, अपितु उक्त परामर्थं करने वासा ज्ञाता, अह पदार्थं की ही अनुवृत्ति है, इसिलए उक्त परामर्थं केवल ज्ञाय विषयक ही है सर्वेविषयक नहीं। सर्वेविषयक मानने से तो तुम्हारी अभिमत अनुभृति का ही प्रतिषेध हो गिया। अर्थात सुपुरिक केसा ज्ञाता आत्मा को अह पद बार्चों मानकर मैंने कुछ नहीं जाना" इस परामर्थं से यदि उसी अह पदार्थं का प्रतिषेध स्वीकारोगे तो तुम्हारे स्वाभिमत निराक्ष्त ज्ञान के अनुगत अनुभृति स्वरूप आत्मा का भी प्रतिषेध हो जायगा आपका उक्त कथन तो (मिट्टी के) देवताओं के समक्ष ही शोभित हो सकता है (जो कि—उत्तर नहीं दे सकते)

मामप्यह न ज्ञातवानित्यहमर्थस्यापि तदानीमननुसधान प्रतीयत इति चेत्, स्वानुभवस्ववचनयोविरोधमपि न जानति भवन्तः। भ्रह्म मा न ज्ञातवानितिहिं अनुभववचने। मामिति कि निषध्यत इति चेत्, साधुपृष्ट भवता। तदुच्यते-श्रह्मर्थस्य ज्ञातुरनुद्देनं स्वरूप निषध्यते, श्रपि तु प्रबोध समयेऽनुसधीयमानस्य ब्रह्मर्थस्य वर्णान्ध्रमादि विशिष्टता। सह मा न ज्ञातवानित्युक्ते विषयोविवेचनीयः। जागरितावस्थानुसहितजात्यादिविशिष्टो श्रस्मदर्थो मामित्यसस्य विषयः। स्वाप्ययावस्याप्रसिद्धाविश्वद्धानुभवैकतानश्चाहमर्थोऽ हमित्यसस्य विषयः। श्रव्र सुसोऽह ईद्शोऽहमिति च मामिप म ज्ञातवानहमित्येव खल्वनृभवप्रकारः।

यदि कहो कि---मुपुष्ति के समय "अपने को भी मै नहीं जान सका" इस कयन में तो अह पदार्थ आत्मा की प्रतीति का अभाव भी प्रतीति होता है ? ( उत्तर ) बाह ! आप अपने अनुभव और उक्ति के चिरोध को भी नहीं समझते, 'मैं अपने को भी न जान सका ! इस कपन में अनुभव और उसकी अभिक्यजक उक्ति ही है ( अर्थात् यदि अह पदार्य जात्मा न होता तो "न जान सका ! ऐसी अनुभृति की बात कैसे कहता ) यदि कहीं कि--फिर "माम् 'से किमका निषेध किया यया है ? (उत्तर) तो आपने अच्छा प्रथन किया ? सुनिये--सुपुद्धि दशा में अहं पद वाच्य जाता की अनुवृत्ति रहती है, इसिलए उसके स्वरूप का निषेध नहीं हो सकता, अपितु जागरित दशा में वर्णाश्रम आदि विशेष धर्मों की जो प्रतिति होती है, मुपुरित में उन्हीं का अभाव हो जाता है। "मैं स्वय को न जान सका" इस उक्ति का विषय विवेचनीय है। जागरितावस्था में अनुभूत जाति वर्णाश्रम आदि धर्म पुक्त जह पदवाच्य आत्मा ही "माम्" कंग का विषय है, तथा निदावस्था में प्रसिद्ध अस्फुट अनुभवमानगम्य "अहं" पदाचं ही "अहं" अया का विषय है। इसिलए उनत जित्त में "में सोया", मैं ऐदा हूँ, "मुझे भी मान न हुआ" इतने प्रकार के अनुभव निहित हैं।

आत्मा सुन्तावस्था में अज्ञान के साक्षी के रूप में रहता है ऐसा आपको अभिमत है। साक्षात जातृत्व ही साक्षित्व है, अज्ञातवस्तु का साक्षित्व संभव नही है। ज्ञातवस्तु को ही लोक और देव में साक्षी कहा जाता है, केवल ज्ञान को साक्षी नहीं कहते। जैसा कि भगवान पाणिनि "साज्ञाव दृष्टिर संज्ञाचम्" सुत्र में साक्षात दृष्टा की साक्षी का ही निर्देश करते हैं। "मैं जानता हूँ" ऐसी प्रतीति रूप साली अस्मत् पदार्थ (आत्मा) के लितिरक्त किसी और की नहीं है, इसलिए सुप्तावस्था में "अहु" अर्थ की प्रतीति वर्षों न होगी? स्वयं प्रकाशमान आत्मा "अहु" के स्प में ही अवमासित होता है, सुपूर्ति आदि अवस्थाओं में, सोने बाला आत्मा, प्रकाशमान "अहु" के रूप में ही अवमासित होता है।

 ( 88 )

ग्रहमर्थो धर्मेमात्रम्, येन तद्विगमेप्यविद्यानिवृताविव स्वरूप-मवतिष्ठेत । प्रत्युत स्वरूपमेवाहमर्थं आत्मनः ज्ञानं तु तस्य धर्मः, "श्रहं जानामि, ज्ञानं मे जातम्" इति चाहमर्थंधर्मतया ज्ञान-प्रतीतिरेव)

बात है। ऐसा कहना तो प्रकारान्तर से आत्मिनिनाश को ही मोक्ष मानना है। अहं अर्थ केवल धर्म ही नहीं है जो, अविद्या की तरह, अहंभाव के अपगम हो जाने पर भी, आत्मा के शुद्ध स्वरूप में स्थित रहा आवे; अपितु अह पदार्थ आत्मा का ही स्वरूप है, जान ही उसका धर्म है। "मैं जानता हूँ" मुझे जान हो गया" इत्यादि प्रतीतियाँ, अहं अर्थ आत्मा के धर्म स्वरूप ज्ञान की ही हैं।

मोक्षदणा मे वह वर्ष की अनुवृत्ति नही होती; यह भी रखाई की

A-M (अपि च यः परमार्थतो आन्त्या वाञ्यात्मिकादि दुःखेदुं.खित्या स्वात्मानमनुतं घरो "श्रहं दुं.खी" इति । सर्वमतेद दुःखजातमपुनभँव-मपोद्य "कथमहमनाकुलः स्वस्था भवेयम्" इति उत्पन्नमोक्षरागः स एव तत्साधने प्रवस्ति । स साधनानुष्ठानेन "यदि श्रहमेव न भवि-घ्यामि" इत्यवगच्छेत्, श्रपसपेंदेवासौ मोक्षकथा प्रस्तावात् । ततश्चा-धिकारिवरहादेव सर्वं मोक्षशास्त्रमप्रमाणंस्यात ।

षिकारिविरहादेव सर्वं मोक्षशास्त्रमप्रमाशंस्यात् ।

त्वहमुपलक्षितं प्रकाशमात्रमपवर्गेऽवितष्ठत इति चेत्; किमनेन ?
मियनष्टेऽपि किमिप प्रकाशमात्रमपवर्गेऽवितष्ठत इतिमस्ता न हि

किश्चत् बुद्धिपूर्वकारी प्रर्थतते । श्रतोऽहमधंस्यैव ज्ञातृतया सिध्यतः प्रत्यगात्मत्वम् । स च प्रत्यगात्मा मुक्तावप्यहमित्येव प्रकाराते स्वस्मै प्रकारातान्तवात्, यो यः स्वस्मै प्रकाराते स सर्वोऽहमित्येव प्रकाराते, यया तथावभासमानत्वेनोभयवादि सम्मत स सार्यात्मा । यः पुनरहमिति न चकास्ति, नासौ स्वस्मै प्रकाराते, यथा घटादिः । स्वस्मै प्रकाराते चायं मुक्तात्मा, तस्मादहमित्येव प्रकाराते ।

्यथार्थ में या भ्रांतियण जो लोग आध्यात्मिक आदि दु सो से कातर होकर ''में दु सी हूँ'' ऐसा अनुभव करते हैं, वे लोग पुन ये दु ख प्राप्त न हों, कैसे इन दु सो का नाश कर सकूँ, ऐसा विचार कर मुक्त होंने के तिए, मोस प्राप्ति के सावनों में सलगन होते हैं। उन सायना-गुण्ठानों से यदि चन्हें यह प्रतीति होने लगे कि ''में ही समाप्त हो आऊँगा'' तो वे लोग ऐसे मोक्ष की बात को सुनकर ही माग खड़े होंगे इस तरह कोई मोक्ष का अधिकारी दृष्टिगत ही न होगा, सारे मोक्ष के उपदेशक मास्त्र जहाँ के तहाँ रक्खे रह जावेंगें।

यदि कही कि—मोसदशा में (अह के नष्ट हो जाने पर भी) सहकारोपलिशत आत्म प्रकाश निज्ञमान रहना है। तो इससे क्या होता है? मैं नष्ट होकर केवल प्रकाशमान रह जाउँमा, ऐसा जानकर भी कोई दुढिमान मोक्ष मार्ग की ओर उन्मुख नहीं हो सकता। इसिए मानना होगा कि—काता रूप से प्रसिद्ध अह पदार्थ, जीवात्मा ही है। जो कि मुक्ति इशा में भी "अह", रूप से प्रकाशित रहता है, क्योंकि वह स्वय प्रकाश में भी "अह", रूप से प्रकाशित रहता है, क्योंकि वह स्वय प्रकाश होती हैं, जैसे कि ससारी आत्मा "अह" आकार में ही अवभासित होता है, पह बात तो हम आप दोनों को ही स्वीकाय है। जो अह रूप से प्रकाशित नहीं होते, वे स्वप्रकाश नहीं है, जैसे कि घट आदि जब पदार्थ। प्रकाश नहीं होते, वे स्वप्रकाश नहीं है, जैसे कि घट आदि जब पदार्थ। प्रकाशा नहीं होते, वे स्वप्रकाश नहीं है, जैसे कि घट आदि जब पदार्थ। प्रकाशा नहीं होते, वे स्वप्रकाश नहीं है, जैसे कि घट आदि जब पदार्थ। प्रकाशा नहीं होते, वे स्वप्रकाश नहीं है, जैसे कि घट आदि जब पदार्थ। प्रकाशा नहीं होते, वे स्वप्रकाश नहीं है, जैसे कि घट आदि जब पदार्थ। प्रकाशा नहीं होते हैं। जो प्रहारित रहता है।

न चाहमिति प्रकाशमानत्वेन तस्याज्ञत्व संसारित्यादि प्रसङ्घः।
मोक्षिवरोधात् श्रज्ञत्वाद्यहेतुत्वाच्चाहम्प्रत्ययस्य । श्रज्ञाननाम स्वरूपाज्ञानमन्ययाज्ञानं विपरीत ज्ञानं वा । श्रह्मित्येवात्मन. स्वरूप-मिति स्वरूप ज्ञानरूपोऽह्यंत्ययो नाज्ञत्वमापादयति, कुतः संसारित्व, श्रिपेतु तद् विरोधित्वात् नाशयत्येव ।

अहरूप से प्रकाशमान रहने से ( मुकात्मा मे ) ससारी आत्माओ की सी अज्ञता हो सकती है, ऐसा सशय भी नही वर सकते । मोअदगा स्वय ही अज्ञता की विरोधी स्थिति है ( जब तक अज्ञता है तब तक मोझ नहीं हो सकता, मोक्ष की स्थिति में अज्ञता संभव नहीं है ) तथा अह प्रत्यय अज्ञता का हेतु भी नहीं है । स्वरूप का अज्ञान, अन्यया या विपरीत ज्ञान ही अज्ञान है । अहं प्रत्यय आत्मा का ही स्वरूप है ऐसा स्वरूप-ज्ञान रूपी अहं प्रत्यय, अज्ञानता को प्राप्त नहीं हो सकता, उससे ससारी-पन कैसे सभव है, अपितु उसका विरोधी होने से वह सासारिकता का नाग ही करता है ।

ब्रह्मात्मभावापरोध्यनिघूंतनिरवशेषाविद्यानामपि वामदेवादी

नामहमित्येवात्मानुभवदर्यनाच्च । श्रूयते हि—"तद्वैतत्परयत् ऋर्षि
वर्णामदेवः प्रतिपेदे सहं मनुरमवं सूर्यरेच" इति "श्रहमेकः प्रथममासं

वर्णामि च भविष्यामि च" इत्यादि । सकलेतराज्ञानिवरोधिनः
सच्छब्दप्रत्ययमात्रभाजः परस्य ब्रह्मणो व्यवहारोऽप्यमेव—"हंताहमिमास्त्रिक्तो देवताः—"बहुस्या प्रजायेय"—स ईक्षत लोकान्नु सुजा

इति"; तथा "यस्माच्करमतीतोऽमक्षरादिप चोत्तमः, ब्रतोऽस्मि
लोक वेदे च प्रथितः पुरुषोत्तमः"—अहमात्मा गुडाकेश—"तत्वेवाहं

जातृनास्म्"—श्रहंकुत्स्नस्य जगतः प्रभवः प्रलयस्तया "श्रहं
सर्वस्य प्रभवो मत्तः सर्वं प्रवर्षति"—"त्यामहं समुद्धर्ता मृत्यु

संसार सागराद"—"धहंबीजप्रदः पिता"—"वेदाहंसमतोतानि"

ब्रह्मारमभाय की प्राप्ति से जिनकी विविद्या निर्मूल हो चुकी थी, ऐसे सामदेव आदि का भी "व्यहंकार" युक्त व्यनुसद पाया गया। खुति में कहा है कि—"उन वामदेव ऋषि ने तस्त्र दर्भन करके विचार किया कि, मैं ही मनु और सूर्य हुवा चा "तमा" मैं ही पहिले था, इस समय हूँ और मविष्य में भी रहेगा" इत्यादि।

इत्यादियु ।

अन्यात्य सभी अज्ञानों के निरोधी "सत्" णब्द प्रत्यय से ही ज्ञात परब्रह्म के लिए भी ऐसा ही ध्यवहार विया गया है—जैसे—"में ही इन तीनो देवताओं का रूप कुँ—मैं बहुत होकर जन्म वँ—"उसने सोचा —में लोको का सर्जन करुँ — "क्षर से अतीत और अक्षर से उत्तम में से ही में लोक और बेद में पुरूषोत्तम नाम से प्रसिद्ध हूँ "— "गुडाकेक । ही आत्मा हँ "— ऐसा नहीं है कि — में कभी नहीं या "— "में ही त्त अपत का प्रसव और प्रत्य स्थान हूँ "— 'में ही सवका प्रसव हूँ से सवका प्रयर्ग होता है" — "में ही सवको पृत्य रूपी ससार सागर नार करने वाला हूँ "— "में ही यीज प्रदान करने वाला पिता हूँ "— में गिप्तीतों का जाता हुँ " इत्यादि।

यदयहमित्येवात्मनःस्वरूपम्, कथर्ताह् श्रहकारस्य क्षेत्रान्त-वो भगवतोपविश्यते—"महाभूतान्यहकारोबुद्धिरव्यक्तमेव च" रा

(संशय)—यदि अह ही आरमा का स्वरूप है, तो भगवान ने कार का क्षेत्रान्तर भाव क्यो बतवाया ?"—महाभूत, अहकार, बुद्धि र मन" हत्यादि।

उच्यते स्वरूपोपदेशेषुसर्वे व्वहिमत्येवोपदेशात् तथैवात्म रूपपितपरोश्च श्रहमित्येव प्रत्यगात्मनः स्वरूपम्। श्रव्यक्त रणामभेदस्याहकारस्य क्षेत्रान्तरभावो भगवतैवोपदिरयते । स तु त्मिन देहेऽहभावकरण हेतुत्वेन श्रहकार इत्युच्यते । श्रस्यतु कृतर शब्दस्य श्रमृततद्भावेऽर्थेच्वित्रत्ययमुत्ताद्य खुत्तिर्द्रिष्टच्या । मिन तु श्रहकार, उत्कृष्टजनावमानहेतुगंविपरनामा शास्त्रेषु कृती हेयत्या प्रतिपाद्यते ।

(समापान)—जहां जहां भी आत्मा के स्वरूप का उपदेश है, हों सभी जगह, अह रूप से ही आत्मा का निर्देश किया गया है, उसी कार जीवारमा के स्वरूप के विश्लेषण में जीवारमा का भी "अह" व्हर्ष बतलामा गया है। अव्यक्त (अकृति) के परिणाम जिलेष अहकार । क्षेत्राल्तर भाव अगवान ने ही बतलाया है। अनात्म देह में अहमान का उत्पादक होने से उसे अहकार कहते है; अहंकार बन्द, अभूततद्भाव अर्थ मे "न्वि" प्रत्यय के सयोग से निष्पन्न वतलाया गया है। यह अहंकार ही श्रेष्ठ मनुष्यों के अपमान का हेतु शास्त्रों मे प्रायः गर्थ के नाम से हेय रूप से दिखलाया गया है,

तस्मात् वाधकापेताऽहंबुद्धिः साक्षात् प्रारमगोचरैव । गरीरगोचरा तु ग्रहं बृद्धिः श्रविद्येव । यथीक्तं भगवता परागरेण—
"श्र्यता चाप्यविद्यान्याः स्वरूपं कुलनन्दन ! अनाःसन्यात्मबृदिधर्यां"
—इति । यदि जिसमात्रमेवात्मा तदाऽनात्मन्यात्माभिमाने शहीरे जिसमात्र प्रतिभासः स्यात् न जातृस्व प्रतिभासः । तत्मात् जाताः हमर्थं एवात्मा—पदुकतम्—"श्रतः प्रत्यक्षः निद्यत्वादुक्तं न्यायान्यान्वयात्, श्रविद्यायोगतश्चात्मा जाताऽहिमितिभासते ।"—"देहिन्दियमानः प्राणधीभ्योऽनन्य साधनः नित्यो व्यापी प्रतिक्षेत्रमातमा भिन्तः स्वतस्तुली।" इति ग्रनन्यस्साधनः स्वप्रकाशः । व्यापी प्रति सुक्षमतया सर्वाचेतनातः प्रवेशन स्वभावः ।

किसी भी समय जिसकी वाषा न हो सके ऐसी अहु वृद्धि निश्चित ही साक्षान् त्रवध से आत्म विषयक है, तथा शरीर विषयंक लह बुढि अविदा है। जैसा कि भगवान पराशर ने कहा है—"अनात्म में जो आत्म बुद्धि होती है, उस अविद्या के स्वरूप को सुनी।" पित आत्मा शरीर मात्र ही है तो, अनात्म अपीर वे आत्मा किमा के सम्म के वस अित मात्र ही है तो, अनात्म अपीर वे आत्माक्षिमान के सम्म के वस अित सीति होनी चाहिए, जातृता की प्रतीति नहीं होनी चाहिए, सो तो होती नहीं, इससे निश्च होता है कि—"अहं" प्रवाप्य ही जात आत्मा है। जैसा कि कहते भी हैं—"प्रवास, व्याय ( युक्त ) और शास्त्र प्रमाण के अनुसार तथा अविद्यालय, जाता जात्मा, अह रूप में ही मासित होता है"—"देह, इन्द्रिय, मन, प्राण और प्राव्य दे पुषक कान्य सामति होता वार मात्र प्रविद है मिल, स्वभाष से सुसी है।" मही अन्तर्य सामन सम्बद्ध स्वप्रकाम कर्ष का सोधक है। अतियुक्त स्वप्रकाम कर्ष से समस्त जड़ पदार्थों में जो अनुस्थूत है उसे व्यापी कहते हैं।

यदुक्तम् - "दोषमूलत्वेनान्यथासिदिसंभावनया, सकलभेदावलं वित्रत्यक्षस्य गास्त्रवाध्यत्वमः" इति । कोऽयं दोषवक्तव्यम्, यन्मूलत्या प्रत्यक्षस्यान्यथासिद्धिः ? अनादिमेदवासनैव हि दोप इति चेत्, भेदवासनायाः तिमिरादिवत् यथावस्थितवस्तु विपरोतज्ञानहेतृत्वं किमन्यत्र ज्ञातपूर्वम् ? अनेनैवशास्त्र विरोधेन ज्ञास्यत इतिचेत्; न अन्योन्याश्रयणात्, शास्त्रस्यिनरस्तिनिखलविग्रेपवस्तुवोधित्व निरम्ये सित भेदवासनायाः दोपत्विन्दम्यः, भेदवासनायाः दोपत्विन्दम्यः, भेदवासनायाः दोपत्विन्दम्यः सित भेदवासनायाः दोपत्विन्दस्तिनिखलविग्रेपवस्तुवोधित्व निरम्ये सित भेदवासनायाः दोपत्विन्दस्तिनिखलविग्रेपवस्तुवोधित्व विरायस्य इति । किच यति भेदवासनामूलत्वेन प्रत्यक्षस्य विपरीताः विषक्तवासन्ति सन्मूलत्वेन त्रवेव स्यात्।

जो यह कहा कि—"बोषमूलक, आम, आयांकायूर्ण, भेवावलंबी समस्त प्रत्यक्त, कारमवाध्य हैं" सो वातनाइये कि वे बोष कौन से है जिनसे प्रत्यक्ष की प्रतिता संमालित होती हैं? यदि कहें कि, अतादिमेववासता ही वह बोप हैं, ऐसा मानने से तो, नेत्रों के तिमिर आदि वोतों की तरह, परेवासमा भी, प्रकृति वस्तु से विपरीत मान कराने वाली हो जायगी। आपने ऐसी बातना कहो वेली भी हैं क्या? यदि कहो कि-याहन विरोध से ही ऐसी बातना कहो वेली भी हैं क्या? यदि कहो कि-याहन विरोध से ही ऐसी बातना का जान होता है; सो बात नहीं है, वर्षोक्त बात्य का उससे अन्योन्यात्रय संबंध है। शास्त्र, समस्त विशेषताओं से रहित वस्तु के प्रतिवादक हैं, ऐसा निष्यत होने से भेदवातना दोषपूर्ण निध्यत हो वाती है, तथा भेदवासना हो वसुर्ण ति मिस्त विशेषताओं से रहित क्ये समस्त विशेषताओं से रहित, वस्तु प्रतिपादकता निष्यत हो जाती है। यदि सेदवासनामूलक होने से ही प्रत्यक्ष की विषरीसार्यता होती है तय तो शास्त्र भी, तन्मूलक होने से ही शब्द हो आवंधे!

पयोज्येत-दोषमूललेऽपि शास्त्रस्य प्रत्यक्षावयत सकलभेद-निरसनज्ञान हेतुत्वेन परत्वात्ततप्रत्यक्षस्य बाधकम् इति । तत्र दोषमूलत्वेजाते सित परत्वमिकचित्करम् । रज्जुसर्पज्ञानिनिम्त मयसित न्नातोऽयमिति परिज्ञातेन वेनचित् "नायं सर्पो मा भैषीः" इत्युक्ते ऽि भयामिवृत्तिदर्शनात् । शास्त्रस्य च दोषमूलत्वं श्रवणवे लायाभेव ज्ञातम् । श्रवणावगतनिखिलभेदोपमदिब्रह्मात्मैकत्वं विज्ञानाभ्यासरूपत्वात् मननादेः ।

जो यह कही कि—णास्त्र दोपमूलक होते हुए भी, प्रत्यक्ष दृष्ट संमेस्त मेदों का निवारक ज्ञान उत्पन्न करते है; सो तो हो नही सकता, नमोंकि होपमूलकता के निष्टित हो जाने पर उसका परत्व वल ऑकिंवित्कर हो जाता है। जैसे कि—रज्जु मे सर्प की ध्रांति होने पर किसी के द्वारा कहा जाय कि "यह सर्प नही है मत डरो" इतना कहने पर भी भय दूर नहीं होता। शास्त्र को दोपमूलकता तो श्रवण के समय ही जात होनी है। शास्त्र श्रवण के बाद संपूर्ण मेदों के उन्मूलक बह्यारमैकत्व ज्ञान के पुन: पुन: अनुशीलन रूप मनन आदि की व्यवस्था ही उक्त बात की पुष्टि करती है।

ग्रिप च इदं शास्त्रम्, एतच्चासंभाव्यमान्वोषम्, प्रत्यसंतु संभाव्यमान दोपमिति केनावगतं स्वया ? नतावत् स्वतःसिद्धाः निधू तिनिष्ठिलविशेषानुभूतिरिममधंमवगमयित, तस्याः सर्वविश्य विरक्तत्वात् शास्त्रपक्षपात विरहाच्च । नाप्येन्द्रिकियंप्रत्यकः, दोप मूलत्वेन विपरीतार्थंस्वात् । तन्मूलत्वदेव नान्यान्यपि प्रमाणानि । अतः स्वपक्ष साधन प्रमाणानम्युषगमात् न स्वाभिमतांर्थं सिद्धिः

ये गास्त्र, दोपों की संभावना से रहित हैं तथा प्रत्यक्ष प्रमाण में दोष संभावन हैं; यह बात तुम्हें कहाँ से मात हुई ? स्वयं तिद्ध निविधेष अदु- भूति तो उक्त अर्थ वतला नहीं सकती, क्योंकि वह समस्तिविपयों से विरक्त हैं, तथा उसे शास्त्र का कोई प्रभापत भी नहीं है। किसी इन्द्रिय से उक्त बात जानी हो ऐसा भी संभव नहीं है, क्योंकि जब प्रत्यक्ष झान दोपमूलक ही है, उसकी तो विपरीत ही प्रतीति होगी। अनुमान आदि अत्यान्य प्रमाण सब प्रत्यक्ष सापेस ही होते हैं, अतः उनसे भी जानना कठिन है। तुम्हे अपने उक्त मत के सायन मे कोई प्रमाण उपतन्य नहीं है, इसिंदए तुम्हारे अभिमत की सिद्ध नहीं हो सकती।

नमु व्यावहारिक प्रमाणप्रमेयव्यवहारो श्रस्माकमिप श्रस्ति एवं, कोऽयं व्यावहारिको नाम ? श्रापात् प्रतोतिसिद्धो युक्तिभिर्तिकः पितो न तथावस्थितः इति चेत्; किंतेन प्रयोजन ? प्रमाणतया प्रतिपन्नेऽपि यौक्तिकवाधादेव प्रमाणकायिभावात् । श्रथोच्येत-शास्त्र-प्रत्यक्षयोः द्वयोरप्यविद्यामूलत्वेनऽपि प्रत्यक्षविष्यस्य शास्त्रण वाधोष्ट्रयते; शास्त्रविषयस्य सर्वद्वितोयब्रह्मणः पश्वात्तनग्रधा-दर्वानेन निविशेषानुभूतिमानं ब्रह्मैव परमार्थः इति । तदयुक्तम् ब्रवा-धितस्यापि दोषमूलस्यापारमार्थ्योनश्व्यात् ।

आपके मत में व्यावहारिक प्रमाण प्रमेयमान तो स्वीकृत ही है, तो आप का यह व्यावहारिक स्वरूप क्या है ? यदि कहे कि —हर प्रकार से प्रतीसिद्ध, प्रक्तिमे से जो अलोमांति निरूपित न हो सकें। बाद ! ऐसी वस्तु का प्रयोजन ही बया है ? जो वस्तु प्रमाण से सिद्ध हो जाय, किर भी युक्तियो से सिद्ध न हो सके, वस्तुतः वो प्रमाणित नही मानी जायगी। यदि कहें कि —"शास्त्र और प्रत्यक्ष दोनो के अविद्यामूलक होते हुए भी, प्रत्यक्ष वियय का शास्त्र से बाध दिखलाई देता है। शास्त्र वियय के प्रतिपाद्य सत् स्वरूप अदितीय ब्रह्म के विषय में कोई वाधा नहीं दीखती, इसलिए निविशेष अनुभूतिमान ब्रह्म ही परमार्थ है ऐसा निश्चित होता है। "आपका यह कथन भी असगत है—जो दोयप्रसूत वस्तु है, वह निर्वोध होते हुए भी अपरमार्थ ही मानी जाती है।

एतदुक्तं भवति—थया सकलेतरकाचाविदोप रहित पुत्रपा सरागोचरिगिरगुहासु नसतः तैगरिकजनस्याज्ञातस्वितिमरस्य सर्वस्य तिमिरदोषविशेषेण द्विचन्ज्ञानमविशिष्टं जायते । न तल्ल वाधक प्रत्यपोऽस्तीति न, तिन्मथ्या न भवतीति, तद्विपय भूतं द्विचंदत्वमि मिथ्यैव । दोपो हि, श्रयय।धँजानहेतु- । तथा ब्रह्मजानं श्रविद्या मूलत्वेन वाधतज्ञानरहित्तमिप स्वविषयेण ब्रह्मणा सह मिय्यैव इति । भवंति चात्र प्रयोगाः :—"विवाध्यासितं ब्रह्मिथ्या श्रनिद्यानत् उत्पन्न ज्ञानविषयत्नात् प्रपत्तवत् "ब्रह्मज्ञानविषयत्नात् प्रपत्तवत्" ! ब्रह्ममिय्या ग्रसत्यहेतुजन्य ज्ञान विषयत्वात् प्रपत्तवदेव ।

कथन यह है कि:—जैसे, समस्त नेत्र रोग विहीन, पवंत गृहावासों कोई व्यक्ति, गृहा के बोर अंधकार में निरन्तर रहने के कारण तिमिर रोग (रतीधी) से अस्त हो जाता है, पर अपने जस रोम को नहीं बात पाता उसके लिए वह सामान्य सी बात है; उस अ्यक्ति को हो मन्द्री बात उसके लिए वह सामान्य सी बात है; उस अ्यक्ति को हो मन्द्री विख्लाई देते है, उसके लिए वह आनान्यारी में वहाँ कोई बाधक जान में नहीं है (भ्योंकि उसे गृहा के अतिरिक्त वाहर का कुछ भी ज्ञान नहीं होता) इसलिए वह अपने दिवन्द्र ज्ञान को मिथ्या नहीं मानता; पर उसका वह ज्ञान है तो मिथ्या ही। दोष तो तभी हो, जब कि वह अपनार्थ ज्ञान हैतुक हो। इसी प्रकार ब्रह्मज्ञान अविद्धा मूलक होने से बाधक के न रहते हुए भी बहा ज्ञान का विपय होने के कारण, प्रथमम् जात की तरह सिब्दा है । ऐसे प्रयोग भी किये जाते है—"अहा, मिथ्या ज्ञान का विपय होने के कारण, प्रथमम् जात की तरह सिब्दा है —"जो विवा दास्पद है वह ब्रह्म मिथ्या है"—"ओ लब हे हेतु श्वास्त्र ज्ञान का विपय होने के कारण, प्रथमम् जगत की तरह, ब्रह्म मिथ्या है।" (इत्यादि सार्वाक, जैन, बौद्ध आदि कहते हैं)।

०८. (न व वाच्यं स्वाप्नस्य हस्त्यादिविज्ञानस्यास्त्यस्य परमार्थं ग्रुभागुभतिपत्ति हेतु भाववदिविद्याभूतत्वेनास्त्यस्यातिसास्त्रस्य परमार्थंभूतब्रह्मविपयप्रतिपतिहेतुभावो न विरुद्धः इति । स्वष्मज्ञान स्यासत्यत्वाभावात् । तत्र हि विषयाणाभेव मिष्यात्वम् तेषाभेव हि बाधोदुश्यते, न ज्ञानस्य, न हि मया स्वप्नवेलायाभनुभूत ज्ञानमिष म विद्यत इति, कस्यिनदिष प्रत्ययो जायते । दर्शनं तु विद्यते, प्रयां न सतीति हि बाधक प्रत्ययः । मायाविनो मंत्रीपघादिप्रभवं मायामयं ज्ञान सत्यमेवप्रीतिर्मयस्य च हेतु. । तत्रापि ज्ञानस्य श्रवापितत्वात् विदयेनिद्रयादि दोषणन्य रज्ज्यादौ सपीविविज्ञानं सत्यमेव, भ्रमादि

.. । सत्यैवादष्टेऽपि स्वात्मिन सर्पतिविवज्ञानं सत्यमेव, भ्रमादि

.. । सत्यैवादष्टेऽपि स्वात्मिन सर्पतिविवज्ञानं सत्यमेव,

रांकाविषवुद्धिमेरण हेतुभूता । वस्तुभूत एव जलादी मुखादि प्रति-भासो वस्तुभूत मुखगत विशेष निश्चय हेतुः । एषां संवेदनाना जल्प त्तिमत्वात् प्रयोक्कयाकारित्वाच्च सत्यत्वमवसीयते । हस्त्यादी-नां प्रभावेऽपिकथं तद्वुद्धयः सत्याभवंतीर्ति चेत् नैतत् बुद्धीनां सालम्बगत्वमात्र निषयात् ।

यह नहीं कह सकते कि-"स्वप्न में द्रष्ट, हस्ति आदि ज्ञान, असत्य होते हुए भी, गुभागुम वास्तविक फलदायी होते हैं, उसी प्रकार अविद्या मूलक असत्य होते हुए भी, शास्त्र का बह्मविषयक फल वास्तविक ही होता है। "स्वाप्न ज्ञान असत्य नही होता, अपितु स्वप्न मे देखे गए पदार्थ ही मिच्या होते हैं क्यों कि जागने पर वे दीखते नहीं ऐसा तो कोई नहीं कह सकता कि, स्वान में मुझे प्रतीति नहीं हुई। स्वान में बीखता तो निम्बय ही है, पर स्वान्द्वट विषय नहीं होते यही बाधकता है। मायावी (बाह्मार) यत्र और औपधि के प्रसाव से जो चसस्कार दिखलाता है, वह प्रीति और भयोत्पादक होता है, वह ज्ञान भी सत्य है क्योंकि वह ज्ञान भी सवाधित होता है। विषय और इन्द्रियादि जन्म रस्सी मे होने वाली सर्पं प्रतीति भी भयोरपादक होने के कारण सत्य ही है, उस रस्सी रूपी सर्प से दंशित न होते हुए भी, दंशन का भय तो होता ही है, क्यों कि-उसमे मरण के हेतू विष की शंका रहती है। जल दर्पण आदि मे मुख आदि का जो प्रतिविम्य दीखता है, वह मुखगत वास्तविकता का निर्णा-यक होता है। इस प्रकार की प्रतीतियों में उल्पत्तिशीलता और कार्य संपादन शक्ति होने से सत्यता निश्चित होती है। यदि कहो कि--"स्वप्न वृष्ट हिस्त आदि जब रहते नहीं तो तद्विययक बुढि ही कैसे सत्य हो सकती है ?" बुढि को तो एक अवसम्बन चाहिए, वह तो वस्तु के प्रति-भासित होने मात्र में उस पर आधारित हो जाती है।

भर्पस्य प्रतिमासमाभरवमेव हि आलम्बनत्वेऽपेक्षितम्, प्रति भासमानता च अस्त्येव दोषवगात् । सतु बाधिवोऽसत्य इत्यवसी-यते स्रवाधिता हि बुद्धिः सत्येवेत्युक्तम् ।

हिंस्त आदि निषय की प्रतीति होती तो है ही, क्योंकि वह आलम्बन सापेश होती है, इससिए उसकी प्रतिभासमानता होती है। जागने पर उस प्रतीतिगत वस्तु की असत्यता जात हो जाती है, पर उस प्रतीति वृद्धि का तो वाध होता नहीं, इसलिए उसे तो सत्य ही कहना होगा।

रेखयावर्णप्रतिपत्ताविष नासत्यात्सत्यबृद्धिः, रेखायास्सत्यत्वात् ननु वर्णात्मनाप्रतिपन्नारेखा वर्णवृद्धिहेतुः, वर्णात्मनात्वसत्या । मैवम् वर्णात्मनाया प्रसत्याया जपायत्वायोगात् । प्रसतो निरूगन्स्यस्य हि जपायत्व न दृष्टमनृपपन्न च । प्रथतस्या वर्णवृद्धे वपायत्व एवर्नाह् प्रसत्यात् सत्यवृद्धिनंस्यात् वृद्धे सत्य-वादेव । जपायो पेययोरेकत्वप्रसगरच जभयोर्वणवृद्धित्वाविश्चेपात् । रेखाया प्रविद्यमानवर्णास्मनोपायत्वे चैकत्यामेव रेखायामिवद्यमानसर्ववर्णात्मक त्वस्य मुलभत्वादेकरेखादरां-।त्सवर्वर्णप्रतिपत्तिस्त्यात् ।

रेखाओं से जो वर्ण वनते है उनमें भी सत्यता की ही प्रतीति होती है असत्यता से सत्य वृद्धि नहीं होती, क्योंकि रेखायें तो सत्य है ही। रेखा वर्ण का स्वरूप मानकर ही रेखा में वर्ण बृद्धि होती है, यस्तुत. रेखा तो वर्ण है नहीं एसा मथाय भी नहीं करना चाहिए, क्योंकि—यदि रेखा की वर्णांत्मक ता को असत्य मान लेंग तो, वह वर्ण बोध की उपाय नहीं रह आधारों असत् वस्तु की निरूपण शक्ति और उपायता कहीं भी देखी नहीं जाती और न होती ही है। यदि रेखा में होने वाली वर्ण्यूद्धि को ही वर्ण बोध का उपाय मान ले तो, बृद्धि तो सत्य ही है, फिर असत्य से सत्य बुद्धि हो रही है, ऐसा नहीं कह सकते। साथ ही रेखा और वर्ण दोनों में ही बर्णबुद्धिता मानने गे, उपाय और उपेय दोनों एक हो जावेंगे। रेखा यदि वस्तुत वर्णात्मक न होकर केवल उपाय मान हो है तो, प्रत्येक रेखा से, सारी वर्णमाला का सरस्वता से जान हो जाती चाहिए, तपा एक ही रेखा को वेखने ते वर्णमाला का सरस्वता से जान हो जाती चाहिए, सो हो होती नहीं।

त्रयपिडविशेषे देवदत्तादिशब्द सकेतवत् चक्षुप्राह्मरेसां विशेषे श्रोत्रग्राह्मवर्णविशेषोसंकेतवशाद् रेखाविशेष वर्णविशेष बुद्धि हेनुरिति । हन्त र्ताह् सत्यादेव सत्यप्रतिपत्तिः रेखायाः सकेत स्य च सत्यसत्वात्। रेखागवयादिष सत्यगवयबुद्धिः सादृश्यनि बंधना सादृश्यं च सत्यमेव।

यदि कही कि—पिडविशेष में जैसे देवदत्त आदि शब्द का सकेत किया जाता है वैसे ही चक्षु श्राह्य रेखा विशेष में श्रोत ग्राह्यवर्ण विशेष के मकेत में, रेखा विशेष में बर्ण विशेष के मकेत में, रेखा विशेष में वर्ण विशेष की बुद्धि होती है। ठीक है, यह तो सत्य से ही सत्य की प्रतीति हुई, क्योंकि रेखा और सकेत दोनो ही सत्य है। रेखा (चित्रित) गाय में भी, सत्य गाय की बुद्धि, सादृश्य के कारण होती है, सादृश्य तो सत्य है हो।

न वैकरूपस्य ग्रन्दस्य नावविश्वेषेणायं भेदवृद्धि हेतुत्वेऽप्यसत्या स्सत्यप्रतियक्तिः नानानादाभिव्यक्तस्येकस्येव राव्दस्य तत्तप्नादाभि व्यंग्यस्वरूपेणार्थविशेषेः सह भंबंधग्रहणवद्यात् प्रयंभेददृद्धि उत्पत्ति हेतुत्वात् । श्राव्यस्येकरूपत्वमपि न साधीयः, गकारादेवीधकरूपत्वमपि न साधीयः, गकारादेवीधकरूपत्वभि श्रोत्राद्याद्यात् रात्त्वात् सत्यव्रह्म विषय प्रतिपत्तिदुं रुपपादा ।

एक आकार के शब्द की, उच्चारण के भेद से विभिन्न अर्थेगत भेद बुद्धि होती है, इसलिए असत्य से सत्य बुद्धि होती ही सो भी नही है, क्योंकि—एक ही शब्द अनेकों व्यतियों के अनुसार अभिव्यक्त होकर उन व्यतियों में अभिव्यक्ति होकर भिन्न-भिन्न अर्थों से सबथ, भिन्न-भिन्न विययों की प्रतिति कराता है। अर्थ बोधक ग आदि वणं जब अव्यान्त्रिय प्राप्ति होते है, तभी शब्द कहलाते है, इसलिए विभिन्न वर्णमय प्राव्दों की एक रूपता भी गुष्ति संगत नही है। उचत इंटान्तों से सिद्ध होता है कि—असत्य प्राप्त्र से सत्य स्वरूप प्रहा की सिद्धि करना किन्त है।

- ५५, (मृतु न शास्त्रस्य गानकुसुमनत् असत्यत्वम् । प्रागद्वैतज्ञानात् सद्युद्धिवोध्यत्वात् । उत्पन्ने सत्त्वज्ञामे हि असत्यत्वं शास्त्रस्य । न तदा शास्त्रं निरस्तनिखिलभेविक्त्यात्रब्रह्मज्ञानोपायः । यदोपायः तंदा ग्रस्त्येव शास्त्रम् ग्रस्तीति बुद्धे ) नैवम्, श्रस्ति शास्त्रे, ग्रस्ति तास्त्रे, ग्रस्ति तास्त्रे, ग्रस्ति तास्त्रे, ग्रस्ति तास्त्रेमित बुद्धे मिथ्यात्वात्। ततः किम् ? इदं ततः मिथ्या भूत शास्त्रजन्यज्ञानस्य मिथ्यात्वेन तद्विषयस्यापि ब्रह्मणो मिथ्यात्वम्, यथा धूमबुद्धयाग्रहीत वाष्पजन्याग्निज्ञानस्य मिथ्यात्वेन तद्विषयप्याग्नेरिष मिथ्यात्वम्। पश्चात्तनवाधादशैनवासिद्धम्, शून्यमेव

त्वपनस्याग्नरापास्त्रभावस्यार्यं । परचारानवाधादसन् नासद्वम्, सून्यमय तस्विमित वाक्येन तस्यापि वाधवरांनात् । तत्तु भ्रातिमृतिमिति-चेत् एतदिप श्रातिमृतम् इति त्वयंवोक्तम् । पाश्चात्यवाधा दर्गनं तु तस्यैवेत्यलमप्रतिष्ठित कुतकंपरिहसनेन । अर्ह्वत ज्ञान के पूर्व शास्त्र यदि सद्बुद्धि बोषक हैं, तो उन

शास्त्रों को गगनकुपुस की तरह मिथ्या तो कह नहीं सकते? तत्व जान के उत्पन्न हो जाने पर ही जास्त्र की असत्यता होती है। उस स्थिति से शास्त्र, जिम्मम अद्धेत जहा, विपयक जानोत्पादन से सहायक भी नहीं होते। जिस समय वे अहा प्राप्ति के साधन रहते हैं उस समय तो शास्त्र सत्य ही है, तब तक तो उनकी सत्ता ब्याहत होती नहीं। (बादी) उत्त बात ठीक नहीं है शास्त्र को असत्य मानते से' शास्त्र में जो सत्यता की बुद्धि है, वह भी मिथ्या हो जायगी (प्रतिवादी) तो उससे बबा होगा? (बादी) फिर इस मिथ्या शास्त्र-जन्य ज्ञान का मिथ्यात्व विद्ध होने से, ज्ञान का विषय ब्रह्म भी मिथ्या हो जायगा। जैसे कि कोई जलीयवाष्ट्र को देखकर पूर्जी समझ कर अपन का अनुमान करे, वह तो उसका मिथ्या ज्ञान हो होगा त्या उस धुआ का विषय अनुमित अपने भी मिथ्या होगी। तथा परवर्ती किसी ज्ञान के द्वारा वाधित में होने से शास्त्र प्रतिपादित सद्वा सत्य हैं।

तो बास्त्र को भो तो ध्रातिमूलक तुम्ही ने कहा है। उक्त मुख्यादी वाक्य का परवर्ती कोई बाघक प्रमाण नही है। अस्तु अब अधिक, अव्यवस्थित कृतकं रूपी परिहास से क्या होगा ? सही मार्ग पर बाना चाहिए। यदुक्तं - वेदातवाक्यानि निविधेषज्ञानैकरसवस्तुमात्र प्रतिपादनपराणि "सदेव सौम्येदमग्र आसीत्" इस्थेवमादीनि।

यह वचन भी प्रमाण सिद्ध नहीं है, क्योंकि "शून्य ही एक मात्र सत्य हैं" यह वाक्य ही उसका बाघक है। यदि कहों कि यह बाक्य छाति मूलक है, तदगुकम् - एक विज्ञानसर्वविज्ञानप्रांतिज्ञोपपादनामुखेन सत् राज्यवाच्यस्य परस्य ब्रह्मणो अगवुपादानस्य जगाविमासस्यं, सर्वज्ञाता, सर्वसक्तियोगः, सर्यसंकर्त्यस्यं, सर्वोन्तरस्यम् , सर्वाघारस्यं, सर्वेनिय-मनम् इत्यादि प्रनेक कर्त्याणगुख् विशिष्टता क्रस्तस्य जगतस्तदा-स्मकता प्रतिपादय, एवंभूत ब्रह्मात्मकस्त्वमसीतिश्वेतकेतु प्रत्युपदे-नाय प्रवृत्तस्वास्त्रकरणस्य । प्रपाचितश्चायमया वेदार्थं संग्रहे, प्रवृत्तस्यारम्भणाधिकरणो निपुणतरमुपपादियिष्यते ।

"सदेव सौम्यमिसमा आसीत" इत्यादि वेदात वादम निविशेष ज्ञानंकरस वस्तु के ही प्रतिपादक हैं। यह कथन भी श्रामक है— एक के ज्ञान से सभी का ज्ञान हो जाता है इस प्रतिशा के आधार पर सत् पदवाच्य परस्क्ष्म की जमत् उपादानतो, जगत् निभित्तता, सर्वज्ञात सर्वाधात ग्राप्त ता, सरस सकल्पता, सर्वज्ञात स्थाधार ता आदि अनेक कत्याणमय विधिष्ट गुणो और उनकी सर्व व्यादासकता का प्रति पादान करके, ऐसा परस्तुत है। इस प्रकार ध्वेतकेतु को तत्त विशेष वेदे के लिए उक्त प्रकार परतुत है। अपने वेदार्थ सग्रह में इसका विस्तृत विवेषन किया है। इस वेदात सुत्र के साथ प्रतिपादन करना।

"अथ परा यथा तदक्षरम्" इत्यत्रापि प्राकृतान् हेयगुणान् प्रतिषिष्य नित्यत्व विश्रुत्व सूक्ष्मत्व सर्वयतत्वाच्ययत्वभूतयोनित्वसा-र्वज्ञादि कल्याणगुणयोगः परस्यब्रह्माणः प्रतिपादितः ।

"अब परानिझा का वर्णन करेंगे जिससे अक्षर ब्रह्म की प्राप्ति होती है" इस श्रुति से प्रकृति सबूत हेयगुणो का निराकरण करके, परप्रह्म की नित्यता, व्यापकता, सूक्ष्मता,सार्वजनीनसा,निविकारता, सर्वभूतकारणता, और सर्वक्षता आदि कह्याण गुणो का प्रतिपादन किया गया है।

"सत्यंशानमनन्तंब्रह्म" इत्यत्रापि सामानाधिकरण्यस्यानेक विशेषणविशिष्टेकार्थाभिधानव्युत्पस्या न निर्विशेषवस्तु सिद्धिः प्रवृत्ति निवृत्तिभेदतैकार्थं वृत्तित्वं सामानाधिकरण्यम् । तत्र सत्यज्ञानादिपदमुख्यार्थेषुर्यस्तत्वतृणविरोध्याकारं प्रत्यनीकाकारैर्वकस्मिन्नेवार्थं पदानां प्रवृत्ती निमित्तमेदोऽवश्याश्रणीयः । इयांस्तु
विशेषः एकस्मिन, पद्ये पदानां मुख्यार्थता, अपरस्मिश्च तेषां
तक्षणा । न च अज्ञानादीनां प्रत्यनीकता वस्तुस्वरूपमेदः एकेनैव
पदेन स्वरूपं प्रतिपन्निमिति पदान्तरप्रयोगवैयय्यति । तथा सित्
सामानिधकरण्यासिद्धश्च, एकस्मिन् वस्तुनि वर्त्त मामानां पदानां
निमित्तभेदानाश्रयणात् । न च एकस्प्रैवार्थस्य विशेषणभेदेन
विशिष्टताभेदावनेकार्थत्वं पदानां सामानाधिकरण्यविरोधि, एक
स्यैववस्तुनो अनेकविशेपणविशिष्टता प्रतिपादन परस्वात्सामानाधिकरण्यस्य "भिन्न प्रवृत्तिनिमित्तानां सन्दानामेकस्मिन्नर्थे वृत्तिः
सामानाधिकरण्यम्" इतिहिशाब्दिकाः।

"श्रह्म सत्य ज्ञान अनन्त स्वरूप है" इस श्रुति में भी श्रह्म के साथ सत्य जादि पदो का सामानाधिकरण्य (विश्रेपण विश्रेपणाव का जमेद) होने से श्रह्म की निर्वित्यपता सिद्ध नहीं होती। अनेक गुण पुक्त एक वस्तु का प्रतिपादन करना ही, सामानाधिकरण्य का कार्य है। विश्रिम अवा में प्रमोज्य मान्दों की एकार्यपता को ही सामानाधिकरण्य कहते है। इसिलए सत्य ज्ञान आदि बन्दों का प्रस्थाप, सत्यता आदि गुण रूप हो, अथवा उसके विरोधी गुण के आकारवाला हो, इन दोनों में से किसी भी एक अर्थ के जापक होने से, पदो की प्रश्रुत्ति, भित्र निमित्तक स्वीकारणी होती। यही एक विश्रेपता होती कि, पदो का पहिला अर्थ मुख्य तथा स्वाद पर्वो का साधिक होता। यह श्री नहीं कहा जा सकता कि सत्य सावि पर्वो का, अज्ञान आदिविपरीत अर्थ हो वस्तु (ब्रह्म) का स्वरूप है पर्वे के वस्तु स्वयो का स्वरूप देश का स्वरूप कर हो। पर से जब स्वरूप सिद्ध हो जाता है तो अन्य पदों का प्रयोग करना व्यर्थ है। उक्त वात मानने से तो सामानाधिकरण्य में निमित्त भेद आवश्यक है) यदि कही कि विशेषण हो ना प्रयोग एक हो। इससे तो लिमत्त भेद आवश्यक है) यदि कही कि विशेषण हो ना अत्यार एक हो अस्तु का गुण्यत भेद सो रहेगा हो; इससे तो

विशिष्ट पदो की एकार्यता स्वीकारने वाले सामानाधिकरण्य मे विरोध होगा, एक. ही वस्तु के अनेक विशेषणो वाली विशिष्टता का प्रतिपादन करने वाला सामानाधिकरण्य होता है, ऐसा-वैय्याकरणो का भी मत है कि "भिंग्न प्रवृत्ति निमित्तक खब्दो की एक अर्थ मे योजना करना सामानाधिकरण्य का कार्य है।"

यदुक्तम् , "एकमेवाडितोयम्" इत्यत्र ग्रहितोयपदं ग्रुणतोऽपि सहितीयता न सहते, अतः सर्वशाखाप्रत्ययन्यायेन कारणयावयानां प्रदितीय वस्तु - प्रतिपादनपरत्वमभ्युपगमनीयम् कारणतयोपन् लिक्षतस्यादितीयस्य बहाणोलक्षणमिदमुच्यते - "सत्यं ज्ञानमन्तं बह्म" इति । स्रतो लिलक्षयिषितंत्रह्म निगृं स्थे भव, प्रत्यथा निगृं स्थे निरं कर्षयोदिमिविरोधश्च इति । तदनुपपत्र ज्ञावपुपादानस्यत्रह्मणः स्वन्यतिरिक्ताधिष्ठात्रन्तरिनवारस्ये - विषत्र शिक्षयोग प्रतिपादन परत्वात् श्रद्धितीय पदस्य - तथैव विचत्रशक्तियोगमेवावगमयति "त्रदेशत बहुँस्यां प्रजायेयेति तत्तेजोऽस्जत" इत्यादि ।

जो पह कहा कि—"एकमेवादितीय" इस वायय मे प्रपुक्त अदितीय पद, किसी भी गुण से ब्रह्म की दै तता नहीं स्वीकारता, इसलिए" सर्वंशाला प्रत्यन प्याय" से अदितीय ब्रह्म के प्रतिपादन में ही समस्त वेवात ब्रायमें का तात्त्रयों स्वीकारता नाहिए। कारण रूप से उन्लेस्य उस कहें त ब्रह्म को "सत्यवानमनन्तव्रह्म" कहा गया है। उक्त लक्षण वाला ब्रह्म संक्ष्म से निर्मुण ही हो सकता है, सगुण नहीं, यदि सगुण स्वीकारोंगे तो, "निर्मुण निरंपन" इत्यादि निर्मुणता बोधम अृति के साय विरुद्धता होगी। यह कथन भी असगत हे—अदितीय पर से जात होता है कि जगत के उपादान कारण ब्रह्म में ऐसी विचित्र प्रति के प्रात्त हो होती। ऐसी ही विचित्र णिक योग की वाल इस श्रुति से पुष्ट होती हैं— "उसने विचार किया एक से अनेक हो जाऊ" उसने किर तेज की सृष्टि की" उत्यादि।

प्रविशेषेणाहितीयमिस्युके निमित्तान्तरमात्रनिषेधः कथं ज्ञायत इति चेत्, सिस्क्षोत्रंह्मण जपादानकरणत्वं "सदेव सोम्येदमप्र धासीदेकमेद" इति प्रतिपादितम् । कार्योत्पत्तिस्वाभावेन बुद्धिस्यं निमित्तान्तरमिति तदेवाहितीयपदेन निपिध्यते इत्यवगम्यते । सर्वं निपेक्षे हि स्वाभ्युपगताः सिवाधियिता नित्यत्वादयस्य निपिद्धाः स्यु.। सर्वं साखा प्रत्यवन्यायस्चात्र भवतो विपरीतफ्कः सर्वं साखासु कारणान्वियना सर्वं सत्वाद्योगं गुणानामत्रोपसंहार हेतुत्वात् । प्रतः कारणावावय स्वभावाविप "सत्यं सामानन्तं ब्रह्मा" इन्यनेन सिवशेषमेव प्रतिपादते, इति विकायते

यदि कही कि—सामाग्य खहिसीय पत से, निमित्ताग्तर मात्र के निपेध का अर्थ कहीं से ज्ञात कर लिया ? सो वह तो,सुव्टि करने के इच्छक ब्रह्म की उपायान कारणता के योधक—"हे सीम्य ! यह जगत पृध्य के पूर्व एक मात्र सब्ही था" इस वास्य में प्रतिपादित तरव से निरिचत हो जाता है। इस जगत के निर्माण कार्य में प्रश्ना के अतिरक्त कारण को संभागवना का "अहितीय" पद से नियेध प्रतीत होता है। यदि "अहितीय" पद से समी का नियेध स्थानगेंं तो नियता आदि जिन धर्मों का प्रतिपादक आवश्यक है, उनका भी नियेध हो जायगा। इस प्रसंग में सर्वेष्ठाक्षाप्रत्ययस्थाय की चर्चा तो आपके विपरीत प्रतिक्रित होनी वर्षों कि आपको वेदों की समस्त सालाओं में वर्षणत जगत कारण के प्रतिपादक सर्वेष्ठत आदि गुणों का मही उपसंदार करना पड़ेगा। इसनिए, कारणता का प्रतिपादक वावय स्वाजाविक रूप से "महा सत्य जान जनते स्वरूप है" ऐसा सवियोध का ही प्रतिवादन करता प्रतीत होता है।

न च निगुं णवाक्य विरोधः, प्राकृतहेयगुण्डाक्यपरवात् तेषां "निगुंणं, निरंजनं, निष्कलं, निष्किणं, वान्तम्" इत्यादीनाम् । ज्ञान-मात्रस्वरूपवादिन्योऽपि श्रुतयो बह्मणो ज्ञानस्वरूपतामनिद्यति न तावता निर्विशेषज्ञानभात्रभेवतत्त्वम्, ज्ञातुरेवज्ञान स्वरूपत्वात् । भानस्वरूपस्यैव तस्य ज्ञानाश्रयत्वं मणिबुमणिदीपादिवत् उक्तमेव इत्युक्तम् ।

ऐसा मानने से, ब्रह्म की निर्मृणता मानने वाले वाक्यो से किसी प्रकार की विरुद्धता भी नही होती। "निर्मृण, सपक रहित अक्षड, क्रियाहीन, शान्त" आदि वाक्य, प्राकृत हैय गुणों से राहित्य के सूचक है। ज्ञानमात्र स्वरूप के प्रतिपादक श्रृ तियाँ भी ब्रह्म की ज्ञानस्वरूपता की वात्साती है। वह जो ज्ञान स्वरूपता है, वह केवल निर्विशेष ज्ञान सूचक नहीं है, अपितु ज्ञासा की ही ज्ञानस्वरूपता की सूचक है। ज्ञानस्वरूप उस ब्रह्म की ज्ञान स्वरूप, मिण, सूर्य प्रदीप आदि की तरह (प्रकाश गुण विशिष्ट) मानना ही सुवगत है, ऐसा पहले वह भी चुके है।

ज्ञातत्वमेव हि न सर्वेश्रुतयोवदंति- यः । सर्वेजः सर्वेवित्-तदैक्षत- 'सेयंदेवतैक्षतं-मईक्षतिलोकान्तु सूज इति नित्योनित्याना चेतनश्चेतमाना एको बहुनायो विदधाति कामान् ज्ञाज्ञोद्वायजावी-शानीशो — तमीश्वराणा परमंमहेश्वर तं देवताना परम च देवतम् प्रित्यतीनां परमं परस्तात् विदामदेवं भुवनेश मीढ्यम् नतस्य कार्यं करणं च विदयते न तत्समश्चाम्यधिकरच दूरयते, परास्य शाक्तिविविधेरचं श्रुयते स्वाभाविकी ज्ञानबलक्रिया च-एप भारमाऽपहतपाप्मा विजरी विमृत्युविशोको विजियत्सोऽपिपासः , सत्यकामः, सत्यसकल्पः ।'' इत्याद्याः, श्रुतयः, ज्ञातृत्व प्रमुखान् कल्याणगुणान् शानस्वरूपस्यैव ब्रह्मणः स्वामाविकान्वदंति, समस्त हुय रहिताच । निर्गुणवाक्याना सगुण वाक्याना च, विषयमपहत-पाप्मेत्याद्यपिपास इत्यन्तेन हेयगुणान् प्रतिविष्य 'सत्यकामः सत्य सकल्प" इति ब्रह्मणः कल्याणगुणान् विधतीय श्रुतिरेव विविनक्तीति सगुणनिगृर्णवानयमोर्विरोधाभावादन्यतरस्य मिथ्याविषयताश्रयण-मपि नारांकनीयम् ।

ब्रह्म की शातृता तो सभी श्रुतियाँ वतलाती हैं।" जो सर्वश और सर्वविद है-उसने विचारा-उस देवता ने विचारा-उसने विचार किया कि लोको की सुष्टि करूँ-जो नित्यों का नित्य चेतनों का चेतन है वह अकेला अनेको की कामना पूर्ण करता है-जाता और अजाता वो अजन्मा, ईश और अनीश है-ईश्वरो के ईश्वर देवताओं के परम देवता, पतियो के परम पति, उन भुवनेश्वर स्तवनीय देव की आराधना करते हैं- उसका कोई कार्य कारण नही हैं, न उससे कोई अधिक है, और न समान है, उसकी पराशक्ति स्वाभाविकी, ज्ञान, बल, किया आदि अनेक प्रकार की सुनी जाती है-वह आत्मा निष्पाप अजर, अमर, अशोक, भूल-प्यास रहित, सत्यकाम, सत्य सकल्प है।" इत्यादि श्रुतयाँ ज्ञान स्वरूप ब्रह्म के स्वाभाविक ज्ञातृता आदि गुणो का प्रतिपादन करती है तथा उसे समस्त हेय गुणों से रहित बतलाती हैं। निर्मूण वाक्य और संगुण वाक्य के निषय की प्रतिपादिका ''अपहतपाप्मता से अपिपास '' तक हीन गुणो का प्रतिपेध करके "सत्यकाम सत्यसकल्प " से कत्याणमय गुणो का एक साथ विवेचन करती हुई अति, सगुण निर्गण वाक्यों के विरोध का अभाव बतलाती है। इससे अन्य अ तियाँ मिथ्या प्रतिपादिका हैं, ऐसी शका नहीं करनी चाहिए।

"भोषाऽस्माद्वातः पनते" इत्यादिना स्रह्मगुणानारम्य
'ते ये रातम्" इत्यनुक्रमेण क्षेत्रज्ञानन्दातिरायमुक्त्वा 'यतीवाचो
निवत्तं न्ते स्रप्राप्यमनसा सह स्रानन्दस्हाणो विद्वान् 'इति
स्रह्मणः कल्याणगुणानन्त्यमत्यादरेण वदतीय श्रृतिः।

इसी प्रकार—"इसके श्रय से बायु बलती है" इत्यादि से ब्रह्म के गुणो को प्रारम्भ करके "उससे बतगुण" इस कम से क्षेत्रज्ञ की आनन्दातिक्षित्रज्ञ को बतन्त्रकर "अमे व शाकर वाणी मन सहित तौट कर आ जाती है उस आनन्द ब्रह्म को जानकर" इत्यादि से ब्रह्म के क्ल्याणमय अनन्त्रगुणो वा वडे बादर के साथ उक्त श्रृति उन्लेख करती है [यह आनन्द वस्ती श्रृति वी चर्ची है]

"सोऽनुश्तो सर्वान् कामान् सह ब्रह्मखाविपरिचता" इति ब्रह्म वेदन फलमगमयद्वान्यं परस्य विश्चिश्तो ब्रह्मणो गुणानन्त्य ब्रवीति विषश्चिता ब्रह्मणा सह सर्वान् कामान् समश्नुते। काम्यन्त इति कामाः करुवाणागुणाः। ब्रह्मणा सह तदगुणान् सर्वाश्नुते। दहरिवद्यायां "तिस्मन्यदन्तन्वेष्टच्यम्" इतिवद् गुणप्राधान्यं वक्तुं सह शब्दः। फलोपासनयोः प्रकारैक्यम्—"यथा, ब्रह्मरिमन् लोके पुरुषो भवित सयेतः प्रेत्य भवितः" इति श्रद्यैव सिद्धम्।

"महाज पुरुष विशेषज्ञ ब्रह्म के साथ, समस्त काम्यकलो का भीग करता है" यह्मजानफल को वतलाने वाला यह वाक्य, परवहा के अनन्त गुणों का प्रकाश करता है। बहाज, ब्रह्म के साथ सभी कामनाओं को भोगता है वर्षात् जिनकी कामना की जाय ऐसे कल्याणमय गुण ही काम्य है, ब्रह्म के हाग्य छम कल्याणमय गुणों को ही प्राप्त करता है। वह रिकट्ट में "उसमें को अन्तर है, वह अन्वेवणीय है" कहे गये इस बाक्य की करतर, गुण प्राथान्य को बतलाने याला सह काब्द है। कल और उपासना के प्रकार की एकता "इस लोक में पुरुष, जैसा प्रयास करता है, बरने पर भी वैसा ही होता है" इस श्रुति से ही सिंख है।

"यस्यामतं तस्यमतम्, अविज्ञातं विज्ञानताम्"इति ब्रह्मणो ज्ञाना-विषयत्वं उक्तं चेतः, "ब्रह्मविदाष्रोतिपरम्" —ब्रह्मवेद ब्रह्मैव भवति, इति ज्ञानाम् मोक्षोपवेशो न स्यात् । असन्नेव स भवति, असद् ब्रह्मितं वेदचेत् प्रस्ति ब्रह्मितं चेतवेद, सन्तमेनं ततो विदुः" इति ब्रह्मित्वय ज्ञानासद्भावसद्भावाभ्यामात्मनाशमात्मस्तां च वदित । अतो ब्रह्म-विषय वेदन मेनापवर्गोपायं सर्वाः श्रु तयोविद्धित । ज्ञानं चोपासना-त्मकम्। उपास्यं च ब्रह्मसगुणिनत्युक्तम्। "यतोवाचो निवर्तन्ते, अप्रास्य मनसा सह्" इति ब्रह्माणोऽनन्तस्यापिरिच्छन् गुणस्य वाङ्मनसयो-रेतावदिति परिच्छेदायोग्यत्वश्रवणेन ब्रह्मताविदिति ब्रह्मपरिच्छेदज्ञा-नवतां ब्रह्माविज्ञातममतम् इत्यु वतम्, ब्रप्रिछिन्नत्वाद् ब्रह्मणः । प्रन्यया "यस्यामतं तस्य मतम्" "विज्ञातमविज्ञानताम्" इति मतस्विविज्ञातत्व वचनं तत्रव विष्ठद्धयो । "जो यह विचार करते हैं कि-विचार से अतीत है, वेही उसे जानते हैं, विशेष रूप से जानने का दावा करने वाला कुछ भी नही जानता" इस वावय में ब्रह्मज्ञान नी अविषयता कही गई है, यदि ऐसा मान लोगे तो "ब्रह्मवेता परब्रह्म को प्राप्त करता है "ब्रह्मवेता ब्रह्म ही होता है" इत्यादि ज्ञानपरक उपदेश वाक्य व्ययं हो लायेगे।

"जो श्रह्म को अस्तित्वहीन मानता है, मानो वह स्वय ही अपने अस्तित्व त्व पर शका करता है, तया जो उसका अस्तित्व स्वोकारता है, उसे ही वास्तिविक ज्ञाता जानों 'इस श्रुति में श्रह्मविषयक ज्ञान के सद्भाव और अभाव से आत्मनाश और आन्मसत्ता की बात कही गई है। इससे स्पष्ट है कि श्रह्मविषयक ज्ञान को ही गोक्ष के लिए सारी श्रुतियाँ स्वीकारती है। ज्ञान को उपासनात्मक तथा उपास्य को सगुण कहा जा चुका है।

"जिसको न पाकर मन सिंहत वाणी लौट आती है" इस मुति मे महा के अपरिमित अन त्त गुणो की निस्सीमता की अवध्यता और अमननीयता वतलाकर, गुण और परिणाम से सीमित परिक्षिप्त मानने वाले लोगो को महा तत्व से अज्ञात वतलाया गया है। यहा तो स्वभाव से ही अपरि- विद्युत्त और अन्तत्त हैं। उक्त भूति का यदि ऐसा वर्षे नहीं मानेंगे तो, उसी जगह "यस्यामत तस्यमत विज्ञातता मित्रात्ता मुंग से वावया में पूरी मतता और विज्ञातता वतलाई गई है, वह प्रकरण विद्युत्त सिद्ध होती।

यत्तु 'न द्रष्टेद्'ष्टार न मतेमंन्तारम्" इति श्रु तिदृ'ष्टेमते व्यतिरिक्तं द्रष्टार मन्तारंच प्रतियेधति इति तदागन्तुक चैतन्यगुणयोगितया ज्ञातुरज्ञान स्वरपता कुतकं सिद्धा मत्वा न तथात्मानं पश्येन मन्वीथा-, श्रिपितु १ प्टार मंतारमप्यात्मान वृष्टिमति रूपमेव पश्येरित्यमिदधाति इति परिहृतम् । ग्रथवा वृष्टेद्'ष्टार, मतेमंन्तार
जीवात्मानं प्रतिपिध्य सर्वभूतान्तरात्मान परमात्मानमेवोपास्येति
वान्त्यार्थः । ग्रन्थया "विज्ञातारमरे केन विज्ञानीयात्" इत्यादि ज्ञातुत्व
श्रु तिविरोधरच ।

बार जो—"दृष्टि (अनुमृति) के साक्षी और मति \_(चिन्तन)\_के प्रवाशक को नही जानता"—इति श्रृति से अनुमृति और भननं के द्रेष्टा सीर प्रकाशक मुद्धा के अतिरिक्त, किसी अन्य का निषेष किया गया है, उसका तात्पर्य ये है कि—जो जुतकी आन्या को स्वतः चंतन्य न मानकर, इन्द्रियों की विशेष चेष्टाओं से उसमें चंतन्यता मानते है, उनके मत में सात्मा चेतन हीते हुए भी अचेतन है। ऐसी मुत्तकं वृद्धि से जो, आत्मदर्शन और मनन करने की चेष्टा न करके अपनी पृष्टि और मित को ही इष्टा हीर मनत समझते हैं, उनका निराकरण किया गया है। दृष्टि के दृष्टि, मित को सात्म का निराकरण करके, परमात्मा ही उपास्य हैं। यूष्टि के प्रकाशक जीवात्मा का निराकरण करके, परमात्मा ही उपास्य हैं; यह तात्पर्य चत्तवाया गया है। उक्त श्रृति का यदि ऐसा अर्थ नहीं स्वीकारोगे तो "विश्वाता को और किससे जानोगे ?" इस श्रृति में कही गईं, परमात्मा की शानुता से विश्वदता होगी।

A.M. ("श्रानंची प्रहा" इति भ्रानंदमाशमेव ब्रह्मस्वरूपं प्रतीयत इति यदुक्तम्, तत् ज्ञानाश्रयस्य ब्रह्मणो ज्ञानस्वरूपमिति वदतीति परिहु-तम् । ज्ञानमेव हि अनुभूत्वमानंव इत्युच्यते ।" विज्ञानमानन्वं ब्रह्म "इत्यानंदस्वरूपमेव ज्ञानं ब्रह्मेत्य्यं,। श्रतएव भवतामेकारसता । अस्य ज्ञानस्वरूपस्यैव ज्ञात्त्वमिष श्रु तिरातसिष्ठात इत्युक्तम् । तद्ववेव "स एको ब्रह्मण श्रानन्दः"—"श्रानन्दं ब्रह्मणोविद्यान्" इति व्यतिरेक-निर्देशास्त्र्व ताऽनन्दमाशंब्रह्म, अपिरवानन्दि । ज्ञात्त्वमेव हि श्रानंदिन्दर्स)

"ब्रह्म आनन्द स्वरूप है" यह श्रृति, आनन्दमात्र ही ब्रह्म के स्वरूप की प्रतिपादिका है ऐसा प्रतीत होता है, यह क्यन तो ज्ञानाश्रय ब्रह्म को ब्रान स्वरूप, बतलाने नाली श्रुतियों वे ही कट जाता है। अनुकृत भाव को प्राप्त ज्ञान ही आनन्द नाम से कहा गया है। "विज्ञानमानंद ब्रह्म" इस श्रुति का तामानंद के ज्ञानन्द स्वरूप विज्ञान ही ब्रह्म है। इसवे आपका प्राप्तका प्रमास्त्र एकरसता का सिद्धान्त भी संगत हो जाता है। इस ज्ञान स्वरूप की ज्ञानृता भी सेकड़ी श्रु तियों से ज्ञात है। वसी प्रकार "वह एक ब्रह्म आनन्द है" बानन्द सह्म का ज्ञाता है। इस ज्ञान्द सह्म आनन्द है" बानन्द सह्म का ज्ञाता है। इस ति के ब्रह्म आनन्द है। ज्ञाति है कि, ब्रह्म केवल आनन्द स्वरूप ही नहीं हैं, अपितु आनंदी भी है। ज्ञातृता ही उसका आनन्दीपन है।

यदिदमक्तम्—"यत्र हि है तिमिव भवति"—नेह नानाऽस्ति किंचन, मृत्योः स मृत्युमाप्रोति य इहनानेव पश्यति—"यत्रत्वस्य सर्वमात्मैवाभूत्तत् केन मं पश्येत्" इतिभेदिनिपेघो बहुषा दृश्यत इति, तत्कृत्स्नस्यजगतो ब्रह्मकार्यतया तदन्त्वर्यामिकत्तया च तदात्मक्वेन्वयात्, तत्प्रत्यनोक नानात्वं प्रतिषिध्यते । न पुन. "बहुस्या प्रजायेय" इति यहुभवन सकल्पपूर्वक ब्रह्मजो नानात्व श्रृति सिद्ध प्रतिपिध्यत इति परिहृतम् । नानात्वनिषेधादियमपरमार्थं विपयेति चेत्, न प्रत्यक्षादि सकल प्रमाणानवगत नानात्वं दुरारोह ब्रह्मण. प्रति-पाद्य तदेव बाध्यत इत्युपहासास्पदमिदम् ।

जो यह कहा कि.— जब धेतमत होता है" — "जगत मे नानातरव कुछ भी नहीं है, विभिन्नता देखने वाला बारबार मरता है" — "दृश्यमान सव कुछ ही जब आत्म स्वरूप है, तब किससे किसे देखोंगे?" इत्यादि भेंद निपेपक वाक्य देखे जाते है, सो सारा जनत ब्रह्म का कार्य है, ब्रह्म जन सब से अक्तपंत्र में के अन्तर्यामी और तदात्मक है, इसिलए यह इस भाव से उससे अभिम है उननभाव से विपरीत जो भिन्नता का भाव है उसका प्रतियेव उसत अत्विय करती हैं। (समाधान) "बहुत होकर जन्म जूगा" ऐसे ब्रह्म के सक्तप की बाहुत्यता परक भिन्नता का नियंध नहीं किया गया है। इस सकत्म अृति से ही उसत प्रतियेध की बाहुत्यता परक भिन्नता का नियंध नहीं किया गया है। इस सकत्म अृति से ही उसत प्रतियेध की बात का निराकरण हो जाता है। यदि कही कि अन्यान्य अृतियों में जहीं कहीं भी ब्रह्म के नानात्व का प्रति-पेध किया गया है वह अपरमार्थ विषयक ही है, सो ऐसा नहीं हो सकता, क्योंक अृतियां प्रत्यक्ष बादि सभी प्रमाणों से अज्ञात दुक्ह भिन्नता वाले म्रह्मण का प्रतिपादन करके, उसी का नियंध कर दें यह तो उपहासास्यव वात है।

"यदाहि एपैष एतस्मिन्नुदरमन्तरं कुक्ते श्रयतस्य भयं भवित" इति ब्रह्मणिनानात्व परयत्तो भयप्राप्तिरिति यदुक्तम्, तदसत् "सवँ-खित्वद ब्रह्म तज्जलानिति सान्त जपासीत" इति तन्नानात्वानुसंघा-गस्य शाति हेनुत्वोपदेशात् । तथा हि सर्वस्य जगतदुत्पतिस्थिति- ( ;; )

लयकमतया यदात्मकत्वानुसंघानेनात्र शान्तिविधोयते । मतो यथा-विस्यत देवितयंड्मनुष्यस्यावरादिभेदिनिक्षं जगत् ब्रह्मात्मकपिति अनुसंघानस्य शांति हेतुत्वा धमय प्राप्ति हेतुत्वेन न भय हेतुत्व प्रसंगः । एवं तर्हि "अ्ष्य तस्य भयंभवित" इति किमुच्यते ? इदं उच्यते—"यदाहि एवेष एतिस्मिश्चदृष्येऽनात्म्येऽनिष्वतेऽनिलयनेऽभयं प्रतिष्टां विन्दते । अष्य सो भयं गतो भवित" इत्यमय प्राप्ति हेतुत्वेन ब्रह्मिण या प्रतिष्टा अभिहिता, तस्या विच्छेदेभयं भवतीति । यथो-गतं महिषिभः—"यम्मुहुत्तेक्षस्य वाऽिपवासुदेवेने न चिन्त्यते, साहा-निस्तन्महिष्डद्वः साभ्रांतिस्सा च विक्रिया।" इति । ब्रह्मिण प्रतिष्टाया अन्तरमवकासो विच्छेद एव ।

"साधक जब इस ब्रह्म में थोड़ा मेद करता है, तभी उसे भय होता है" इस श्रुति में, ब्रह्म में भेद देखने नाले व्यक्ति की जो सय प्राप्ति बत-लाई गई है वह वास्तविक नहीं । है "यह सब कुछ बहा ही है, सब कुछ उसी से उत्पन्न होकर उसी में लीन हो जाता है। इसलिए उसकी शान्त भाव से उपासना करो" इस श्रुति मे, उस ग्रह्म में जो विभिन्नता ढूडते हैं, उसकी शान्ति के लिए उपदेश दिया गया है। तथा, समस्त जगत की उत्पत्ति स्थिति और संहार कमं उसी पर बहा के ही स्वरूप है, ऐसा अनु संघान करने से ही शान्ति मिलेगी ऐसा उक्त वाक्य का तात्पर्य है। इस-जिए देव, पणु, मनुष्य स्थावरादि भेदो वाला समस्त जगत् बहात्मक ही है, ऐसा अनुसंधान ही शांति का कारण बतलाया गया है, उसी से अभयता प्राप्ति होती है, भय प्राप्ति का तो प्रसंग ही नहीं है। यदि ऐसी ही बात है ती, "अब तस्य भयं भवति" ऐसा क्यों कहा ? ऐसी जिज्ञासा होती है-ऐसा कहने का तात्पर्य ये है कि-"वह सायक जब अदृश्य अनि वीच्य, स्वप्रतिष्ठ ब्रह्म में सर्वभय निवारक निष्ठा करता है, तब वह निर्भय हो जाता है" इस श्रुति में ब्रह्म निष्ठा का, भय बाति के उपाय के रूप से जी उपदेश दिया गया है, उसके विच्छेद से भय बतलाया गया है। जैसा कि महर्षि वेदव्यास ने कहा भी है- "जिस मुहर्ता था क्षण में - वासुदेव का चिन्तन नहीं किया जाता, वहीं सबसे बड़ी श्रांति अनिष्ट

प्राप्ति का मार्गे, घ्रांति और चित्त का विकार है"। बस्तुतः ब्रह्म प्रतिष्ठा से विचग होना ही विच्छेद है।

यदुक्तम्-"न स्थानतोऽपि" इति सर्वेनिशेषरिहतं ब्रह्मोति च वक्ष्यतीतिः; तन्न सिवशेषं ब्रह्मोत्येव हि तल वक्ष्यति । "मायामात्रं तु" इति च स्वप्नामप्यर्थानां जागरितावस्थानुभूत पदार्थवेषम्येण माया मात्रात्वमेवमुच्यत इति जागरितावस्थाऽनुभूतानामिव पारमाधिक-त्वमेव वक्ष्यति ।

जो यह कहा कि—सूत्रकार "न स्थानतोऽपि" सूत्र में ब्रह्म की निवि-शेष ही सिद्ध करते है; सो बात नहीं है, वहाँ तो सिविशेष ब्रह्म का ही प्रतिपादन किमा गया है। तका "मामामात्र हि" इस सूत्र में स्वप्नदृष्ट विषयों को, जागरित अवस्थानुभूत पदार्थों से विपरीत होने के कारण मायामात्र वतलाते है, एवं जागरित अवस्थानुभूत विषयों की तरह होने से उनकी पारमाधिकता वतलाते है।

स्मृतिपुराणयोरिप निविशेषज्ञानमात्रमेव परमार्थोऽन्यदपा-रमार्थिकमिति प्रतीयत इति यदिमिहितं, तदसत्—"यो मामजमनादि च वेति लोक महेरवरम्'—मत्स्थानि सर्वभूतानि सचाहं तेरविस्यतः —न च मत् स्थानिभृतानि पश्य मे योगमेश्वरम्, भूतमृन्नच भृतस्थो ममात्मा भृतभावनः"—"महंकृत्स्नस्य जगतः प्रमवः प्रलयः तथा'— मतः परतरं नान्यत् किन्वदिस्त घनंजय, मिय सर्वमिष्टं प्रोतं सूत्रे मणिगणा इव—"विष्टम्याहिमिदं कृत्सनमेकांशेन स्थितोजगत्"— "उत्तमः पुरुपस्त्वन्यः परमात्मेत्युदाहृतः यो लोकत्रयमाविष्य विभ-संव्यय ईश्वरः"—"यस्मात्सरमतीतोऽहं श्रक्षरादिष चोत्तमः प्रतोऽ-हिमलोके वेदे च प्रथितः पुरुपोत्तमः"—"ससर्वभृत प्रकृति विकाराम्

गुणादिदोपांश्च मुनेव्यतीतः श्रतीवसर्वावरणोऽखिलास्मा तेनास्त्रतं यद् भुवनातराले"—'समस्तकल्याण गुणात्मकोऽसौ स्वराक्वितेगाद्धार

भूतसर्गः इच्छम्गृहीताभि मतीरुदेहस्संसाधितारीष जगद्वितोऽसी"-तेजोवलैश्वयं महाववोघ सुवीर्यशक्त्यादिगुर्णैकराशि. पर: परागां रूपोऽन्यकरूप. प्रकट स्वरूप: सर्वेश्वरस्तर्वदृक्सर्ववैता समस्त शक्तिः परमेश्वराख्य."—''संज्ञायते येन तदस्तदोषं गुद्ध' परं निर्मल मेकरूपम्, र्षदृष्यते नाऽप्यचिगम्यते ना तज्ज्ञानमज्ञानमतोऽन्यदुक्तम्"-शुद्धेमहा-विभूत्यां स्थे परे ब्रह्मणि सन्दयते मैत्रेय मगवन्छन्द सर्वकारण र्णरणे"-"संभर्तेति तथा भत्ती भकारोऽर्थ दवयान्वितः नेतागर्मायता .. त्रष्टा गकारार्थः तथामुने"-"ऐश्वर्यस्य समग्रस्य वीर्यस्ययशसरिश्रयः तानवैराग्ययोरचैव वण्णां भग इतीरिणा"—"वसंति तत्र भूतानि मूतात्मन्यखिलात्मनि, सच भूतेष्वशेषेषु वकारार्थस्ततोऽव्ययः"---'ज्ञानशक्तिबलैश्वर्यंवीय<mark>ेतेजांस्य</mark>शेपतः, भगवच्छव्दवाच्यानिविना हे रेगु णादिभि:"—"एत्रमेव महाशब्दो मैत्रोय भगवानिति, परब्रह्म पूतस्य वासुदेवस्य नान्यगः"-"तत्रपृज्यपदार्थोक्तिपरिभाषा समन्वितः, ब्दोऽयंनोपचारेणस्रन्यत हिउपचारतः"—समस्तश्शक्तयश्चैतानुप यत प्रतिष्ठिताः सद्विश्वरूपवैरूप्यंरूपमन्यद्धरेमंहत्" समस्त राक्ति रूपाणि तत्करोतिजनेश्वर देवतियंङ् मनुष्यास्याचेष्टावंतिस्वलीलया जगतामुपकाराय न सा कर्मनिमित्तजा चेष्टातस्याप्रमेयस्य व्यापिन्य व्याहतारिमका"-एंबं प्रकारममल नित्यं व्यापकमक्षयं समस्त हैयरहितं विष्णवाख्यं परमं पर्दम्" परः पराणां परमः परमाञ्रमात्म-संस्थितः रूपवर्णीदिनिर्देश विशेषण विवर्णितः"— श्रपक्षय विनाशा-भ्यां परिणामद्भिणनमित्रः । वर्णितश्शामयतेवर्क्तुं यस्सदाऽस्तीतिकेवलम् - सर्वत्रांऽसौ समस्तं च वसत्यत्रेति वैयतः ततस्सवासुदेवेति वि-द्वद्भिः परिपठ्यते" — तद् ब्रह्म परमं नित्यभजमक्षरमव्यवम् एक स्वरूपं च सदा हैयाभावाच्य निर्मेलं"-तदेव सर्वमेवेतद्व्यका-

व्यक्त स्वरूपवत् तथा पुरुषरूपेख च स्थितम्"--प्रकृतिया मयाऽस्पाता व्यक्ताव्यक्त स्वरूपिणी पुरुषश्चाप्युभावेती लीयेते परमात्मिन"— परमात्मा च सर्वेषामाधारः परमेश्वरः विष्णुनामा स वेदेषु वेदातेषु च गीयते"— द्वेरूपे ब्रह्मणस्तस्य मृत्तं चामृत्तं मेव च. क्षराक्षरस्व रूपेते सर्वभूतेषु च स्थिते"—अक्षरं तत् परं ब्रह्म क्षर सर्वमिदं जगत एकदेशस्थितस्याग्नेज्योत्सना विस्तारिकी यथा परस्य ब्रह्म णश्राक्तिस्तथेदमखिल जगत्"—'विष्णु शक्तिः पराप्रोक्ताक्षेत्रज्ञास्या तथाऽपरा अविद्या कमें संज्ञान्या तृतीया शक्तिरिष्यते"-यथा क्षेत्र ज्ञशक्तिस्सा वेष्टितानुप सर्वेगा संसारतापानिखलान् अवाप्नीति म्रतिसततान्"—तया तिरोहितत्वाच्च राकिः क्षेत्रे ज्ञसंज्ञिता सर्वभतेषु भूपाल तारतम्येन वर्त्तते"--प्रधानं चपुमाश्चैव सर्वभूतात्मभूतया विष्णुशक्तया महाबुद्धे वृतौ संश्रयधर्मिणो"--तयोरसैव पुयन्भाव-कारमां संश्रस्य च यथासक्तं जलेवातो विभति वाणिकाशतम"— शक्तिस्साऽपितया विष्णोः प्रधानपुरुपात्मनः"—सदेतदक्षयं नित्य जगन्मुनिवराखिलम् अविभावितिरोभावजन्मनाश विकल्पवत्"। इत्यादिना परब्रह्म स्वभावतएव निरस्तनिखिलदोपगघ समस्त कल्याण गुणात्मकं जगत्उत्पत्तिस्यितसंहारान्त. प्रवेशनियमनादि-षीलं प्रतिपाद्य कृत्स्नस्य चिदचिद्वस्तुनः सर्वादस्थावरियतस्य परमाधिकस्यैव परस्य ब्रह्मणः शरीरतया रूपत्वम् शरीररूपतन्तः शक्तिविभत्यादिशब्देः तत्तच्छब्द सामानाधिकरण्येन चामिधार सद्विभृतिभूतस्य चिद्वस्तुनः स्वरूपेणवस्यितमन्मिश्रसया क्षेत्र जरुपेश स्पिति चौंकवा क्षेत्रज्ञावस्थायां पूज्यपापारमककर्मं रूपा ग्रविद्यावेष्टित्वेन स्वाभाविकज्ञानरुपत्वाननुसथानमचिद्रूपार्या कारतयाऽनुसधानं च प्रतिपादितमिति परंब्रह्म सविशोपम् तद् विभू भूत् जगदपि पारमाथिकमेवेति जयते।

स्मृति जोर पुराणों भे भी तिविशेष झान मात्र को ही परमाये तथा अन्य को अपारमायिक वतलाया गया है, यह कथन भी असत् है (निम्ना-कित उदाहरणों से उक्त कथन का निराकरण हो जायेगा)

"नो सोग मुझे अनन्मा और अनादि जानते हैं—समस्त प्राणी मुझमे अवस्थित हैं में उनमे अवस्थित हूँ —ऐक्वयं योग से मुझमे स्थिति प्राणियों को देखों, जो कि मुझ भूतभावन, भूतरक्षक में विद्यमात हूँ — मैं हो समस्त जगत को उत्पत्ति और प्रतय का कारण हूँ —मुझसे अधिक कुछ भी घेट नहीं हैं — जैसे मणित सुस में प्रिक्त रहती हैं वैसे सारा जगत सुसमे प्रथित हैं — मैं एकाग से सारे जनत ने क्याच्य हूँ — मैं श्रेष्ठ पुरुष परसारमा नाम से प्रसिद्ध हूँ — मैं तीवी लोको में प्रविष्ट होकर रक्षा करने बाला ईश्वर हूँ — सर और अक्षर से अतीत और उत्तम में क्षोक बेद में पुरुषोत्तम नाम बाला हूँ"

"सर्वभूत, अन्यक्त प्रकृति, प्राकृतिविकारो तथा गुण दोयो मे रहित हर प्रकार के आवरणो से रहित, समस्त जगत के आरमा वे ही ,मुबनगत समस्त वस्तुओ के आवरण के रूप मे स्थित है—वे समस्त उरहरूट गुणो से परिपूर्ण, अपने अग से समस्त जगत की सृष्टि करने वाले स्वेच्द्रा से विराद रूप घारण करके समस्त जगत की सृष्टि करने वाले स्वेच्द्रा से विराद रूप घारण करके समस्त जगत का करनाण साधन करते है मानस तेज मारीरिक वल अणिमादि ऐश्वयं ,समुजत ज्ञान ,शीयं एव शक्ति आदि गुणो के वे ही एक मात्र आत्रय है—चुद्धि मन जीव आदि से परात्पर जन परमेयवर मे क्लेश आदि कोई दोष नही है—वे व्यव्धित और समिष्ट व्यक्त और कव्यक्त से अवस्थित, सर्वश्वर, सर्वदर्शी, सर्वज्ञ ,सर्वशक्ति और परमेयवर नाम से प्रसिद्ध हैं—जिनके आय्य से लोक ज्ञान पाता है, यह स्वभावत निर्दोष, विद्युद्ध, महुत्, निर्मेल और एक रूप है—वे दोखते हैं सा प्रतीतिनाम्य है (भक्त को दीखते हैं, ज्ञानों को उनकी प्रतीति होती है) ऐसा ज्ञान ही यथार्थ, बाकी सब कुछ अज्ञान है।

'सब कारणो के कारण, मुद्ध महाविसूति परब्रह्म के लिए मगवान शब्द का प्रयोग किया जाता है, इसमे भ के दो अर्थ हैं, समत्ती (शातक) और भर्ता (धारक) य के अर्थ है, मेता और प्रापक। सम्पूर्ण ऐश्वर्म (अणिमा, लिपमा, महिमा, प्राप्ति, प्राव्यम्य, ईसिता, यितता और कामावसायिता) वीर्य (शक्ति)यश थी (भाग्यसपत जान, और वैराग्य इन ( १रक् )

छ: को भग कहते हैं। व का अर्थ है अव्यय और निर्विकार, ऐसे भगवत भव्द वाले वे सर्वभूतो के आत्मा, सर्वात्मक है, उन्हीं में सारे भूत स्थित हैं। हीन गुणों से रहित, समस्त ज्ञान-शक्ति-वल-ऐश्वर्य-वीर्य और तेज्ये छ: भगवत शब्द वाच्य है। ऐसे अत्युत्तम भगवान वासुदेव से भिन्न और कोई नहीं है। पूज्यार्थ बोधन में परिभाषित यह भगवत् शब्द उसी (वासुदेव) में मुख्यभाव से प्रयुक्त होता है, अन्य जगत गीण रूप से होता है। पूर्वोक्त छः शक्तियां जिनमे प्रतिष्ठित है, वही हरि का, जगत्विल-क्षण, अप्राकृत महत् रूप है। वे ही अपनी लीला के प्रभाव से देव, मनुष्य पशु पक्षी आदि की सृष्टि के लिए विष्टानान होते है। जगत के उपकार के लिए उन अप्रमेय भगवान की जो सृष्टि खीला होती है, वह कर्म निमित्तक नहीं होती अपितु अयस्तभूत, व्यापक और अव्याहत होती है। विष्णु नामक परपद ही निर्मल, नित्य, व्यापक अक्षर और हीनगुणो से रहित है। उत्तम ब्रह्मा आदि से अनि उत्तम, स्व प्रतिष्ठ, रूप, वर्ण आदि गुणो से रहित परमात्मा, क्षय-नाश-परिणाम-वृद्धि और जन्म से रहित है। वे एकमात्र "बस्ति" शब्द से ही ज्ञेय है। सर्वेब्यापक उनमे, समस्त वस्तुए वास करती है, इसीलिए विद्वान उन्हें वासुदेव कहते है। उस परब्रह्म का स्वरूप, नित्य-अज-अक्षर-अव्यय-,सदाएक, हीन गुण रहित निर्मल है। वे स्यूल-सुहम स्वरूप, पुरुष रूप और काल में अवस्थान करते है। "ब्यक्त और अध्यक्त रूप जिन पुरुष प्रकृति की बात कही गई, वे दोनों ही परमात्मा में लीन हो जाते हैं। उन ब्रह्म के दो रूप, मूर्त और

"व्यक्त और अध्यक्त रूप जिन पुरुष प्रकृति की बात कही गई, वे दोनों ही परमात्मा में लीन हो जाते हैं। उन बहु के दो रूप, मूर्त और समूर्त, कर और अक्षर नामधे प्रसिद्ध, प्राणिमात्र में अवस्थित हैं। वह पर बहु अक्षर और सारा जगत क्षर है। एक स्वान में स्थित जिन की उवाला जैसे विस्तृत हो जाती है वें ही परब्रह्म की यक्ति नी समस्त जात के रूप में विस्तृत होती है। विष्णु परामित्त हैं तथा क्षेत्रज्ञ अपरायक्ति है, कमें का प्रवर्णन करने धाली अविद्या शक्ति मृत्रीय है। क्षेत्रज्ञ शक्ति स्वभाव से सर्वगामिनी होने से जिव्यामय कमें से वेदिटत होकर निरन्तर संसार के संवाणों का भोग करती है। क्षेत्रज्ञ शक्ति अविद्या से आवृत होकर ज्ञान के तारतस्यानुतार स्व भूतों में निवास करती है। प्रधान और पुरुष दोनो ही समस्त भूतों को आरमा कर से सियत, विष्णु धिक्ति-हारा समावृत हैं। विष्णु

.सिक्त के प्रभाव से ही दोनों ससार में प्रविष्ट होकर, परस्पर भिनन-भाव से, उसके आश्रम में स्थित रहते हैं। वागु जैसे जल को अपने सपके से कणों के इस में विश्वेर देता हैं, उसी प्रकार विष्णु शक्ति भी, प्रधान - पुरुष और तदात्मक विष्णु शक्ति को भिन्न कर देती है। यह सारा जगत नित्य है, केवल आविर्मोव, तिरोशाव रूप जन्म और नाश बाला होता है।

इत्पादि वाक्य परब्रह्म को, स्वभाव से दोप रहित कल्थाणमय
गुणो वाला, जगत की सुन्दि स्थिति और सहार का कर्मा, अन्तर्यामी और
नियम्ता वतलाकर — जिस किसी भी स्थिति से स्थित जगत की जढ
केतन रूप पारमाधिकता तथा परब्रह्म शरीररूपता को स्पट्ट करने के
किए शरीर रूप तन्नु अभ और विभूति शब्दों की तत् घटन से विशेषण
विभेष्यभाव वाली सामानाधिकरण्यता का निरूपण कर—उस ब्रह्म की
विभूति रूप जित् वस्तु की स्वरूपावस्थित की अचित् मिश्रित
से त्रेज्ञ रूप से बतलाकर-श्री त्रेज्ञ अवस्था मे पुष्पपामात्मक कर्म रूपा
जिवद्या से आवेष्टित उसकी स्वाभाविक ज्ञानरूपता शेर अवित्
स्थाकारता के अनुस्थान की बात कही गई है, जिससे परब्रह्म,
सचिषेष हो प्रतिपादित होता है तथा उसका विभूतिरूप जगत भी
पारसाधिक कात होता है।

''प्रत्यस्तमितभेवम्'' इत्यत्र देवमगुष्णाविप्रकृतिपरिष्णामं विशेष संसुष्टस्याप्पारमनस्त्ररूपं तद्गतभेवरहितःने तद्भेव- वाचिदेवादिशक्वागोवरं ज्ञानसत्तैकलक्षणं स्वसंवेधं योगयुद्मनतो न गोचर इत्युचत इति । मनेन न प्रपंचापलापः । कपमिद- मनगम्पत इति वेतः तदुष्यते अस्मिन् प्रकरणेसंसारैकभेपजतया योगामिश्रधाय योगावयवान् प्रत्याहारपर्यन्तोरचोक्तवा पारणा- सिद्धयर्थं गुभाश्रयं वत्तुं परस्यब्रह्मणो विष्णोशस्तित शन्वाभिधेयं रूपद्वयं मूत्तं मूत्तं विभागेन प्रतिपाद्य, तृतीयशनित स्पकर्मारच्या विव्यावेदितं श्रविद्विष्टं क्षेत्रज्ञ मूर्त्तारच्विभाग भावना त्रयान्वयादशुमित्युच्वा, द्वितीयस्य कर्मांख्या विव्याविरहिणोऽन

निच्येयतया योगयुड् मनसोनलम्बनतया स्वतश्गुद्धिविरहाच्च गुभाश्रयत्व प्रतिविच्य परशक्तिरूपमिदममूतः मपररानितरूपं

क्षेत्रज्ञाख्यमूत्तं च परशक्तिरूपस्य ग्रात्मन. क्षेत्रज्ञतापत्ति हेतुभूत तृतीयराकाख्यकर्मेरूपाविद्या चेत्येतच्छक्तित्रयाश्रयो भगवदसाधारएं "म्रादित्यवर्णं" इत्यादि वेदात सिद्ध मूत्त<sup>र</sup>रूप शुभाश्रय इत्युक्तम्। म्रत परिशुद्धात्मस्वरूष-य शुभाश्रयतानहुँता वक्तुं 'प्रत्यस्तामतभेद यत् " इत्युच्यते । पूर्वोक्त ''प्रत्यस्तिमितभेदम् ''इस वाक्य से ज्ञात होता है कि आरमा के प्राक्तन परिणाम, देवता, मनुष्य, तिर्यक आदि भेद सत्य होते हुए भी आत्मवाची नहीं है, इसलिए आत्मा उनसे असवद होने से, भेद रहित है। ज्ञान से ही उसकी सत्ता प्रतीत होती है, तथा बोगयुक्त मन से ही वे स्वय सबद्य है, इन्द्रिया उसे ग्रहण नहीं किया जा सकता। इससे जात होता है कि- समस्त प्रपचमय जगत् अपलाप (बकवास) मान नहीं है यदि पूछों कि तुमने यह सब कैसे जाना? तो सुनी, इसी प्रकरण में सासारिक भवरोग नी औषधि के रूप में योग सांघना का निरूपण करके योग के प्रत्याहार पर्यन्त अवयवो को बतलाकर धारणा की सिद्धि तथा उत्तम आश्रय के निवेंश के लिए परब्रह्म की मूर्त्त अमूर्त दो शक्तियो का वर्णन किया गया है। पर ब्रह्म की तृतीय शक्तिक्मीत्मक अविद्या से सयुक्त अचिद् विशिष्ट क्षेत्रज्ञ के मूर्ज कहलाने वाले भाग को, तीनो भावनाओं (धारणा, ध्यान, समाधि) के लिए अग्रुभ बतलाकर कर्मनामक अविद्या से भिन्न, ज्ञानाकार अमुत्त नामक द्वितीय भाग की भी केवल योग सिद्ध पुरुषों के लिये ही ब्येय तथा योगाभ्यासी से अग्राह्म होने से अधुम बतलाकर, अन्त में परमात्मा की पराशाक्ति रूप अमूर्त तथा अवराशक्ति रूप क्षेत्रश नामक मूर्त, एवं क्षेत्रशता को प्राप्त कारानेवाली तीसरी कर्म रूपा अविव्या शक्ति के आश्रय भगवान के असाधारण ''जादित्यवणं'' इत्यादि वेदात सिद्ध मूर्त्त स्वरूप को शुभाश्रय कहा गया है। परिशुद्ध आत्म स्वरूप की शुसाश्रयता की अयोग्यता का शापक "प्रत्यस्तमितभेदयत्" इत्यादिवानय है।

तयाहि- "न तद्गोग युजा शक्यं नृप जितियतुं यतः, द्वितीयं विष्णुसंज्ञस्य योगिध्येयं परंपदम ।" समरताश्राक्तयश्चैताः नृप यत्र प्रतिष्ठिताः तद्विश्वरूप वैरुष्य रूपमन्यद् हरेमंहत्। "इति च वदिति

तथा " विष्णु के द्वितीय पद (अमूर्तोरूप) का योगान्यासी चिन्तन नहीं कर सकते, क्यो कि यह परपद एकगान सिद्ध योगियो ने लिए ही ध्यान का विषय है। बिष्णु का विष्वरूप से मिन्न और भी एक निविद्य रूप है, जिसमें समस्त शक्तियाँ प्रतिष्ठित है। ऐसा भी कहते है।

तया चतुमु हेल सनकसनन्दादीना जगदन्तविसामिविद्याविष्ठितस्वेन शुभाश्रयतानहृतामुक्त्वा, वद्धानामेवेपरचाद्गोगेन
उद्भूतवोषानां स्वस्वरूपापन्नानाच स्वतरशुद्धि विरहात् भगवता
शौनकेन शुभाश्रयता निषद्धा-"धाब्रह्मस्तम्यपग्नेता जगदन्तव्यवस्थिता प्राणिन कमंजनितससारवशर्यात्नः। यतस्ततो न ते ध्याने
ध्यानिनामुपकारकाः, श्रविद्यान्तर्गतास्तर्वे तेहि संसार गोचराः।
"परचादुद्भूत वोषादच ध्याने नैवोपकारकाः।" नैसर्गिको न वै
बोधस्तेषामप्यनतोयतः, तस्मात्तदमलं ब्रह्म निसगदिव वोषवत्।"
इत्यादिना परस्य ब्रह्मणोस्त्वरूप स्वासाधारणमेव शुभाश्रय
इत्युक्तम्। श्रतोऽत्र न भेदापलापः प्रतीयते।

तथा चतुर्मुह्म, सनक सनदादियों की, जगदन्तवर्ती अविद्या से आवेष्टित होने के कारण गुआध्ययता की अनहुँता बतलाकर बद जीवों, जो कि योग साधना से योध प्राप्त कर स्वस्वरूप की प्राप्ति कर तेते हैं, स्वत जुद्धि न होने से उनकी गुआध्यता का भी जौनक जी ने इस प्रकार निषेष किया है—"ब्रह्म से स्तम्ब पर्यन्त प्राणी जगत मे रहने के गरण, कर्मज-नित संसार के व्यागत रहते हैं। वै सारे ही अविद्या के विशोगत संसार हैं, उनका ध्यान करने से ध्यानी लोगो का उपनार नहीं हो सवता। जो प्रथम ससारायद्ध ये, बाद मे योगी हुए वे भी ध्येथ रूप से उपकारी नहीं हो सकते, क्योंकि—उनकी बोध शक्ति स्वतः सिद्ध नहीं होती, अन्य से लब्ध होती है। इसलिए स्वभावसिद्ध ज्ञानसंपन्न निर्मल बहु। ही एक मात्र प्रेय है। '' इत्यादि परब्रह्म विब्णू के स्वरूप को अपने से श्रेष्ठ ध्येय गुमाश्रय बतलाया गया है। इस वाक्य का प्रतिपाद्य भेद अप लाप (बक्चास) नहीं प्रतीत होता।

"ज्ञानस्वरूपम्" इत्यत्रापि ज्ञानस्यरिकस्यार्थजातस्य इत्त्तस्य न मिध्यात्वं प्रतिपाद्यते, ज्ञानस्वरूपस्यात्मनो देवमनुष्पादि प्रयां-कारेणावभासो आतिरित्येतावन्मात्र वचनात् । निह शुक्तिकाया रजतत्यप्रावभासो आतिरित्युक्ते जगति इत्त्रस्नं रजतजातम् मिध्या भवति । जगद्यस्त्रणोः समानाधिकरप्येनेवय प्रतिते, ब्रम्हुलो आन स्वरूपस्यार्थाकारता आतिरित्युक्ते सति व्रयं जात्य्य इत्त्सनस्य मिध्या त्वनुक्तं स्यादिति चेत्; तदसत् ब्रह्मिन् शास्त्रे परस्यवम्हुलोः विष्यो निरस्ताज्ञानादिनिक्षिनवोषमंयस्य समस्तकस्याणगुखात्मकस्य महा विभूते, प्रतिपन्ततया तस्य आतिदर्शनासंभवात् । सामानाधिकरः एयेनैवय प्रतिपादनं च बाधासहम्, श्रविदद्धं चर्यमन्तरभेवोषपादा विस्यते । अतोऽप्रमणि स्लोको नाषस्वरूपस्य वाषकः ।

"ज्ञानस्वरूप" इस वाष्य में भी, ज्ञान से मिन्न सभी पदार्थों के मिध्यात्व का प्रतिपादन नहीं किया गया है। ज्ञानसय आतमा देव,मनुष्य आदि आकारों से अवभाषित मात्र ही, है ऐसा समझवा प्राति है। जोरन मुक्ति में होने वाली रजत आति के कारण जगत की सारी रजत गर्मी ही मिथ्य है। "रजत और वहु की सामानाधिकरूष (चिरोषण विजेष) भाव परक ऐस्य प्रतीति होने से ब्रह्म के आनस्वरूप नो जडजगदानारता रूप प्रतीति भी प्राति होने से ब्रह्म के आनस्वरूप नो जडजगदानारता रूप प्रतीति भी प्राति हो है, इसीलिए सारे ही जागतिक पदार्थों का मिध्यात्व है। "गुम्हारा यह रूपन भी मिध्या है, स्वोक्ति—इस देवात प्रति हम अज्ञान आदि समस्त रोपों से रहित, करवाणम्य पूर्णवाते पर ब्रह्म विष्यु नो महानृति से प्रतिपन्न सारे जगत को यतताया गर्मा है, इसिलिए इसमें मिध्यात्व देवान समय नहीं है (अर्थान् यह जगत महामा-

हिंम विष्णु को प्रक्ति का विलासमात्र है ऐसे जगन को मिथ्या कैसे वह सकते हो?) सामानाधिकरण्य परक ऐक्य प्रतीति की बात भी असगत है, यदि तुम कहो कि. नहीं अधिकढ़ है; तो हम इसका अभी सयुक्तिक उत्तर देंगे। पर ''ज्ञानस्वरूप'' आदि श्लोक प्रभु के जागतिक रूप का बाधक नहीं सिद्ध होता।

तयाहि—''यतो वा इमानि भूतानि जायंते, येन जातानि जीवति यदप्रयंत्यान्मित्तवरांति, तद्विजिज्ञासस्व, तद्वह्यः" इति जाजजन्मादिकारणं ब्रह्मो त्यवसितं सितः; "इतिहास पुरायाभ्या वेदं समुपवृं हयेत् विभेत्यस्यश्रुतात् वेदो मामयं प्रतरिष्यति" इति सास्त्रे खार्यस्य इतिहास पुरारणाभ्याजुष्पकृष्टं कार्यपिति विज्ञायते। रूपवृं ह्र्छ नाम विदित्तसकलवेदत्तदर्यांना स्वयोगमहिमसाक्षात्कृतवेदत्त्वा-यानावाक्ये. स्वावगतभेदवाक्यायं व्यक्तिकर्णम् । सकल शाखागतस्य वाक्यायंस्यास्पभागश्रवणात् दुख्यमत्वेन तेन विना निश्चयायोगाद्वपवृह्णं हि कार्यमेव ।

तया—"जिससे ये सारे भूत उत्पन्न होते है, जिससे जीवित रहते हैं, तया मृत्यु के समय जिसमे प्रविद्ध होते हैं, उन्हीं को जानो, वही ब्रह्म हैं। 'इस श्रुति से अगत के जम्मादि के कारण, परमहा है, ऐसा निष्मित हो जाने पर—"इतिहास और पुराणों से बेद का उपवृहण करना चाहिए स्वस्तमपुष्ट मेरे तत्व को क्षत विक्षत कर देगा, इससे वेद सदा मयमीत रहना है" इस वादय से जात होता है कि—वेद के अर्थ का इतिहास और पुराण से उपवृह्ण करना चाहिए। वेद और वेदाये से अवगत, योग महिमा से, वेद तत्व को सामात्कार करने वाले महापुरणों के वावयों से अपने जात वेदाय को सुरमध्द कर तेना ही उपवृह्ण है। वेद के एकाय मात्र के अध्ययन से, अनेकानेक वेद शासाजों से सबद वेद वावयों का अर्थ निण्य स्वराम समल नहीं है, इससिए उक्त प्रकार का वेदोपवृह्ण जाव्यक है।

्र तंत्र पुलस्त्य विशिष्ठ वरष्रदानलब्घ परदेवतापारमार्थ्य शानवतो भगवतः परागरात् स्वावगत वेदार्थे पवृंहणाधि ध्यःमेत्रेयः परिप्रच्छ—"सोऽहमिच्छामि घमेंज श्रोतुंतत्वोयया जगत् बभूवभू यरचयरच यथा महाभाग भविष्यति । यन्मयं च जगद् बम्हा यतरचैतच्चराचरम् लीनमासीद् यथा, स्यमेष्यति यथ च।"

₹**२**८ )

पुतस्त्य और विशष्ठ के प्रदत्त वर के प्रभाव से परमात्मा के पारमा धिक तत्व के ज्ञाता भगवान पराशर से, अपने ज्ञात पदार्थ के उपवृंहण की इच्छा से मैत्रेय ने प्रश्न किया—"हे धमंज ! यह जगत जैसे उत्पन्न होता है, भविष्य में जैसा रहता है, चराचरात्मक इस जगत का वह स्व-रूप क्या है ? जिससे यह उत्पन्न होता है, जिसमें यह लीन होता है, वह रूप कीन सा है ? इस तत्व को आप से जानना चाहता हूँ।"

इत्यादिना ।

ग्रत्र ब्रह्मस्वरूपविशेषतद्विभृतिभेद प्रकारतदाराधन स्वरूप फलविशेषाश्च पृष्टाः । ब्रह्मस्वरूपविशेष प्रश्नेषु यत्तश्वैत-

च्चराचरमिति निमित्तोपादानयोः पृष्टत्वात् यन्मयमित्य नेन सुष्टिस्थितिलयकर्मभूतं जगत् किमात्मकमिति पृष्टम् । तस्य चौत्तरं जगच्च स इति । इदं च तादात्म्यं धन्त्याभिरूपेणा-

त्मतया व्याप्तिकृतम् । नतुन्याप्यव्यापकयोर्वस्तुऐक्यकृतम् । यन्न-यमिति प्रश्नदेयोत्तरत्वाज्जगच्च स इति सामानाधिकरण्यस्य यन्म-यमिति मयडत्र न निकारार्थः, प्रथक् प्रश्नवैयय्यत् । नापि प्राणम-यादिवत् स्वार्थिकः, जगच्च स इत्युत्तरानुपपत्तेः तदाहि विष्णुरेवेति

इत्युत्तरमभविष्यत् । य्रतः प्राचुतर्यार्थं एव । "तत्प्रकृतवचने मयद्"
गण्डति मयद्। (कृत्स्नं च जगत्तच्छ्रतेरतया तत्प्रचुरमेव । तस्मात्
यन्मयं इत्यस्य प्रतिवचनं जगच्च स इति समामानिषकरण्यं जगद्

ब्रह्मणोः शरीरात्मभावनिबन्धनिमिति निश्चीयते । अत्यया निर्विशेष वस्तु प्रतिपादन परे साहत्रेऽस्युपगम्यमाने सर्वाष्येतानि प्रश्न प्रति यचनानि च न संगच्छन्ते) तद् विवरसम्भ कृतनं च शास्त्रं न संगच्छते । तथाहि सित प्रपंचभ्रमस्य किमधिष्ठानिमत्येवं रूपस्य-कस्यप्रश्नस्य निविशेषज्ञानमात्रिमत्येवं रूपमेकभेवोत्तरं स्यात् । जगद्यह्मणोरेकद्रव्यत्वपरे च सामानाधिकरच्ये सत्यसंकल्पत्वादि कल्पाणगुणैकतानता निखिलहेयप्रत्यनोकता च वाध्येत । सर्वागु-भास्यदं च ब्रह्म भवेत् ।

यहाँ ब्रह्म का विशिष्ट स्वरूप, उनकी विभित्न ब्रकार भेद, तथा उनके आराधन स्वरूप, और उसके फल-विशेष की पूछा गया है। ब्रह्म के स्वरूप विषयक प्रश्न मे "जिसमे यह चराचर उत्पन्न होता है" ऐसी निमित्तऔर उपादान कारण विषयक जिज्ञासा की गई है, तथा "तन्मयः" पद से सृष्टि, स्थिति और लय के कर्मभूत इस जगत् के स्वरूप की जिज्ञामा की गई है। ' जगन्न सः" पद से उक्त जगत् संबंधी प्रशन का उत्तर दिया गया है। जगत् की जो बहा से तादारम्य उक्ति है, वह अन्तर्यामी रूप से आतमा मे ब्रह्म की व्याप्ति-परक है। व्याप्य व्यापक वस्त की एकता-परक नही है। "यन्भयं" प्रथन का उत्तर "जगच्च सः" सामानाधिकरण्य (विशेषण विशेष्य) भाव संबंधी है। "यन्मयं" पद में प्रयुक्त मयट् प्रत्यय विकारात्मक नहीं है। यदि ऐसा होता तो पृथक प्रश्न करना ही व्ययं होता । और न "प्राणमय" आदि की तरह, मयद स्वाधिक ही है । स्वा-पिक होता तो "जगच्च स." उत्तर व्ययं हो जाता। स्वायिक नयट् में तो "यह जगत् विष्णु ही है" ऐसा उत्तर होता । इसलिए "तत्प्रकृतवचने-मयद्' सूत्र के अनुसार प्राचुर्यार्थक मयद् ही समीचीन प्रतीत होता है। सारा जगत उसका शरीर है, इसलिए प्राचुन्यं अयं ही संगत है। इस प्रकार "यन्मयं" इस प्रश्न का उत्तर "जगण्य सः" सामानाधिकरण्य-परक है जो कि जगत और बहा के शरीरात्ममान का द्योतक है, ऐसा निश्चित होता है। ऐसा अर्थ न मानकर, शास्त्र को निविशेष यस्तु-प्रति-पादन-परके मानेंगे तो, उक्त सारे ही प्रश्नोत्तर असंगत हो जायेंगे तया चक्त विवरण प्रस्तुत करने वाला सारा घास्य असंगत हो जायगा। ऐसा मानते से यह प्रथन भी उठ खड़ा होया कि इस जगत को जिसे आंत-परिकल्पित मिच्या कहते हो, उसका अधिष्ठान कौन है ? यदि उ उत्तर मे कहो कि निविशेष ज्ञान की वस्तु हो अधिष्ठान है, तो किर

चिकरण्य द्वारा जगत् और ब्रह्म की एकद्रव्यता, मत्य मकल्प आदि गुणैकतानता, समन्त हेयप्रत्यनीकता आदि का बाध हो जायगा, तथा ब्रह्म, समस्त अगुभो का आस्पद हो जायगा।

ग्रात्मशरीरभाव एवेद सामानाधिकरण्यं मुख्यवृत्तमिति स्याप्यते, श्रतो--- "विष्णो सकाशादुदभूत जगत्तर्ये व स्थितम्, स्थितिसयमकर्ताऽसो जगतोऽस्य जगच्चस ।" इति सग्रहेणोकमर्थम् "पर पराणाम्" इत्यारम्यविस्तरेणवकः परब्रह्मभूत भगवत्व विष्णु स्वेनैव स्वरूपेणावस्थितम् "ग्रविकाराय" इति स्लोकेन प्रथम प्रणम्य तमेव हिरण्यगमंस्वावतारक्षकररूपित्रमृतिप्रधानकालक्षेत्र तसमिष्टिक्यस्टिस्पेणावस्थित च नमस्करोति । तत्र "ज्ञानस्वरूप" इत्यय स्लोकः क्षेत्रज्ञथ्यप्राप्तमाऽवस्थितस्य परमात्मनः स्वभावमाह । तस्मान्नात्र निर्विशेष वस्तु प्रतीतिः ।

इस जगत् का और परमात्मा का आत्मणरीरमांच है, ऐसा ही सामानाधिकरण्य से पुरम तात्ममें निकराता है, जैसा कि—'यह जगत विष्णु से हो तरमन्द होता है वे ही दिवति और समय के फर्ना है, इसे लिए वे ही जगत् स्वरूप हैं।' इस श्लोक में सक्षेपरूप से जो अर्थ है उसे ही' 'परपराणाम्'' आदिश्लोक में विस्तृत रूप से कहने के अभिप्राय में, स्वरूपावस्थित परअवस्वरूप भगवान को 'अधिकाराय' इत्यादि श्लोक में प्रणाम करके पुन हिर्ण्यममें शकर, विष्णु, आदि निमूर्तियो, प्रभात (प्रश्लीत काल, सेनज (जीव) आदि समस्टि-रूप से अवस्थित उन्हों को प्रणाम करते हैं। किर 'जानस्वरूपम् इस श्लोक में व्यटिट जीवातमा के एप से अवस्थित परमात्मा के स्वभाव का निरुपण किया गया है। इससे यहाँ निर्विशेष वस्तु की प्रतीति नहीं होती।

यदि निर्विशेष ज्ञानस्वरूपब्रह्माधिष्ठानश्चमप्रतिपादनपर शास्त्र, तर्हि—"निर्गुणस्याश्रमेयस्य शुद्धस्याप्यमलात्मनः, कथसर्गा-दिकत्तृत्व ब्रह्मणोऽप्युगगम्यते "इति चोद्यम" शक्तयः नर्वभावना श्रविन्त्यज्ञानगोचराः, यतोऽवो ब्रह्मणुस्तास्तु सर्गाद्याभाव-शक्त्यः, भवंति तपतां श्रेष्ठ पावकस्य यथोष्णताः" इति परिहारश्च न घटते ।

यदि शास्त्र को निर्विश्रेष ज्ञानस्वरूप ब्रह्माषिष्ठान प्रतिपादन परक मानते है तो—"निर्गुण, निरविष्ठल्न (अमीम) विश्वद्ध और विमल ब्रह्म को मृष्टि संहार कर्षा केसे स्वीकारा जा सकता है"—ऐसी आपित तथा— जैसे तेजीय वस्तुओं में श्रीष्ठ अनिक की उष्णता स्वाभाविक होती है, वैसे ही ब्रह्म की सुष्टि संहार आदि अविन्त्य शक्तियाँ भी बुद्धि अगीचर हैं। ऐगा परिहार संगत न होगा।

तथाहि सित---"निर्गुणस्य बहाणः कथं सर्गादिकस्" त्वं न बहाणः परमार्थिकः सगैः, प्रिपतु भ्रातिपरिकस्पितः इतिचोद्यपरि हरौ स्याताम् । उत्पत्यादिकार्यं सत्वादिगुणयुक्तापरिपूर्णंकर्मवरयेषु कृष्टिमिति, सत्वादिगुणरिहतस्य परिपूर्णस्याकर्मवरयकर्मसँवंघानदृश्य कर्षसर्गादिकत् "त्वमभ्युपगम्यते इति चोदयम् । दृष्टसकलविस-जातीयस्य ब्रह्मणो यथोदितस्वभावस्येव जलादिवसजातीयस्य प्रगन्यदिरीष्यगदि बाक्तियोगवत् सर्वयक्तियोगो न विष्यत इति परिहारः।

ऐसी विषम आपत्ति और परिहार की स्थिति में स्वामाधिक प्रका होता है कि फिर-निर्मुण बह्य की सर्गादिक तृंता कैसी है ? ब्रह्म की वास्तविक सृष्टि नहीं है अपितु आति परिकल्पित है। ऐसी अपित और ऐसा परिहार संगत हो जाता है। उत्पत्ति आदि कार्य, सत्व रज, तम आदि गुज-गुक्त अपूर्ण कर्मवश्य (कर्मलन्य सुख दुःस अधीन) वन्तु का ही देखा जाता है, फिर सत्वादिगुण रहित, कर्मवंधन-पहित, परिपूर्ण ग्रह्म संगीदि का कर्ता कैसे हो सकता है ? इस गंका का परिहार किया जाता है कि जल आदि पदायों से फिन्न अपित की जैसे स्वामाधिक उप्णता होती है वैसे हो समस्त जगत् से विस्तवण, निर्मुण आदि स्वमाव संपन्न श्रह्म का भी सर्वश्विक संवंध विरुद्ध नहीं है।

"परमार्थंस्त्वयभेवेकः" इत्याद्यपि न कृत्स्नस्यापारमार्थ्यः वदति । भ्रपित् कृत्स्नस्य तदात्मकत्तया तद्व्यतिरेकेणावस्थितस्य श्रपारमार्थ्यम् । तदेवोपपादयति⊸"तवैव महिमा येन व्याप्तमेतच्च-राचरम्" इति । येन त्वयेदम् चराचरं व्याप्तं, ग्रतस्त्वदात्मकमेवेदं सर्विमिति त्वदन्यः कोऽपि नास्ति । स्रतः सर्वात्मकतया त्वमेवैकः परमार्थः । झत इदम्च्यते-तवैष महिमा, या सर्वव्याप्तिः इति । म्रन्यथा तवेषा आंतिरिति वक्तष्यम् । जगतः पते स्वमित्यादीनां पदानां लक्षणा न स्यात् । लीलया महीयुद्धरतो भगवतो महावराह-स्य स्तृतिप्रकरखविरोधश्च । यतःकृत्स्नं जगत् ज्ञानात्मना त्वया-ऽत्मतया व्याप्तत्वेन तव मूत्तंम् । तस्मास्वदात्मकत्वानुभवसाधन-योगविरहिण एतत् केवलदेवमनुष्यादिरूपमितिश्रान्तिज्ञानेन पश्यन्ती-त्याह "यदेतददृश्यते" इति । "एक मात्र आप ही परमार्थ है" इत्यादि श्लोक भी समस्त जगत्

को असत्य नहीं बतलाता । अपितु समस्त जगत् ब्रह्मात्मक है, इस तादात्म्य माव को छोड़ने से ही मिच्या प्रतीति होती है इसी वात का जपगवत करता है। "है प्रभू ! आप की ही महिमा समस्त चराचर में ब्यान्त हैं "अ अप में ही महिमा समस्त चराचर में ब्यान्त हैं क्यांत आप से यह चराचर ब्यान्त हैं। इसीलिए यह सब गुछ त्वरात्मक हैं। आपते अतिरिक्त कुछ भी नहीं है। सर्वात्मक होने से एक आप ही सत्य हैं। इसी लिए यह कहा गया कि-तुम्हारी ही यह महिमा है जिससे सब जगत् व्यान्त है। यदि स्वीक का जकत तात्त्य न होता तो, जक सब जगत् व्यान्त है। यदि स्वीक का जकत तात्व्य न होता तो, जक साव जिल्हा जाता। 'जगत्पते त्वम्" "त्वां प्राति" (यह तुम्हारी प्रांति) ही कहा जाता। 'जगत्पते त्वम्" "त्वां प्रांति पर्दे का साक्षाणिक अर्थ नहीं किया जा सकता, वंता करने से, सीला ही सीला में पृषिवी को उठाने वाते भगवान महावाराह की स्तुति का सारा प्रकरण ही विस्ट सिट होगा। 'यदेतद् द्ययो' का तात्य्य है कि-सारा जगत् भानात्मक आप से, आत्माव रूप से ब्यान्त है, अत्र व्यान्क ही मूर्त रूप है, आपके त्वरात्मक अप से अनुभूति का साघन एकमात्र भित्र दोग है। भीत

भाव हीन व्यक्ति ही इस जगत् को केवल देवमनुष्यादि रूप वाली देसते हैं। उनका ऐसा ज्ञान श्रांति मात्र है।

न केवलं वस्तुतस्त्वदात्मकं जगदेव देवमनुष्याद्यात्मकमिति दरानमेव भ्रमः; ज्ञानाकाराणामात्मनां देवमनुष्याद्यर्थाकारत्व दरानमिप भ्रम इत्याह "ज्ञानस्वरूपमिललम्" इति ।

केवल ब्रह्मात्मक जगत् को देव मनुष्य आदि वाला जानना ही प्रम नहीं है, अपितु देव मनुष्य आदि के ज्ञानात्मक आत्माओं को देव मनुष्य ही के आत्मा के रूप में देखना भी श्रम है; इस भाव को ''यह सब मुख ज्ञान स्वरूप हैं' इस श्लोक में दिखलाया गया है।

ये पुनर्जु ढिमन्तो ज्ञानस्वरूपात्मविदः सर्वस्य भगवदात्मकत्वानुमनसाधनयोगवपरिशुद्धमनश्च, ते देव मनुष्यादिप्रकृतिपरिणामविरोवशरीररूपमिदम् ग्रस्थिल जगत् सरीरातिरिक्तः
क्षानस्वरूपात्मकं त्वच्छरीरं च पश्यित्त इत्याह् "ये तु ज्ञानविदः"
इति । अन्यया श्लोकानां पौनरुक्य, पदानां सक्षया, अर्थिवरोधः,
प्रकरयविरोधः, सास्त्रतात्पर्यविरोधस्य ।

और जो जोग सब्बुद्धि, ज्ञानमय आत्मतस्य के ज्ञाता तथा जगत् को मगबद्भाव में देखने के लिए भवित योग की साधना में संसान और प्रुद्धिचत्त है, वे प्राकृत परिणाम देव मनुष्य आदि प्ररीर रूप समस्त जगत् को ज्ञानस्यरूप परमात्मा के सरीर के रूप में ही दर्धन करते हैं— ऐसा "जो ज्ञानविद् हैं" इत्यादि क्लोक का तात्पर्य है। क्लोकों का सर्य उनत कम से न करने से, पुनक्तत दौय, जर्य-विरोध, प्रकरण-विरोध, स्या शास्त्रवासर्प-विरोध होगा, साथ ही पदों का साखणिक अर्थ करना पड़ेगा।

"तस्योत्मपरंदेहेंषु संतोऽयोकभयम्" इत्यत्र सर्वेप्वात्मसु ज्ञानैकाकारतया समानेषु सत्सु देवमनुष्यादि प्रकृतिपरिणाम विशेष रूपिण्डसंसर्गकृतमात्मसु देवाद्याकारेण द्वैतदर्शनमतथ्य इत्युच्यते पिंडगतमात्मगतमपि द्वैतं न प्रतिषिध्यते । देवमनुष्यादिविविध-विचित्रपिएडेषु वर्त्तं मानं सर्वंमात्मवस्तु समिमत्यर्थः । यद्योवतं भगवता "शुनिचैवश्वपाके च पंडिताः समदशिनः"—"निदीषं हि समम् ब्रह्म" इत्यादिषु; "तस्यात्मपरदेहेषु स्रतोऽपि" इति देहातिरिकते वस्तुनि स्वपरिविभागस्योवतत्वात् ।

"वह दूसरे शरीरों में आत्मरूप से व्याप्त होते हुए भी एक हैं। इस नावय का सार्त्पय है कि—सभी आत्माओं में ज्ञानंकाकार रूप से वह इह्स सगान भाव से व्याप्त है, फिर भी, प्राष्ट्रत परिणाम देव मनुष्य आदि विविध विचित्र देहों को जो लोग ब्रह्म से पृथक वेखते है, वह उनका मिथ्या कान है। यहाँ पिण्डणत और आत्मगत भेद का प्रतिपेष नहीं किया गया है। देव मनुष्य आदि विविध विचित्र शरीरों में वर्तमान सभी वास्ताए समान है, जैसा कि-भगवान कृष्ण ने गीता में कहां भी है "आत्म तत्त्वज्ञ, कुना और चाण्डाल में समदृष्टि रत्वते हैं "ब्रह्म निवांप और सर्वत्र समान हैं" इत्यादि। "तस्यात्मपरवेहेतुसतोऽपि" । इस्याविय में देह से अतिरिक्त आत्म वस्तु में स्वपर विभाग विखेताया गया है।

"यद्यन्योऽस्तिपर. कोऽपि" इत्यन्नापि नात्मैवयं प्रतीयते, यदि-मत्तः पर. कोऽपि ग्रन्यः इति एकस्मिन्नथं पर शब्दान्यशब्दयोः प्रयो-गायोगात् तत्र परशब्दः स्वव्यतिरिक्तात्मयचनः । ग्रन्यशब्दः तस्यापि ज्ञानैकाका रत्वादन्यकारत्व प्रतिषेद्यार्थः । एतदुक्तंभवति—यदिमदै, व्यतिरिक्तः कोऽप्यात्मा मदाकारभूतज्ञानाकारादन्याकारोऽस्ति, तदा-ऽहभेवमाकारः, ग्रयच श्रन्यादृशाकारः, इति शक्यते व्यपदेष्ट्रम्, न चैवमस्ति; सर्वेषाम् ज्ञानैकाकारत्वेन समानत्वादेवेति ।

''यदि कोई इसरी अन्य वस्तु भी है' इस वाक्य से भी आत्मैक्य प्रतीति नहीं होती 'यदि मुझसे अतिरिक्त कोई अन्य है,'' इसकयन में "अतिरिक्त" और ''अन्य'' शब्द का एक ही अर्थ मे प्रयोग किया गया है, जिससे ज्ञात होता है वि "अतिरिक्त शब्द, अपने से भिन्न आत्मवाची है। "अन्य शब्द उस आत्मा का जानाकार रूप होने से, अन्याकारता (असमानता) का प्रतिपेषक है। कहने का तात्प्य यह है वि—यदि मुक्से मिन्न कोई भी आत्मा मेरे आकार रूप ज्ञानाकार से भिन्न आकार का है तो, वहाँ कहा जायगा कि—"मैं इस आवार का त्या 'यह अन्य प्रकार के आकार का है।" सभी आत्माए परमात्मा से अतुस्तूत ज्ञानाकार होने से समान आकार वाबी हो, ऐसा भी नहीं है [ज्ञानैकार होने से समान आकार वाबी हो, ऐसा भी नहीं है [ज्ञानैकार होने हे तुप भी भिन्न-विज्ञ वासनाओं से अभिभूत होने के कारण आन्माओं में पार्थवण का ज्यवहार होता है]

"येषु रश्रविभेदेन" इत्यनाप्याकारचेषस्यमारमना न स्वरूपकृत श्रपितु देवादिषिण्डप्रवेशकृतमित्युपदिरयते, नात्मेक्यम्। दृष्टान्ते चानेकरन्त्र वर्तिता वाय्वशाना न स्वरूपेक्यम्, प्रपित्वाकार साम्यमेव। तेषावायुर्वेनेकाकाराणा रभ्नभेदनिष्क्रमणकृतो हि षड्जादिसज्ञाभेव। एवमारमना देवादि सज्ञाभेदः। यथा तेजसाप्यपायिवद्रय्याशं भूताना पदार्याना तत्त्रद्रव्यत्वे नेक्यमेव न स्वरूपेक्यम्, तथा वायवीयानामशानामि स्वरूपभेदोऽवर्जनीयः।

"बेणुर म के भेद से इस ग्लोक मे भी आत्माओं ना आनार वैषास बतलाया गया है स्वरूप वैषम्य नहीं। देव आदि विष विशेष मे प्रवेश करने से भिग्नता बतलाई गई है, आत्मैक्य ना उल्लेख नहीं है। दृष्टाम रूप से प्रस्तुत वेणु के अनेक रुष्ट्रप्रस्ती वागु के, अशो की घ्वािन विषमता बतलाई गई है वागु के स्वरूप की विषमता का कोई प्रस्तुत ही ही है। एक ही बागु विभिन्न छिद्रों से विभिन्न घ्वािम प्रतिच्वित होन्हों है। एक ही बागु विभिन्न छिद्रों से विभिन्न घ्वािम प्रतिच्वित होन्हें एक ही बागु विभन्न छिद्रों से विभिन्न घ्वािम प्रतिच्वित होन्हें पड्डा आदि नामों से व्यवहार की जाती है। ऐसे ही वेष मनुष्य आदि मे प्रविष्ट आत्मा का नामपुरक मेद है। जैसे, तंजस, जलीय, पायिव प्रवोग के लश (कण) भिन्न-भिन्न जाकार के है एक से नहीं है, वैसे ही स्वयंवीय अश भी स्वरूपत भिन्न है।

"सोऽह सचत्वम्" इति सर्वातमा पूर्वोक्त ज्ञानाकारत्य तत् सन्देन परामृद्य तत्समानाधिकरण्येनात त्वमित्यादीनामर्याना ज्ञानः मेवाकार इत्युपसंहरन् देवाद्याकार भेदेनाऽत्मसु भेदमोहं परित्यकेताह । भ्रत्यथा देहातिरिक्त म्रात्मोपदेरय स्वरूपे श्रहं त्वं सर्वमेतदात्म स्वरूपे श्रहं त्वं सर्वमेतदात्म स्वरूपे श्रहं त्वं सर्वमेतदात्म स्वरूपे श्रहं त्वं सर्वमेतदात्म स्वरूपे भेदिनदेशो न घटते । श्रहं त्वमादिराब्दानां उपलक्ष्मेण सर्वमेतदात्मस्वरूपेमत्यनेन सामानाधिकरण्यादुपलक्षणत्वमपि न संगच्छते । सोऽपि यथोपदेशमकरोदित्याह "तत्याजभेदं परमार्थ दृष्टः" इति । कुतस्वैप निर्णय इति चेत् देहात्मिविकविषयत्वादुपविदः" इति । तुष्वस्व "पिण्डः पृथम्यतः पुंसिरिशरः पाष्यादिलक्षणः" इतिभ्रक्षमात् ।

"वहीं मैं वहीं तुम हो" इत्यादि वाक्य में भी तत (सः) शाब्द हारा समस्त आत्माओं की ज्ञानाकारता का निर्देश करके पूनः ज्ञानाकार उस आत्मा के साथ अहं और त्वं पर का अभेद निर्देश करते हुए उपसंद्यार किया गया है, इवमें देवादि आकार भेद से अंद्रमाओं में हुई मेंव प्रवानित को छोड़ने का उपदेश दिया गया है। देहातिरिक्त आत्मा के उपदेश में "अहं त्वं स्व कुछ आत्म स्वरूप है" ऐसा भेद संगत न होगा। यदि कहीं कि फ्लोक में प्रयुक्त 'अहं त्वं शाब्द केवल उपलक्षण मात्र हैं, सो जब यह सारा जगत आत्म स्वरूप है तो जगत और बहु में सामानाधिकरण्य होने, से उपतक्षणता भी संगत नहीं होती। "वहीं में वहीं पुत्र हो" इस उपदेश के अनुसार उसने भी बैसा ही किया "उसने वहीं तुम हो" इस उपदेश के अनुसार उसने भी बैसा ही किया "उसने दिखलाया गया है, ऐसा निर्मय उसने किस आधार पर किया? बेहारमिवपयक उपदेश के आधार पर-जैसे कि—"द्वाच पैर शिर साद में वो वाला शरीर आत्मा से भिन्न है, वैसे ही जयत और सहुर का संवंध है।"

"विभेद जनके ज्ञाने" इति नात्मस्वरूपैक्यपरम् । नापि जीव परयो: आत्मस्वरूपैक्यमुक्तरीत्या निषिद्धम् । जीवपरयोरपि स्वरूपैक्यम् वेहात्मनोरिव न संभवति । तथा च श्रृतिः—"द्वासुपणी सयुजा सखाया समानं वृक्षं परिषस्वजाते, तथोरन्यः पिष्पलं स्वादवस्यनस्कर्यो

स्रभिचाकशीति"—"ऋतं पिवन्तौ सुकृतस्यलोके गुहांप्रविष्टौ परमे पराध्यं, छाया तपौ अहाविदो वदंति पंचाग्नयो येच त्रिणाचिकेताः" —"भ्रन्तः प्रविद्धः शास्ता जनानां सर्वात्मा" इत्याद्याः। ग्रस्मि-न्निष सास्त्रे "समर्वभूतं प्रकृति विकारान् गुणादि दोपश्च मुने व्यतीतः, श्रतीतसर्वावररगोऽखिलात्मा तेनाऽस्तृतं यद्भुवनान्तराले" -"समस्त कल्याण गुणात्मकोऽसौ"-"परः पराणां सकला न यत्र क्लेराव्यस्संति परावरेशे"—"ग्रविद्या कर्मं संज्ञाऽन्या तृतीया शक्ति-रिष्यते, ययाक्षेत्रज्ञ शक्तिस्सा वेष्टिता नृप सर्वमा" इति भेदव्यपदे-शात्। "उभयेऽपि हि भेदेनैनमधीयते"--"भेदव्यपदेशाच्चान्यः" -- "ग्रिषिकंतुभेद निर्देशात्" इत्यादिसूत्रे पु च। "य श्रात्मनि तिष्ठन् नात्मनोऽन्तरो यमात्मा नवेद. यस्यात्मा शरीरं य आत्मानमन्तरो यमयति "प्राज्ञेनात्मना संपरिष्वकः"---"प्राज्ञेनात्मनाऽभ्वा हृढः" इत्यादिभिः उभयो रन्योन्यप्रत्यनीकाकारेण स्वरूप निर्णयात् ।

"विभेदणनके ज्ञाने" इत्यादि वाक्य मी जीवात्मा-परमात्मा की स्वरूपनत एकता का प्रतिपादक नहीं है। और त जीवात्मा-परमात्मा की स्वरूपनत एकता का प्रतिपादक नहीं है। और त जीवात्मा-परमात्मा की स्वरूपनत एकता का जवत कवानानुसार निपेध ही होता है। जीवात्मा परमात्मा की स्वरूपनत एकता देह और आत्मा की तरह नहीं हो सकती। श्रृति का भी जवत मत है—"यो पक्षी एक वृक्ष पर बैठे हैं, जो कि सहसर सखा हैं, उनमें से एक (जीव) परिपक्ष (भोग के उपयुक्त) पिप्पल (कमें) फल का भोग करता है, और दूसरा (परमात्मा) भोग नहीं करता कैवल देखता (साक्षी) सात्र है। "अह्मविद और पंचािन साम्मत होना तथा तोन बार नाचिकतानिन का चयन करने वालों के कहा है कि-इस लोक (देह) में पुष्प फल भोनता छावा और आत्म जहार कि इस स्वांक (जीवात्मा और परमात्मा) बुढि रूप उत्तम गुहा में स्थित है। "वह सर्वात्मक सभी के अन्व:करण में स्थित होकर शासन करता है।" इस्यादि। और ग्राह्म (विज्युपुराण) में भी इसी प्रकार का उपरेस है—"वह (परमात्मा) समस्त भूतों के उपादान प्रकृति और उसके

विरारो एव हर प्रवार ये गुण दोषो से रहिन, सभी प्रवार के जातावरणो से रहित, समस्त भूनो के बानमा है, भूवन वे अन्तराल में जो
पुछ भी है वह उन्ही से व्याप्त है। वे सव प्रवार वे मगलमय गुणा से
पूर्ण, ग्रेंट्ठ से भी श्रेंट्ठनर है। व सर्वेण्वर वर्तन आदि दोषो से रहित
है। भगवान की कर्म नामक एक दीसरी अविद्या प्रक्ति है, जिससे
सर्वेगन क्षेत्रज्ञ (तदस्य जीव) श्रवित वेट्टित है। इत्यादि क्लोबो मे
परस्पर भेंद का निर्देश निर्मा गया है। 'वमयेऽपि हि भेंदे नैनमवीयते''
'भवेन्यपदेशाच्यान्य '' 'अधिकन्तु भेदिनिर्देशात् ' आदि सूरो मे सूत्रकार
भी उनत कथन की पुष्टि करते हैं। 'जो आत्मा मे स्थित होन ससम
करते हैं जीवात्मा जिन्हे नहीं जानता, आत्मा ही जिनका शरीर है''—
'भाज परमान्मा से ससकत होकर' — 'भाज परमात्मा से अधिष्टित
होकर'' इन्यादि श्रुतियों, जीवात्मा और परमात्मा के परस्पर विलक्षण
हर का निहपण वरती है।

नापि साधनानुष्ठानेन निर्मुक्ताविद्यस्यपरेण स्वरूपेम्य सभवः श्रावद्याश्रयत्वयोग्यस्य तदनहत्वासभवात् । यथोकतम्-''परमात्मा तमनोयोंगः परमाणं इतीष्यते, मिथ्येतद्य्यदृद्य हि नैति तदृष्यता यतः'' इति । मृक्तस्य तु तद्धमेंतापत्तिरेवेति भगवद्गीतासुम्तम्-''इद ज्ञानमुपश्चित्य मम् साधम्यंमागताः, सर्गऽपि नोपजायन्ते प्रलये न व्यययन्ति च।'' इति इहापि--''श्चात्मभाव नयत्येन तद्वह्म- ।'' इति इत्यायन मुने, विकायंमात्मनः शक्त्या लोहमाकर्पको यथा।'' इति ।

साधन विशेष के अनुष्ठान द्वारा, अविश्वा के क्षय हो जाने के बाद भी जीवारमा की परमारमा के साथ एकता सम्भव नहीं है, क्यो कि— अविद्याश्रित जीव की अविद्या से बचे रहने की क्षमता नहीं है। जैसा कि कहते है— "परमारमा और जीवारमा की एकता को सरय कहना, मिध्या घम है, क्यो कि—एक इक्य कभी दूषरा इक्य नहीं हो सकता।" मुक्तारमा को भगवान वे समान गुण ही प्राप्त होते हैं, ऐसा मगववृगीता में कहा गया है—"क्षान का आश्रय लेवर जो भेरे समान गुणों को प्राप्त करते है, वे सुध्दि में जन्म नहीं पाते और प्रलय में दु.सी नहीं होते!"

विष्णुपुराण में भी जैसे---"जैसे जिन लोहे के विकारों को समाप्त कर देती है, उसी प्रकार, परमात्मा भी अपने ज्यान करने वालों को आकृष्ट कर आत्मभाव प्रदान करते हैं।"

ग्रात्मभावम् ग्रात्मनस्त्वभावम् । नहि श्राकर्षकस्वरूपापत्तिः म्राक्रुष्यमाणस्य । वस्यति च "जगद्व्यापारवर्जं प्रकरणादसन्निहि-तत्वाच्च"---"भोगमात्रसाम्यलिगाच्च"- "भूक्तोपसुष्यव्यपदेशाच्च" इति । वृत्तिरपि-"जगद्व्यापारवर्जं समानो ज्योतिषा" इति । द्रवि-डभाष्यकारश्च--"देवता सायुज्यादशरीरस्यापि देवताव सर्वार्थसिद्ध-स्त्यात्" । इत्याह-श्रृतयश्च-- 'य इहारमानमनुविद्य वजन्त्येताश्च सत्यान् कामास्तेषा सर्वेषु लोकेषु कामचारो भवति "-- "ब्रह्मवि-दाप्नोतिपरम्"--"सोऽश्नुते सर्वान् कामान् सहब्रह्मणा निपश्चिता"-─"एतमानन्दमयमात्मानमुपसक्रम्य, इमान् लोकान् कामान्नीकाम्रूल-प्यनुसंघरन्"-- "सतत्रपरयेति"- "रसो वै स. रसह्येवायं लब्धाऽ-नंदीभवति "यथा नद्यः स्यन्दमानाः समुद्रे ग्रस्तगच्छन्ति नामरूपे विहाय तथा विद्वान् नामरूपाद्विमुकः परात्पर पुरुपमुपेति दिन्यम्"—"तदा विद्वान् पृष्यपापे विहाय निरंजन. परम साम्यमु-पैति" इत्याद्याः।

'आत्मभावम्' का तात्पर्यं है, आत्मा का स्वभाव । आकृष्ट होने वाली वस्तु आकर्षक के स्वरूप को प्राप्ति नहीं कर पाती । जैता कि स्तुनकार — "जगद्व्यापार को , भोगमान साम्य मुक्तोपष्ट्रप्यः" रूकारि सूत्रों में उक्त तथ्य का ही प्रतिवादन करते हैं। "जगत् रचना की समता न होने से उक्त सम्या को ज्योति ही परमात्मा के समान होती है" ऐसी वृत्ति भी है। इविडशाध्यकार मी कहते हैं—"सगवन् सायुष्य प्राप्त मुक्तास्मा भी भगवान् के समान सर्वायं सिद्धि प्राप्त करते हैं।" श्रुतिया भी उक्त वस्तु की पुष्टि करती हैं जैसे—"जो परमात्मा के ऐसे स्वरूप तथा सत्य कामनाओं को जानकर, इस लोक से प्रयाण करते हैं, उनकी समस्त

लोकों में अप्रतिहृत गति होती है।" ब्रह्मवेत्ता परमातमा को प्राप्त करते है—"वह परमात्मा के साथ समस्त कामनाओं को भोगता है।" इस आनन्दमय परमात्मा के साथ समस्त कामनाओं को भोगता है।" इस आनन्दमय परमात्मा को प्राप्त कर सभी प्रकार के काम्यफतों का भोग करता है। "परमात्मा रस स्वरूप है, उस रस का आस्वाद कर जीवात्मा आनंदित होता है।" मुक्तपुरूप वहीं जाता है। "निह्म गैं मैं समुद्र में मिलने पर अपने नाम रूप का परित्याग कर देती है, गैंसे ही जीवात्मा भी अपने नाम रूप से खुटकर उस परात्पर दिव्य पुरुप को प्राप्त करता है।" इस्त्रा पुरुप पुष्प पाप से खुट कर निरंजन परमात्मा की समता प्राप्त करता है।" इत्यादि।

पराविद्यासु सर्वासु समुणमेव ब्रह्मोपास्यम्। फलं चैकरूपमेव। म्नतो विद्याविकरूप इति सुत्रकारेखेव—"झानन्दादयः प्रधानस्य" "विकरपोऽविधिण्ट फलरवात्" इत्यादिक्कम्। वावयकारेण च सपु-णस्येवोपास्यत्वं विद्याविकरूपश्चोक्तः "युक्तं तद् गुणकोपासनात्" इति । माध्यञ्चता व्याख्यातं च "यद्यपि सिच्चितः" इत्यादिता। "ब्रह्मवेद ब्रह्मोवमवितं" इत्यवापि—"नामरूपादिवमुनतः परास्परं पुरूपमृपीतिदिक्यम्"——"परंज्योति-रूपम्पंत्रव्या स्वेनरूपेणािक्षनिष्यद्यते" इत्यादिभिरेकार्थ्यात् प्राञ्चतनाम रूपास्यां विनिर्मृकतस्य निरस्तत्पकृत्यभेदस्य क्षानेकाकारत्या ब्रह्मप्रकारतोच्यते। प्रकारैकये च तत्वव्यवहारो मुख्यएव, यथा सेयं गौरिरति।

सभी ब्रह्मविद्याओं में सगुणब्रह्म की ही उपास्य तथा ब्रह्मसारूप्तता को मीक्ष वतलाया पदा है। विद्याओं की समान प्रणाली का "अगनद्र-द्यः प्रधानस्य" विकल्पोजिक्षित्र फलस्वात् "मूनों में सूचकार प्रतिपादन करते हैं। वाक्यकार भी सगुण की उपास्यता तथा विद्याओं की समानवा का प्रतिपादन "युक्तं तद्युणकीपासनात्" कह कर करते है। "यद्यिष सिच्ततः" इत्यादि में भाष्यकार भी उक्त तथ्य की ही पुष्टि करते है। "प्रद्यिष सच्तितः " इत्यादि में भाष्यकार भी उक्त तथ्य की ही पुष्टि करते है। "प्रद्यिष स्वात्र सुक्त सुक्त

को प्राप्त करता है, "निरंजन की समता प्राप्त करता है", परमात्मा की ज्योति से संगन्न अपने वास्तिविक स्वरूप से निष्णन्न होता है, "इत्यादि श्रुवियों भी प्राकृत सौकिक, नामरूप के लीप तथा नामरूप जन्य भेद दृष्टि के सुप्त हो जाने पर जो एकाकार बान होता है, इतने अंशमात्र में ही, जीवातमा परमात्मा की एकता का प्रतिपादन करती हैं। एक ही प्रकार की वस्तु में जो एकता का व्यवहार होता है, वह मुख्यता परक ही होता है, जस कि—"यह वही भी है।"

ग्रत्रापि--"विज्ञानं प्रापकं प्राप्ये परे ब्रह्मणि पार्थिव, प्रापणी-यस्तपैवातमा प्रक्षीरणशेषभावनः'' इति । परब्रह्मध्यानादात्मा परब्रह्म-वत् प्रक्षीणरशेषभावनः कमंभावना, ब्रह्मभावना,उभयभावना, इति भावनात्रय रहित:। प्रापणीय इत्यभिधाय-"क्षेत्रज्ञः करणी ज्ञानं करणं तस्य वै द्विज, निष्पादय मुन्तिकार्य हि कृतकृत्यं निवर्त्तयेत्" इति करणस्य परव्रहाध्यानरूपस्य प्रक्षीणाशेषभावनातमस्यरूप प्राप्त्या कृतकृत्यत्वेन निवृत्ति वचनात् सिद्धि श्रनुष्ठेयम् इत्युत्तवा--"तद-भावभावमापन्तः तदाऽसौ परमात्मना भवत्यभेदोभेदरच तस्याज्ञान-कृतोभवेत्।" इति मृक्तस्य स्वरूपमाह। तद्भावः ब्रह्मणोभावः स्वभावः । नत् स्वरूपैवयम् , तद्भावभावमापन्न इति द्वितीयभाव-राब्दानन्वयात् पूर्वोक्तार्थं विरोधाच्च। यद् ब्रह्मणः प्रक्षीणारीपभावनत्वं तदापत्तिस्तद् भावभावापत्तिः। यदैवमापन्नस्तदाऽसौ परमात्मा मभेदी भवति, भेदरहितो भवति । ज्ञानैकाकारतया परमात्मनैक प्रकारस्थास्य तस्माद् भेदो देवादिरूपः।तदन्वयोऽस्य कर्मेष्ठपाज्ञानमूलः। न स्वरूपकृतः, सत् देवादिभेदः परब्रहाध्यानेन मूलभूताज्ञानरूपे कर्मेशि विनष्टे हेत्वभावात् निवत्तंते इति स्रभेदी भवति । यथोवतम्-"एक स्वरूपभेदस्तु वाह्य कर्म प्रवृत्तिजः देवादिभेदेऽपध्वस्ते नास्तिएवावरणोहि सः । इति ।

विष्णुपुराण में भी जैसे—"परब्रह्म ही जीव के लिए एकमान प्राप्य है, विज्ञान ही एकमान प्रापक (प्राप्ति का चपाय) है तया समस्त भावनाओं से रहित आत्मा भी उसी प्रकार प्रापणीय है। परश्रह्म के ध्यान से जीवात्मा परश्रह्म के समान समस्त भावनाओं से जून्य हो जांता है। भावनायों तीन प्रकार की है, कमंभावना (श्रुभाशुभ सस्कार) वहां भावना तथा कमत्रह्म उस्प्रभावना। इन तीनों प्रकार की भावनाओं हे रहित होना ही अभिषय है। ऐसी स्थित की प्राप्ति को वतलाकर "क्षेत्रक जीवात्मा करणी (उपासक) तथा उपामना करण (उपाभ है, इसके द्वारा मुक्ति कार्य का मपादन कर कृतकृत्य होना चाहिए। "इस वायम में परश्रह्म ध्यान रूप करण से पूर्वोक्त भावनात्रय रहित आत्म-स्वस्य प्राप्ति की कृतार्थता वतलाई गई है। सिद्ध किया गया है कि--- जब तक फल सिद्धि न हो जाय तब तक अनुष्ठान अवश्य करना चाहिए।

इसके बाद-''तद्भाव की प्राप्त यह उपासक, परमात्मा के साय अभिन्त हो जाता है, उस स्थिति ये अज्ञान कृत भैव भी रहता है।" इस वाक्य में मुक्तात्मा का स्वरूप बतलाया गया है तद्भाव का तात्पर्य है, ब्रह्म का भाव अर्थात् स्वभाव । तद्भाव का तात्पर्य स्वरूपैक्य महीं है । "तद्भावभावमापन्नः" इस वाक्य में द्वितीय भाव शब्द का उक्त प्रकार का अन्वय नही करेंगे तो पूर्वीक्त अर्थ से विरुद्ध होगा। ब्रह्म की जैसी समस्त भावना रहित स्थिति रहती है वैसे ही मोक्षावस्था में जीवात्मा की भी हो जाती है, यही तद्भावभावापत्ति का तात्पर्य है। जीवारमा उस स्थिति की प्राप्त कर ही परमात्मा के साथ अभिन्न हो पाता है। अर्थात् भेद भाव रहित हो जाता है। मुक्तपुरुप एक मात्र ज्ञानमय आकार प्राप्त कर ही परमात्मा के आकार का होता है, फिर भी देव मनुष्यादि रूप से उसका भेद रहता है उसकी वह भेदावस्था कर्ममय अज्ञान जन्म होती है, स्वरूपतः नहीं होती। जिस समय परव्रह्म के व्यान से, भेद-कारक अज्ञानरूपी कर्म विनन्ट हो जाता है, उस समय कारण के अभाव से, कार्यरूप देव आदि भेद भी लुप्त हो जाते है। यही अभेदरूपता की स्थिति होती है। जैसा कि कहते हैं-- "आतमा स्वरूपतः एक है, केवल बाह्य देहाविकृत कर्ममय आवरण से आवृत्त होने मे उसका भेद होता है, देवादि भेदों के नष्ट हो जाने पर आभ्यन्तर आवरण भी नष्ट हो जाता है।"

एतदेव विवृणोति-"विभेदजनकेऽज्ञाने नाशमात्यंतिकं गते, श्रात्मनो ब्रह्मणोभेदमसंतं कः करिष्यति "इति । विभेदः विविधो भेदः, देवतिर्यंड्मनुष्यस्थावरात्मकः । यथोकः शीनकेनापि—
"चतुर्विघोऽपिभेदोऽय मिथ्याज्ञानित्वन्धनः "इति । स्रात्मिन ज्ञान
रूपे देवादिरूपविविधभेदहेतुभूतकर्मास्याऽज्ञाने परब्रह्म ध्यानेनात्यंतिक नाशं गते सित हेत्वभावात् स्रसन्तं परस्मात् ब्रह्मण स्रात्मावे वेवादिरूपमेदं कः करिष्यति इत्ययाः । "श्रविद्या कर्मसंज्ञाऽन्या "इति हि स्रवैवोक्तम् ।

जिस तथ्य का ही विवेचन करते हुए कहते है— "विभेद जनक अज्ञान के एक दम नष्ट हो जाने पर, आत्मा बहा के अखत् भेद को कौन कर सकेगा। "विभेद का तात्पर्य है ।देव पशु मनुष्य स्वादरादि विविध भेद। जैसा कि मौनक ने भी कहा है— "स्वादर आदि वार प्रकार के भेद , मिथ्या ज्ञान ते होते है। "अर्थात् ज्ञान रूप आस्मा मे देवादि रूप विविध मेदों के कारणरूपी कर्म नामक अज्ञान के, परबह्म की ध्यान रूपी उपासना से एकदम नष्ट होने पर, कारण के अभाव मे परमात्मा और जीवारमा के देवादि रूप भेद को करने वाला कीन शेप रह जाता है। यही पर कहा भी गया है—"कर्म नामक अविद्या भेद रूपा है"।

"क्षेत्रज्ञं चापि मां विद्वि" इत्यादिना अन्तयामिरूपेण सर्व-स्वात्मत्येषयाभिधानमन्यथा "क्षरः सर्वाणि भूतानि कृटस्थोऽक्षर उच्यते, उत्तमः पुरुषस्त्वन्यः "इत्यादिनिर्विरोधः। अन्तर्याभिरूपेण सर्वेषामारुमत्वं तत्रव अगवताऽभिहितम्—"ईश्वरस्यर्वभूतानां हृददे-रोऽजुंन तिष्ठित" सर्वस्य चाहं हृदिसंन्निविष्टः "इति च । "अहमा-रमां गुडाकेश सर्वभृताशयस्थितः "इति च तदेवोच्यते । भृतशब्दो-हि आत्मपर्यन्तदेहनचनः । यतः सर्वेषामयमात्मा तत एव सर्वेषा तच्छरोरतया पृथगवस्थानं प्रतिषिष्यते— 'न तदस्ति विनायत्स्यात् "इति, भगवद्विभूत्युपसंहारस्वायमिति तथैवाभ्युपगन्त्व्यम् । तत इदमुच्यते —"यद्यद्विभूतिमत्सत्वं श्रीमद्र्जितमेव चा तत्तदेवाय-गच्छत्वं मम तेजोंऽश्रसंभवम् "विष्टम्याहमिदं कृत्सनमेकाशेन स्थितो जगत्' इति । अतः शास्त्रेषु न निर्विशेष वस्तुप्रतिपादनमस्ति । नाप्यर्थजातस्य भ्रातत्वप्रतिपादनम् । नापि चिविधिदीश्वराणां स्वरू-पभेद निपेध । "क्षेत्रज्ञ भी मुखे ही जानो" इस मगवद् वावय मे अन्तर्यामी रूप से परमात्मा के सर्वात्म भाव ऐक्य को बतलाया गया है, यदि ऐसा नहीं मानेंगे तो "मभी अनो को स्वरूप स्वरूप स्वरूप स्वरूप

मानेंगे तो, 'सभी भूतो को क्षर, कूटस्य आत्मा को अक्षर तया इनसे भिन्न श्रेष्ठ उत्तम पुरुवोत्तम है ''इत्यादि नान्य से विरुद्ध होगा। अग्तर्यामी स्प से सभी की आत्मता को गीता म स्वय भगवान् ने स्वीकारा है-"अर्जुन ! समस्त प्राणियो के अन्त करण में ईश्वर विराजमान है "सभी के अन्त करणो मे, मैं प्रविष्ट हूँ "इत्यादि।" गुड़ाकेश! समस्त प्राणियो के अन्त करण मे स्थित में आत्मा हैं" इत्यादि मे भी वही बात कही गई है। भूत शब्द आत्मा के देह तक सभी का द्योतक है। जैसे परमात्मा सभी के अन्तर्यामी आत्मा है, उसी प्रकार सारा ही भूतवर्ग उनका शरीर स्वानीय है इसितए समस्त भूतो से उनकी पृथक्ता का नियेध किया गया है। "जगत मे ऐसी कोई वस्तु नहीं है जिसे परमात्मा से भिन्न कहा जा सकें ' यह भगवद् विमृति के उपसहार का वाक्य है, अत इसे ही प्रकरण का तारपर्य मानना चाहिए। इस पर ही कहा गया कि-- "जो जो विभृतिमान तथा अलौकिक प्रभा सपन्न हैं , उन्हें मेरे तेजाश से ही प्रकट समझो, एक अश से मैं ही सारे जगत मे व्याप्त हूँ।" इत्यादि से ज्ञात होता है कि-शास्त्रों में निविशेष वस्तु का प्रतिपादन नहीं है और न समस्त जागतिक विषयों के मिथ्यात्व का प्रतिपादन है जड चेतन ईश्वरीय विभृतियों के स्वरूप भेद का भी निषेध नही है।

योगात् । घतः कोटिद्वयविनिर्मुक्तेयमविद्येति तत्त्वविदः इति तद-युक्तम् ।

(नाद) इसपर भी यह कहते हैं कि—"निर्विषेष स्वयं प्रकाश ईपवर ही एक मात्र शासन कर्ता है तथा समस्त जगत उनका शास्य है 'ऐसा मानना दोष पिरुक्तिलत है । स्वरूप को ढंकने वाली—विवध विचित्र विक्षेत्रों को करते वाली, सह असद् कुछ भी न कह सकने योग्य, अनादि अविद्या हो दोष है । "अनृतेन ही प्रत्युडाः "इत्यादि अति के अनुसार उरू प्रकाश को अविद्या का अस्तित्व स्वीकारना पढ़ेया, अस्वीकार करने से तत्वमिस "इत्यादि वाक्य से जो जीव बहा की एकता की प्रतीति होती है, वह संगत न हो सकेगी। वह अविद्या सत् पदार्थ भी नहीं है, उसे सत् मानने से उसकी प्रतिजनकता और ज्ञानावाच्यता संभव नहीं होगी। अविद्या सत् भी नहीं है, असत् मानने से उसकी सामयिकी प्रतीति और वाध। नहीं हो सकेगी। इसिक्ए तत्विववीं ने इसे सद् असद् कोटियों से विलक्षिण अविदा कहा है। इसिलए तत्विववों ने इसे सद् असद् कोटियों से विलक्षण अविदा कहा है। इसिलए तृन्हारा उपर्युक्त शास्य शासन वाला कपन अस्तत है।

(प्रतिवाद) सा हि किमाश्रित्य भ्रमं जनयित ? न तावण्णीव-माश्रित्यग्रविद्या परिकल्पितत्वात् जीवसावस्य । नापि ब्रह्माश्रित्य तस्य स्वयंप्रकाश ज्ञानस्वरूपत्वेनाविद्याविरोधित्वात् । सा हि श्रानबाध्याश्रीभमता । "ज्ञानरूपं परंश्रह्म तिन्वरूपं मृपात्मकम्, म्रज्ञानचेत् तिरस्कुर्यात् कः प्रभुः तिन्वराते"—ज्ञानं ब्रह्मिति चेत् ज्ञानमज्ञानस्य निवर्त्तकम्, ब्रह्मवत् तत्प्रकागरवात् भ्रपि हि भ्रनिव-संकम्"—"ज्ञानं ब्रह्मिति विज्ञानमस्ति चेत्स्यात्प्रमेयता ,ब्रह्मणोऽननु-मृतिस्यं त्वद्वत्यवे प्रसण्यते"।

ज्ञानस्वरूपं बह्मेति ज्ञानंतस्या अविद्यायाः बाघकम्,। न स्व-रूपभूतं ज्ञानमिति चेत्,न, उभयोरिष बहास्वरूप प्रकाशत्वे सत्यन्यत-रस्याविद्याविरोधित्वं अन्यवरस्यनेति विशेषानवगमात् । (प्रतिवाद) वह अविद्या किसमें आश्रम से प्रमोत्पादन करती है? जीव के आश्रम से तो कर नहीं सकती, क्यो कि जीव भाव स्वय ही अवि-द्या परिकल्पित है। ब्रह्म के आश्रम से भी नहीं कर सकती, अमो कि वह स्वयप्रकाण और ज्ञानस्वरूप है, जो कि अविद्या विरोधी हप है। वह तो ज्ञान बाज्या ही मानी गई है।

"परज्ञह्य ज्ञानम्यरूप है, मिथ्यात्मक ज्ञान उनसे निवर्ष है, अज्ञान यि ज्ञानम्य ब्रह्म को ही आवृत कर लेगा तो उसका निवारण करने में लीन समर्थ है? यि ज्ञान ही ब्रह्म है, और यही अज्ञान का निवरंत है, सो ऐसा ज्ञान भी अज्ञान का निवारक नहीं हो सकता क्यों कि, बह भी अह्म जी तरह, उसके प्रकाश से प्रकाशित है। यि कहीं कि—ब्रह्म ज्ञान स्वरूप है, ऐसा विशेष ज्ञान होने मात्र से अज्ञान नर्प हो जावगा, सो ऐसा मानने से ब्रह्म के ब्रह्म के अनुमुत्तिता वाधित हो जायगी।"

यदि कही कि -- अहा ज्ञान त्वरूप है, ऐसा ज्ञान ही उस अविद्या का व्याधक है, ब्रह्म का स्वरूपनत ज्ञान अविद्या निवर्तक नही है, सो ऐसा कहना भी उपयुक्त न होगा वयो कि -दोनो ही प्रकार के ज्ञान ब्रह्म के स्वरूप से प्रवाशित होने के कारण प्रकाश स्वरूप है, इसलिए उनमे एक अविद्या का विरोधी हो और दूसरा अविरोधी, यह कैसे सभव है।

एतदुक्त भवति—ज्ञानस्वरूप ब्रह्मोत्यनेनज्ञानेनब्रह्मणि यस्स्वभाविऽवगम्यते, स ब्रह्मणः स्वय प्रकारातेन स्वयमेव प्रकाराते, इति व्रविद्या विरोधित्वेन कश्चिद् विशेषस्वरूपस्यज्ञानयोः इति क्षित्व प्रमुभवस्वरूपस्यब्रह्मणोऽनुभवान्तराननुभाव्यत्वेन भवतो न सद्विपय ज्ञानमस्ति । प्रतो ज्ञानमज्ञान विरोधि चेत् स्वयमेव विरोधि भवतीति, नास्या ब्रह्माश्रयत्व सभवः । युक्त्यादयस्य स्वयायादम्यप्रकारे स्वयमसमर्थान्तु श्रज्ञानाविरोधिन तिन्नवत्ते च ज्ञानान्तरमप्रकारे स्वयमसमर्थान्तु श्रज्ञानाविरोधिन तिन्नवत्ते च ज्ञानान्तरमप्रकारे । ब्रह्म तु स्वानुस्वसिद्धस्वयायात्स्यमिति

्स्वाज्ञानविरोध्येव । तत एव निवत्तं कान्तर च नापेक्षते । श्रथोच्येत

श्रहाय्यतिरिक्तस्य मिष्यात्वज्ञानमज्ञान विरोधि इति । न इदं व्रहाव्यतिरिक्तंमिष्यात्वज्ञानं कि ब्रह्म यायात्म्य ज्ञान विरोधि ? उत् प्रपंच सत्यत्वरूपाज्ञानविरोधीति विवेचनीयम् न तावत्व्रह्म-यायात्म्यज्ञानविरोधि अतद्विषयत्वात्, ज्ञानाज्ञानयोरेक्विषयत्वेन हि विरोधः। प्रपंच मिष्यात्वज्ञानं तत् सत्यस्वरूपा ज्ञानेन विरुध्यते । तेन प्रपचसत्यत्वरूपाज्ञानमेव वाधितमिति अह्मस्वरूपाज्ञानं तिष्ठत्येव । बह्मस्वरूपाज्ञानं नाम तस्य सिहतीयत्वयेव । तत्तु तद् व्यतिरिक्तस्य मिष्यात्वज्ञानं निवृत्तम् । स्वरूपंतु स्वानुभवसिद्धमिति चेन्न, अह्मणोऽद्वितीयत्वं स्वरूप स्वानुभवसिद्धमिति तद्विरोधि सिहतीयत्वरूपाज्ञानं न वाधश्च न स्याताम् । महितीयत्वंष्यं इति चेन्न, अनुभवस्वरूपस्य अह्मणोऽद्युष्ठानुभाष्यधमं विरहस्य भवतेव प्रतिपादित्वात् स्रतोज्ञानस्वरूपस्य अह्मणोऽनुभाष्यधमं विरहस्य भवतेव प्रतिपादित्वात् स्रतोज्ञानस्वरूपस्य अह्मणोऽनुभाष्यधमं विरहस्य भवतेव प्रतिपादित्वात् स्रतोज्ञानस्वरूपस्य अह्मणोऽनुभाष्यधमं विरहस्य भवतेव प्रतिपादित्वात् स्रतोज्ञानस्वरूपस्य अह्मणो विरोधादेव ना ज्ञानाश्रयत्वं।

कथन यह है कि—"ज्ञान स्वरूप बहा" ऐसे ज्ञान से बहा स्वभाव की जो प्रतीति होती है, वह बहा के स्वय प्रकाश होने से स्वत. ही प्रकाशित होता है, उसका माहास्यज्ञान ही अविद्या का निवारक हो. यह कोई वावस्थक बात नहीं है। वात दोनों ही एक है, स्वरूप ज्ञान और साहास्य्य ज्ञान तीन सहार स्वय ज्ञान की साहास्य ज्ञान दोनों ही समान वस्तु हैं। और तुम्हारे मतानुसार बहा स्वय ही अनुभव स्वरूप है, उसके लिए किसी दूसरे अनुभव की अपेक्षा नहीं है, इसलिए तद्वियमक कोई ज्ञान नाम की वस्तु भी नहीं है ज्ञान को यदि स्वभावतः अज्ञान का विरोधी कहा जाय तो, वह स्वय ही विरोधी हो जायगा, फिर भी उस अविद्या की अह्याध्ययता सभव नहीं है। हित्तोधी हो जायगा, फिर भी उस अविद्या की अह्याध्ययता सभव नहीं है। हित्तोधी हो जायगा, किर भी उस अविद्या की निवृत्ति के लिए किसी अध्या स्वरूप शुक्ति आदि तो उस अज्ञान की निवृत्ति के लिए किसी अपया नान की अपेक्षा होती है। बहा तो स्वानुभव सिंद है, उसे अपने वास्तविक स्वरूप का स्वयमेव ज्ञान है, इसलिए वह स्वय ही अज्ञान का विरोधी है। तभी उसे किसी अप्या निवर्त्त कान की अपेक्षा नहीं है। इस पर यदि यह कही कि—जहां के बिरिएक परार्थ के पिथ्यात्व का ज्ञान ही अज्ञान का विरोधी है। ज्ञान का विरोधी है, सो वात भी ठीक नहीं है—जिसे तुम ज्ञान ही अज्ञान का विरोधी है, सो वात भी ठीक नहीं है—जिसे तुम

अन्य पदार्थ के मिथ्यात्व का ज्ञान वतता रहे हो, नया वह ब्रह्म से यथार्थ ज्ञान का विरोधी है ? अथवा जगत सत्यता रूप अज्ञान का विरोधी है ? इस विषय पर विवेचन करना होगा। ब्रह्म के यथार्थ ज्ञान का विरोधी तो हो नही सकता, नयों कि-अज्ञान का ब्रह्मविषयक होना सभव नही है। ज्ञान और अज्ञान एकविषयक होते भी नही। प्रपंचमय जगत की मिथ्यात्व की प्रतीति, उसकी सत्यस्वरूपा प्रतीति से स्वयं ही विरुद्ध है। इसमे अपचमय की सत्यता एप प्रतीति का बाध हो जाता है, जगत की सत्यता की प्रतीति का बाध ब्रह्म के स्वरूप का बाध है, ब्रह्मैत ब्रह्म मे दौराभाव भावना ही जो बहा के स्वरूप से संबंधी अज्ञान है, इस प्रकार जगत की सत्यता की प्रतीति के बाध का तास्पर्य है ब्रह्म जगत के अहै त स्वरूप का बाध, ऐसे बाध को स्वीकारने का तात्पर्य है कि ब्रह्म में बज्ञान की रवीकृति। अद्देत ब्रह्म में जो द्वैतभाव है, यह ब्रह्म से भिन्न किसी वस्तु के मिथ्यात्व मानने से ही निवृत्त हो सकता है, यहा संवंधी वस्तु के मिथ्यात्व की स्वीकृति तो हैं तमाव की ही स्वीकृति है। ब्रह्म का स्वरूप ही केवल स्वानुभव सिद्ध है, ऐसा नहीं कहा जा सकता। ब्रह्म से अभिन्न जगत का स्वरूप भी स्वानुभव सिद्ध है। ऐसा मानने से, ब्रह्म के बढ़ें हैं ज्ञान के विरोधी ढेतरूपी अज्ञान और उस अज्ञान के बाध का प्रश्न ही नहीं रह जाता। यदि कहें कि-इतिभाव बहा का धर्म है, सो कहना ती आपके इस कथन ''अनुभव स्वरूप ब्रह्म अनुभाव्य नहीं हो सकता'' के सर्वेषा विपरीत होगा। इसलिए अज्ञान का विरोधी बहा कभी अज्ञान का आश्रय नहीं हो सकता।

कि च प्रविद्यया प्रकाशैकस्वरूपं ब्रह्म तिरोहितमिति वदता, स्वरूपनाश एवोक्तः स्यात्, प्रकाश तिरोधानं नाम, प्रकाशोत्पति प्रतिवन्धो विद्यमानस्य विनाशो या। प्रकाशस्यानुत्पाद्यत्वाभ्युपगमेन प्रकाश तिरोधानं प्रकाश नाश एव।

प्रकाशक स्वरूप ब्रह्म को अविद्या से तिरोहित कहना, ब्रह्म का स्वरूप नाश ही पानना है। प्रकाशोत्पत्ति का प्रतिवन्य ही प्रकाश की तिरोधान है, अथवा उसके अस्तित्व का विनाश है। प्रकाश की अनुत्पा-द्यता तो हो नहीं सकती, इसलिए प्रकाश के तिरोधान का ताल्पर्य, प्रकाश नाश हो कहना होगा। श्रपि च निर्विषमा निराश्रमा स्वप्रकारोयमनुभूतिः स्वाश्रयदोषवरात् ग्रनताश्रयमनन्तविषयमारमानमनभवतीयस्य किमय
स्वाश्रयदोपः परमार्थं भूतः ? उत् ग्रपरमार्थंभृतः इति विवेषनीयम्। न तावत् परमार्थः, अनम्युपममात्। नाप्यपरमार्थः, तथा
सति हि द्रस्ट्वेन वा, दृश्यत्वेन वा, दृश्यत्वेनवाऽभ्युपमनीय ।
न तावद्शिः, दृश्यस्वरूपामेदानभ्युपममात्, श्रमाधिष्ठानभूतायास्तु
साक्षात् दृश्येमध्यमिक पक्ष प्रसगेनापारमार्थ्यानभूपगमात्। द्रष्ट्
वृष्यपोस्तदयस्छिन्।या दृश्येरच काल्पनिकत्वेन मूलदोपान्तराऽपेक्षयाऽननवस्या स्यात्। ग्रथेतत्परिजिद्दीपया परमार्थसस्यमुभूतिरेव ब्रह्मष्टपा
दोप इति चेत्, ब्रह्मैच चेद्दोपः प्रपचदर्शनस्येव तन्मूल स्यात्। कि
प्रपचतुल्याऽविदयान्तर परिकल्पनेन ? ब्रह्मणो दोपत्ये सति तस्य
नित्यत्वेनानिमाँकारच स्यात्। अतो यावद्यह्म व्यतिरिक्त पारमार्थिक
दोपानभ्युपगमः, न तावद् भ्रातिह्नपपादिता भवति।

निविषय और निराध्यय स्वप्रकाश अनुभृति, अपने आश्रय दोष से, अनत आश्रय, अनत विषयो का स्वय अनुभृत करती हे इस कथन मे जो आश्रय दोष की बात है, वह आश्रय दोष परमाधिक है, या अपारमाधिक यह विवेचनीय विषय है। पारमाधिक तो हो नहीं सकता स्थोकि-दौष की सत्यता सभव नहीं है। अपारमाधिक से नहीं है, स्थोक ऐता मानने भ प्रका होता है कि, वह दोष द्रष्टा है, वृष्य है, या दृष्टि (ज्ञान) है ? दृष्णि तो हो नहीं सकता बयो कि उसमे भेद की सम्भावना नहीं है। यि प्राति के आश्रय मृत दृष्टि (ज्ञान) के भेद स्थोकार लिए जाये तो, यह बौद्धमद की बात हो जायगी, जिससे उसकी अथ्यपर्यंता नहीं मानी जा सकती। प्रष्टा, दृष्य और दृष्टि जब काल्पनिक हैं, तो उसका मृतभृत कोई दोप अवस्य होना चाहिए, उथा उस मूल दोष का भी की पूल दे प्रकार होना चाहिए, ऐसी अवस्था होती है। इस अनवस्था के निवारण के लिए प्रदि सहरूप सहय अगुमृति की ही दोष माना जाय तो वह नहां ही दोष दुष्टा, फिर प्रपत्ममय सारे जगत के लिए, जो कि ब्रह्ममूलक ही है।

किसी अन्य अविद्या नाम दोप की कल्पना की आवश्यकता ही क्या है? ब्रह्म की दोषता सिद्ध हो जाने से, उसकी स्वाजाविक नित्यता के कारण दोप से कभी मोक्ष तो हो न सकेगा। इसलिए जब तक ब्रह्म से भिन्न किसी दोप नामक वस्तु को नहीं माना जाया, तब तक जगत को मिथ्या या भ्रान्त नहीं कहा जा सकता।

श्रनिर्वचनीयत्वं च कियभिप्रेतम् ? सदसद्विसक्षशलमिति चेत्, तथाविधस्य वस्तुनः प्रमाणशुन्यत्वेन श्रनिर्वचनीयतैव स्यात् । भि(तदुक्तं मदति—सर्वं हि वस्सुना तं प्रतीतित्व्यवस्थाप्यम् । सर्वा च प्रतीति. सदसदाकारा । सदसदाकारायास्तु प्रतीते. सदसद् विलक्षणं विषय इत्युम्युपगम्यमाने सर्वं सर्वं प्रतीतेविषयस्यात्—इति

अनिबंचनीयता से तुम्हारा क्या तास्त्यं है ? सब्असद् विवक्षणता को मानते हो तो, ऐसी वस्तु का कोई प्रमाण नहीं मिलता इसलिए वह अनिबंचनीय तो है ही । कथन यह है कि-सारी वस्तुएं प्रतीति के आधार पर निर्धारित होती है, सारी वस्तुए सब् या असब् रूप मे ही होती हैं। सब् असब् आकार वाली यदि सब् असब् विवक्षण वस्तु को ही प्रमाणित करने लगेगी तो कोई भी वस्तु प्रतीति का विषय ही न रह जायगी।

श्रथस्यात्—वस्तुस्वरूपतिरोधानकरमान्तरवाह्यरूपविविधाध्यां सोपादानं सदसदिनवंचनीयमविद्यानादिपवाच्यंवस्तुयायारम्य शान निवंदयं ज्ञानप्राण्यातिरकेण भावरूपमेन फिषिद वस्तु प्रत्यक्षानुमानाभ्यां प्रतीयते । तदुपहितब्रह्मोपादानरचाविकारे स्व-प्रकाराचिन्मात्रवपृषि तेनैवतिरोहित स्वरूपे प्रत्यतास्मायहकार ज्ञान- होय विभागरूपोऽष्यासः । तस्यैवावस्थारूपेणाध्यासस्य जपति भावति ज्ञानकपाध्यासोऽपि जायते । कृतस्न-स्यामध्यारूपस्य तदुपादनत्वं च मिध्याभूतस्यार्थस्य निष्याभूतभेव कार्णा भवितुमह्ततीति हेतुबलादवमम्यते । कार्णाञ्चातिवपं प्रत्यक्ष सावत् "श्रहमज्ञो मामन्यं च न जानानि" कृत्यपरोक्षावभासः ।

ग्रयं तु न ज्ञान प्रागभावविषयः सहि पष्ठप्रमाणगोचरः। श्रयन्तु "श्रहं सुखी" इतिवदपरोक्षः। अभावस्य प्रत्यक्षत्वाभ्यूपगमेऽप्यय-मनुभवी नात्मज्ञानाभावविषयः। अनुभववेतायामपि ज्ञानस्य विद्यानत्वत् अविद्यमानत्वे ज्ञानाभावप्रतीत्यनपपत्तेत्रच ।

(पूर्वपक्षतकं-) बात यह है कि - समस्त वस्तुओ का स्वरूपावरक, वाह्य अभ्यन्तर विविध अभ्यासी का उपादान, सदसद् अनिर्वचनीय वस्तु के ययार्य ज्ञान का निवर्त्तक, कोई एक भाव पदार्थ तो, प्रत्यक्ष और अनुमान द्वारा भी सिद्ध हो सकता है, जो कि- प्रागमाव ने भिन्न, अविद्या और अज्ञान आदि नामो से प्रसिद्ध है निविकार स्वप्रकाश चिन्नयब्रह्म ही जब उक्त अविद्या से आवृत होता है। तभी उस अनुपहित (अज्ञानावृत) वस्तु मे "मैं और मेरा" ऐसा अहकार और ज्ञानक्षेय आदि विभाग रूप अध्यास होता है। यही अध्यास अवस्या विशेष मे अध्या-समय जगत तथा ज्ञान बाब्य सर्प, रजत आदि वस्तु जन्य' अध्याम के रूप में होता है। समस्त मिथ्या रूपो की उपादानता भी मिथ्या होगी तथा मिथ्या रूप पदार्थों का मिथ्यारूप कारण होगा, ऐसा हेतुबल से शात होता है। ''मैं अज्ञ अपने को और अन्यो को नहीं जानता'' इत्यादि रूप से अज्ञान की जो प्रतीति होती है, उसका एक मात्र कारण अज्ञान ही है, प्रामभाव नहीं है। अभाव मात्र, अनुपलब्धि नामक छठे प्रमाण का विषय होता है, प्रत्यक्ष प्रमाण का नहीं। "मैं अज्ञ" इत्यादि हान "मैं सुसी" इत्यादि ज्ञान की तरह प्रत्यक्ष प्रमाण का विषय होता है। अभाव को प्रत्यक्ष प्रमाण गम्य मनाने से "मैं अज्ञ" इत्यादि अनुभव कभी आत्मगत ज्ञानामाव का विषय नही ही सकता, क्योकि-अज्ञता की प्रतीति के समय भी आरमज्ञान विद्यमान रहता है। अन्यथा भारमा को अपनी अग्रता की प्रतीति नही हो सकती।

एतंदुक्तं भवति—"ग्रहमज्ञ" इत्यस्मिन्ननुभवे म्रहंमित्यात्मनी-ऽभावर्धोमतया ज्ञानस्य च प्रतियोगितयाऽवगतिरस्तिवान वा ? ग्रस्ति चेद्विरोघादेव न ज्ञानानुभवसंभवः। न चेद घिमप्रतियोगि 'ज्ञानसञ्यपेक्षो- ज्ञानाभावानुभव- सुतरा न संभवति। ज्ञानाभाव-  स्यानुभेयत्वे ग्रभावास्यप्रमाण्यविषयत्वे चेयमनुपपत्तिः समाना ।
 ग्रस्याज्ञानस्यभावस्यत्वे धर्मप्रतियोगिज्ञान सद्भावेऽपि विरोधाभा-वादयमनुभवो भावस्याज्ञान विषय एवास्युपगंतव्य इति ।
 कथन यह है कि—"मैं अज हुं" इस प्रकार की प्रतीति मे "जहं"

संज्ञक आत्मा और उसके (अह) के अभावधर्मीज्ञान की प्रतियोगी के रूप ने अवगति होती है या नहीं ? यह निचारणीय प्रश्न है । यदि वैसा ज्ञान

रहता है, तो अभोवात्मक और भावात्मक ज्ञान की सहिष्यित से ऐसा होना सभव नहीं है। यदि नहीं रहता, तब भी उस अभावात्मक ज्ञान की अवगित सभव नहीं है, वयोकि—अभाव की प्रतीति का सामान्य नियम है कि—जिसका अभाव जानना है तो उसके प्रतियोगी की जानकारी आवश्यक है, विना प्रतियोगी ज्ञान के अभाव का ज्ञान होता है, न हो सकता है। वमावात्मक ज्ञान नहीं अभुभव विषयक हो या अनुप्रविध्य प्रमाण विषयक हो दोनों में ही उक्त असगित समान रूप से होती है। इस अज्ञान को भावरूप गानने पर धिम प्रतियोगी ज्ञान की स्थित ने भी "मैं अज्ञान हे" ऐसी प्रतीति असंगत नहीं होती, क्योंकि—इसमें परस्पर कोई विरोध नहीं रहता, इसलिए उक्त प्रकार की प्रतीति (मैं बज्ज हैं) को भाव रूप अज्ञान विषयक ही मानना चाहिए।

नुनु च—भावरूप मप्यज्ञान वस्तुयाथात्म्यावभासरूपेण साक्षि चैतन्येन विरुध्यते ? मैवम्—साक्षिचैतन्यं न वस्तुयाथात्म्याविष्यं

चंतन्येन विरुध्यते ? मैवम्—सिक्षाचैतन्यं न यस्तुयायात्म्यविषयं प्रपितु प्रज्ञानविषयम् अन्ययागिष्यार्थावभासानुपपत्तेः । निह् अज्ञान विषयेण ज्ञानेनाज्ञानं तिवत्यंते, इति न विरोषः ननु चेदं भावरूपमप्पज्ञानं विषयविग्रेणव्याष्ट्रप्तमेय सिक्षिचैतन्यस्य विषयो भवति । स विषयः प्रमाणानधीन सिद्धिरिति कथिमय साक्षिचैतन्यस्य विषयो सित्येन अस्मदर्थव्याष्ट्रप्तमज्ञानं विषयी क्रियते ? नैप दोपः, सर्वं मेववस्तुजात ज्ञातत्या अज्ञातत्या वा साक्षि चैतन्यस्य विषयभूतम् तत्र जडद्येज्ञातत्या सिष्यते एव, प्रमाणव्यवधानापेक्षा । प्रजडस्य तु प्रत्यवस्तुनः स्वयं सिष्यतो न प्रमाणव्यवधानापेक्षाते, सदैवा-

ज्ञानस्य व्यावतं कत्वेनावभासो युज्यते । तस्मात् न्यायोपवृहितेन प्रत्यक्षेण भावरूपमेवाज्ञानं प्रतीयते । तदिदं भावरूपमज्ञानं प्रतु-मानेनापि सिध्यति । निवादाध्यसितं प्रमाणज्ञानं स्वप्रागभाव-व्यतिरिक्त स्वविपयावरण स्विनवर्षं स्वदेशगतस्तु अन्तरपूर्वकम्, प्रप्रकाशितार्षं प्रकाशकत्वात्, अन्वकारे प्रयमोत्पन्न प्रदीपप्रभावत् इति ।

वस्तु के यथार्थ स्वभाव को प्रकाशित करने वाले साझी चैतन्य (अनुभविता जीवारमा) से, भावरूप अज्ञान की विरुद्धता हो गयी? ऐसा संग्रम नहीं करना चाहिए, वस्तु का यथार्थ स्वभाव प्रकाशन साक्षी चैत-त्य का विषय नहीं है, अपितु उतका विषय तो अज्ञान प्रकाशन है अन्याया बहु सिष्यार्थीवभाग कर सकता। अज्ञान (असस्यवस्तु) विषयक अवनाता से अज्ञान का निवारण तो हो नहीं सकता, इसलिए चैतन्य के साथ अज्ञान का विरोध भी नहीं है।

"में अश हूँ" इस प्रतीति में "अहं" पदार्थ आरमा के साय अज्ञान की मी प्रतीति होती है। स्वयं सिद्ध स्वयं प्रकाश वात्मा जब किसी भी प्रमाण के अधीन नहीं हैं, ऐसा साक्षी चैतन्य आरमा "अहं" पदार्थ को छोड़कर केवल अज्ञान को ही अपना विषय कैसे करता है? ऐसी आपत्ति भी नहीं को जा सकती क्योंकि—सभी ज्ञात अज्ञात वस्तुए साज्ञी चैतन्य की प्रतिति की विषय हैं। जरूव में ज्ञात होने वाली बत्तु भों में प्रमाण अपेक्षित होते हैं। अजड वस्तुएं स्वयं सिद्ध स्वयं प्रकाश होने ही, प्रमाणों की अपेक्षा नहीं रखतीं, वो सब तो अज्ञान से भिन्न है इसिंग सवा अवभासित हो सकती है। इस प्रकार युक्ति सिद्ध प्रत्यक्ष प्रमाण से साम की भावरूप प्रतीति सिद्ध होती है।

अक्षान पदार्थ भावरूप है, अभावरूप नहीं, यह बात अनुमान से मी प्रमाणित है। प्रमाण समुत्पादित ज्ञान द्वारा अज्ञात विषय प्रकाशित हुआ करता है, ज्ञानोत्पत्ति के पूर्व, उसके प्रागभाव से मिन्न उसके प्रकाश विषय को आवरक वस्तु स्वयं उसके द्वारा ही निवार्य होती है (अर्थात्— ज्ञानोत्पत्ति के पूर्व किसी एक ऐसी वस्तु की स्थिति माननी पढ़ेगी जो उस ज्ञानको आवृत किये रहती है। जिसे कि ज्ञान निवारण कर सके, आतमा से समृत्यन यह ज्ञान आतमा के आश्रित तो रहता ही है, इसलिए आवत करने वाली वस्तु को ज्ञान का आगभाव नहीं कह सकते, अर्थात ज्ञान की स्थिति नित्य है, उसका प्रागमान होता नही, इसलिए उत्पत्ति के पूर्व वह किसी वस्य से आवृत रहता है. अभावरूप नही रहता) उत्पत्ति के पूर्ववह ज्ञान अन्यकार में प्रथमोत्पन्न प्रदीपप्रभाकी तरह सदा आत्मा के आश्रित विद्यमान रहता है।

श्रालोकाभावमात्रं वा रूप दर्शनाभावमात्र वा तमो न द्रव्यान्तरम् , तत्कय भावरूपाञ्चान साधने निदशंनतयोपन्यस्यते ? इति चेत् उच्यते-बहुलत्विवरलत्वाद्यवस्थायोगेन रूपवत्तया चोपलब्धेर्द्रव्यान्तरमेव तम इति निरवद्यम्, इति ।

(मशय) यदि कहो कि -- आलोक का अभाव या रूप के दर्शन का अभाव ही तो अन्यकार है, अन्धकार कोई वस्तु नही है इसलिए उसे भाव रूप अज्ञान की सिद्धि के लिए द्रष्टा तरूप से उपस्थित कर रहे है ?

(समाधान) हल्के और घने तथा काले रूप से उस अन्धकार की

उपलब्धि होती है, इसलिए अन्धकार नाम की कोई वस्तु अवस्य है।

भ्रतोच्यते-"श्रहमज्ञो मामन्यच न जानामि" इत्यतीपपत्ति-सहितेन केवलेन च प्रत्यक्षेण न भावरूपमज्ञान प्रतोयते। वस्तुः ज्ञान प्रागभावविषयत्वे विरोध उक्त, सिंह भावरूपाज्ञानेऽपि तुरुयः। विषयत्वेनाश्रयत्वेन चाजानस्य व्यावत्तं क्या प्रत्यगर्थः, प्रतिपन्नी वा स्प्रप्रतिपन्नो वा ? प्रतिपन्नश्चेत् तस्वरूपज्ञान निवर्धं सर्द ज्ञान तस्मिन् प्रति ।न्ने कथमिव तिष्ठति । स्रप्रतिपन्नश्चेत-न्यावरीः काश्रय् निषय ज्ञान शून्यमज्ञान कथमनुभ्येत ?

(पूर्वपक्ष के चक्त तर्क का समाधान)---

"मैं अज्ञ अपने की तथा अन्यों को नहीं जानता" ऐसी जी अजीत ... की प्रतीति होती है, युक्ति या प्रत्यक्ष प्रमाण द्वारा उसे भाव रूप से

प्रमाणित नहीं किया जा सकता। अज्ञान को ज्ञान का प्रागमाव वतलाने वाले सिद्धान्त मे जो असंगति वतलाई गई है वह तो मान रूप अज्ञान में भी रहेगी। आत्मा यदि अज्ञान का विषय या आश्रय है तो आश्रित अज्ञान, विशेष्य और आत्मा विवेषण होगा फिर बतलाजो कि—'अहं- अज्ञ'' कहने में आत्मा की प्रतीति रहती है या नहीं? यदि रहती है तो आत्मज्ञान से नन्द्र होने वाला बह अज्ञान आत्मा का आश्रित कैसे हो सनता है? यदि मही रहती तो किस विषय का अज्ञान कब हुआ, इसका भान होने से अज्ञान की प्रतीति होगी कैसे ?

म्रय-विशदस्वरूपावभ।सोऽज्ञानविरोधो, प्रविशदस्वरूपं तु प्रतीयते, इत्याश्रयविषयज्ञाने सत्यपि नाज्ञानानुभव विरोधः इति । हन्त तर्हि ज्ञान प्रागभावोऽपि विशवस्यरूप विषयः । स्नाध्यय-प्रतियोगि ज्ञानंत् अविशदस्वरूपविषयमिति न कश्चिद् विशवोऽन्य-त्राभिनिवेशातः। भावरूपस्याज्ञानस्यापि हि अज्ञानमिति सिध्यतः प्रागभोवतिद्धाविव सापेक्षत्वमस्त्येव । तथाहि-ग्रज्ञानमिति ज्ञाना-भावः, तद्रायः, तद्विरोधी वा ? त्रयाणा भि तत् स्वरूपज्ञानापेक्षाऽ-वरयाश्रयणीया । यद्यपि तमः स्वरूपप्रतिपत्ती प्रकाशापेक्षा न विद्यते तथाऽपि प्रकाशविरोधीत्यनेनाकारेख प्रतिपत्तौ प्रकारा प्रतिपंत्ति प्रपेक्षाऽस्त्येव । भवदिभमताज्ञानं न कदान्वित् स्वरूपेण सिध्यति ग्रिपतु प्रज्ञानिमत्येव । तथा सति ज्ञानाभाववत् तदपेक्षत्वं समानम् ज्ञानप्रागभावस्तु भवताऽप्यभ्युपगम्यते । प्रतीयते चेत्युभ-याभ्युपेतो ज्ञान प्रागभाव एव "अहमज्ञो मामन्यं च जानामि'. इत्यनभूयते इति श्रम्युपगन्तन्यम् ।

यदि कही कि-आत्म विषयक कोई विशेषज्ञान ही अज्ञान की नियत्तेक हो, ऐसा कोई आवश्यक नहीं है, अपितु आत्मा का ययार्ष विगुद्ध स्वरूप विषयक ज्ञान ही उस अज्ञान का निवर्त्तक है। "में अज्ञा" में जो प्रतीति होती है, आश्रय और विषय रूप से होने वाली वह प्रतीति विगुद्ध निमंल आत्मा की नहीं होती अपितु अज्ञान कलुपित होती है। इसलिए अज्ञान के साथ उसका कोई विरोध नहीं है।

(उत्तर) बहुत अच्छे, यदि ऐसी ही वात है तो ज्ञान का प्रागमाय अज्ञान विशुद्ध आत्म स्वरप विषयक होगा, तथा आश्रम और विषय रूप से होने वाला आत्मज्ञान, विशुद्ध आत्म विषयक न होगा, इसलिए उक्त प्रवार के आत्मज्ञान की स्थिति में भी प्रागमाव रूपी अज्ञान बना रहेगा। आपके इस कथन में तो सिवा बज्ञान माव सिद्धि की चेष्टा के, कोई और विशेष बात समझ गे नहीं आती, अज्ञान को यदि भावस्वरूप मान भी लें, तब भी वह कहलायेगा तो अज्ञान ही, प्रागमाव की तरह, उसमें भी पूर्वीक्त सायेकता तो रहेगी ही।

जरा सोचिथे—अज्ञान है क्या वस्तु ? क्या वह जान का अभाव है, या जान विरोधी अज्ञान है, या जान से भिन्न कोई वस्तु विशेष है ? इन तीनो की जानकारी के पहिले जान के स्वरूप की जानकारी आवश्यक है। यद्यपि अन्यकार के स्वरूप की प्रतीति में प्रकाश जान की अपेक्षा नहीं रहती, फिर भी अन्यकार को जब प्रकाश के विरोधी रूप में जानने की इन्जा होती है तब प्रकाश की प्रतीत की अपेक्षा होती है। आपका अभिप्रेत "अज्ञान" कभी भी स्वरूप से तो प्रतीत होता नहीं, कैवल "अज्ञान" कभी भी स्वरूप से तो प्रतीत होता नहीं, कैवल "अज्ञान" इस नाम से ही जात होता है इस प्रकार जानाभाव की तरह सापेक्षता इसम भी रहती है इसलिए ज्ञान का प्राथभाव तो आप भी मानते हैं ऐसा लगता है। "मैं अज्ञ" इत्यादि प्रतीति से उभय समत प्राय-भाव स्वीकारना ही समत है।

⚠ M नित्यमुक्त स्वप्रकाश चैतन्यैक स्वरूपस्य ब्रह्मणोऽज्ञानानुभवश्च न सभवित स्वानुभवस्वरूपत्वात् । स्वानुभवस्वरूपमपि तिरोहितस्वरूपमज्ञानमनुभवतीति चेत्, किमिदं तिरोहित स्वरूपत्वम् ?
प्रप्रकाशितस्वरूपत्वमिति चेत्, स्वानुभवस्वरूपस्य कथम् प्रकाशित
स्वरूपत्वम् ? स्वानुभवस्वरूपस्याप्यन्यतोऽप्रकाशित स्वरूपमापद्यत
इति चेत्, एव तिहं प्रकाशास्यव्यक्षमिनस्युप्यमेन प्रकाशस्यैव स्वरूपस्वादन्यतः स्वरूपनाश एव स्यात् इति पूर्वभेवसीकम्

क्तिन्त्र-प्रह्मस्वरूपतिरोघानहेतुभूतभेतदज्ञानं स्वयमनुभूतं सत् ब्रह्मतिरस्करोति, ब्रह्मतिरस्कृत्य स्वयं तदनुभवविषयो भवतोत्य न्योन्याश्रयसाम्।

नित्य मुक्त, एकमान स्वप्रकाण चैतन्य स्वरूप ब्रह्म में तो अज्ञानामुभव ही नहीं सकता, नयोकि-यह स्वय अनुभवस्वरूप है। यदि ब्रह्मों किस्वानुभवस्वरूप भी, तिरोहित स्वरूप अज्ञान का अनुभव करता है। तो
वह तिरोहित स्वरूपता वया है, यदि यहो कि-अप्रवाशित स्वरूपता
ही तिरोहित रूपरूपता है। तो स्वानुभव स्वरूप वस्तु तिरोहित
स्वरूप कैंसे हो सकती है ? स्वानुभव स्वरूप होते हुए भी, अन्य से आवृत
होने से तिरोहित स्वरूपता होती है, इस कथन का तात्य तो यह हुआ
कि स्वानुभवस्वरूप प्रकाश ही किसी अन्य से आवृत होकर तिरोहित होता
है अर्थात् जस प्रकाश के स्वरूप का नाश होता है, ऐसा तो पहिले भी
कह चुके हैं।

उनत तर्के से तो यह तास्पर्य हुआ कि-ब्रह्म के स्वरूप को तिरोहित करने वाला अज्ञान स्वय अनुमूत होकर ही, बहा को निरोहित करता है, उसे तिरोहित करके, स्वय उस ब्रह्म के अनुभव का विषय हो जाता है। इस प्रकार ये दोनो परस्पर एक दूसरे पर आधित है।

श्रनुभूतमेव तिरस्करोति, वेत, यद्यतिरोहितस्वरूपमेव प्रह्मा-ज्ञानमनुभवति, तदा तिरोघानकत्पना निष्प्रयोजना स्यात् प्रज्ञान स्वरूपकल्पना च । ब्रह्मणोऽज्ञानदर्शनवत् भ्रज्ञान कार्यतयाऽभिमत प्रपंचदर्शनस्यापि संभवात ।

यदि कहो कि-जनुभूत होकर तिरम्हत करता है, तय तो इसका तास्पर्य यह हुआ कि जितरीहित स्वरूप यहा जज्ञान का अनुभय करता है; यदि ऐसी बात है, तो फिर तिरोधान की करूपना व्ययं ही की, तथा अज्ञान के स्वरूप की करूपना भी। ऐसा निश्चित होने से, जहा ने अज्ञान अनुभव नी तरह, अज्ञान का कार्यरूप प्रथमय सारा जगत भी सहन अनुभृति का विषय सिद्ध होता है।

कि च- अह्मणोऽज्ञानानुभवः कि स्वतोऽन्यतो वा ? स्वतर-चेत् अज्ञानानुभवस्य स्वरूपप्रयुक्तत्वेनानिर्मोक्षस्स्यात् । अनुभृति स्वरूपस्य ब्रह्मणोऽज्ञानानुभव स्वरूपत्वेन मिथ्या रजतवाषक शानेन रजतानुभवस्यापि, निवृत्तिवत् निवत्तं क ज्ञानेनाज्ञानानुभृतिरूप ब्रह्म स्वरूपनिवृत्तिवत् । अन्यतरचेत् कि तदन्यन् ? अज्ञानान्तरमिति-चेत् अनवस्या स्यात् ब्रह्म तिरस्कृत्येव स्वयमनुभवविषयो भवतोति तथा रतीदमज्ञान काचाविवत् स्वसत्तया ब्रह्मतिरस्करोति, इति ज्ञानवाध्यत्व अज्ञानस्य न स्यात् ।

यह बतावे कि—ब्रह्म की उक्त अज्ञानानुभूति स्वत होती है या दूसरे के द्वारा होती है ? यदि स्वत होती है तो वह सदा होती रहेंगी कभी छटेगी ही नहीं जिसके फलस्वरूप अज्ञानानुभूत स्वरूप से प्रतीत होने वाला वह ब्रह्म शुक्ति रजत की तरह, अज्ञान निवर्तक तरवज्ञान के द्वारा अज्ञान वे साथ ही साथ तदनुभवरूप होने से स्वरूपत समाप्त हो जावगा। यदि कहो कि नहीं उतकी वह अज्ञानानुभूति परत होती है तो बह परवस्तु क्या है ? यदि वह अज्ञान से भिन्न कोई जीर दूसरा अज्ञान के हिए अज्ञान के विश्व होता है है के हिए अज्ञान के हिए के हिए अज्ञान के हिए के हिए अज्ञान के हिए के

ग्रयेदमज्ञान स्वयमनादि ब्रह्मणः स्वसाक्षित्व ब्रह्मस्वरूपतिरस्कृति च युगपदेन करोति, श्रतो नानवस्थादयो दोषा इति नैतत्।
स्वानुभवस्वरूपस्य ब्रह्मणः स्वरूपतिरस्कृतिमतरेण साक्षित्वापादनायोगात्। हेत्वतरेण तिरस्कृतिमित चेत् तर्हि अस्यानादित्व मपास्तम्। अनवस्था च पूर्वोका। अतिरस्कृत स्वरूपस्येव साक्षित्वापादेन ब्रह्मणः स्वानुभवैकतानता न स्यात्।

यह अज्ञान स्वय अनादि है अतः ब्रह्म की स्वय प्रकाशता और ब्रह्म-रवस्पतिरस्कृति दोनो को एक साथ करता है, इसलिए अनवस्था आदि दोप नहीं हो सकते; ऐसा कथन भी असमत है। स्वानुभयस्वरूप ब्रह्म की स्वरूप तिरस्कृति के बाद उसकी स्वय प्रकाशता की सभावना की यात एक कल्पना भाग है। यदि कहो कि—अज्ञान के अतिरिक्त क्सी अध्य बस्तु से ब्रह्मस्वरूप की तिरस्कृति होती है; तो अज्ञान की अनादिता की बात कट जाती है और वहीं पूर्वोक्त अनवस्था दोष बा जाता है। ब्रह्म के अनावृत स्वरूप की ही अज्ञान साक्षिता भागते हो तो, ब्रह्म की अनुभवैकरूपता समाप्त हो जाती है

भ्रपि च---भ्रविद्यया ब्रह्मणि तिरोहिते तदब्रह्म न किचिदपि प्रकाशते ? उत् किचित् प्रकाशते ? पूर्वस्मिन्कले प्रकाशमात्र स्वरूपस्य ब्रह्मणोऽप्रकाशे तुच्छतापित्तरसकुदुका। उत्तरिमन् करेप सिच्चवानंदैकरसे ब्रह्माण कोऽयमंगस्तिरस्कृते, को वा प्रका-राते ? निरंशे निविशेषे प्रकाशमात्रे वस्तुन्याकारद्वयासंभवेन तिर-स्कारः प्रकाशस्य युगपत् न संगच्छेते । प्रथ सच्चिवानंदैकरसंब्रक्ष भविद्यया तिरोहितस्वरूपमविश्वदमिवलक्ष्यत इति प्रकाशमात्र स्वरूपस्य विशवताऽनिशवता वा कि रूपा। एतद्कः भवति यस्तां रा विशेष: प्रकाराविषय: तस्य सकलावभासो विशदावभास: । कति-पय विशेषरहितावभासस्वाविसदाभासः। तत्र च आकारोग्रप्रति-पन्नस्तरिमन्नंशे प्रकाशाभावादेव प्रकाशावेशद्यं न विद्यते) यच्चांशः प्रतिपन्नस्तिस्मन्नरी तद्विपय प्रकाशो विशद एव । ग्रतः सर्वत्र प्रका शांशे अवैशरा' न संभवति । विषयेऽपि स्वरूपे प्रतीयमाने तदगत कतिपय विशेपाप्रतीतिरेवावैशद्यम् । तस्मादविषयं निर्विशेषे प्रकाशमात्रे ब्रह्मणि स्वरूपे प्रकाशमाने तद्गत कतिपय विशेषाप्रतीतिरूपायेशर्यं नानाज्ञानकार्यं न संभवति ।

एक बात और विचारणीय है—अविद्या से तिरोहित ब्रह्म में कुछ प्रकाश रहता है या नहीं ? यदि नहीं रहता तो एक मात्र प्रकाश स्वरूप ब्रह्म में फिर रही क्या जाता है, वह तो एक तुच्छ वस्तु रह जायगा।
यदि प्रकाश रहता है, तो सिच्चितानंदैकरस ब्रह्म में कौन सा अंग्र द्विण रहता है, और कौन सा प्रकाशित रहता है ? अखंड निर्विशेष प्रकाश-मात्र ब्रह्म में आवरण और प्रकाश ये दो वस्तुएं एक साथ नहीं रह सकती यदि सच्चिदानन्द ब्रह्म अविद्या से आवृत होकर मिलन दीखता है तो, एक सात्र प्रकाश स्वरूप उसमें विश्वदता और मिलनता कैसी ?

कहने का तात्पयं यह है कि—जो वस्तु अधयुक्त, तिकिष, अग्य प्रकाश होती है, वही पूर्ण या अपूर्ण प्रकाश वाली हो। सकती है। विगेष प्रकाश से रहित, सूक्ष्म अविशद प्रकाश भी उसी का हो। सकता है। उसका जो अस अधिकसित है, उसी मे प्रकाश का अभाव होने से प्रकाश की विषयदा नहीं रहती और जो अंग विकसित है, उसमें उसका, विषय प्रकाश रहता है। इस प्रकार सभी जगह प्रकाश का विश्व सभव नहीं है। जो वन्तु स्वरूप से प्रतीति का विषय होती है, उसका को अविशद कहा जा सकता है। इस्त्रियों का अविषय सभव प्रतीतिगम्य नहीं होता, उसी के प्रकाश को अविशद कहा जा सकता है। इस्त्रियों का अविषय, निविशेष प्रकाशमात्र बहा जय स्वयं प्रकाश है तो उसके किसी विशेष अंश की अवश्वति नम्य विवादता का कोई प्रथम ही नहीं उठता (अज्ञान जन्म आवरण उसमें संभव ही नहीं है)

म्रपि च—इदमिवद्याकार्यमेवैशद्यं तत्वज्ञानोदयान्तिवर्तते न वा ? ग्रनिवृत्तावपवर्गाभावः । निवृत्ती च वस्तु कि रूपिमिति विवेचनीयम् विशद्स्वरूपिमिति चेत् तद्विशद स्वरूपं प्रागस्ति न वा ? ग्रस्ति चेत्, प्रविद्याकार्यमवैशद्यम् तिन्ववृत्तिश्च न स्थाताम् नोचेत् मौक्षस्य कार्यतया श्रनित्यता स्यात् ।

एक वात और भी है कि—यह अविद्या जन्य अविद्यादता, नत्यज्ञान से निवृत्त होती है या नहीं ? यदि नहीं होती तो मोस नहीं हो सकता यदि होती है, तो उस वन्तु का क्या स्वरूप होता है यह विवेचनीय है। यदि यह निवृत्त वस्तु विशद होती है तो निवृत्ति के पूर्व यह विशद भी या नहीं ! यदि थी तो, अविद्या का कार्यअविशदता और उसकी निवृत्ति ने दोनों ही होना असंभव है, इनका तो प्रश्न ही नहीं उठता। यदि नहीं ( १६१ )

तो, उसे मोक्ष का कार्य माना जायमा, अतएव वह अनित्य है यह निश्चित है।

ग्रस्याज्ञानस्याश्रयनिरुपणादेवासंभवः पूर्वमेवोकः । ग्रपि च— रमार्थदोषमूलवादिना निर्वाच्छानग्रमासंभवोऽपि दुरुपपादः हेत्रभूतदोष दोषाश्रयत्ववदाधिच्छानापरमार्थ्यंऽपिश्रमोपपत्तेः ।

च सर्वगुन्यत्वेमेव स्थात् ।

इस अज्ञान के आश्रय का निरूपण करना ही जब असंभव है, तो । न की कस्पना भी असम्भव ही है, यह प्रयम ही कह चुके है। तथा जोग, अम के भूल दोण को अपारमाधिक मानते हैं, यह भी, अतगत । वोंकि—निराभित असत्य वस्तु पर श्रम कभी आखारित रही नही । । अम का भूल कारण दोप ही यदि असत्यस्वरूप दोपान्वर पर मत होगा और असत्य अधिष्ठान में ही जब श्रम होगा तो सब कुछ हो जायगा (पही तो बौढ़ों का सर्वश्रूष्यवाद का सिद्धान्त है)

यदुक्तमनुमानेनापि भावरुपमज्ञानं सिध्यतीति, तदयुक्तम्, अनुमा भवात् । ननूकमनुमानम् ? सत्यमुक्तम्, बुक्कं तुतत्, अज्ञानेऽ-भिमताज्ञानान्तरसाधनेन विरुद्धत्वाद् हेतोः। तत्राज्ञानान्तरा ने हेतोरनेकान्त्यम् । साधने चत्रतनमज्ञानसाक्षित्वं निवार-

! ततश्वाज्ञान करपना निष्फला स्यात् ।

को यह कहा कि—अनुमान से भी भावरूप अज्ञान की सिद्धि होसी
ह कथन असंगत है—ऐसा अनुमान कभी नहीं हो सकता । यदि
कि—उक्त बात भी अनुमान हो तो है ? ठीक कहते हो, अनुमान
गुमान करना भी भुक्ति विरुद्ध ही है । अज्ञान में अज्ञानान्तर की
ना तो आपको भी अभिमत नहीं है । अज्ञान में अज्ञानान्तर की
ना तो आपको भी अभिमत नहीं है । अज्ञानान्तर के साथन में अनेक
है, और उस साथन में, अज्ञान साक्षिता की निवृत्ति हो जाती है,
से अज्ञान की करपना ही निष्फत हो जाती है ।
दुष्टान्तश्च साधन विकलः, दीपप्रभायाग्रप्रकारितार्थप्रकार
ावात् । सर्वत्र ज्ञानस्यैव हि प्रकाशत्वम् । सत्यिप दीपे ज्ञानेन

विना विषयप्रकाशामावात् । इन्द्रियाणामपि ज्ञानोत्पत्ति हेतुत्वेषेव न प्रकाशकत्वम् । प्रदीपप्रभायास्तु चक्षुरिन्द्रियस्य ज्ञानमुत्पादवती-विरोधि तमोनिरसनद्वारेणोपकारकत्वमात्रभेव । प्रकाशकज्ञानोत्सतौ व्याप्रियमाणः चक्षुरिन्द्रियोपकारक हेतुत्वमपेक्ष्य दीपस्य प्रकाशकल व्यवदारः ।

पूर्वोक्त प्रदीप दृष्टान्त भी अज्ञान के अस्तित्व के विपरीत सिद्ध होता है। प्रदीप प्रभा कभी अप्रकाणित वस्तु को प्रकाशित नहीं कर सकती, ज्ञात वस्तु का प्रकाश हो उससे संभव है। बीप के रहते हुए भी, वस्तु ज्ञान के विना, उस वस्तु का प्रकाश नहीं होता। इन्द्रियों भी ज्ञानोत्पति का ही कारण होती है, प्रकाशक तो वो भी नहीं होती। दीप प्रभा केवल चाक्षुप ज्ञान के प्रतिवधक अंधकार को ही दूर करती है, दस प्रकार वह चातुप ज्ञान की उपकारक मात्र है। वस्तु प्रकाशक ज्ञान के समुतावत भी चात्रीदिव हो कार्य करती है, दस कि प्रभा स्थानवत अधकार के चात्रीदिव हो कार्य करती है, दसलिए व्यवहार मे प्रभा को प्रकाशक कहा जाता है।

नास्माभिक्षांनतुल्यप्रकाराकत्वास्युपगसेन वीपप्रभा निर-रिंता, अपितु ज्ञानस्येव स्वविषय।वरणिवरसनपूर्वंकप्रकाशकत्व-मंगीक्टत्येति चेन्न, निह विरोधि निरसनमात्रं प्रकाशकत्वम् अपित्वर्थपरिच्छेदः। व्यवहारयोग्यतापादानिमिति यावत्। तत् ज्ञानस्येव। यदि उपकारकाणामपि अप्रकाशितार्थं प्रकाशकत्वमंगी कृतम्, तिर्हं इन्द्रियाणामुपकारकतमत्वेनाप्रकाशितार्थं प्रकाशकत्वमंगी त्वमंगीकरणीयम्। तथासिति तेषां स्वनिवद्यंवस्त्वन्तरपूर्वंकत्वा भावाद्वेतोरनैकांत्यमित्यलयनेन।

यदि कहो कि-प्रदीप प्रभा का ज्ञान के रूप से दृण्टान्त नहीं दिया गया है, अपितु झान अपने आवरण का विनाश कर विषयों को प्रकाशित करता है, केवल उतने भावमात्र के लिए ही, उसका दृष्टान्त हैं। सो केवल ज्ञान प्रतिवन्धक के निवारण को ही प्रकाशता नहीं कहते अपितु जिस वस्तु का जो स्वरूप हो उसका निरूपण करते हुए लोक व्यवहारो-पयोगी वनाने का नाम प्रकाशता है। ऐसी प्रकाशता ज्ञान के अतिरिक्त किसी में नहीं है। यदि ज्ञानोपकारक विषयों को भी अप्रकाशित विषयों को भी अप्रका मानेंगे तो ज्ञानोत्पत्ति का जानेंगे निर्माण का प्रकाशक मानेंगे को भी अप्रका प्रकाशक मानेंगे को भी अप्रका प्रकाशक मानेंगे को भी अप्रका प्रकाशक मानेंगे पढ़ेगा, जिसके फलस्वरूप तुम्हारा अभिमत अनैकास्य का खिदाल्त इपित हो जायगा, क्योंकि इन्द्रियों के कार्य के पूर्व कार्य निवारक कोई नहीं होता। अस्तु अब इस प्रसंग को पहीं समान्त करते हैं।

प्रतिप्रयोगाश्च विवादाध्यसितमज्ञानं न ज्ञानमाश्वद्धाश्यम,
प्रज्ञानत्यात्; शुक्तिकादि श्रज्ञानवत् । ज्ञानाश्रयं हि तत् विवादाध्यसितमज्ञानं न ज्ञानमाश्रमहाग्वरणम्, श्रज्ञानत्वात् शुक्तिकादि
स्रज्ञानवत् । विषयावरणं हि तत् विवादाध्यसितमज्ञानं न ज्ञानिनवर्षम् । ज्ञानविषयानायरणत्यात्, यत्, ज्ञानिवर्ष्यम् स्रज्ञानं तत्
ज्ञानविषयावरणम् । यथा शुक्तिकादि स्रज्ञानम् । सहा न स्रज्ञानारपदं ज्ञातुत्वविरहात् घरादिवत् । श्रद्धा न स्रज्ञानावरणं ज्ञान
स्रविषयत्वात् । यदि श्रज्ञानावरणं तिहं तद् ज्ञानविषयभूतम्, यथा
शुक्तिकादि । श्रद्धा न ज्ञान निवर्ष्याज्ञानम् ज्ञान श्रविषयत्यात् । यत्
ज्ञान निवर्ष्याज्ञानं तद् ज्ञानविषयभूतं यथा श्रुवितकादि । विवादास्यसितं प्रमाणज्ञानं स्वप्रायभावातिरिक्तः श्रज्ञानपुर्वकं न भवति
प्रमाणज्ञानवत् । भवदिभमताञ्चानसाधन प्रमाणज्ञानवत् ।

बज्ञान की भावरूपता के साधन के लिए जैसा अनुमान किया गया, उसके प्रतिकृत भी अनुमान किया जा सकता है जैसे कि-विदा-दास्पद बज्ञान कभी गुड़ ज्ञान बज्ञा का आश्रय नहीं हो सकता, वर्गों कि वह गुक्ति आदि अज्ञान की तरह यिष्या अज्ञान है। जो कि-म्रांत ज्ञान के आश्रय में रहता है। विवादास्पद बज्ञान, ज्ञान का आवरण भी नहीं हो सकता, क्यों कि वह गुक्ति बज्ञान की तरह मिथ्या है, जो कि-विषय (शुक्ति) का ही आवरण कर सकता है। विवादास्पर अज्ञान, ज्ञान से निवर्च भी नहीं है, क्यों कि वह ज्ञान के विषय (भेष) का श्रावरण नहीं करता। जो अज्ञान, ज्ञान द्वारा निवर्च होता है, वह ज्ञान के विषय का आवरक होता है, जैसे शुक्ति आदि का अज्ञान। घट अभव पर वह जो के से श्राक्त आदि का अज्ञान। घट अभव पर वहीं है, इसिलये वह अज्ञान का अध्यय नहीं हो सकता। अज्ञान कभी प्रश्ला को अध्यन नहीं कर सकता, क्यों कि वह ज्ञान का विषय (भेष) नहीं है। को अज्ञान से आव्युत होता है वह निष्कत्त हो जान का विषय (भेष) नहीं है। हो के से वि-जुक्ति। बहाविषयक अज्ञान ज्ञान से निवर्च हों है। क्यों कि वह ज्ञान का विषय नहीं है जो अज्ञान, ज्ञान से निवर्च हों है। कह निष्कत ही ज्ञान का विषय होता है जैसे कि श्रुक्ति। विवादास्पद प्रमाणक्प ज्ञान कभी अपने प्रायमाय के अतिरक्ति, अज्ञानपूर्व नहीं है। सकता, वयो पि वह, आपके अधिसत अज्ञान साधक, प्रमाण ज्ञान की तरह, प्रमाण जन्य होता है।

त्रान न वस्तुनो निनासकम्, सक्तिनिरोषोपवृहेण विरहे सिर्त ज्ञानत्वात्। यद्वस्तुनो निनासक तत् शिक निरोषोपवृहित ज्ञानमञ्जान च दृष्टम्, यपेश्वरयोगिप्रभृतिज्ञान, यथा च मृद्यारादि।
भाषकपमज्ञान न ज्ञानिनाश्यम्, भावरूपत्वात् घटादिवविति।
अयोष्येत-वाधक ज्ञानेन पूर्वज्ञानोत्पन्नाना भयादीना विनासो दृर्गते
इति । नैवम् निह ज्ञानेन तेपा विनासः क्षिण्कस्वेन तेपा स्वयमव विनाशात् । कारणिनर्वृत्या च पश्चादनुत्पत्तः। क्षिणकत्व च तेपा ज्ञानवदुत्पत्तिकारणसिन्नधानएवोपल्ब्ये. अन्यथाऽनुपल्ब्भेश्वावगम्यते । अक्षणिकत्वे च भयादीना भयादि हेतुभृतज्ञानसन्ततावविशेषेण सर्वपा ज्ञानाना भयादुत्पत्ति हेतुत्वेनानेकभयोपलिय्
प्रसगाच्चः

शान स्वभावत विसी वस्तुका विनाशन नहीं होता, बयो रि-यह अन्यशक्ति भी सहायता से रहित स्वत मिद्ध है। जिससे वस्तु <sup>वा</sup> विनाश होता है, वह चाहे जान हो या अज्ञान, निश्चित ही वह शक्ति विशेष से उपवृंदित (वलप्राप्त) होता है, जैसे ईश्वर और योगियों का ज्ञान या मुद्गर आदि । आव पदार्थ घट आदि जैसे ज्ञान से विनाश्य नहीं हैं, वैसे ही भावरूप अज्ञान भी, ज्ञान से विनाश्य नहीं हैं, वैसे ही भावरूप अज्ञान भी, ज्ञान से विनाश्य नहीं हैं। यदि कहीं कि नाम की उपस्थिति में, वाघक ज्ञान की उपसित पूर्य के भ्रम जन्य भ्रम कम्पन आदि का विनाश देखा जाता है, मो ऐसी वात नहीं है कि ज्ञान से भ्रम आदि का विनाश होता है अपितु भ्रम लादि तो शिष्क होते हैं, वे स्वत: ही विनष्ट हो जाते हैं। भ्रम के कारण की निवृत्ति हो जाने पर फिर भ्रम आदि की उपसित होतो ही नहीं। ज्ञान की तरह भ्रम अपित भ्रम अपित से अपित भ्रम अपित हो जाते हैं। भ्रम अपित से तरह भ्रम अपित तरह कि जाते हैं। भ्रम अपित से तरह भ्रम के कारण निय्या ज्ञान ज्ञान से विद्यालि के नहीं। इति का कारण मिथ्या ज्ञान ज्ञान से विद्यालि के से विद्यालि के से विद्यालि का नहीं साने को भ्रम आदि का कारण मिथ्या ज्ञान ज्ञान से साने से से विद्यालि हो जाते हैं। भ्रम आदि का नारण निय्या ज्ञान ज्ञान से साना होगा, जिससे अनेक भ्रम उपस्थित हो जातेंंगे।

स्वप्रागमावन्यांतरिक्तवस्त्वन्तरपूर्वकमिति व्ययंविरोपणो-पादानेन प्रयोगकुरालाचायिष्कृता । स्रतोऽनुमानेनापि न मावरूपा-ज्ञान सिद्धिः । श्रृतितदर्थापत्तिभ्यामझानासिद्धिरनन्तरमेव वक्ष्येत । मिन्यार्थस्य हि मिथ्येवोपादानं भवितुमहंतीत्येतदिष "न विलक्षण-त्वात् इत्यधिकरणन्यायेन परिह्रियते । स्रतोऽनिवंचनीयाज्ञानविषया न काचिदपि प्रतोतिरस्ति । प्रतीतिश्रांतिवाधैरिप न तथाऽभ्यु-पगमनीयम् । प्रतीयमानमेव हि प्रतीतिश्रांति वाधविषयः । स्राभिः मतोतिज्ञाः प्रतीदयंतरेण चानुपलब्धामासां विषय इति न युज्यते कत्ययित्म् ।

भेय को क्षणिक न मानने से अज्ञान के लिए किया गया "स्व प्रागभाय परस्वन्तर पूर्वक" यह विशेषण व्यर्ष हो जायगा, वेबल प्रयोग गुण्यतता का नमूना मात्र रह जायगा इससे सिद्ध होना है कि, अनुमान से अज्ञान के अस्तिस्य की सिद्धि नहीं हो सक्ती। श्रुति और अयोपति प्रमाण भी उसे सिद्ध नहीं कर सकते, इसे आगे बतलावेगे। पिय्या प्यार्प के उपादान भी मिथ्या होते हैं, इस कथन को भी "न विलक्षणरवात्" सूत्र के अनुसार परिष्कृत करेंगे अनिवंचनीय अज्ञान की प्रतीति किसी भी प्रकार मही हो सकती। केवल प्रतीति या प्राति नी वाधा से भी अज्ञान को स्वीकारा नहीं जा सकता स्थो कि जो वस्तु, प्रतीति या प्राति को सवाधा के योग्य होती है, वह प्रतीयमान और विशेषीत्लेखनीय होती है। प्रतीति, प्राति के प्रतिति, प्राति से प्रतिति, प्राति के प्रतिति, किसी ऐसी वस्तु भी कल्पना नहीं की जा सकती जिसके प्रकाश की उपलब्धि न होती है।

गुक्तयादिषु रजतादि प्रतोते, प्रतीतिकालेऽपि तन्नास्तीति वाधेन चान्यस्यान्यथामानायोगाश्च सदसदिनयं चनीयमपूर्वभेवेद रजत दोपवसात् प्रतीयत इति, कल्पनीयमितिचेन्न, तत्कल्पनायमि प्रत्यय अन्यथा मानस्य श्रवर्जनीयस्वात् ग्रन्ययाभानाभ्युमगमादेव ख्यातिप्रवृत्तिवाधश्रमत्वाना उपपत्ते रत्यन्तापरिद्वष्टाकारणकवस्तु कल्पनायोगात् कल्प्यमान हि इदमिनवंचनीयम् । न ताबदिनवंनीयमिति प्रतीयते, श्रपितु परमाणं रजतमत्येव । धनिवंचनीयमित्येव वेत्, आतिवाधयो प्रवृत्ते रप्यसभवः । श्रतोऽन्यस्यान्यधाभानिवरहे प्रतीतिवृत्तिवाधाश्रमत्वानामनुष्यत्ते स्तर्स्यापरिहायंद्वाच्च, गुक्त्या-दिदेव रजतादयाकारेण श्रवभासते, इति अवतास्युपगंतव्यम् ।

णुक्ति आदि मे रजत आदि की प्रतीति के समय ही "यह वह नहीं है" ऐसा यापक ज्ञान हो जाता है, क्योकि-अन्य यस्तु का अन्य वस्तु में अन्य प्रकार का ज्ञान हुआ नहीं करता। सद् असद् अनिर्वेचनीय अपूर्व की रजत माना जाता हो अयचा रजत के रूप में हसकी करना की जाती हो, सो यात नहीं है, अग्विंचनीय करना को भी अन्य यस्तु में अप्ता ज्ञान अनिवायं होता है, अन्यया ज्ञान के स्थीकारने से ही, ह्यारि, प्रवृत्ति, बाध, प्रम आदि की उपपत्ति होती है, जिससे नितास्त वाद्ध बस्तु की करना होती है जिसके फलम्बरूप ही यह करियस अनिर्वंचनी यता होती है। उस समय वह अनिर्वंचनीय रूप से प्रतीत नहीं होती अपितु वास्तियक रजत के रूप में ही उसकी प्रतीति होती है। यि अनिर्वचनीय प्रतीति हो तो, भ्राति और वाघा का प्रश्न ही नही उठता। भ्रमस्थल मे अन्यथा भान न होने से तथा प्रतीति, वृत्ति, वाघा, भ्रम आदि की अनुपपत्ति से अनिवार्य शुनित ही. रजत की आकृति मे अवभा-वित्त होती है, यह तो आपको भी मानना पड़ेगा।

ह्यात्यन्तर्वादिना च सुदूरमिष गत्वाऽन्यथावभासोऽवश्याश्र-एपियः, श्रसत्स्याति पक्षे सदात्मना, श्रात्मस्यातिपक्षे श्रयत्मना, श्रस्यातिपक्षेऽपि श्रन्यविशेषएां श्रन्यविशेषणत्वेन, ज्ञानद्वयमेकत्वेन च, विषयासद्भावपक्षेऽपि विद्यमानत्वेन ।

अन्यान्य रवाति वादियों को भी अनेक तर्कवितर्कों के बाद अन्त में अन्ययानभास (अन्यथा रवाति ) का वाध्यय लेना पढता है। वह अवभास अतत् रुयाति के पक्ष में सत् स्वरूप, आरम रवाति के पक्ष में क्षेय पदार्थ स्वरूप, अख्याति के पक्ष में भी अन्यविशेषण का अन्यविशेषण के रूप तथा रो जानों की एकता के रूप, एवं क्षेयविषय का अस्तिस्व न स्वीकारने बालों के पक्ष में क्षेयवस्तु की विद्यमानता के रूप से होता है।

िक्च ग्रानिबंबनीयमपूर्वरजातमत्रजातमिति वदता तस्य जन्मकारएं ववतव्यम्, न तावत् प्रतीति, तस्यास्तद् विपयत्वेन तदुर्लसेः
प्रागास्मलाभायोगात् । निविषया जाता तदुःत्पाद्य तदेव विषयी
करोतीति महतामिदमुपपादनम् । अयोन्द्रयादिगतो दोपः, तम्न
तस्य पुरुषाश्रयद्वेनार्थंगतकार्यस्योत्पादकत्वायोगात् । नापीन्द्रियाणि
तेषां ज्ञानकारणस्वात् । नापि दुष्टानीन्द्रियाणि, तेषामि स्वकार्यभूते
ज्ञान एवहि विशेषकरस्वम् , श्रनादिमिष्याज्ञानोपादास्त्वं सु
पूर्वमेव निरस्तम् ।

को कोग "अनिर्वक्षतीयमपूर्वरक्षतमत्र जातम्" ऐसा कहते है उन्हें वैसी रजतोत्पत्ति का कारण बतलाना होगा। वे रजत की प्रतीति को तो रजतोत्पादक कही नही सकते, नयोकि-चरमति की पूर्व उसकी प्रतीति संभव नही है। प्रतीति पहले निविषयक होती है, बाद में रजतोत्पत्ति करके उस रजत को अपना विषय बनाती है ऐसा तो वड़े लोग हो कह सकते हैं। चश्चु आदि इन्द्रियगत दोप, रजतोत्पादक हो, ऐसा भी समझ में नहीं आता, नयोकि वह द्रष्टा पुरुष के आश्रय से ही हो सकता है, किस वस्तु में किसी अन्य वस्तु को पैदा कर देने की सामर्थ्य दृष्टा पुरुष में तो होती नहीं। केवल इन्द्रियों में भी ऐसी सामर्थ्य नहीं है वे तो केवल आगोरपादक हो होती है। विकृत इन्द्रियों भी नई वस्तु पैदा नहीं कर सफतों, वे तो अपने व गर्य (जान, में ही वैचित्य प्रतीति कगती है। बनादिसस्या जान तो ऐसे उत्पादन का चपादान हो नहीं सकता, ऐसा पिहले भी वह चुके हैं।

किच-अपूर्वमिनवं चनीयमिदंवस्त्जात रजतादिवृद्धि शब्दाः भ्या कथिमव विपयी क्षियते, न घटादि बृद्धिशब्दाः भ्याम् ? रजताः विसादश्यादिति चेत् तर्ति तत्सवृश्यमित्येवप्रतीति शब्दौत्याताम् । रजतादिजातियोगादिति चेत्, सा कि परमार्थं, भूता अपरमार्थं भूता वा ? न तावत् परमार्थंभूता, तत्स्या अपरमार्थां वा गायपरमार्थंभूता, परमार्थं वा । अपरमार्थं परमार्थं विश्व । श्रवरमार्थं परमार्थं विश्व शब्दयो निवाहं कत्वायोगाच्चे त्यावमपरिखत कृतकं निरसनेन ।

एकवात और है - जब जागितक सभी वस्तुए अनिवंचनीय है तो सीप मे रजत प्रव्द का ही प्रयोग नयो किया जाता है तथा रजत प्रतीति ही क्यो होती है सीप को घट, प्याला आदि क्यो नहीं कहा जाता, पर क्यो नहीं समझा जाता? यदि कही कि - रजत आदि के सादृश्य से ऐसा हीता है, तो यह कहना चाहिए कि "यह उसके समान हैं" यदि रजत आदि जाति के योग से उनत प्रकार की प्रतीति होती है, तो यद वह वास्तविक होती है तो वह वास्तविक होती है या अवास्तविक ? बास्तविक तो होन हो सनती क्यों कि - उसे असत्य नहीं कहा जा सकता। अवास्तविक भी नहीं हो सकती, क्यों कि - उसे लिए सल्य नहीं कहा जा सकता। अवास्तविक भी नहीं हो सकती, क्यों कि - उसे असत्य नहीं कहा जा सकता। अवास्तविक भी नहीं हो सकती, क्यों के विद्या स्वाप्य साधन की क्या भी नहीं होती। अस्तु तस्वहीन कुतवों के निराकरण से अब विदत होते है।

भ्रयदा---यथार्थं सर्वेविज्ञानिमति वेदविदामतम्, श्रृतिस्पः ्तिभ्यः सर्वेस्य सर्वोत्मत्वप्रतीतिः । बहुस्यामिति संकल्प पूर्वेष्ण्द्ः

यादि उपक्रमे, तासा त्रिवृत्तमेकैकामिति श्र त्यैव चोदितम् । त्रिवत-**क**रणमेवंहि प्रत्येक्षे गोपलभ्यते, यदग्नेरोहितं रूपं तेजसस्तद पामपि शुक्लं कुष्णं पृथिन्याश्चेत् भ्रग्नावेव त्रिरूपता, श्रात्येव दर्शितासस्मात् सर्वे सर्वेत्र संगता. पुराणे चैवमेवोक्त वैष्णवे सुष्ट्-युपक्रमे । नानानीर्याः प्रथम्मूतास्ततस्ते संहति बिना, नाशनगुवन् प्रजास्सुष्टुमसमागम्य कृत्स्नशः । समेखान्योन्यक्ष्योगं परस्पर समाश्रयः, "महदाद्या विशेपान्ता हि श्रएडम्" इत्यादिना ततः। सूत्रकारोऽ पिभूताना त्रिरूपत्वं तथाऽवदत् , "त्र्यात्मकत्वात्त् भूयस्त्वात् " इति तेनाभिधाभिदा । सोमाभावे च प्रतीक प्रहर्ण श्रुति चोदितम्, सोमावयवसद्भावाद् इति न्यायविदो विदुः। भी ह्यभावे च नीवार ग्रहणं श्रीहिमावतः, तदेव सदृशं तस्य, यत्तद्दव्यकदेशभाक् । गुक्त्यादौ रजतादेश्च भावः श्रुत्येव वोधितः रूप्यगुनत्यादि निर्देशभेदो भूयश्त्वहेतुकः। रूप्यादिसदशश्चायं गुमत्यादिष्पलभ्यते, श्रतस्तस्यात्र सद्भावः प्रतीतिरपि निश्चितः। कदाचिच्चक्षुरादेस्तुं दोषाच्छ्रुक्त्यश्वजितः, रजताशो गृहीतोऽतो रजतार्थी प्रवस्ति। दोपहानीनु गुक्त्यंशे गृहीते तन्निवसंते, प्रतोपधार्थं रूप्यादिनिज्ञानं शुक्तिकादिषु । बाध्यबाधकभावोऽपि भूयस्त्वेनो-पपव्यते, शुक्तिभूयस्त्ववैकल्यसाकल्य ग्रहरूपतः। नातो मिथ्यार्थं सत्यार्थविषयत्विनबन्धनः एवं सर्वस्य सर्वत्वे व्यवहार ध्यवस्थितः।

नवारपाता। विद्वानो (बोधायन, नाथमुनि, यामुनाचार्य और द्विषडा चार्य) ना मत है कि अधित स्मृति शास्त्रानुवार सभी वस्तुए ब्रह्मात्मक होने से यसार्थ सत्य है। धुष्टि के उपक्रम मे सुच्टा ने जो "यहस्या" और "तासात्रिन्तनेक काम्" का सनस्य किया था उसी से जगत् की ब्रह्मात्मक सा मी पुष्टि होती है। त्रिवृत्वरण और परस्पर विश्रण का मान प्रत्यक्ष दोखता है, अपने को रिक्तमा, जल की श्रुष्ठता तथा पृथियी की

स्थामता उसी के उदाहरण है। इसी प्रकार एक ही अग्नि मे भी तीन हण देखें जाते है। श्रुति ने बतलाया है, कि सारे भूत सभी मे मिश्रित हैं। विच्यु पुराण के सृष्टि प्रकरण में भी बतलाया गया कि विभिन्न मिल वाले भूत बिना एक साथ मिले प्रजा को श्रुटि करने में असमर्थ हैं। सारे हो भूत परस्पर मिलकर एक दूसरे के आश्रय से, महत्तत्व से लेकर अंतिम स्थूल ब्रह्माण्ड तक की मृष्टि करते हैं। "त्यारमकरवात् भूयस्ताद्" सूत्र में सुनकार भी इसी तथ्य की पृष्टि करते हैं। "व्यारमकरवात् भूयस्ताद्" सूत्र में सुनकार भी इसी तथ्य की पृष्टि करते हैं। विश्वान वत्तायां के अभाव में पुतीक ब्रहण का विद्यान वत्तायां

गया है, मीमांसको का मत है कि, पुतीक से सोमलता अग्न विद्यमान है इसीलिए उसके ग्रहण का विघान है। इसी प्रकार ग्रीहि के बभाव मे, ग्रीहि अंग पुक्त नीवार के ग्रहण का विघान है।

णुक्ति आदि पदार्थ में जो रजत आदि का भ्रम होता है, वह भी रजतांग के सद्भाव के कारण ही है, यह श्रुतिसम्मत विचार है। बाहुत्य के कारण रजत की, ग्रुपित से प्रथम प्रतीति होती है। ग्रुक्ति में जो रजत की सद्मात दीखती है, उससे ही ग्रुपित में रजतांग्र का सद्मात विमार है। कासे ही ग्रुपित में रजतांग्र का राव ग्रुपित का ग्रुपित का स्वात है। कभी चक्षु हम्द्रिय के दोष में कारण ग्रुपित का ग्रुपित का क्षित हो जाता है, चक्षु केवल रजतांग्र को ग्रहण करते हैं, जिसके फलस्वक्ट हम उस वस्तु को प्राप्त करने के लिए उद्यत होते हैं। उक्त दृष्टि दोप के नष्ट हो जाने पर श्रुपित का ग्रुपितत्व सुस्पण्ट परिलक्षित होने बाला में तब हतांग्र होकर लौट आते है। इस प्रकार रजत की होने वाली प्रतीति ययार्थ ही है, केवल ग्रुपित के लघु अग्र रजतमांग्र का ग्रहण होता है उसे ही भ्रम कहता चाहिए, जब उसके बहुलांग्र का ग्रहण होता है उसे ही भ्रम कहता चाहिए, जब उसके बहुलांग्र का ग्रहण होता है, उसे सत्य गहते है, प्रथम काल वाष्ट्र को उसती हती हांग ग्राप्त होता है। हर बस्या ग्राप्त के ति हो हो सो क्षार्य वाष्ट्र को अपनित होती हों। हर होती हों सो स्वात नहीं है। हर बस्सु हर में मिश्रित है ऐसी व्यवहार को व्यवस्था

स्वप्ने च प्राणिनां पुष्यपापानुगुणं भगवतेव तत्तत्युरुपमात्री-मुभाव्याः तत्तत्कालावसानाः तथाभृताश्चार्याः सुज्यन्ते तथा हि

करना समीचीन है।

ि स्वप्न विषय "न तत रयाःन रथयोगाः न पंथानो भवति,

श्रंथ रयान् रथयोगात्पथः सृजते । न तत्राऽनंदा मुदः प्रमुदो भवंति, श्रश्नानन्दान्मुदः प्रमुदः सृजते । न तत्र वेशान्ताः पुष्करिण्यः स्रवंत्यो भवंति, श्रथ वेशांतान् पुष्करिण्यः स्रवन्त्यः सृजते । सिंह कर्ता " इति यद्यपि सकलेतरपुरुषानुभाव्यतया तदानी न भवंति, तथाऽपि तत्तरपुरुषमत्रानुभाव्यतया तदानी न भवंति, तथाऽपि तत्तरपुरुषमत्रानुभाव्यतया तथाविष्वानर्थान् ईश्वरः सृजति, सिंह कर्ता। तस्य संकल्पस्याश्चयंशवतेस्तथाविष्वं कर्तृत्वं संभवतीत्यर्थः।

स्वलायस्या में अगत्पति भगवान ही प्राणियों के पुण्यपा के अनुसार प्रत्येक व्यक्ति के भोगोपयोगी विषयों और तात्कांत्रिक पदार्थों की सुष्टि करते हैं। वैसी ही स्वष्न विषयक शृति भी है—''न वहाँ रय, न भोड़ा, न मार्ग ही रहता है, रव बोड़े आदि की सुष्टि करते हैं, वहाँ आनन्य, मोद, प्रमोद नहीं रहता, आनम्य आदि की सुष्टि करते हैं, वहाँ आनन्य, मोद, प्रमोद नहीं रहता, आनम्य आदि की सुष्टि करते हैं, वहाँ तावाय, तावया, वावसी नहीं होते, तालाय आदि की सुष्टि करते हैं, वहाँ सीपार के कर्ता है। " यह्यपि मनुष्य के सारे ही अनुभाव्य पदार्थों उस समय नहीं रहते, परन्तु पुरुष की अहंतानुसार अनुभाव्य पदार्थों को से पिट करते हैं, वहीं जगत के स्वासी हैं, वे ही सत्यसंकटप, अनन्य-साक्ति सम्पन्न हैं, उन्हीं से ऐसी आक्न्यंमयी किया संभव भी हैं।

य एप सुप्तेपु जागित कार्म कार्म पुरुषो निर्मिमाणः तदेव गुक्र तद्वह्म, तदेवायृतमुच्यते, तिस्मंत्लोकाश्रिश्रताः सर्वे तदु नात्येति कश्वन" इति व । सूत्रकारोऽपि "संध्ये सृष्टिराह हि"— "निर्मातार चैके पुत्रादयश्य" इति तृत्रद्वयेन स्वाप्नेष्वयेषु जीवस्य सष्टुत्वमाशंवय, "मायामात्रं तु कार्त्सनानिष्ययत स्वरूपत्वात्" इत्यादिना न जीवस्य संकल्पमात्रेण स्वष्टुत्वमुत्यद्यते । जीवस्य संवापाविकस्तयसंकल्पत्वादेः कृत्स्नस्य संसारदत्तायामानिष्ययत्ते स्वरूपत्वात् , ईश्वरस्यैव तत्तद् पुत्रक मात्रानुभाव्यतया ग्राश्चयं मृता सृष्टिर्यम् । "तिस्मत्लोकाश्रित्रात्सर्वे तदुनात्येति कश्चन् " इति परसात्येव तत्र स्रष्टेत्यवगस्यते, इति परिहरित । अपवन्गवादिषु परमात्येव तत्र स्रष्टेत्यवगस्यते, इति परिहरित । अपवन्गवादिषु

शयानस्य स्वप्नसदृशः स्वदेहेनैव देशान्तरगमनराज्याभिषेकशिरस्छैः दादयस्च पुण्यपापफलभूताश्ययान देहसरूपसस्थान देहान्तर

स्रष्ट्योपपद्यते । "गुनुष्य के ग

"मनुष्य के सोने पर वह जागता हुआ, पर्याप्त रूप से काम्यपदार्यों का निर्माण करता है, वही शुक्र, वही श्रहा, वही अमृत है, साराजगत उसी के आधित है, कोई भी उसे अतिकमण नही कर सकता।" इत्यादि

भी उक्तमत की हो पुष्टि करते है। सूत्रकार भी "सध्ये सुष्टिराह्हिं" निर्मातारपुत्रादयश्चेक" इत्यादि दो सूत्रो से स्वप्न पदायों की सृष्टि में जीव विययक बायका करके— "मायामात्र" इत्यादि सूत्र से जीव की सकल्प रहित सृष्टि किया वा निराकरण करते है। ससार दगा मे जीव वी सत्य सकल्पता आदि विशेषतायें जब बच्चक्त रहती है। तब दच्च सृष्टि केसे सभव है यह आश्चयंमयी मृष्टि तो सत्य सकल्प दश्वर की ही कि वि "सारे लोक इसी वे आश्चयंमयी मृष्टि तो सत्य सकल्प दश्वर की ही कि वि "सारे लोक इसी वे आश्चयं रहते हैं, इसका अतिक्रमण नहीं कर सकते इस सावय से स्वप्न मृष्टि परामात्रा की ही निर्मायत होती है। इस

बुध्दान्त से भूत्रकार जीव सबधी आजका का समाधान करते हैं घर में सोया हुआ व्यक्ति, देशातरगमन, राज्याभिषेक, शिरच्छेदन आदि विचित्रताओं की प्रतीति करता है। पाप पुण्य के फल भोग के लिए, तास्कालिक एक विशेष निमित्त देह से सारी कियायें होती है।

पीतराखादो तु नयनवर्तिपित्तद्वव्यतभिन्ना नायनरहमय, राखादि भि. सयुज्यन्ते । तत्र पित्तगत पीतिमाभिभूत, राखगत शुक्तिमा न गृह्यते । श्रतः सुवर्णानुलिन्तशखनत् पीतः शख इति प्रतीयते । पित द्वय्य तद्गत पीतिमा चातिसीक्ष्म्यात् पाश्यस्यै न गृह्यते । पित्ती-

पहतेन तु स्वनयन निष्कान्ततयाऽतिसमीप्यात् सूक्ष्मपि गृह्यते । तदे ग्रहण जिततसस्कार सचिव नायनरिमिभः दूरस्थमपि गृह्यते । पीतर्णव की जो प्रतीति होती है, उसमे नयनगत पित्त से नयन रिष्म

पीतशंख की जो प्रतीति होती है, उसमे नयनगत पित्त से नयन रिष्मं भी मिश्रित हो जाती है, जिसके फलस्वरूप क्वेतशख पीला दीखता है, वहाँ पित्तजन्य पीतिमा से अभिभूत शखगत श्रुट्किमा की प्रतीति नहीं ने पाती। इसलिए सुवर्ण रिजत शख सा वह शख पीला दीखता है। अतिसूक्ष्म नयनगत पित्तजन्य पीतिमा निकटस्य व्यक्ति को भी नहीं दीखती, परतु पित्ताकान्त व्यक्ति को वह अपि निकट से परिलक्षित हो जाती है, क्योंकि उसके नेत्रो से ही वह सदा निकलसी रहती है। इसी प्रकार दूरस्य शख भी नयन की पीत रिष्मियों के द्वारा पीला अवभासित होता है।

जपाकुमुम समीपर्वातस्फटिकमणिरपितत्त्रभाभिभृततया रक्त इति गृह्यते । जपाकुसुमप्रभाविततापिस्वच्छद्रस्य सयुक्ततया स्फुटत-रमुपलभ्यते, इत्यूपलव्धिस्यवस्थाप्यमिवम् ।

मरीचिका जलज्ञानेऽपि तेज. पृथिच्योरप्यम्बुनोविद्यक्षानत्वात् इन्द्रियदोपेण तेजः पृथिच्योरग्रहणादृष्टवशाच्चास्बुनोग्रहणा-द्यर्थार्थत्वम् ।

श्रलातचक्रेऽप्यलातस्यद्भुततरगमनेन सर्वदेशसयोगावंतराला ग्रहणात्त्रया प्रतीतिरुपपथते । चक्रप्रतीतावय्यन्तरालाग्रहणपूर्वकतत्त-हे गसयुक्ततत्तद्वस्तु ग्रहणमेव । क्वच्चिंतरालाभावात् श्रन्तराला-ग्रहणम् वचचिच्छेध्यादग्रहणमिति विशेषः । श्रतस्तदपि यथार्थम् ।

दर्गणादिषु निजमुखादि प्रतीतिरिप यथार्था । दर्गणादि प्रति-हतगतमो हि नायनरश्मयो दर्गणादिदेशग्रहणपूर्वेक निजमुखादिग्रह्य-ति तत्रापि प्रतिशैष्ट्यादन्तरालाग्रहणात्या प्रतीतिः ।

जपाकुसुम की निकस्य स्फटिकंगिंग, उसकी काति से अभिमृत होकर रक्तवर्णं की दिसलाई देती है। जपाकुसुम की अभा चारो ओर फैसती हुई, स्वच्छ द्रव्य से भिश्रित होकर स्पष्ट रूप से देखी जाती है, इसकी प्रतीति का गही स्वरूप है, जो कि यथार्थं है।

मरीचिका में जो जल की प्रतीति होती है, वह भी तेज और पृष्वी मैं जो जलीय अंश है उसी का मान होने से होती है, इन्द्रियगत दोप के कारण उस समय पष्टी और तेजीय अशो की प्रतोति नहीं हो पाती इसलिए यह भान भी ययार्थ है। अलातचक की जो चक्राकार प्रतीति होती है, उससे मध्यवर्ती अवकाश की प्रतीत न होने का कारण, चक्र की तेज चाल है, इसलिए चक्राकार प्रतीति भी असत्य नहीं है।

दर्पण, जल आदि में अपने मुख आदि भी प्रतीति भी यथार्थ है। दर्पण पर पडने वाली नयन रिश्मयों के प्रकाश से मुखाइन्ति की प्रनीति होती हैं; मुख और दर्पण के मध्यवर्ती अन्तराल और रिश्मयों के त्वरित विक्षेप के कारण कभी-कभी वैसी प्रतीति नहीं भी होती।

दिङ्मोहे भ्रपिदिगन्तरस्यास्यां दिशि विद्यमानत्वात् भ्रदृष्टवसे-नेतिह्गंश वियुक्तो दिगन्तरांशो मृह्यते । श्रतो दिगन्तरप्रतीतिर्यं थार्येव ।

द्विचन्द्रज्ञानादाविप अगुल्यवष्टम्भ तिमिरादिभिः नायनतेजो-गतिभेदेन सामाग्री भेदात् सामग्रीद्वयमन्योन्यानिरपेक्षं चन्द्रग्रहण ह्रयहेत्भंवति । तत्रैका सामग्री स्वदेशविशिष्ट चन्द्रं ग्रहणति द्वितीयात् किचित् वक्रगतिश्चन्द्र समीपदेशग्रहणपूर्वंक चन्द्र' स्वदेश वियुक्तं गृहणाति । श्रतः सामग्रीद्वयेन युगपहे शद्वयविशिष्ट चन्द्र ग्रहुणे ग्रहणभेदेन ग्राह्याकारभेदादेकत्वग्रहुणाभावाच्च द्वी चन्द्राविति भवति प्रतीतिविशेषः । देशान्तरस्य तद्विशेषण्रत्वं, देशान्तरस्य च, श्रगृहीत स्वदेशचद्रस्य च निरन्तर ग्रहणेन भवति । तत्र सामग्री द्वित्वं पारमार्थिकम् । तेन देशद्वयविशिष्ट चन्द्रग्रहण्द्वयं च पारमा-र्थिकं । ग्रहणद्वित्वेन चन्द्रस्येव ग्राह्माकार द्वित्वं च पारमार्थिकम् । तत्रविशेषणद्वयविशिष्ट चन्द्रग्रहणद्वयस्यैक एवं चन्द्रोग्नाह्य इति ग्रहणे प्रतिज्ञानवत् केवल चक्षः सामर्थ्याभावात् चाक्ष्पज्ञान तथै-वावतिष्ठते । द्ववीश्चक्षु पोरेक सामग्रयन्तर्भावेऽपि तिमिरादिदोप-भिन्नं चाक्ष्यं तेजः सामग्रीदय भवति इति नार्यवरूपम्। प्रश्गते

तु दोपे स्वदेशविशिष्टस्य चन्द्रस्यैकग्रह्ण वैद्यत्वादेकश्चन्द्रः इति भवित प्रत्ययः। दोपकृतं तु सामग्री द्वित्व तत्कृतं ग्रहणद्वित्वं, तत्कृतं ग्राह्याकार द्वित्वं चेति निर्वचम्।

दिग्छम में भी, घ्रात दिशा का, अत्यान्य दिशाओं से संबंध होने के कारण, केवल सात्र एक ही दिशा का जो ज्ञान होता है, वह भी प्रयार्थ ही है, क्योंकि ठीक से न देख पाने के कारण गत्तव्य दिशा की और न जाकर दूसरी दिशा की और सरकना हो जाता है।

आँख पर अंगुली रखने से चाल प रिश्मयाँ वो भागों में विभक्त हो गाती है, जिससे दो चन्द्रों का भान होता है, रिश्मयों का एक भाग तो ठींक चन्द्रमा के सामने पडता है, इसरा भाग तिरछा होकर कुछ दूर इसरे चन्द्र को देखता है, इस प्रकार दो चन्द्रों की प्रतीति होती है। नेत्र रिश्मयों है तो सत्य ही, इसिलए उनके द्वारा स्वनत्र रूप से जो दो नेत्र रिश्मयों है तो सत्य ही, इसिलए उनके द्वारा स्वनत्र रूप से जो दो चन्द्र देखे जाते हैं, वह प्रतीति भी यथार्थ हो है प्रत्यभिक्षा में केवल नेन ही बात के साधन नहीं होते, अपितु पूर्व सत्वार भी अपेक्षित होता है। दो बन्द्रों की भिन्न प्रतीति करते हुए भी, जो एक चन्द्र का निश्चित ज्ञान वना रहता है, वह पूर्वसंस्कारणन्य हो रहता है। दोनों नेत्र एक ही कार्य कार्र के हिम प्रतीत करते हुए भी, जो एक चन्द्र का निश्चित ज्ञान वना रहता है, वह पूर्वसंस्कारणन्य हो रहता है। दोनों नेत्र एक ही कार्य कार्य हो साध्य तेल ते कार्य को प्रतीति होती है, वोप के ज्ञान हो जाने पर सही अवगरित होती है, तब दो में बजाय एक ही चन्द्र प्रतीत होने लगता है। वोप के वारण ही, साधन मैं देश होता है, साधन द्वंत से ज्ञान में देश होता है और उनके अनुसार चन्द्र दो प्रतीत होते है। इनसे ज्ञात होता है, कि उत्त देश प्रतिति यथार्थ है। दो सतीत होते है। इनसे ज्ञात होता है, कि उत्त देश प्रतिति यथार्थ है।

ष्रतः सर्वविज्ञानजात यथार्थामिति सिद्धम्। स्याध्यतराणा दूपणानि तैस्तैर्वादिभिरेव प्रपत्वितानीति न तत्र यत्तः क्रियते । श्रपवा किमनेन बहुनोपपादनप्रकारेण । प्रत्यक्षानुमानागमास्य प्रमाणजातमागम्यं च निरस्तिनिष्ठिलदोपगधमनविष्कातिशयसस्य-यकत्याणगुणगणं सर्वज्ञं सत्यसंकर्षं परंत्रह्माप्युपगच्छतां कि न सेत्स्यति । किं नोपपद्यते । भगवताहि परेणक्रह्मणा क्षेत्रज्ञपुण्य- पापानुगुणं तद् भोग्यत्वायाखिलं जगत् स्जता सुखदुः कोऽपेक्षाफं जानुभवानुभाव्याः पदार्थाः सर्वसाधारणानुभव विषयाः, केचन् तत्पुर्यमाश्रानुभवविषयाः तत्तत्कालावसानाः तथात्तयाऽनुभाव्याः स्वयंत्रे। तत्र वाध्यवाधकभावः सर्वानुभवविषयत्या तद्रहितत्वा चोपपद्ययत् इति सर्वे समंजसम्।

उक्त द्रष्टान्तो से सिद्ध हो चुका कि प्रतीयमान समस्त जगत यथार्थ है। ब्यातियों में जो दोष है, वे स्वय स्थातिवादियों द्वारा परस्पर निराक्तित हों से है, उसके लिए हमनें प्रयास नहीं किया। बहुत अधिक समर्थन की चेव्टा से कोई विशेष लाज भी नहीं है। जो लोग, प्रत्यक्ष, अनुमान और आगम (शास्त्र) प्रमाण मानते है तथा उमस्त दोषों से रिहत—, न्यूनिधिक मावरहित—असंक्य कल्याणमयगुण विभूषित—स्वय-संकल्य-सर्वतः आदि गुण विशिष्ट परल्ला को अस्तित्व भी स्वीकारते है, उनकी दृष्टि ने तो कुछ भी परिहार्य और असंगत नहीं है। परल्ला मावान-जीव के पाप पुण्य के अनुसार, सुल दुःखों से अधिकार कलवाले जिन जीवीपभोग्य पदार्थों का सर्जन करते है; उनमें कुछ सर्वताधारण के अनुभव के योग्य, कुछ व्यक्ति विशेष के अनुभव के योग्य, कुछ व्यक्ति विशेष के अनुभव के योग्य, कुछ व्यक्ति विशेष के अनुभव के योग्य, एवं कुछ विशेष समय में अनुभव योग्य होते है। वे सुष्ट पदार्थ परस्पर वाष्य वाष्य माव से सर्वानुभूतिगपयक और व्यक्ति विशेष के अनुभव विषयम होते से उपपन्न और सुसंगत होते है।

यत् पुनः सवसवनिर्वजनीयमञ्जानं अतिसिद्धमिति, तदसत्। "अन्तेन हि प्रत्यूढाः" इत्यादिष्वनृतराज्यस्यानिर्वजनीयानिर्भषा-पितवात्। ऋतेतरिविषयो हि धनृत राज्यः। ऋतिमिति कमं वाचि । "ऋतं पिवन्तौ " इति वचनात्। ऋतं कर्मफलानिसंप्रिरहितं, परं पुरुषाराधानवेपं तत्प्राप्तिफलम्। अत्र तद्यातिरिक्तं संसारिकफल कर्मानृतं ब्रह्मं प्राप्ति विरोधि" एतं ब्रह्मलोकं न विन्दिन्तं अनुतेन हि प्रस्युढाः" इति वचनात्।

और जो—सदसद् अनिर्वचनीय अज्ञान को श्रुति संम्मत वतनाया, भी असंगत बात है। "अनुतेन हि प्रत्युखाः" वानय में प्रयुक्त "अनुत" शब्द अनिवैचनीयता का बोघक नहीं हैं। "अनृत" शब्द तो "ऋत" से अतिरिक्त विषय का बोघक है। "ऋत" जब्द कमेंवाची है, "ऋतं-पिवन्ती" वावम से इस अर्थ की अतीति होती है "ऋत" अर्थात् कमंफल की अभिसंधि (शार्त) रिहृत, भगवत प्राप्ति साधक, भगवदाराधन रूप कमें भी "ऋत" शब्द का वाच्यार्थ है। उससे भिन्न, सकाम सांसारिक फल वाला कमें "अनृत" है, जो कि—अहाप्राप्ति में वाधक है। "इस अहालोक को प्राप्त नहीं करते, जो कि—अनृत (सकाम कमें) से आवृत हैं "इस वाक्य से उक्त अर्थ की ही प्रतीति होती है।

"नासदासीन्नोसदासीत" इत्यत्रापि सदसच्छव्दो चिदचिद व्यप्टि विषयो । उत्पत्तिवेलायां सत्यच्छव्दाभिहितयोश्चित्विच् व्याष्टिभूतयोः वस्तुनोऽपि श्रकाले श्रचित्समध्टिभूते तमः शब्दाभि-धेये वस्तुनि प्रलयं प्रतिपादनपरत्वात् श्रस्य वाक्यस्य । नात्र कस्यचित् सदसदिनवंचनीयतोच्यते, सदसतोः कालविशेषे श्रसद-भावमात्र वचनात् । अत्रतमः शब्दाभिहितस्य अचित्समिष्टित्वं श्रुत्यन्तरादवगम्यते∸ ''ग्रव्यक्तमक्षरेलीयते, ग्रक्षरं तमसि लीयते'' इति । सत्यम् तमः शब्देनाचित् समब्टिरूपायाः प्रकृतेः सूक्ष्मावस्थो-च्यते । तस्यास्तु "मायांतु प्रकृति विद्यात्" इति मायाशन्देनाभिधा-नादिनवंचनीयत्विमिति चेत् , नैतदेवम् , मायाशब्दस्यानिवंचनीयवा-चित्वं न दृष्टं इति । मायाशब्दस्य मिथ्यापर्यायत्वेनानिवंचनीयवा-चित्वमिति चेत् , तदिं नास्ति, नहि सर्वत्र मायाराब्दो मिथ्या विषयः । स्रासुरराक्षसशास्त्रादिषु सत्येष्वेव मायाशब्द प्रयोगातः। ययोक्तम्—''तेन मायासहस्रं तच्छम्बरस्याऽगुगामिना, बालस्य रक्षतादेहमैकैकश्येनसूदितम्" इति । ग्रतोमायासन्दो विचित्रा-र्थंसर्गंकराभिधायी । प्रकृतेश्व मायाशन्दाभिधानं विचित्रार्थं सर्गंकरत्वादेव । अस्मान्मायी सुजते विश्वमेतत्तर्स्मिरचान्यो भाषया सन्निरुद्धः ''इति मायाशब्दवाच्यायाः प्रकृतेविचित्रार्थंसर्गंकरत्वं

दर्शयति । परं पुरुषस्य च तद्वत्तामात्रेण मायित्वमुच्यते, नाज्ञत्वेन जीवस्येव हि मायया निरोधः श्रूयते । "तर्निमश्चान्यो मायया सिन्नरुद्धः" इति, "अनादिमायया सुप्तोयदा जीवः प्रवृध्यते" इति च । "इन्द्रोमायाभिः पुरुष्क्प ईयते" इत्यत्रापि विचित्रा शवतयोऽभिधीयन्ते । अत एवहि "भूरित्वष्टेव राजित" इत्युच्यते, नाऽिस "मिथ्याभिभूतः किष्वद्विराजते" । " मम माया दुरत्यया" इत्यत्रापि गुणमयोति वचनात् सैव त्रिगुणात्मिका प्रकृतिः उच्यते इति । न श्रृतिभिः सदसदिनवंषनीय अज्ञान प्रतिपादनम् ।

' ष्टृिट से पूर्व सद् भी नही था, असद् भी नही था'' इस बावम मे सद् असद् भाव्द, नेतन-जड व्यक्टि बोधक है। उत्पत्तिके समय ''सत्' और 'त्यत्' शाद्द से व्यक्टि रूप, जडनेतन वस्तु का निरूपण, किया गया है, वह प्रप्रक मे स्वयक्ष्य 'अनित् रूप समिटि ''तमा'' शद्द वाक्य प्रकृति मे लीन हो जाती हैं यही उनत बानय का तात्पर्य है। इस वाक्य मे सद्अनद् अनिवंचनीयता की कोई चर्चा नहीं है। सद और असद बस्तु किसी काज विशेष मे रहती ही नहीं, यही चत्तवाया गया है। ''तमा'' शाद्द वाक्य, अनित् समिटि अर्थ, एक दूसरी अ्ति मे इस प्रकार बतवाया गया है- ''अव्यक्त अक्षर मे लीन हो जाता है, अक्षर तम मे लीन हो जाता है, तम परमात्मा से एकी भूती हो जाता है, इस्यादि।

यदि कहों कि—'तम'' शब्द से अचित् समिष्ट रूप प्रकृति की मुक्ष्मावस्था बतलाई गई है, यह वात तो यथार्थ है, परन्तु 'भाया दु प्रकृति विद्यात् '' इस वाक्य से ''माया'' शब्द वाक्य अनिवंचनीय हैं। आत होता है। ''यह कथन असगत है, क्योंकि—माया शब्द की अनिवंचनीयता हो हो। 'यह कथन असगत है, क्योंकि—माया शब्द की अनिवंचनीयता का वहीं भी उल्लेख नहीं मिलता। यदि कही कि—माया शब्द मिष्टा का पर्योधवाची है, इसलिए अनिवंचनीय है, सो भी नहीं हो सकता – सभी जगह माया शब्द मिष्टा वोधक नहीं है, असुर, गांवस, शह्म आदि में भी माया शब्द का प्रयोग देखा जाता है – जैसे कि— 'श्रीझगामी सुदर्शन हारा प्रह्लाद की देह रक्षा के लिए, शबरासुर के हुआरो भाया (असुर) एव एक करके नष्ट कर दिये थए "। इससे शांत

होता है कि--आग्चर्य कर वस्तु छुष्टि "माया " शब्द वाह्यार्य है, मिय्या वस्तु नहीं। विचित्र सृष्टि कारिणी प्रकृति के लिये प्राय: माया आब्द का प्रयोग किया गया है।

"मायी परमेष्वर इसी के द्वारा जगत की सुष्टि करता है, तथा जीव इससे आबद्ध है" इस वाक्य से माया बच्द वाच्य अकृति की विचित्र सृष्टि कारिता प्रतीत होती है। परमपुष्य परमात्मा माया सबद होने से मायी कहे गये है, अज होने से उन्हें सायी नहीं कहा क्या है। जीव में, माया शक्त का संकोच बतलाया है। 'अस्मिश्याव्यी—" 'अनावि माया शुप्तो—" 'इन्द्रोमायाभिव' इत्यावि वाच्यो में याया शब्द परमेश्वर की स्वित्त का संकोच वाचक है। इसीलिए परमेश्वर को सूर्रितवर्ट्य पत्ति" कहा गया है, यदि माया शब्द मिथ्यावाची होता तो उन्त वाक्य कि स्वान पर "मिथ्याभूत कि माया शब्द मिथ्यावाची होता तो उन्त वाक्य के स्थान पर "मिथ्याभूत कि माया शब्द मिथ्यावाची होता तो उन्त वाक्य के स्थान पर "मिथ्याभूत कि माया शब्द मिथ्यावाची होता तो उन्त वाक्य के स्थान पर "मिथ्याभूत कि माया शब्द मिथ्यावाची होता तो हि कि माया प्राया है। इस से जात होता है कि कोई भी श्रुति सदसद अनिवंचनीया माया का समर्थन नहीं करती।

नाप्येक्योपदेशानुपपत्याः नहि "तत्त्वमित्तः" इति जीवपरयो-रैक्योपदेशे सित सर्वज्ञेसत्यसंकल्पेसकलजगत्सर्गस्थितिविनास हेतुभूते तच्छव्दावगते प्रकृतेब्रह्माण्, विच्छज्ञानपरिकल्पनाहेतु भूता कादाचिदप्यनुपपत्तिर्दयते । ऐक्योपदेशस्तु "त्वं" शब्देनापि जीव रारीरकत्य ब्रह्मणएवानिधानादुपपन्ततरः । "अनेन जोवेना-रमनाऽनुप्रविदय नामरूपेव्याकरवाणि" इति सर्वस्य वस्तुनः परमारमपर्यन्तत्त्येव हि नामरूपभाक्तवमुक्तम् । अतो न ब्रह्माज्ञान परिकल्पनम् । इतिहासपुराग्योरिप न ब्रह्मज्ञानवादः वविदिषि इयते ।

श्रुति प्रतिपादा ऐक्योपदेश से भी ब्रह्माज्ञान कल्पना समझ में नहीं आती । "तत्त्वमिस" जीव परमात्मा के ऐक्योपदेश के प्रसंग में सर्वेज्ञ, सत्य संकल्प, जगत् की सृष्टि स्थिति संहार के कारण परब्रह्मा ही "तत् " शब्द वाच्य है, "त्वं" पद भी जीवश्रारीरीब्रह्म का ही याचक है। इसलिए ब्रह्माज्ञान की कल्पना समझ से नहीं आती। "इसजीव में प्रवेश कर नामरूप की अभिन्यक्ति करें" इस श्रुति में परमानमा पर्यन्त समस्त वस्तुओं को नामरूपात्मक वतलाया गया है इसलिए त्रह्म मे अज्ञान करपना निष्प्रयोजन सिद्ध होती है। इतिहास पुराण में भी ब्रह्मज्ञानवार की कहीं चर्चा नहीं है। नन्—"ज्योतीषिविष्णुः" इति ब्रह्मैकभेव न त्वमिति प्रतिज्ञाय

"ज्ञानस्वरूपो भगवन्यतोऽसौ " इति शैलाव्यिष्ठराविभेद भिन्तरं ज्ञानो ज्ञानैकस्वरूपब्रह्माज्ञानिकृष्टिभतत्वमिषाय "यदा तु गृढं निजरूपस्यैव ब्रह्मणः स्वस्वरूपावस्थितिवेलायां वस्तुभेदाभावदर्गनाज्ञाना "विणु भितत्वमेव स्थिरोक्तर्य" वस्त्वस्ति कि ? "महीयट्रत्वम् " इति स्लोकद्वयेन जगदुपलिष्य प्रकारेखापि "वस्तुभेदानाम "सत्यत्वमृपपाद्यतस्मात् विज्ञानमृते " इति प्रतिज्ञातं ब्रह्मण्यातिरक्तं स्यासत्यत्वमृपपाद्यतस्मात् विज्ञानमृते " इति ज्ञानस्वरूपे ब्रह्मणि भेददर्शनिमित्ताज्ञानमृतं निजकमेवित स्पुटीकृत्य 'ज्ञानं विग्रुवम्" इति ज्ञानस्वरूपं अत्राम् एवं सत्यत्वं नान्यस्य, ब्रह्मणः स्वत्वे मान्यस्य व्यवत्वे। स्यास्यवास्यत्वमेव, तस्य भुवनादेः सत्यत्वं व्यावहारिकमिति, तस्वं त्वोपदिष्टमिति हि उपदेशो वश्यते।

(शंका) विष्णु पुराण में "विष्णु ज्योति स्वरूप हूँ " इत्यादि स्वोक से ब्रह्म को ही। एक मात्र तत्व वतला कर—"भगवान ज्ञान स्वरूप हुँ" इत्यादि स्कोक में, श्रेंल समुद्र पृथिवी आदि भेदवाले जगत को ज्ञान में उत्पन्न वतलाकर—"ब्रह्म कव विज्ञुष्ट स्वरूप प्राप्त करता है" इत्यादि स्लोक से ज्ञान स्वरूप को अपनी स्वरूप वार्षिक त्या है हिंद का अभाव वतलाकर—ज्ञान जन्यना को पुष्टि की गई है किर वाद में "यागाँ वस्तु नया है ?"—"पिट्ले पृथिवी फिर घट होता है" इत्यादि स्लोक से विभिन्न यस्तु पूर्णजगत की असस्यता का समर्थन करते हु "विज्ञान से मित्र बुख नही है" इस पूर्व प्रतिज्ञात ब्रह्म मित्र जगत की असस्यता का उपसंहार किया गया है। "विज्ञान ही एकमात्र सर्व है" जानस्वरूप ब्रह्म में बेंद दृष्टि करने वाना, अज्ञान भूनक ब्रह्म ग

अपना कर्म ही बतलाया गया है, फिर बाद में "विशुद्ध ज्ञान स्वरूप ब्रह्म के विशुद्ध स्वरूप का निर्देश किया गया है। "मैंने इस प्रकार सद्भाव का निरूपण किया" इसपादि स्लोको का तारपवें है कि---श्वानस्थरूप श्रद्ध ही एकमात्र सरय है, बाको सब मिथ्या है, भुवन आदि समस्त पदार्थों को व्यावहारिक सरयता है, मैंने तत्त्व की बात चुन्हे बतलादी" ऐसा उपदेश प्रतित होता है।

नैतदेवम्— अत्र भुवनकोषस्य विस्तोर्णं स्वरूपमुक्तवा पूर्वमुक्तं रूपान्तरम् सक्षेपतः "श्रूयतामिस्यारभ्याभिधीयते। चिदिचद्
मिश्रेजनित चिदशो वाङ्मनसागोचरस्वसंवेद्य स्वरूपभेदो
गानैक्याकारत्याश्रस्पृष्टप्राकृतभेदो विनाशीति नास्तिशब्दाभिध्यः। उभयंतु परश्रंह्यारूप वासुदेव शरीरतया तदास्मकामित्येतद्रूपं संस्रेपेणरत्राभिहितम्।

(समाधान) वात ऐसी नहीं है—जिक्त प्रकरण में भुवनकोप का विस्तृत स्वरूप वतलाकर, "श्रूयताम" से उन्त वस्तु का सुक्त कप सक्षेप रूप से वतलाया गया है उसमें यतलाता गया कि—यह जगत जड़चेतनम्य है; इचका चैतस्याध-याड्मनसगोचर, केवल आत्मवेद्य, विविध भागो-वाला, क्षानाकार, अविनावी, "अस्ति" शब्द वाच्य है। जीव के कर्मफल से विविध भेदों और आकारों में परिणत जड़ बश, विनाशशील "नास्ति" प्रवाच्य है दोनों ही परब्रह्म वासुवेव के स्परीर, तवास्मक है, ऐसा ही संक्षिप्तरूप से स्वरूप का विवेचन किया गया है।

त्तथापि——"यदम्बु वैष्णवः कायस्ततोविष्ठवर्सुधरा, पद्माकारा समुद्भूता पर्वताव्ध्यादिसंयुता।" इत्यम्बुने विष्णोः शरीरत्वेन अम्बुपरिणामभूतं ब्रह्माण्डमपि विष्णोः कायः, तस्य च विष्णुरा— स्मेति सकल श्रुतिगतताबात्म्योपदेशोपवृहंण्रख्यस्य सामानाधिकरःष्यस्य ''ज्योतोषिविष्णुः" इत्यारम्य वद्ययमाणस्य शरीरात्मभावं एव निवंधनिमत्त्वाहः। अस्मिन् शास्त्रे पूर्वभिष एत्वसङ्कुत्तम्— ''तािन सर्वोणि तद्यमुः"—— 'सत्सवं वै हरेस्ततुः'— ''स एव

( १-२ )

सर्व भूतात्मा विश्वरूपोयतोऽव्ययः" इति । तिवदंशरीरात्म भावयतं तादात्म्यं सामानाधिकरण्येन व्यपिदश्यते 'ज्योतीपि विष्णुः" इति । उक्त तथ्य को ही अन्य श्लोक में वतलाते है—"विष्णु के कारीर रूप जल से श्रील, सागर आदि युक्त पद्माकार वसुधरा उत्पन्न हर्दः" इसमे जल को, विष्णु के शारीररूप से वतलाकर जल के परिणाम स्प

इस जगत को भी जनका करोर स्थानीय कहा गया है। अन्यान्य श्रृतियों में भी विष्णु को जहांग्य की आरमा ववलाकर ब्रह्माण्य की खारमा ववलाकर ब्रह्माण्य और विष्णु को सामानाधिकरण्य अभेद वतलाया गया है। ऐसा शरीरारमभाव ही "ज्योतीिष विष्णु" से वतलाया गया है। इस णास्त्र में "वह सब उन्हों का गरीर है "—वह सब हिर का तनु है—वह विश्वकर अव्यय, सभी भूतों के आरमा है।" इस्यादि वाक्यों से यहीवात कईबार कहीं गई है। सारीरारमभाव तावारस्य ही "ज्योतीिष विष्णुः" में सामान्याधिकरण रूप से कहा गया है।

श्रनास्त्यात्मकनास्त्यात्मक च जगदन्तगंतवस्तु वि<u>प्</u>णोः कायतया विष्ण्वात्मकमित्युक्तम् । इदमस्त्यात्मकं, इदंनास्त्यात्मकं, श्रस्य च नास्त्यात्मकत्वे हेतु-रयमित्याह 'ज्ञानस्वरूपो भगवान्य-तोऽसी"—इति श्रशेपक्षे श्रज्ञात्मनाऽवस्थितस्य भगवतो ज्ञानमेव स्व।भाविकं रूपम् । नदेवमनुष्यादि वस्तुरूपम् । यदेवं, तदेवा-चित् रूप देवमनुष्यशैलाव्धिष्ठरादयश्च तद्विज्ञान विज्ञिम्भताः

तस्य ज्ञानैकाकारस्य सती देवाद्याकारेण स्वास्मवैविध्यानुसंधानं भूलाः देवाद्याकारानु धानमूलकर्ममूलः इत्ययः । यतश्वाचिद्वस्यु क्षेत्रज्ञकर्मानुमुख्यस्य । इतर्यक्षित्रज्ञकर्मानुमुख्यस्य । इतर्यक्षित्रज्ञकर्मानुमुख्यस्य । इतर्यक्षित्रज्ञकर्मानुमुख्यस्य । इतर्यक्षित्रज्ञकर्मानुमुख्यस्य । इतर्यक्षित्रज्ञकर्मानुमुख्यस्य विद्यानिक्ष्यस्य विद्यानुम्खानम् । तदेव विवृणीति—'यवा त्रु गुद्ध' निजरूपि" इति । यदेवद्य ज्ञानंक्याकारमात्मवस्तु देवाद्याकारेण क्षेत्रज्ञकर्मान्यस्य निर्दोषं परिगृद्ध' निजरूपि भवति, तदा देवाद्याकारेण कोकृत्यात्मकत्यनामूलकर्मकरम्तास्तद्दभोगार्थाः वस्तुषु वस्तुभेदाः न भवति ।

इस जगत मे अस्त्यात्म ओर नास्त्यात्मक वस्तुए विष्णु की गरीर स्थानीय होने से विष्णवातमक कही गई है। सत् और असत् दोनो मे, असत् रूप का कारण इस प्रकार बतलाया एया है- "ज्ञान स्वरूप भगवान इस जगत् मे ब्याप्त है।" इस वाक्य में बतलाया गया कि-समस्त जीवा में स्थित भगवान का ज्ञानसय रूप ही स्वाभाविक है, देव मनुष्य आदि वस्तु रूप स्वाभाविक नहीं है। जड देव मनुष्य शैल समुद्र आदि भेद उन्हीं के ज्ञान (इच्छा) से स्वयमूत है, अर्थात् एकमात्र ज्ञानस्वरूप भगवान की जो विविध वैचित्र्य जनक, देव, मनुष्य, जैल, समुद्र आदि आकार स्मारक कर्मराशि है, वही विचित्रता की प्रतीति कराने वाली है। अचिद वस्तए जीवों के कर्मानुरूप परिणामवाली है, इमलिए "नास्ति" पद बाच्य है। इससे भिन्न चिद् बस्तु 'अस्ति" पद बाच्य है यह भी इसी से ज्ञात होता है। यही बात "यदा तु जुद्ध निजरूपि" इत्यादि मे विस्तृत रूप से वर्णित है। एकमान ज्ञानस्वरूप आत्मा मे जो देव मन्ष्य आदि रूप से विविध वैचित्रय आरोपित होना है, उसका एकमात्र कारण कर्म ही है, उन समस्त कर्मों के कीण हो जाने पर, जीवारमा अपने निर्दोप वास्तविक स्वरूप को प्राप्त करता है। उस स्थिति मे, देव आदि रूप मे आत्मभाव की कल्पना की मूलकारण कमंदाशि विनष्ट हो जाती है तथा कर्मकलानुयायी भोगप्रद यस्तुभेद भी नहीं रह जाते।

ये वेवाविष्वस्तुष्वात्मतयाभिमतेषु भोग्यभूता देवममुख्यरीलाविधधरादिवस्तुभेदा, ते तन्मलभूतकमंषु विनष्टेषु न भवति इति
अचित् वस्तुनः कादानिक्तावस्थाविशेषयोगितया नास्तिराव्दाभिधेपत्त, इतरस्य सर्वदा निजसिद्धज्ञानैनयाकारत्वेन अस्तिराव्दाभिधेयमत्ययः। प्रतिक्षणमन्ययाभूतत्तया कादाचित्कावस्था योगिनाऽचिदः
चस्तुनो नास्तिराव्दाभिषेयत्वमेषेत्याह—"वस्त्वस्ति किम् ?" इति ।
अस्ति शब्दाभिषेयो हि आदिमध्यपर्यन्तहोनः सत्तैकरूपः पदार्थः
तस्य कदाचिदपि नास्ति बृद्यनहंत्वात् । अचिद्यस्तु निचद्
नवचिदपि तथामृतं न दृष्टचंर ।

देव आदि वस्तुओं में जो आत्मभाव से अभिमत, देव-मनुष्य, शैल-

समुद्र-पृथिवी आदि वस्तु भेद है, वे अपने भूल भूत कमें के विनष्ट हो जाने पर समाप्त हो जाते है। जड़ वस्तु की यह भेद स्थिति सीमित काल वाली होती है, इसीलिए उसे "नास्ति" शब्द से कहा गया है। विद् वस्तु स्वतः सिद्ध, ज्ञानस्वरूप, सदाबिद्यमान रहने वाली होने से "अस्ति" शब्द वाच्य है। प्रतिक्षण मे परिचर्तनशील, अनियमित स्थिति वाली, अबिद वस्तु को नास्ति शब्द वाच्यता "वस्त्वस्ति किस् ?" हराविद श्लोक में चर्णित है। "आदिकथान्तरहित सदा एकसी रहने वाली "अस्ति" ग्रब्द वहतु हो नास्ति प्रवादि भ्रम्भान में चर्णित है। "आदिकथान्तरहित सदा एकसी रहने वाली "अस्ति" ग्रब्द वाच्य वस्तु में, कभी भी "नास्ति" बुद्ध नहीं हो सकती।

इसके विपरीत अचिद वस्तु कही, कभी उक्त रूप मे हो नही सकती। ततः किमित्यत्राह ? "यच्चान्यथात्विनित" यद्वस्तु प्रतिक्षण श्रन्यथात्वं याति, तदुत्तरोत्तरावस्था प्राप्त्या पूर्वपूर्वावस्थां जहा-तीति तस्यपूर्वावस्थस्योत्तरावस्थायां न प्रतिसंघानमस्ति । ग्रतः सर्वदा

तस्य नास्तिशब्दाभिषेयस्विमिति । तथाहि उपलभ्यतः इत्याह—"मही षटस्वम्" इति । स्वकर्मणादेव मनुष्यत्वादिभावेन स्तिमितास्म निश्चयैः स्वभोग्यभूतमचिद्वस्तु प्रतिक्षर्णमन्यन्याभूतमालक्ष्यते

भ्रमुभूयत इत्यर्थः। एवं सित किमप्यचिद्वस्तु श्रस्तिशब्दाहंमादिमध्यमन्तहीनं मत्ततैक रूपमालक्षितमस्ति कि ? न हि ध्रस्तीित
भ्रमिप्रायः। यस्मादेवं तस्मात् ज्ञानस्वरूपमारमय्यतिरिक्तमिवदवस्तु
कदाचित्ववचित् केवलास्ति शब्दवाध्यं न भवतीत्याह "तस्माननविज्ञानमृते" इति । आत्मा तु सर्वत्र ज्ञानेकाकारतया देवादिभेदै
प्रत्यनीक स्वरूपोऽपि देवादिशरीर प्रवेश हेतुभूत स्वष्टत विविध
कर्ममृत देवादिभेदीभन्नात्मवृद्धिभः तेनतेन रूपेण बहुधाऽमुसहित

इति, तद्भेदानुतंघानं नात्मस्वरूप प्रयुक्तमित्याह "विज्ञानमेकमिति"। यदि कहो कि, उससे क्या होता है? (उत्तर) अन्ययात्व होता है, अर्थात्—जो वस्तु प्रतिक्षण परिवर्तित होनी रहती है, वह उत्तरीतर अवस्या को प्राप्त करती हुई पूर्वावस्थाओं को छोड़तो जाती है उसकी

उन पूर्वावस्थाओं का उत्तरोत्तरावस्थाओं में स्मरण नहीं रहता इसलिए उसके लिए सदा "नास्ति" शब्द का प्रयोग होता है। "पृथिवी घटरूपता करती है" इत्यादि श्लोक मे उक्त उपलब्धि की बात ही कही गई है। जो लोग अपने कर्म के अनुसार देह मनुष्यादि देह प्राप्त करके निश्चित आत्म-स्वरूप का असदिग्ध रूप से साझातकार करते हैं, वे ही अपनी भोग्य बस्तुओं को प्रतिक्षण परिवर्तनशील देख पाते हैं, अर्थात् अनुभव करते हैं। इस प्रकार कभी भी अचित् वस्तु "अस्ति" शब्द वाच्य, आदि मध्य अन्तहीन, सदा एक रूप देखी गई हे क्या? तो यही कहना होगा कि वह वस्त ऐसी है ही नहीं तो देखी कैसे जा सकती है। इससे यह मत स्थिर होता है कि-ज्ञानस्वरूप आत्मा से भिन्न, कोई भी अचिद वस्तु, कभी किसी भी स्थिति मे, "अस्ति" जब्द से उल्लेख्य नहीं है, न हो सकती है। यही बात ''तस्मान्न विज्ञानमृते'' श्लोक मे कही गई है। बारमा स्वरूपत एकमात्र ज्ञानस्वरूप होने से, देवादिभेदो से रहित होते हुए भूी, देवादिशरीर में प्रविष्ट होने के मूलकारण विविध कर्मों से ही, देवादि रूप विभिन्न भेद बुद्धि बाला होता है, उस भेद बुद्धि से ही आत्मा में भेद प्रतीति होती है, जो कि स्वाभाविक नही होती; यही सब "विज्ञानमैक" स्लोक मे वतलाया गया है।

भ्रात्मस्वरूप तु कमँरहितं, तत एव मलस्पप्रकृतिस्पर्यरहित्म्।
ततरच तत्मयुक्त शोकमोहलोभाधशेपहेयगुणासंगि, उपचयापचयानर्हतयैकम्, तत एव सदैकरूपम् । तच्चवासुदेवशरीरिमिति तदात्मकं,
भतवात्मकस्य कस्यचिदप्यभावादित्याह "ज्ञानं विशुद्धम" इति ।
चिदंशः सदैकरूपत्या सर्वदाऽरित शब्द वाच्यः। म्रचिदंशस्तु झणपि णामित्येन सर्वदानाशगभं इति, सर्वदा नास्ति सब्दाभिषेयः, एवं
रूपचिदचिदात्मकं जगद्वासुदेवशरीरं सदात्मकमिति जगद्यापात्म्यं सम्यगुक्तमित्याह—"सद्यम्य एव" इति । श्रत्र "सत्यम्
असत्यम्" इति "यदस्ति यत्रास्ति" इति प्रक्रान्तस्योपसंहारः।
एतत् ज्ञानैकाकारतया समम्, असब्दगोचरस्क्रभवेनाचित्मित्रभ्र
भुवनाश्रितं देवमनुष्यादि रूपेण सम्यग्य्यवहार्हभेदं यदवर्तते, तत्र

हेतु. कमैं वेति उक्तामित्याह—"एतत्तु यत्" इति । तदेव विवृणीति —"यज्ञ. पगु." इति, जगद्याषात्म्य ज्ञानप्रयोजनं मोक्षोपाययत-निमत्याह "यच्चैतत्त" इति ।

आतमा का स्वरूप कमं रहित है, इसलिए वह मलरूप प्रकृति के स्पर्ण से भी रहित है, कमं और प्रकृति से अस्पृष्ट होने से ही वह, शोक-मोह लोभ आदि निकृष्ट गुणो के सपकं से रहित, उपचय अपवय आदि अवस्थाओं से रहित, सदा एक रूप रहता है। ऐसा आत्मा हो, बासुदेव का मारीर स्थानीय होने से वासुदेवात्मक है, जगत् मे वासुदेव से भिन्न कुछ भी नहीं है, यही तथ्य "जान विश्रुद्ध भी नहीं है, यहीं तथ्य "जान विश्रुद्ध भी नहीं है, यहीं तथ्य "जान विश्रुद्ध भी नहीं है।

चिदम सदा एक रूप होने से, सदा "अस्ति" मन्द वाज्य है। अचिदम, अणभगुर होने से नामवान होने से "नास्ति" मन्दानिषेय है। ऐसा जडचेतनमय यह साराजगत वासुदेव का मरीर स्थानीय तदारम है, यही जगत का ययार्थ तत्त्व है। "सद्भाव एवम्" वाक्य मे यही वात वत्ताई गई है। यहाँ "सदम् असत्यम्" इत्यादि पद, पूर्वोक्त "यदित यम्नास्ति" पदी के उपसहार हो हैं।

चैतन्य ज्ञानाकार अधान्य, अगोचर स्वरूप से मिलकर, यह जडमय जगत, भुवनाशित देव-मन्प्यादि रूपो से व्यवहार्य भेदो वाला होता है. इस मिल्रण का हेतु भी कमें ही है यही बात "एतत्तुयत्" वाल्य से बताई गई है। इसी का विवेचन "यज पशु" इत्यादि मे निया गया है। जगत के यथाप तत्व को जानकर मोदा प्राप्ति के लिए प्रयास करना चाहिए "यच्चैतत् । याल्य इसी को बतनाता है।

श्चन्न निर्विग्रेपेपरेब्रह्मणि तदाश्रये सदसदिनवंचनीयं चाजाने, जगतस्तत्कित्पतत्त्वे वाऽनुगुणं किचिदिष पदं न दृश्यते श्चरित नास्ति शब्दाभिष्येय चिदचिदारमक कृत्स्नंजगत् परमस्यपरेशस्यपरस्य श्रह्मणोः विष्णोः कायत्वेन तदात्मकम् । ज्ञानैकाकारस्यात्मनीन ो ि विसाकारामुमवेऽचित्परिष्मासे च हेतुवंस्तुयायात्म्यज्ञान- विरोधि क्षेत्रज्ञानां कर्मेवेवि प्रतिपादनात् अस्तिनास्तिसत्यासत्य शब्दानां च सदसदिनवंचनीयवस्त्वभिधानासामध्यांच्च नास्त्यसत्य शब्दावस्तिसत्यराब्द विरोधिनौ। अतश्च ताभ्यां श्रसत्वं हि प्रतीयते, नानिवंचनीयत्वम्।

उक्त प्रसंग में एक भी ऐसा पद नहीं है, जिससे परबद्दा का निर्विशेष रूप, उसमें सदअसदिनियंचनीय अज्ञान की सत्ता जगत की मिष्यात्व आदि की करपना की गई हो, अपितु इसमें तो स्पट्ट कहा गया कि-अस्ति—नास्ति शब्दों से प्रतिपादित जड़ेतन सारा जगत, परालप परमेश्वर ब्रह्म विष्णु का शरीर एवं स्वरूप है। जान स्वरूप आसा को से से मनुष्ण आदि आकारों की प्रतीति और अनित् परिणाम भी, वस्तु के यथाय ज्ञान के विरोधी, जीव के शुभाशुभ कमें ही हैं। अस्ति—नास्ति, सत्य-असद्य आदि शब्दों में भी सद्-असद् अनिवंचनीय वस्तु के बोधन का सामस्यं नहीं है। नास्ति और अस्त्य शब्द केवल, अस्ति और सत्य शब्दों का विरुद्धार्थ मात्र प्रकाशन करते हैं। इन दो शब्दों से असत्ता मात्र प्रतीत होती है, अनिवंचनीयता नहीं।

मत्र चाचिद्वस्तुिन नास्त्यसत्यग्रव्दौ न तुच्छत्विमध्यात्वपरौ प्रयुक्तौ, भ्रपितु विनाशित्वपरौ । "वस्त्वस्ति किम्" महीघटत्वम् "इत्यत्रापि विनाशित्वमेव हि उपपादितम्, न निष्प्रमाणकत्वम्, ज्ञानवाध्यत्वंवा । एकेनाकारेखैकस्मिन् कालेऽनुभूतस्य कालान्तरे-पिरणामिवशेषेखान्ययोपलब्ध्वा नास्ति त्वोपपादनात् । तुच्छत्वं हि प्रमाणसंवंधानहृत्वम् । वाघोऽपि यद्वेशकालादिसंवंधितया मातस्तीत्युपलब्धिः, न तु कालान्तरे, अनुभूतस्य कालान्तरे परिणामादिना नास्तित्युपलब्धः कालभेदेन विरोधाभावात् । प्रतो न मिष्णात्वम्।

इस प्रसंग में, अचिद वस्तु के लिए प्रयुक्त नास्ति और असत्य ग्रव्ट पुच्छता और मिष्पास्य के द्योतक नहीं है अपितु विनाशता के वानक हैं। "यस्त्वस्ति किम् '-मही घटत्वम् वानय भी, अड पदायं की व्यंशनीतता के ही प्रतिपादक हैं। निष्प्रमाणकता या ज्ञान वाष्यता के नहीं।

प्रमाण से सिद्ध न होनी वाली वस्तुस्थिति को तुच्छता, नथा जो वस्तु जिस स्थान और काल में अस्ति बोधक हो वही वस्तु उसी स्थान में नास्ति बोधक हो जाय, उसे वाघ्य कहते है। परिणामादि द्वारा जो कालान्तर में नास्ति वोधक होती है उसे बाध नहीं कहते, क्यों कि विभिन्न काल में एक ही वस्तुके अस्तिस्व और नास्तिस्व में किसी प्रकारका विरोध नहीं होता। इसलिए उक्त वाक्य से भी अचिद वस्तु का मिम्याख सिद्ध नहीं होता। ÅM (एतदुक्त भवति—ज्ञानस्यरूपमात्मवस्तु ग्रादिमध्यवयंन्तहोन

एक समय में जो वस्तु जिस प्रकार की दीखती है वही वस्तु विकारशोस होने से कालान्तर में दूसरे प्रकार की दीखती है, इसी अन्यया भाव को, उक्त प्रसग में नास्ति शब्द से कहा गया है। किसी भी

सष्टतैकस्वरूपमिति स्वत एव सदास्तिशब्दवाच्यम्। श्रवेतन तु क्षेत्रज्ञ भोग्यभूत तत्कर्मानुगुरापिरखामि विनाशीति सर्वदा नास्त्यर्थ-गर्भीमिति नास्त्यसत्यशन्दाभिधेयम्, इति । यथोक्त'—-''यतृ

कालान्तरेणापिनान्यसंज्ञामुपैति वै, परिणामादिसभुता तद्वस्तु नृप तच्च किम्। श्रनाशीपरमार्थंश्च प्राज्ञेरभ्यूपगम्यते, तत्तुनास्ति न सदेहोनाशिद्रव्योपपादितम् ।)

कयन यह है कि-ज्ञानस्वरूप आत्मा, आदि मध्य अन्त रहित, सदा एक रूप में रहने वाला होने से "अस्ति" गब्द वाच्य है। जड पदार्थ, क्षेत्रज्ञ जीव के कर्मानुसार उसी के मीग के लिए, नामरूप से परिणत,

विनाशोत्मुख होने से नकारात्मक ही हैं, इसीलिए उन्हें नास्ति और असरम मध्दों से उल्लेख किया जाता है। जैमा कि कर्र है..... स्ति बुद्धि बोध्यत्विमिति स परमार्थं इत्युक्तम् । श्रोतुश्च मैत्रेयस्य-।

"विष्ण्वाधारं यथा चैतत् त्रै लोक्यं समवस्थित परमार्थस्च मे प्रोक्तो

परिणामित्वेनाप्राधान्यमिति प्रतीयते 1)

अपेक्षा उसकी अन्रवानता नतीत होती है।

ब्रह्मप्रदिपादयंतीत्युक्तम् ।

स्वाभाविक रूपत्वेन न प्राधान्यम्, ग्रचिद्वस्तुनश्च तत्कर्मनिमित्त

यदुक्तं - निर्विशेषब्रह्मविज्ञानादेवाविद्यानिवृत्ति श्रुतयः इति । तदसत्—"वेदाहमेतं पुरुषं महान्तं, ग्रादित्यवर्णं-तमसः परस्तात्—तमेवविद्वानमृत इह भवति—नान्य.पंथा विदयतेऽयनाय", सर्वे निमेपा जित्तरे विदय्तः प्रत्यादिव, "न तस्येधे करचन् तस्यनाम महद्यराः", य एनं विदुरमृतास्तेभवति "इत्या-द्यनेक वाक्यविरोधात् । ब्रह्मणः सविशेषत्वादेव सर्वारयपि वाक्यानि सिवशेपज्ञानादेव मोक्षं वदंति । शोधक वानगान्यपि सिवशेपमेव

जो यह कहा कि—"निविशेष बहा ज्ञान से ही अविद्या की निवृत्ति का श्रतियों में जपदेश हैं', सो बसंगत बात है—''आदिन्यवर्ण सूर्य की

देश काल या किया विशेष में जिसके अस्तित्व और नास्तित्व का का व्यवहार होना है, वह केवल "अस्ति" बुद्धि के साथ साथ परमाय भी है। श्रोता मैत्रेय ने उपदेश श्रवण के बाद कहा कि-यह सारी त्रिलोको भगवान विष्णु मे स्थित है हमारी बुद्धि के अनुसार जगत् की पही परमा-र्पंता आपने कही। " इस वाक्य से ज्ञात होता है कि-ज्योति और विष्णु का जो अभेद दिखलाया गया है उसमे शरीर प्रशीरी सबध ही निहित है। चिन् और जड वस्तु मे जो अस्ति नास्ति शब्द का प्रयोग होता है, जममे अकर्मनिमित्तक ज्ञान के बास्तविक रूप का चिन्तन ही कारण है। अचित् वस्तु, ज्ञान साध्यकमं का ही परिणाम है, इसलिए ज्ञान की

यथाञ्चानं प्रधानतः ।" इत्यनुभाषणाच्न, "ज्योतीपि विष्णु" इत्यादि सामानाधिकरण्यस्याऽत्मशरीरभाव एव निवंधनम् । चिदचिद् वस्तुनोरचास्तिनास्ति शब्दप्रयोग निवन्धनम् ज्ञानस्यकम् निमित्त

भज्ञानान्धकार से अवीत उस महान् पुरुष को जानकर है है, उसके पास पहुँचने का कोई दूसरा मार्ग नहीं पान प्रकाशमान उस पुरुष से समस्त निमेप उसके पान उस पुरुष से समस्त निमेप उसके पान अके हैं नहीं है, उसका नाम ही महान पश है- जो इसे जानता है, वह मुक्त हो जाता है। ' इत्यादि अनेक श्रुतियों में निर्विश्य के विपरीत वर्णन मिसता है। परब्रह्म को सविशेष मानकर ही समस्त वाक्य सविशेष ब्रह्म ज्ञान से मोक्ष बतवाते है। जीव के अज्ञान को दूर करने वाले गोषक (सत्य ज्ञानमनत ब्रह्म आदि) वाक्य भी सविशेष बह्म का ही प्रतिपादन करते हैं, ऐसा पहिले भी कह चुके है।

तत्वमस्यादि वाक्येषु सामानाधिकरण्यं न निर्विशेषवस्त्वैक्य-परम्, तत्त्वंपदयोः सनिशेषब्रह्माभिधायित्वात्। (तत्पदहि सर्वंशं 🛭 सत्य संकल्पं जगत् कारण ब्रह्म परामृशति—"तदेक्षत् बहुस्याम्" इत्यादिषु तस्यैव प्रकृतत्वात्। तत् सामानाधिकरणं त्व पदं च म्मनिर्विदिष्टजीवरारीरकंब्रह्म प्रतिपादयति, प्रकारद्वयाद-स्मितैकवस्तुपरत्वात् सामानाधिकरण्यस्य । प्रकारद्वय परित्यागे प्रवृत्ति निवृत्त भेदासंभवेन सामानाधिकरण्यमेव परित्यक स्यात्, हुयोः पदयो. लक्षणा च । "सोऽयंदेवदत्तः" इत्यत्रापि न लक्षणा, भृतवर्त्तमानकालसंबंधितयैक्यप्रतीत्यविरोधात् । देराभेदविरोधश्य कालभेदेन परिहृत) "तदैक्षत बहुस्यां इत्युपक्रम विरोधश्च। एक विज्ञानेन सर्वविज्ञान प्रतिज्ञान च न घटते। ज्ञानस्वरूपस्य निरस्तनि-<mark>जिलदोपस्य सर्वज्ञस्य समस्तकल्याग्रगुणात्मकस्य श्र</mark>ज्ञान तत्का-र्यानन्तापुरुषार्थाश्रयत्व चन भवति । वाघार्यत्वे च सामानाधि-करण्यस्य त्वतत्पदयोरघिष्ठान लक्षणा निवृत्तिलक्षणा चेति नक्षणादयस्त एव दोषा।

''तत्त्वमसि''आदि वाक्य मे निर्विशेष वस्त्वैक परक सामानाधिकरण्य (एकता) नहीं है क्यों कि तत् त्व पद सिवशेष बृह्म वाचक हैं। 'तत'' द सर्वेश सत्य सकल्य, जगत कारण परब्रह्म का द्योतक है। "तदक्षत्

बहुम्या इत्यादि उसी की प्रकृति के वाचक हैं। "तत्" का सामानाधिकरण्य "त्व" पद भी अचित् विशिष्ट जीव शरीरी ब्रह्म का प्रतिपादक है। विभिन्न प्रकार के दो पदार्थों की एकार्थ बोधकता को ही सामानाधिकरण्य कहते हैं। तत् और त्व पद में यदि प्रकार गत भेद नहीं मानेंगे तो, प्रवृत्ति निमित्तकता न होगी और भी सामानाधिकरण्य भी छोडना होगा, तथा दोनो पदो मे लक्षणा(गोणार्थ) करनी पडेगी। 'यह वही देवदत्त है" इस सुस्पष्ट वाक्य मे भी लक्षणा नहीं की जाती, क्यों कि भूत और वर्तमान काल मे प्रतीतित एक ही व्यक्ति तो है, वह मित्र स्थान में स्थित देखा गया, पर एक ही समय मे तो नहीं देखा गया, जिससे सशय हो सके। विभिन्न काल में दृब्ट होने से, सशय हो ही नहीं सकता। "तन्" पद का यदि निविशेष अर्थं करेंगे तो "तर्देक्षत बहुस्या" इस उपक्रम श्रुति से विरुद्धता होगी। एक विज्ञान से सर्व विज्ञान वाली प्रतिज्ञा भी सगत न होगी। समस्त दोष रहित, कल्याण गुण सपन्न, सर्वेज ज्ञान स्वरूप बहा में अज्ञान और अज्ञान जन्य दोष भी सलग्न होगे। यदि कही कि-तत् त्व पदो का सामानाधिकरण्य, एकत्व वोधक नहीं, वाधायक है, तो तत् त्व पद के सर्वाधिष्ठान भूत पण्यहा और जीव के, जीव भाय की निवृक्ति के लिए लक्षणा करनी पढ़ेगी तथा सामानाधिकरण्य के कथित नियम का भी उल्लघन होगा साथ ही प्रकरण विरोध आदि दोप होगे।

इयास्तु विशेषः—नेद रजतिमितिवदप्रतिपत्तस्यैव वाधस्यागस्या परिकल्पनम्, तत्पदेनाधिष्ठानातिरेकिधमानुपस्यापनेन वाधानुः पत्तिरच । प्रधिष्ठानतु प्राक्तिरोहितस्वरूप तत्पदेनोपस्याप्यत इति चेन्न, प्रागाधिष्ठानाप्रकाशे तदाश्रय श्रमवाधयोरसभवात् । श्रमाश्रयमधिष्ठानमितरोहितमिति चेत् तदेवाधिष्ठान स्वरूप प्रमावरोधोति तत्प्रकाशे सुतरा न तदाश्रय श्रमवाधी । श्रतोऽधिष्ठानातिरेकि परमाधिकधर्यतित्रोधानानस्युपगमे श्रातिवाधी दुरुपादौ । श्रिष्ठाने हि पुरुपमात्राकारे प्रतोयमाने तदित-रेकिण पारमाधिक राजत्वे तिरोहिते सत्येव व्याधात्वश्रमः । राजन्वोपदेशेन च तन्निवृत्तिभैवति, नाधिष्ठानमात्रोपदेशेन, तस्य प्रकाशमानत्वेनानुषदेश्यत्वात् श्रमानुपर्मादित्वाच्च ।

एक विशेषता यह होगी कि—"यह रजत नहीं है" इत वाध्य प्रतीति की तरह तत् त्व पदों में किसी प्रकार की बाधा न होते हुए भी (अपने मत के प्रतिपादन ने लिए) जबरन बाधा की परिकल्पना करनी पड़ेगी। तत पद से जिस चैतन्याधिष्ठान की प्रतीति होती है, उसमें उससे पिन्न धर्म की उपस्थापना करने से बाधा उतपन्न भी नहीं होती।

यदि कहो कि-चैवन्याधिष्ठान के प्रथम अज्ञान तिरोहित रहता है, बाद मे तत् पद से वह प्रकट हो जाता है, सो ऐसा नहीं है, बाघा के पूर्व यदि अधिष्ठान प्रकाशित न रहेगा तो, आधार रहित भ्रम और वाघा दोनो हो नहीं सकते । यदि कहों कि श्रम अय अधिष्ठान अतिरोहित रहता है। सो भी असमव है, जब अधिष्ठान का स्वरूप हो भ्रम की तिरोधी है तो वह अधिष्ठान के प्रकाशित स्वरूप के समक्ष टिक भी कैसे सकता है। इससे सिख होता है कि भ्रम और वाघा अधिष्ठान आश्रित नहीं हो सकते । उक्त वावय में अधिष्ठान के अतिरिक्त किसी पारमाधिक धर्म और उस धर्म के तिरोधान को माने बिना भ्रम और वाचा का उपपादन परना सहज नहीं है। पुरुष आकार वाले अधिष्ठान से भिन्न वास्तविक राजत्व के थिये रहने पर ही वास्त्रव अधिष्ठान से मिन्न वास्तविक राजत्व के थिये रहने पर ही वास्त्रव अभ होता है। राजत्व के उपदेश से ही उन भ्रम को निवृत्ति होती है। केवल अधिष्ठान मान के उपदेश से नहीं होती क्योक्नि-अधिष्ठान तो प्रकाशित रहता ही है, उसके उपदेश की अवीक्त ही क्या' है उससे भ्रम की निवृत्ति होती है उससे भ्रम की निवृत्ति होती है उससे भ्रम की निवृत्ति हो भी नहीं सकती।

जीवरारीर जगत्कारण ब्रह्मपरत्वे मुख्यवृत्त पद्व्वय,प्रकार द्वयविशिष्टेकवस्तुप्रतिपादनेन सामानाधिकरण्य च सिद्धम्। निरस्त निखिलदोषस्यसमस्तकत्याणगुणात्मकस्य ब्रह्मणो जोवातयोगित्व-सप्येशवर्यमपर प्रतिपादित भवति। उपक्रमानुकूलता च। एक-विज्ञानेन सविवानप्रतिज्ञोपपत्तिश्च सुक्ष्मचिद्वस्तुशरीरस्यैव ब्रह्मण. स्थुलिबदचिद्वस्तुशरीरस्यैव ब्रह्मण. स्थुलिबदचिद्वस्तुशरीरस्यैव ब्रह्मण. स्थुलिबदचिद्वस्तुशरीरस्यैव कार्यत्वात् "तमीश्वराण परममहेश्वरम्" पराऽस्य शक्तिविविषय श्रूयतो" श्रपहत पाष्मा .. स्यत्वामसत्यसकल्पः" इत्यादि श्रुत्यतरा विरोधश्च।

जीन गरीरी, जगत ने कारण-परमहा के मुम्मार्थ वीयक "तत्" और "त्व" दो पद है, एक ही विभिन्न वस्तु दो प्रकारों से नहीं गई है, यही इसका सिद्ध सामानाधिकरण्य है। समस्त दोप रहित कल्याणगुणा-कर परम्रहा की जीवान्तर्यामिता भी एक ऐश्वयं है उसनों भी प्रतिपादन किया गया है ऐसा मानने से ही उक्त प्रसग का उपकम अनुकूल हो सकता है तथा एक विज्ञान से सर्व विज्ञान की प्रतिज्ञा भी सगत हो मकती है। सुक्म जड बेतन वस्तु जैसे अहा का शरीर है स्थल, जड, चेतन भी उसी प्रकार ब्रह्म का शरीर है, क्योंक स्थल, जह, चेतन भी उसी प्रकार ब्रह्म का सरीर है, क्योंक स्थल, इस वस्तु का ही नायं रूप है। "ईपद मनेश्वर मान्या स्वयं प्रतिक्राम, सर्यकाम, अत्यवक्ष है" इत्यादि श्रुतियों भी। उक्त मान्यता से अविकद्ध है।

"तत्त्वमित" इत्यत्रोह् श्योपादेयिनभागः कथमितिचेत् नाझः किनिदुद्विषय किमपि निषीयते,"ऐतदात्म्यमिद सर्वम्" इत्यनेनैव प्राप्तत्वात् । स्रप्राप्ते हि शास्त्रमर्थवत् । इदं सर्वमिति मजीव गगिनिद्दिर्य ऐतदास्यमिति तस्यैपझात्मेति तत्र प्रतिपादित तत्र च हेतुरुकः.-"सत्मूलास्सीम्येमास्सर्वाः प्रजास्सदायतनास्सत्प्रतिष्ठाः" इति,"सर्वं खल्विदंब्रह्म तज्जलानितिशान्तः" इतिवत् ।

यदि वही कि.गेसा मानने से "तत्वमि" में उद्देश्य, विश्वयं वा विभाग कैंसे होगा? सी यहाँ किसी के उद्देश्य से किसी की विधि नहीं भी माई है, "यह सब कुछ बारत्य हैं" इस वाक्य से उक्त बात भी पुष्टि होती है। अप्राप्त विध्यं के स्वत्यं के उत्तर बात भी पुष्टि होती है। अप्राप्त विध्यं के स्वीव जगत का निर्देश करके "ऐत्वातत्य" से सहा को उत्तका आत्मा वतलाया गया है। "यह सब पुष्ठ प्रद्वा स्वरूप से सहा को उत्तका आत्मा वतलाया गया है। "यह सब पुष्ठ प्रद्वा स्वरूप है, सब कुछ उसी से उत्पन्त, स्थित और विलीन है, उसी भी धातमाव से उपासना करो" इस बाक्य में जैसे-खावक के धातमाव अवलवन के लिए, सहा का सर्वमय आव हेलु रूप से वत्तवाया गया है, वैसे ही वही— 'हे सौग्य । सद ब्रह्म ही समस्त जायमान पदार्थों का मूल आत्रय और विलय स्थान हैं" इस बाक्य से हेतु द्वारा पूर्व विहित क्रह्मात्ममान वा समर्थन किया गया है।

तया श्रुत्यंतराणि च ब्रह्मणस्तद्व्यतिरिक्तस्य चिदिचिद्वस्तुनश्च शरीरात्मभावभेवतादात्स्यं वदित—"ग्रन्तः प्रविष्टः शास्ता
जनानांसर्वात्मा—"यः पृथिव्यातिष्ठन् पृथिव्या ग्रन्तरो यं पृथिवी न
वेद यस्य पृथिवी शरीरं यः पृथिवी ग्रन्तरो यमयित स त प्रात्मा
उन्तर्याम्यमृतः"—"य आत्मिनि तिष्ठन् नात्मनोऽन्तरो यमात्मा न वेद
यस्य प्रात्मा शरीरं य आत्मानमन्तरो यमयित स त ग्रात्मा
ग्रंतर्याम्यमृतः"—"यः पृथिवीमन्तरे संचरन्" इत्यारभ्य यस्यमृतुः
शरीरम्, यं मृत्युनंवेद, एष सर्वं भूतान्तरात्माऽपहतपाम्मा विव्यो
देव एको नारायणः" तत्सुष्ट्वा तदेवानुप्राविसत्, तदनुप्रविस्य
सच्चत्यच्चाभवत् इत्यादीनि ।

तथा अन्य श्रुतियाँ भी ब्रह्मातिरिक्त चित्जहासमक वस्तु के साथ ब्रह्म का शरीर शरीरी भाव रूप तादारम्य वतलाती है—"सर्वारमा परमेश्वर अंतर्पामी रूप से जगत् का शासन करते हैं—"जो पृथिवी में स्थित पृथिवी से अन्त हैं, जिन्हे पृथिवी नहीं जानती, पृथिवी ही जिनका शरीर हैं, जो अंतर्पामी रूप से पृथिवी का संयमन करते हैं, वहीं अमृत अत्यामी तेरे आत्मा है। "जो आत्मा में स्थित आत्मा से भिन्त हैं, जोरमा जिन्हे नहीं जानता, आत्मा जिनका शरीर हैं, जो अंतर्पामी होकर आत्मा का संयमन करते हैं, वहीं अमृत अंतर्पामी केरे आत्मा का संयमन करते हैं, वहीं अमृत अंतर्पामी केरे आत्मा हैं, जो कि पृथिवी में संवर्ण करते हैं, "यहाँ से प्रारम्म करके-"मृत्यु जिनका शरीर हैं, जुरु जिन्हें नहीं जानता, वह अंतर्पामी निप्ताप दिव्य देव एक मात्र नाराण हैं"—"वह सूतो की सृष्ट करके जनमें प्रविष्ट हो गए तथा कार्य कारण रूप से प्रकट हुए', इत्यादि।

श्रत्रापि "श्रनेन क्षोवेनात्मनानुप्रविश्य नामरूपे व्याकर-वाणि"इति ब्रह्मारमकजीवानुप्रवेशेनेय सर्वेषां वस्तुत्वं शब्दवाच्यत्वं स् प्रतिपादितम् । "तदमु प्रविश्य सच्च त्यच्चाभवत् 'इत्यनेनैका-व्यक्तिवस्यापि ब्रह्मात्मकत्वं ब्रह्मानुप्रवेशादेवत्यवगम्यते । प्रतिश्वि

दिचदारमकस्यसर्वस्यवस्तुजातस्यबद्धातादारम्यमारमशरीरभावादेवेरवः

वगम्यते । तस्मात् ब्रह्मव्यत्तिरिक्तस्यकृत्स्नस्यतच्छरोरादेनैव वस्तुत्वात्तस्य प्रतिपादकोऽपि श्रब्दस्तत्पर्यन्तमेव स्वार्थमभिदधाति । यतः सर्वशब्दाना लोकव्युत्पत्यवगत तत्तत्पदार्थविशिष्ट ब्रह्माभि-ग्रापित्यसिद्धमिति "ऐतदात्म्यमिद सर्वं" इति प्रतिज्ञातार्थस्य "तस्वमसि" इति सामानाधिकरण्येन विशेष उपसंहारः ।

यहाँ भी-"इस जीव से आत्मरूप से प्रविष्ट होकर नाम और रूप का विस्तार करूँ" इस वाक्य मे ब्रह्मात्मक जीव के अस्त करण के प्रवेश से ही सभी वस्तुओं का अस्तित्व तथा शब्दबाच्यता वतलाई गई है। "सत् व रुत्त के अस्त करण के प्रवेश से ही सभी वस्तुओं का अस्तित्व तथा शब्दबाच्यता वतलाई गई है। "सत् व रुत्त के अस्तु अवेश से शात होता है कि हो। वही मे बहुत के अनुप्रवेश से शात होता है कि निन् जब अस्त अस्त होता है कि निन् जब सब कुछ बहुत का शरीर है एव ब्रह्म उत्त सव का आत्मा है, इस शरीरात्मभाव से ही उनका तावात्म्य प्रतीत होता है। ब्रह्म से भिन्न सब कुछ उसका शरीर है, इसीलए उनकी सत्ता है उनके प्रतिभावक वाक्य उत्त अर्थ के ही प्रतिभावक है, ऐसा मानना वाहिए। जीकिक व्यवहारानुयायी व्युत्पति के अनुसार लैकिन पदार्य वोषक व्यवहार बुद्या के ही प्रतिभावक होरो। "ऐत्वास्प्यित सर्व मानापिन करण्य कप विशेषण-विशेष्य आव से उमी का उपसहार हुआ है।

प्रतोनिर्विशेषवस्त्वैन्यवादिनों, भेदाभेद वादिन केवल भेद पादिनश्च वैयिषकरण्येन सामानाधिकरण्येन च ब्रह्मात्मभावोपदेशाः सर्वे परित्यक्ताः स्युः । एकस्मिन् वस्तुनि कस्य तादात्म्यमुपदिस्यते ? तस्येवेति चेत्, 'तत्स्व वाक्येनैवावगर्तामिति न तादात्म्योपदेशा-वसेयमस्ति किचित् । कस्पित निरसनिमिति चेत्, तत्तृन सामानाधि-करण्यतादात्म्योपदेशावसेयमित्युक्तम् । सामानाधिकरण्यं तु ब्रह्माण् प्रकारद्वयप्रतिपादनेन विरोधमेवाऽबहेत । भेदाभेदवादे तु ब्रह्माण्ये- रिति निरस्तिनिखलदोषकल्याणगुणात्मकब्रह्मात्मभावोपदेशा हि विरोधादेव परित्यकास्स्युः । स्वाभाविक भेदाभेदवादेऽपि ब्रह्मणस्स्वतः एव जीवभावाभ्युपगमात् गुणवहोपाश्च स्वाभाविका भवेपुरिति निर्देषब्रह्मातादात्म्योपदेशो विरुद्ध एव । केवल भेदवादिनां चात्यन्तिभिन्नयोः केनापि प्रकारेण्वैन्यासंभवादेव ब्रह्मास्भावोपदेशा न संभवंतीति सर्ववैदांत परित्वागस्स्यात्।

स्वयं श्रुति ने ही जब, बहा को शरीरी तथा जगत को उसका शरीर बतलाया है, तब चाहे सामानाधिकरण्यभाव से हों या वैयधिकरण्य भाव से हों, सारे ही ब्रह्मात्मभाव के उपदेश, निविशेषवस्त्वैवयवारी, भेदाभेदवादी ग्रीर केवल भेदवादी, इन सभी के लिए स्याज्य है (अर्थात् तीनों ही बाद उन उपदेश वाक्यों का सोमजस्य नही कर पाते)

जण जिचार करें-एक ही (अह त) वस्तु में किसके तादात्म्य की यात कही जा सकती है ? यदि उसी एक के ही तादात्म्य को मानें सो तो यहा के स्वरूप वोषक "सत्यं ज्ञानमनंतं बहा "इत्यादि वाक्यों से ही जात है, पुनः तादात्म्योपदेण फिर निष्प्रयोजन सिद्ध होगा । अज्ञानकित्त वेद के निराकरण के लिए तादाम्योपदेश किया यया है, ऐसा मी नहीं कह सकते, क्योंकि-सामानाधिकरण्य या तादात्म्योपदेश से कृतियत भेद का निराकरण्य या तादात्म्योपदेश से कृतियत भेद का निराकरण्य से वा तादात्म्योपदेश से कृतियत भेद का निराकरण्य से अवार्य से अ

जो भेदाभेदवादी बहा भे. जपाधिसंबंध बतलाते हैं और उठ उपाधि में ही जीव में जीवस्व की उपस्थिति स्वीकारते हैं तब तादास्य संबंध मानने से जीवगत कामादि दोष भी ब्रह्म में संकामित होंगे। समस्त स्वेध रहित करवाण गुणारमक ब्रह्मात्म भावोपदेश उक्त (औपाधिकमेदानेंद वाद) मत से विरद्ध ही पड़ते हैं। अतएव उक्त मत से परिस्यक्त हैं।

जो भेदाभेदवादी, बहा के जीवभाव को स्वासाविक मानते हैं। भो मानो वे जीवगत गुरा भीर दोष दोनों को ही स्वासाविक मानते हैं, ऐसे सदोप जीव के साथ, निर्दोष ब्रह्म का तादारम्योपदेश सर्वथा विरुद्ध है।

जो केवल मेदबादी है, उनके मन से तो अख्यत भिन्न तत्व जीव और प्रद्वा के तादादस्य का कोई प्रश्न ही नहीं है, उसमें तो ब्रह्मात्मभावो-पदेश संभव ही नहीं है। अवएव तादादस्यमाव सबघी सारे ही वेदांत वाक्य इन लोगों के मत से परित्यक्त है।

िनिखिलोपनिपरप्रसिद्धं कृत्स्नस्यब्रह्मशरीरभावमातिष्ठमानैः कृत्स्नस्य ब्रह्मात्मभावोपदेशास्सर्वे सम्यगुपपादिता भवति । जातिगुणयोरिव द्रव्याणामिप शरीरभावेन विशेषणस्वेन "गौरक्वो-मनुष्योदेवोजातः पुरुषः कर्मभिः" इति सामानाधिकरण्यं लोक-वेदयोमुं ख्योम दृष्टचरम् । जातिगुणयोरिप द्रव्यप्रकारत्वमेव "पर्यु गौ" शुक्तः पटः" इति सामानाधिकरण्यनिवस्यनम्-मनुष्यत्वादिविशिष्टपिण्डानामप्यात्मनः प्रकारत्येन पदार्थत्वात् "मनुष्यः पुरुषः पर्यु योपदात्मजातः" इति सामानाधिकरण्यं सर्वेनानृगतिनिति प्रकारत्वमेव सामानाधिकरण्यनिवंधनम्, न परस्परच्यावृत्ता जात्यादयः। स्वनिष्ठानमेव हि द्रव्याणां कदा-चित् व्यव्यद्ध द्रव्यविशेषणस्य मत्वर्थीय प्रत्ययोद्दर्टः "दर्गडी कुग्रहली" इति, न पृषक् प्रतिपत्तिस्यत्वर्हणां द्रव्याणां, तेपां विरोपणस्यं सामानाधिकरण्यावसेयमेव।

ं जो जोगं सभी उर्धनिवदों में प्रसिद्ध समस्त बस्तुओं को ब्रह्म का गरीर भानते हैं, उनके भस में ब्रह्मात्मभावीपदेश सही रूप से मगत होते हैं। मनुष्य जादि जाति और शुक्तता भावि गुण जैसे विशेषण हैं, वैसे ही सारे पदार्थ गरीर रूप से आत्या के विशेषण हो सकते हैं। "कर्मानुसार भात्मा, गाय घोड़ा, देव, मनुष्य जादि रूपों से होता है" ऐसा सामानाधिकरण्यधित प्रयोग, लोक अववहार और येद प्रयोग, सभी जगह मुख्य रूप से प्रयुक्त होता है "साँड् गाय" "वितों वस्त्र" हस्वादि में जो

षंडत्व जाति और शुक्लतागुण, गो और वस्त्र के विशेषण रूप से प्रयुक्त होते है वह भी समानाधिकरण्य के नियम से ही होते है। मनुष्य आदि जाति विभिष्ट देह पिण्ड भी बात्मा के प्रकार या विशेषणा ही हैं। "आतमा मनुष्य पुरुष पण्ड और स्त्री रूप से हुआ" इत्यादि वाक्यों मे किया गया आरमा और देह पिण्ड का सामानाधिकरण्य व्यवहार, प्रकार रूपी सामानाधिकरण्य सबधी है। परस्परव्यावृत जातिगुण सबधी नही है। कही कही समस्त द्रव्य विशेषण रूप से अन्य द्रव्य के भाश्रित होकर मत्वर्षीय प्रत्यय के सहयोग से प्रयुक्त होते है, जैसे कि-"दण्डी कुण्डली ! इत्यादि । स्वतत्रभाव से अवस्थित स्वतत्रभाव से विभिन्न आकारों में प्रतीत द्रव्यो की विशेषणता सामानाधिरण्य से ही व्यवस्थापित होती है। यदि "गौरश्वो मनुष्यो देव. पुरुषो योषित पण्ड झात्मा कर्मीम जात. ''इत्यत्र "पण्डो मृण्डो गौ. शुक्ल पट. "कृष्या पट. "इति जाति गुणवदात्मप्रकारत्व मनुष्यादिशरीराणामिष्यते, तर्हि जाति व्यक्तयोरिव प्रकारप्रकारियोः शरीरात्मनोरपि नियमेन मह प्रतिः पत्तिः स्यात्, न चैव दृश्यते । नहि नियमेन गोत्वादिवदात्माश्रयत येवाऽत्मना सह मनुष्यादिशारीर पश्यति । ग्रतो "मनुष्य प्रात्मा" इति सामानाधिकरण्य लाक्षणिकमेव। नैतदेवम्, मनुष्यादि शरीराणा अपि आत्मैकाश्रयत्वम्, तदेक प्रयोजनत्वं, तत्प्रकारत्वं च जात्यादि तुल्यम् । आरमैकाश्रयत्यं श्रात्मविश्लेषे गरीरस्य विनाशादवगम्यते । घात्मैकप्रयोजनत्व च तत्कर्मफल भोगार्प त्तयैव सद्भावात् । तत्प्रकारत्वमपि "देवो मनुष्यः" इत्याल विशेषणतयैत प्रतीते । एतदेव हि गवादि शब्दाना व्यक्ति पर्यन्तले हेतु.। एतस्स्वभावविरहादेव दडकुडलादीना विशेषणत्वे "दडी कुडली " इति मत्वर्थीय प्रत्ययः । देवमनुष्यादि पिड।नामारमैकाः 'देवो मनुष्य श्रयत्वतदेकप्रयोजनत्वतत्प्रकारत्व स्वभावात्

भ्रात्मा" इति लोकवेदयो. सोमानाधिकरण्येन व्यवहारः जर्तिः म्यक्योर्नियमेन सह प्रतीतिकभयोरचाक्षुपत्वात् । म्रात्मनस्त्वचक्षुप्<sup>त्ता</sup>ः च्चर्युषा शरीरप्रहण्येलायामात्मान गृह्यते । पृथन्गहण योग्यस्य प्रकारतेकस्वरूपस्य दुर्घटमिति मा बोच. जात्यादिवत् तदेकाश्रयत्य- तदेकप्रयोजनत्वतदिवशेषण्यते । शरीरस्यापि तत्प्रकारतेक स्वमाय- तदेकप्रयोजनत्वतदिवशेषण्यते । सहोपत्तम्भन्यस्यक्षेम्यमप्रवोदेदात्वनिवधन इत्युक्तम् । यथा चक्षुषा पृथिक्यादेगंघरसादिसवधिरव स्वाभाविकमपि न गृह्यते, एव चक्षुषा गृह्यमाणं शरीरात्मप्रकारतेक- स्वभावमपि न तथा गृह्यते आत्मप्रहणे चक्षुषः सामर्थ्याभावात् नितावताशारीरस्य तत् प्रकारत्वस्यभावविरहः । तत्प्रकारतेकस्व- भावत्वताशारीरस्य तत् प्रकारत्वस्यभावविरहः । तत्प्रकारतेकस्व- भावत्वनेव सामानाधिकरण्य निवन्यनं, ग्रात्मप्रकारत्वपा प्रतिपादन समर्थस्तु शब्दस्सहैव प्रकारत्वया प्रतिपादवित ।

आशका होती है कि— 'गो, घष्टव, मनुष्य, वेव, स्त्री, पुष्टर, षण्ड आदि आरमा कमों से होते हैं" इस बाक्य मे "पण्ड मुण्ड गाय" धुक्त पट "कृष्ण पट" आदि जाति गुण की तरह, यदि मनुष्य आदि सारीर की प्रकारता मानी जाय तो, विशेषण-विशेष्य भावापप्त मनुष्यस्व आदि जाति और मनुष्य आदि व्यक्ति की तग्ह, प्रकार सरीर और प्रकारी आसा की सह प्रतिपत्ति (एक साय प्रतीति) होने तगेगी। जो प्रकारी आरमा की सह प्रतिपत्ति (एक साय प्रतीति) होने तगेगी। जो प्राव की भी दृष्टिगत नही होती। गोरव आदि जाति विशेषण्ट कप मे जैसे-गो प्रावि के शरीर का व्यवहार होता है, वैसे मनुष्य आति के शरीर को कोई, कभी प्रारमिष्ट मानकर आरमा से अभिन्न रूप से स्ववहार नही करता। इसलिए 'मनुष्य आरमा है" ऐसा सामानाधिकरण्य (आरमा शरीर का अभेद स्ववहार नासणिक (गीण) है।

(समाधान) यह बात ऐसी नहीं है; जाति बौर गुण की तरह मनुष्वादि शरीर भी एकमात्र आस्माखित, आस्मप्रयोजनीय और आस्ता के प्रकार मात्र हैं। यनुष्यादि घरीर आस्माखित है, ऐसा, आस्ता के विस्तेष होने पर पारीर के विकास से कात होता है। आस्तिहित शिये मंगें के भोग के लिए ही सरीर की मुख्यि या अस्तित्व होता है, यहीं शरीर की आस्मेक प्रयोजनीयता है। देव मनुष्य आदि आस्मा के विशेषणों से सरीर की प्रकारता प्रतीत होती है। यो आदि सब्द केवल आस्मा के ही बोषक नहीं, ब्यक्ति बोषक भी हैं। इसमें उक्त तीनो ही हेतु हैं। ' ऐसा सम्बन्ध न होने से, दड कुडल आदि पद, विशेषण होते हुए भी, मत्वर्थीय प्रत्यय के योग से दडी कुडली रूप विशेषण-विशेष्य भाव के प्रयोग वनते है। देव मनुष्य आदि के भरीर स्वभावतः आत्मा के आधित, आत्मा के प्रयोजन से प्रयोजित, तथा आत्मा के ही प्रकार होते है, इसी-लिये लोक और वेद में देवातमा, मनुष्य आतमा आदि सामानाधिरण प्रयोग होते है। जाति और व्यक्ति (देह) दोनो का ही चाक्षुप प्रयम होता है, इसीलिए सदा दोनो की एक साथ प्रतीति होती है। आत्मा का चाक्षुप प्रत्यक्ष होता नही, शरीर का ही एकमात्र प्रत्यक्ष होता है (इसीलिए दोनो की सदा प्रथक प्रतीति होती है) प्रथक प्रतीतिगम्प पदार्थी की प्रकारता सभय नहीं होती, ये नहीं कहा जा सकता, क्योंकि-एकमात्र आत्मा के आधित एवं प्रयोजन साधय तथा आत्मा के विशेषण जात्यादि की तरह, शरीर भी आत्मा का स्वाभाविक प्रकार प्रतीत होता है। जहाँ दो का प्रत्यक्ष एक ही कारण से होता है, वहाँ सहोपलम्भ का नियम (एक साथ प्रतीति) होता है ऐसा पहले भी वह चके है। जैसे कि पृथियों के स्वाभाविक गुण, गध आदि का, पृथियों के प्रत्यक्ष काल में, चाक्षुप प्रत्यक्ष नही होता, वैसे ही शरीर आत्मा का विशेषण है, पर शरीर के प्रत्यक्ष के समय, आत्मा का प्रत्यक्ष नहीं होता, नयोनि-नेत्रों ने आत्मा के प्रत्यक्ष का अभाव है। एक साथ प्रतीति न होने मात्र है। शरीर की स्वाभाविक आत्म प्रकारता का अभाव नहीं हो सकता। अन्तम विशेषण होने से ही, शरीर आत्मा का अमेद व्यवहार होता है, शब्द ही शरीर की आत्मविशेषणता का प्रतिपादन करने में समर्थ हैं। शब्द ही शरीर को आत्मा का प्रकार बतलाना है।

ननु च गाब्देऽपि व्यवहारे शरीरशब्देनशरीरमात्रं गृह्यत हीत नारमपर्यन्तता शरीर शव्दस्य । नैवम् ग्रात्मप्रकार भृतस्यैव शरीरस्य पदार्थविवेक पवशंनाय निरूपणान्निष्कर्षशब्दोऽप्रम्, यथा 'गोर्वे शत्करवमाकृतिगुणः'' इत्यादि शब्दाः ।

(शना, शब्द व्यवहार में तो शरीर शब्द से केवल देह मात्र की ही बोध होता है, शरीर शब्द का आत्मापर्यन्त बोध तो होता नहीं?

ही बांध होता है, शरीर शब्द का आत्मापयन्त वांध तो होता नहीं में (समाधान) नहीं, शरीर आत्मा का विशेषण है इसीलिये पदार्थ के कहताता है (आत्मा के बिना शरीर का कोई अस्तित्व ही नहीं रहता)

"शरीर" शब्द आत्मा का ही निष्कर्ष (परिचायक) है, जैसे कि -गीरव गुक्लता आदि आकृति गूरा वाचक शब्द हैं।

ं मतो गवादि शब्दवद्वेवमनुष्यादिशब्दा म्रात्मपर्यन्ताः एवं देवमनुष्यादि पिडविशिष्टानां जीवानां परमात्मशरीरतया तत्प्रकार्त्वात् जीवात्मवाचिनः शब्दाः परमात्मपर्यन्ताः। म्रतः परस्य ब्रह्मणः प्रकारतयेव चिदचिद्वस्तुनः पदार्थत्विमित तत्सामानाधिकरप्येन प्रयोगः। अयमर्थो वेदार्थसंग्रहे सर्माधतः। इदमेव शरीरात्मभाव सक्षणं तादात्म्यं "म्रात्मेति तूपगच्छन्ति ग्राह्यति च" इति वद्यतिः, "म्रात्मेत्येव तु गृह्योयात्" इति च वावयकारः।

गो आदि शब्द की तरह देव मनुष्य आदि शब्द आत्मापर्यन्त अर्थ के वाचक हैं। ऐसे ही देव मनुष्य झादि पिण्ड विशिष्ट जीव, परमात्मा के शरीर होने से, उन्ही के प्रकार है इसलिए जीवात्मा बाची शब्द परमात्मा पर्यन्त अर्थ के बाचक हैं परब्रह्म के प्रकार होने से ही चिद् अधिद् वस्तुओं की पदार्थता है, इसीलिए उनका परमात्मा के साथ सामानाधि-करण्य (अभेद सम्बन्ध) आव से प्रयोग होता है। इस विषय का हमने अपने वेदार्थं संग्रह में समर्थन किया है। इसी शरीरात्मभाव लक्षण तादातम्य को सूत्रकार "आत्मेलि तूपगच्छति ग्राहयति च" सूत्र मे बतलाते है, "अारमेत्येवतु ग्रह्णीयात्" ऐसा वावयकार का भी कथम है। म्रत्रेदं तस्त्रम् मचिद् वस्तुनः, चिद वस्तुनः परस्य च ब्रह्मणी, भोग्यत्वेन, भोक्तुत्वेन, चेशित्त्वेन च स्वरूप विवेकमाहुः कारचन · श्रृतयः "श्ररमान्मायी सृजते विश्वमेतत्तिस्मंश्चान्यो मायया सिन्नरहः" "मायां तू प्रकृति विद्धि मायिनं तु महेश्वरम्" "क्षरं प्रधानममृताक्षरं हरः क्षरात्मा नावीयाते देव एक.", श्रमृताक्षरं हर इति भीका निर्दिश्यते, प्रधानमात्मनी भोग्यत्वेन, हरतीति हर.। "स कारए कारणाधिपाधिपो न चास्य कश्चिजनिता न चाधिपः", प्रधान क्षेत्रज्ञपतिर्गुंऐशः", पति विस्वस्यात्मेश्वरं शाश्वतं शिवमच्युत" , जाजी दावजावीशनीशी": नित्यो नित्याना चेतनः चेतनाना

बहुना यो विदघाति कामान् ", भोक्ता मोग्य प्रेरितार च मत्वा" तयोरन्य पिप्पल स्वाद्वत्यनश्ननन्नयो अभिचाकशीति", पृथात्मार प्रेरितार च मत्वा जुष्टस्ततस्तेनामृतत्वमेति", भ्रजामेका लोहत शुल्क कृष्णा वह वी प्रजा जनयती सरूपाम् श्रजोद्योको जुपमाणोश् नुशेते जहात्येना भुकभोगामजोऽन्यो", "समाने वृक्षे पुरुषो निममो

(जीव) और परब्रह्मा। जो कि क्रमण मोग्य भोक्ता और परिवासक (ईश्वर) है। ऐसा कुछ श्रुतियों ने स्वरूप विभाग किया है—''मायाधीश

झनीराया शोचिति मुह्यमान.। जुष्ट यदा पश्यस्यन्यमीरामस्य महिमान इति बीतराोकः," इत्याद्या.। यहाँ तत्त्व ये हैं कि—जगत् मे तीन पदार्थं हैं, अचित् (जड) वित

इसको लेकर हो जगत की सुण्टि करते हैं, इस जगत मे दूतरा आत्मा जीव, माया से साफ़रुद्ध (मायाधीन) है। माया को प्रकृति तथा मायी को महेग्बर जानो। शर सब माया है, अक्षर धमृत है एक देव अर अक्षर का शासन करते हैं। "अमृताझर हर" में भोक्ता (जीव) का निर्वेष हैं, जो अपन लिए प्रधान ओग्य माया को हरण अर्थात् प्रायत्त करता है, वहीं हर है " बह सबका कारण, देह इन्द्रिय आदि के अधिपति जीव का भी अधिपति है, इसका कोई भी जनक धौर स्वामी नहीं है। वह प्रधान (माया) क्षेत्रज्ञ (जीव) और गुएो का स्वामी है। वह विश्वपति, प्रारमा गा ईश्वर, निर्द्ध एक स्व, कल्याएगय भीर अच्युत है। दो प्रचमा है। उसमे एक क (परमारमा) द्वारा अज्ञ (जीव) है, एक ईश दूतरा भागी

ना ईप्बर, नित्य एक रूप, कल्यारामय भीर अच्छुत है। दो अजनमा है। उसे पर एक इस दूसरा मनीय हो। जो नित्यों का पित्या, जिसने का चितन, अकेला ही घनेक कामनाओं है। जो नित्यों का नित्या, जेता की जेतन, अकेला ही घनेक कामनाओं का विधान करता है। जीता (जीव) भीरय जगत प्रेरिता ईश्वर को का विधान करता है। जीता अंग में एक सुरवादु कर्मका था आस्वाद करता है दूसरा घ्रास्वाद करते के वस्त वेखता हो है। जीव अंगने से पृथक और प्रेरक ईश्वर का मनन करके एव उसका धनुसह प्राप्त कर धमृतंत्र प्राप्त करता है। प्राप्त अनुस्त अन्य अन्य अन्य अनुसर अन्य अनुसर अनुसर अनुसर अनुसर अनुसर करता है। प्राप्त अनुसर अनुसर अनुसर अनुसर करता है। प्राप्त अनुसर अनुसर अनुसर अनुसर अनुसर अनुसर करता है। प्राप्त अनुसर अनुस

भवस्थित मोहित होकर शोक दुख का भीग करता है। भक्तियुक्त जीव जब अन्य परमान्मा ना दर्शन करता है, तब बीत शोक होकर उसकी महिमा को प्राप्त करता है।" इत्यादि।

स्मृताविष— "श्रहंकार इतीयं मे भिन्ना प्रकृतिरुट्या। श्रपरेयमितस्त्वन्यां प्रकृति विद्धि मे परा, जीवभृता महावाहो ययेदं वायेते जगत् । सर्वभृतानि कौन्तेय प्रकृति यांति मिमकाम्, कल्पक्षये पुनस्तानि कल्पादौ विसृजाम्यहम् । प्रकृति स्वामक्टस्य विसृजामि पुन. पुन., भृतप्रामिममक्रस्तमवस्य प्रकृतिवैशात् । भयाऽध्यक्षेण प्रकृतिः सूयते सचराचरम् हेतुनाऽनेन कौन्तेय जगद् हि परिवत्तते । प्रकृति पुरुषं चैव विद्ययनादी उभाविष । ममयोनिमंहद् ब्रह्म तिस्मिन् गर्भं दघाम्यहम्, संभवः सर्वभूताना ततो भवित भारत । इति ।

, जगद योनिभूत महत् ब्रह्म मदीय प्रकृत्याख्यं भूतमूक्ष्म प्रचिव् वस्तु यत्, तिस्मिश्चेताख्यं गर्भ यत् सयोजयामि ततो मत्कृतात् चिद्विद ससगोत् देवादि स्थावरान्तानामचिन्मिश्राणा सर्वभृतान सभवो भवतीत्ययः।

स्मृति में भी ऐसा उल्लेख है—"पच महाभूत मन, बुद्धि, महका शादि माठ विभागों में विभक्त प्रकृति को मेरी भपरा (बहिरग) प्रकृति समझें। इस प्रकृति से जिल मेरी एक परा प्रकृति को है जो कि जीर स्वरूप है उसी से यह जगन विभूत है। प्रलय के समय समरन मृत मेर प्रकृति से तीन हो जाते हैं, सृष्टि के शादि में उसे पुनः प्रकृट कर देता। हूँ। प्रपनी प्रकृति की सहायता से पुनः पुनः सुष्टि करता हूं, यह सा भन ममुदाय प्रकृति की सहायता से पुनः पुनः सुष्टि करता हूं, यह सा भन ममुदाय प्रकृति की वशीभूत रहते हैं। मेरी प्रच्यक्ता में यह प्रकृति का चेतन सारे जगत ना प्रवच करती है इसी से जगत का परिचालन होता रहता है। प्रकृति भीर पुरुष दोनों को ही अनादि समझो। मुपने, अनिव्यक्ति स्थान महद्द ब्रह्म (व्यापक प्रकृति) में मैं गर्ग स्थापन करत । हैं, उसीसे समस्त भूतों की उत्पत्ति होती है।" इत्यादि

का संयमन करता है वही तेरा अन्तयांमी अमृत आत्मा है।" तथा
— "जो पृथिवी के अन्दर विचरण करता है, पृथिवी जित्तका शरीर है.
पृथिवी उसे नहीं जानती" यहाँ से प्रारंभ करके— "को मृत्यु में विचरण करता है, मृत्यु जिसका शरीर है, मृत्यु जिसे नहीं जानता, वहीं समस्त
भूतों के अंत्रास्मा निष्पाप दिव्य देव एक नारायण है।" यहीं तक। इम
प्रसंग में मृत्यु शब्द तमः शब्द वाच्य सुद्दमावस्थापत्र अचित् वस्तु वा
वाचक है; उक्त उपनिपद् में ही इसे तम शब्द वाच्य कहा गया है—
"अब्दास असर में तीन होता है, अक्षर तम में लीन होता है," वह सभी
का शासक अन्तर्यांनी, आरास है" इत्यादि।

एवं सर्वावाध्यावस्थितिचविचव्वस्तुगरीरतया तत्प्रकारः परमपुरुष एव कार्यावस्थकारणावस्थकार् क्षेत्रण्यावस्थित इति इममर्थं ज्ञापयितुं काश्चन श्रुतयः कार्यावस्थकारणावस्थं च जगत् स एवेत्याहुः—"सदेव सोम्येदमग्र आसीवेकमेवाहितीयं तदैक्षत वहुन्यां प्रजायेयित तत्तेजोऽस्जत्" इत्यारभ्य "सन्भृताः सोम्य इमाः सर्वाः प्रजाः सदायतनाः सत्प्रतिष्ठाः, ऐतदातम्यीमदं सर्वं तत्त्त्त्यं स श्रात्मा तत्त्वमिस वेतेकतो" इति । तथा "सोऽकामयत, वहुस्यां प्रजायेयिति, स तपोऽतप्यत, स तपस्तप्त्वा इदंसर्वममृजत" इत्यारभ्य—"सत्य चानृतं च सत्यमभवत्" इत्यादाः ।

इस प्रकार सभी अवस्थाओं में अवस्थित चिद् अचिद् सारे ही पदार्थ उसी परमपुष्य के शरीर होने से उसी के प्रकार हैं। कारणावस्थ और कार्यावस्थ समस्त चेतन अचेतन अगत में वह परमात्मा हैं। स्थित रहता है, इसलिए कुछ श्रुतियों जगत की कारणावस्था और कार्यावस्था को परमात्मा हैं। हिस्त प्रतान को परमात्मा हैं। इस मुण्डि के पूर्व एक अद्वितीय गत् ही था, उसने इच्छा की, अनेक रूपों में प्रकट हो जाऊं, उसने तेज की मृण्डि की यही से प्रारंभ्य करकें—"हे सीम्य! सद्यहा हो समस्त आयमान पदार्थों का मूल नारण है, आश्य और विलय स्थान है, यह सारा जयत आस्य है, सब कुछ सत् है, वहां आत्मा की है, इसतेक कु! जुम भी बहां आत्म्य है। " तथा—"उसने कामना की

श्रवित् भेरी प्रकृति नामक भूतसूदम रूप जो जड़ वस्तु है, उसीमें मैं चेतनात्मक गर्म गयोजन वरता हूं, भेरे द्वारा सृष्ट चेतन, प्रवेतन के समर्ग से देव से स्वावर तक जड़ चेतन समन्वित समस्त भूतों की सृष्टि होती है।

एवं भोक् भोग्यरूपेणानस्थितयोः सर्वावस्थावस्थितयोः विद-चितो. परमपुरुष शरीरतया तन्नियाम्यत्वेन तद्प्रथक् स्थिति परंपुरुपस्य चात्मत्वमाहु काश्चन श्रुतयः—"यः पृथिव्यां तिष्ठन् पृथिन्या श्रंतरो यं पृथिवी न वेद यस्य पृथिवी शरीरं य. पृथिवी मंतरो यमयति "इत्यारभ्य" य श्रात्मिनि तिष्ठन्नात्मनोऽन्तरो यमात्मा न वेद यस्यात्मा शरीरं यश्रात्मानमन्तरी यमयति स तश्रात्माऽनः र्यास्यमृतः ''इति । तथा---"यः पृथिवीमन्तरे सचरन्यस्य पृथिवी शरीरं यं पृथिवो न वेद "इत्यारभ्य" योऽक्षरमंतरे संचरन्यस्याक्षरं शरीरं यमक्षरं न वेद, यो मृत्युमन्तरे संचरन्यस्य मृत्युः शरीरं य मृत्युर्न वेद एप सर्वभूतान्तरात्माऽपहतपाप्मा दिथ्योदेव एकी नारायणः" स्रत्र मृत्यु शब्देन तमः शब्द वाच्यं सुक्ष्मावस्यं प्रचिदः वस्त्वभिष्ठीयते । ग्रस्यामेवोपनिषदि— "श्रव्यक्तमक्षरे लीयते, ग्रक्षरं तमसिलीयते" इतिवचनात् । "ग्रन्तः प्रविष्टः शास्ता" जनागी सर्वातमा" इति च ।

चेतन जीव मौका जीर अचेतन वस्तु थोग्य है, इस प्रकार भोकां भोग्य रूप से अवस्थित सभी अवस्थाओं में सदा एक से स्थित चित् लीर अचित् परम पुरुष भगवान के ही शरीर हैं जौर उसी के द्वारा परिचालित हैं, इनमें पुष्प रूप से स्थित रहने का सामध्यें भी नहीं है, इसीलिए सूर्तियाँ परमुष्ठ को आत्मा रूप से निर्देश करती है—"तो पृथिवी में रह कर भी पृथिवी से सिन्न है, जिसे पृथिवी नहीं जातती, पृथिवी हैं जिसका शरीर है, जो अन्तर्यामी रूप से उसका संयमन करता है।" यहाँ से प्रारम्भ करते। है। जो अन्तर्यामी रूप से उसका संयमन करता है।" यहाँ से प्रारम्भ करकें—"जो आत्मा में स्थित भी उससे पृथक है, आत्मा जिसे नहीं जानता आत्मा हो जिसका शरीर है, जो अन्तर्यामी होफर आत्मा

का संयमन करता है वही तेरा अन्तर्यामी अमृत आहमा है।" तथा
— "जो पृथिवी के अन्दर विचरण करता है, पृथिवी जिसका भरीर है,
पृथिवी उसे नहीं जानती" यहाँ से प्रारंभ करके— "जो मृत्यु मे विचरण
करता है,,मृत्यु जिसका भरीर है, मृत्यु जिसे नहीं जानता, वही समस्त
मूतों के अंतरात्मा निष्पाप दिव्य देव एक नारायण हैं।" यहीं तक। इस
प्रसंग में मृत्यु भव्द तमः भव्द वाच्य सुद्दमावस्थापत्र अचित् वस्तु का
वाचक है; उक्त उपनिषद् मे ही इसे तम भव्द वाच्य यहा गया है—
"अव्यक्त अक्षर में जीन होता है, अक्षर तम में जीन होता है," वह सभी
का भासक अन्तर्यामी आहमा है" इत्यादि।

एवं सर्वावस्थावस्थितिविविविव्यतस्युरिरारात्या तत्प्रकारः
परमपुरुष एवं कार्योवस्थकारणावस्थजगदरूपेणावस्थित इति
इममर्यं ज्ञापियतुं काश्चन श्रुतयः कार्यावस्थकारणावस्यं च जगत्
स एवेत्याहु:—"सदेव सोम्येदमग्र आसीवेकमेवाद्वितीयं तदैक्षत
बहुस्या प्रजायेयेति तसेजोऽसज्वत्" इत्यारम्य "सन्मूलाः सोम्य
इमाः सर्वाः प्रजाः सदायतनाः सत्प्रतिष्ठाः, ऐतदात्म्यमिदं सर्वं
तत्सत्यं स म्राह्मा तत्त्वमिदं इवेतकेतो" इति । तथा "सोऽकामयत,
बहुस्यां प्रजायेयेति, स तपोऽतप्यत, स तपस्तप्ता इदंसर्यमस्जत"
इत्यारम्य—"सत्य चानृतं च सत्यमभवत्" इत्यादाः ।

इस प्रकार सभी अवस्थाओं में अवस्थित चिद् अचिद् सारे ही पदार्थ उसी परअपुरुष के शरीर होने से उसी के प्रकार हैं। कारणावस्य और कार्यावस्य समस्त चेनन अचेतन अगत में वह परमात्मा ही स्पित रहता है, इसलिए कुछ श्रृतियों जगत की कारणावस्या और वार्यावस्या को परमात्मा की ही अवस्था वतलाती है—'है सौम्य! यह सब मृष्टि के पूर्व एक अद्वितीय सत् ही था, उसने इच्छा की, अनेक स्थो में प्रकट हो जाते, उसने तेज की गृष्टि की" यहां से प्रारंभ करके—'है मौम्य! सद् सुण अदि जाते, उसने तेज की गृष्टि की" यहां से प्रारंभ करके—'है मौम्य! स्वत्वह्म हो समस्त जायमान पदार्थों का मूल कारण है, आश्रम और विलय स्थान है, यह सारा जयत आस्प्य है, सब कुछ सत् है, वही श्रात्मा है, हे क्वेतके कु! तुम भी वही आत्म्य हो।" तथा—'उसने कामना ने

वहृत होकर जन्म लूँ, उसने तप करके सारे जगत की सृष्टि की" ऐसा प्रारम करके—"सत् स्वरूप ब्रह्म ही सत्य और असत्य हुआ" इत्यादि।

ग्रत्रापि श्रुत्यतरसिद्धश्चिदचितोः परमपुरुषस्य च स्वरूप-विवेक: स्मारित:- "हंताहमिमास्त्रिस्रो देवता ग्रनेन जीवेनाऽत्म-नाऽनुप्रविश्य नामरूपे व्याकरवाणि" इति-"तत्सृष्ट्वा तदेवानु प्राविशत्, तदन् प्रविश्य सच्चत्यच्चाभवत् विज्ञानं चा विज्ञानं च सस्यं चानृत च सत्यमभवत्" इति च। "अनेन जीवेनारमनानु प्रविश्य" इति जीवस्य ब्रह्मात्मकत्वम्, "तदनु प्रविश्य सच्चत्य-च्चाभवत'' विज्ञानं चाविज्ञानं च--'इति अनेनैकार्थात् श्रारमः शरीरभावतिवंधतिमति विज्ञायते । एवंभूतमेव नामरूप व्याकरणं" तदवेदं तर्हि ग्रन्थाकृतमासीत्, तन्नामरूपाभ्यां व्याक्रियत "इत्यहा-प्युक्तम् । श्रतः कार्यावस्थःकारणावस्थाःच स्थुलसूक्ष्मचिदविद्वस्तु शरीरः परंपुरुष एवेतिः, कारणात् कार्यस्यानन्यत्वेन कारण-विज्ञानेन कार्यस्य ज्ञाततयैक विज्ञानेन सर्वं विज्ञानं समीहितमुप-पन्ततरम् । ''स्रहमिमास्त्रिक्षो देवता अनेन जीवेनात्मनाऽनुप्रविश्य नामरूप व्याकरवाणि" इति "त्रिस्रो देवता" इति सर्वमचिद् वस्तु निर्दिश्य तत्र स्वारमक जीवानुप्रवेशेन नामरूप व्याकरणवचनात् सर्वे वाचकाः शब्दाः अचिद् विशिष्ट जीवविशिष्ट परमात्मन एव वाचका इति, कारणावस्थपरमात्मवाचिना सब्देन कार्यवाचिनः शब्दस्य सामानाधिकरण्य मुख्यवृत्तं, ग्रतः स्पृलसूक्ष्मचिदचित्प्रकारं वृह्मीव कार्यकारणं चेति ब्रह्मोपादानं जगत् । सुझ्मचिदचिद् वस्तु शरीरकं ब्रह्मैव कारणमिति।

अन्य शृतियों में जो परमपुरूप के जड़चेतन स्वरूप का विवरण किया गया है, उसवा स्मरण उक्त प्रसग में भी किया गया है-जैसे कि— "में जीवात्मा रूप से इन तीनों भूतों के अन्दर प्रविष्ट होकर नाग रूप अभिव्यक्ति करूँगा, उसने उसकी मृद्धि कर उसी में प्रदेश किया और सत् (परोक्ष) और त्यत् (अपरोक्ष) हुवा नथा विज्ञान चेनन) अविज्ञान (जह) एवं सत्य और अनृत हुआ।" यहाँ "अनेन जीवेन" इत्यादि से जीव की ब्रह्मात्मकता तथा "सच्नत्यच्ना", विज्ञानचाविज्ञान इन दो विभिन्नताओं से आत्मशरीर माव निबंधन ज्ञात होता है। इसी प्रकार नाम रूप की व्याकृति—"पृष्टि के पूर्व यह अव्यक्त था, वही सुध्दि के बाद नाम रूप में अभिव्यक्त हुआ" इस वाज्य में कही गई है। इससे ज्ञात होता है कि-कायंस्य और कारणरूप से स्थित स्थूल सूक्ष्म, अवजेतन सस्तु, परंपुरूष परमात्मा का ही शरीर है। कार्यं कभी कारण से पिन्न हो नही सकता, कारण स्वरूप परमात्मा को जान लेने से, कार्यं रूप सारे ज्ञात का ज्ञान हो जाती है। इस प्रकार एक विज्ञान से सर्वविज्ञान की बात भी संगत हो जाती है।

"इन तीनों देवताओं से आत्मा रूप से प्रविष्ट होकर नामरूप को अधिव्यक्त करूँगा" इस वाक्य में "तीनों देवता" पर से समस्त अचित् (जड़) वस्तु का निर्देश करके, त्व रचरूप जीवानुप्रवेश से नाम रूप की अधिव्यक्ति करही गई है; इससे ज्ञात होता है कि—सारे ही वाचक अधिव्यक्ति करही गई है; इससे ज्ञात होता है कि—सारे हो वाचक विव्यक्ति कर का स्वाप्त की स्वाप्त होता से ही वाचक हैं। इस प्रकार कारणावस्य परमात्मा बोधक शब्द "तत्" के साथ, कार्यवस्य बोधक शब्द "त्त" के साथ, कार्यवस्य बोधक शब्द "त्त" के साथ, कार्यवस्य बोधक शब्द "त्व" का सायानाधिकरण्य (अमेदोनित) अवाधक्य से संपन्त होता है। इससे जानना चाहिए कि—स्यूल-सूक्ष्म, अब्द-वेतन सारा जगत बहा का प्रकार है, वहा स्वय हो कारण और कार्य रूप है एवं समस्त जगत का उपादान कारण है। सूक्ष्म जब चेतन गरीर वाला अहा है, स्यूल जब्देतन का कारण है।

ब्रह्मोपादानत्वेऽपि संघातस्योपादानत्वेन चिद्रचितोब्र्रंह्मणश्च स्वमावासंकरोऽप्युपपन्नतरः। यथा शुक्तकृष्णरक्ततंतुसंधातोपादान-त्वेऽपि चित्रपटस्य तत्तत्तन्तुप्रदेश एव गौनत्यादि संवध इति कार्यावस्थायामपि भोकृत्वभोग्यत्वनियंत्त्याद्यसंकरः। तंतुनापृ-यिक्स्यतियोग्यानामेव पुरुषेच्छ्या कदाचित्संहताना कारणत्वं कार्यत्वं च। इहतु चिद्रचितोः सर्वावस्थयोः परमपुरुषशरीरत्वेन तत्प्रकारत्येव पदार्थत्वात्तत्प्रकारः परमपुरुषः सर्वदा सर्वशब्दवाच्य इति विशेष. स्वाभावभेद तदसकरश्च तत्र वात्र न तुल्य । एव च सति परस्य ब्रह्माण. कार्यानुप्रवेशेऽपि स्वरूपान्ययाभावादिक कृतत्वमुपपन्तरम् । स्थूलावस्थस्य नामरूपविभागविभक्तस्य चिद्यचिद्वस्तुन श्चात्मतयाऽवस्थानात्कार्येत्वमप्युपपन्तरम् । श्चवस्थान्तरापत्तिरेव हि कार्यता ।

[शका होती है कि बहा यदि जगत का उपादान कारण है और जगत उसी का परिणाम है तो दोनों के गुण परस्पर सकामित क्यों नहीं हो जाते? उसी था समाधान करते हैं।

बह्य के उपादान होते हुए भी सवात (चेतन अचेतन समध्य) ही उपादान है इसलिए जड़चेतन और ब्रह्म में परस्पर साकर्य नहीं हो पाता । ज से वि--वत एवत ज्याम तत्ओ के ममूह, यस्त्र के उपादान है, बस्त के भिन्न भिन्न भागों से शुनलादि वर्णों का सबध दृष्टिगोचर होता है, दर्णी का परम्पर साकर्य नहीं होता इसी प्रकार चेतन, अचेतन और ईश्वर इन तीनो की समष्टि सारे जगत के उपादान है। नायविस्था न तीनों की भीवता, भोग्य और प्रेरिता रूप स्थिति पृथक् पृथक् रहती है परस्पर सकर भाग नहीं होता। ततुओं की पृथक् स्थिति, योग्य (कलाकार) पुरुष की इच्छा पर निभर रहती है कभी वह महित होकर कारण रूप और कभी कार्य रूप होती है। किन्तु चेतन, अचेतन वस्तुए सभी अवस्थाओं में, परमेश्वर की शरीर स्थानीय ही रहती है, परमपुष्प के प्रकार के रूप में ही इनका सदा अस्तित्व रहता है, इसी परमात्मा को सर्वदा सर्व शब्द से चिन्तन किया जाता है, स्वभाव भेद और असावय ये दो बातें तो, दोनो मे ही (ततुपट और चिदचिद् ब्रह्म) समान है। ऐसा मानने से परब्रह्म की कार्यानुप्रवेश की स्वाभाविक अवस्थिति भी सुमगत हो जाती है, बहा ने स्वरूप में क्सी प्रकार का अन्यया भाव मा विकार नही होता । स्यूलावस्था और नामरून विभागावस्था नो प्राप्त जह चेतन वस्तु के वादातम्य रूप ब्रह्म की नार्यंता भी उपपन हो जाती है नयोनि-अवस्थान्तर की प्राप्ति ही तो कायता है।

निगुंणदादाश्च परस्य ब्रह्मणो हेयगुणा सवधादुपपद्यन्ते । "ग्रप-हतपाप्ना विजरोनिमृत्युनिशोको निजिधत्सोऽपिपासः" इति हेयगुणान् प्रतिपिष्य "सत्यकामः संकल्पः" इति कल्याणगुणान्विद्यती इयं श्रृतिरेदान्यत्र सामान्येनावगतम् गुण निषेघं हेयगुण विषयं व्यवस्था-पपति ।

हैयगुणों के अभाव से, परब्रह्म को निर्मुण बतलाने वाले वाक्यों वा भी समाधान हो जाता है। "वह निष्पाप, जरा, मृत्यु भूख प्यास रहित हैं" इत्यादि हेयगुर्गों का प्रतिषेध करके "वह सत्यकाम सत्यसंकल्य हैं" इत्यादि कल्याण गुर्गों की प्रकाशिका यह श्रृति ही विज्ञापन करती है कि—अक्यम जो सामान्य रूप से ब्रह्म के गुर्गों का निपेध किया गया है, वह हेय गुणों का ही है, गुणमान का नहीं है।

ज्ञानस्वरूपं ब्रह्मोत्तवादश्च सर्वज्ञस्य सर्वयक्तं निविलहेयप्रत्नोकः कल्याणगुणाकरस्य ब्रह्मणः स्वरूपं ज्ञानैकनिरूपणीयं स्वयंप्रकाशतया ज्ञानस्वरूपं चेत्यप्रमुपगमादुपपन्तदरः। "यःसर्वज्ञः सर्ववित्", "परास्यक्तिकिर्विषेत्रश्च ब्रुतेस्वाभाविकीकानवलक्रिया च", "विज्ञातारमरे केन विज्ञानीयात् इत्यादिकाः ज्ञातुल्वमावेदयन्ति। "सत्यं ज्ञानं" इत्यादिकाश्च ज्ञानैकनिरूपणीयता स्वप्रकाशतया च ज्ञान स्वरूपताम।

जो अ तियां भगवान को ज्ञान स्वरूप यतलाती है उनका भी तारप्य यह है कि-ज्ञहा स्वभावतः सर्वज्ञ, सर्वज्ञित और मालमय गुणों के वालम है; ज्ञान के अति रिक्त किसी अन्य रूप से उनके स्वरूप को लाज्य है; ज्ञान के अति रिक्त किसी अन्य रूप से उनके स्वरूप का निर्देश नहीं किया जा सकता, ज्ञान की तरह वह स्वय प्रकार है, स्वितिष्य उन्हें ज्ञान सकता, ज्ञान की तरह वह स्वय प्रकार है स्वितिष्य उन्हें ज्ञान सक्ता निर्माण किसी पराणिक, ज्ञान, वस त्रिया-आदि अनेक नामों वाली हैं "—"अरे उस विज्ञात को कोन जान सकता है इत्यादि श्रृतिया परमास्मा को ज्ञानत का वर्णन करती है। "सर्यं ज्ञान अवि स्वप्रकाशना के आधार पर उननी ज्ञान स्वस्ता को बतलाती है।

"सोऽकामयत बहुस्याम्, तदेक्षत् बहुस्याम् " "तःनामिक्पाभ्या व्याक्रियत" इति ब्रह्मेव स्वसकल्पाद्विचित्र स्थिरतसल्पतया नानाप्रकारमविस्थितमिति तदऽत्यनोक ग्राब्रह्मात्मक वस्तुनानात्मय स्विमिति तदऽत्यनोक ग्राब्रह्मात्मक वस्तुनानात्मय स्विमिति तद्प्रतिपिष्यते । "मृत्यो स मृत्युमाप्नोति य इह नानेव पश्यित", नेहनानास्ति किचन", यत्रिह द्वैतिमव भवित तदिवर इतर पश्यित यत्र स्वस्यसर्वमात्मैवामूत्तत्केन क पश्येत्केन क विज्ञानीयात् इत्यादिना । न पुन. "बहुस्या प्रजायेय" हत्यादि श्रुतिसिद्ध स्वसकल्पकृतं ब्रह्मणो नानानामाक्ष्पभाक्तत्वेन नानाप्रकृष्रित्विद्ध स्वसकल्पकृतं ब्रह्मणो नानानामाक्ष्पभाक्तत्वेन नानाप्रकृष्रित्वमिति निपष्यते । "यत्र त्वस्य सर्वमात्मैवाभृत" इत्यादिनिपेष वाक्यादी च तत्स्यापितम् । "सर्वतं परावाद्योऽत्यत्राऽन्यन सर्ववेद", स्त्य ह वा एतस्य महतो भूतस्य विश्वसितभेतत् यद् श्रृत्वेदो प्रजुवेदः" इत्यादिना ।

"चन्होंने मामना की बहुत हो जाऊँ", "चन्होंने विचारा बहुत है। जाऊँ, मे नाम रूप मे अभिन्यस हुए "आदि श्रुति यसलाती है निच्पक ही ब्रह्म अनेक स्थावर जगम रूपों में अविश्वस होने र अनेक स्थावर जगम रूपों में अविश्वस है। उनसे विव्ह जो अबह्मास्मक नानारव का निवेष निज्य वाक्यों से किया गया है—"जो इस जगत को विभिन्न रपो बाला मानता है, वह पुन पुन मृत्यु को प्राप्त करता है, इसये कुछ भी विभिन्नता नहीं है", जब द त्युंचे होते हैं, तभी दूसरे वो दूसरा देखता है जब इस जगत को वास्मित्र होता ही हो, जब द त्युंचे होती है, तभी दूसरे वो दूसरा देखता है जब इस जगत वो आत्मस्वरूप देखता है, तब यह किसवे हारा विसे दला जा समता है? किसके हारा विसे दला जा समता है? किसके हारा विसे दला जा समता है? किसके हारा विसे दला जा

"बहुत होकर जन्म लू" इत्यादि श्रृतिसिद्ध, न्यसक्तरपृत वहा में जो अनेन स्पता है, उसका भी निषेष निया गया हो ऐसा नहीं है। 'जय यह सब युष्ट आरम स्वरूप हो जाता है" इम निषेप वास्य म नानाहव की विशेषता बतलाई गई है। 'जो आरमा से मिग्न सब वन्तुओं । अस्तित्व मानता है, सारी वस्तुए उसे प्रतारित करती हैं (अर्था) षह् वस्तुओं से बचित हो जाता है) 'धे ऋग्वेद और यजुवेंद स्वत वित्र महान परमेश्वर के निश्नास रूप हैं' इत्यादि बावयों से उक्त मत की पुटिट होती है।

कारंकारणभाव कायकारणयोरनन्यत्वं च वदंतीना सर्वासा श्रृती-नामविरोघः चिदचितोः परमात्मनश्च सर्वदा शरीरात्मभावं गरीरभूतयो. कारणदशाया नामरूपविभागानहं सुक्ष्मदशापत्तिं कार्यंदशाया च तदहं स्थुलदशापत्ति वदतीभि. श्रुतिभिरेय ज्ञायत इति ब्रह्माज्ञानवादस्यौपाधिकब्रह्मभेदवादस्यान्यस्याप्यपन्यायमुलस्य सकलश्रुतिविद्यस्य न कथंचिदप्यवकाशोद्द्येते ) चिदचिदीश्वरा-णा पृथक् स्वभावतया तत्तच्छुतिसिद्धाना शरीरात्मभावेन प्रकार-प्रकारितमा श्रुतिभिरेव प्रतिपन्नता श्रुत्यतरेण कार्यकारणभाव प्रतिपादन कार्यकारणयोरैक्य प्रतिपादन च हार्विरुद्धम् । यथा-श्राग्नेयादीनषड्भागानृत्पत्तिनामयैः पृथगुत्पन्नात् समुदायानुत्रादि वानयद्वयेन समुदायद्वयत्वमापन्नान् "दर्शपूर्शमासाभ्याम्" इत्यधिकार-वावय कामिन, कत्तंव्यतया विद्याति, तथा चिदचिदीश्वरान्ति-विक्तस्वरूपस्वभावान् "क्षरंप्रधानममृताक्षरहरः क्षरात्मानवीराते देव एक.", पीतविश्वस्थात्मेश्वरम्, "आत्मा नारायणः परः", इत्यादि वावये. पृथक् प्रतिपाद्य "यस्य प्रथिवी शरीरम्", यस्यात्मा शरीरम. "प्रस्थाव्यक शरीरम्", "यस्याक्षरंशरीरम्", एव सर्वभूतातरात्माऽपहतपाप्मा दिव्यो देव एको नारायण. "इत्यादि-भिर्वानयेशिचदचितो.सर्वावस्थावस्थितयोः परमात्मशरीरता परमा-च प्रतिपाद्य शरीरीमृतपरमात्मामिषाविमि. सद्बह्य हि श्वात्मादिशब्दैः कारणावस्थ कार्यावस्थरच परमात्मेक एवेति पृथक् प्रतिपन्नं "सदेव सोम्येदमग्र आसीत्", ऐतदातम्यमिदं

सर्वं "सर्वं खिलवदं ब्रह्म" इत्यादि वाक्य प्रतिपादयति । जिदिचर वस्तुशरीरिणः परभात्मनः परभात्मशब्देनाभिधाने हि नास्ति विरोधः, यथा मनुष्यपिष्डशरीरकस्यात्मविश्चेषस्य "ध्रयमात्मा सुखी" इत्यात्मशब्देनाभिधान इत्यलमतिविस्तरेख ।

चेतन, अचेतन और ईपनर के स्वरूप और स्वमावगत मेर नी यतलाने वाले वाक्यों में भी जो कार्यकारणमाव और कार्यकारण की अभिन्नता वतलाने वाले वाक्य हैं, उनमें परस्पर मतमें द प्रतीत होता है, परतु जहचेतन मा सदा परमास्मा से शरीरास्म भाग, जहचेतन की कारणदशा में नामकर विभाग रहित सुस्तरकारा, बगावित्यों ने निभाग रहित सुस्तरकारा, बगावित्यों ने निभाग विभाग वाली स्थूलदशा को बतलाने वाली खुतियों से उक्त मदमेंद का परिहार हो जाता है। कहाजानवार हो या औपिक नद्धे भेदवाद हो, अथवा कोई भी वाद हो, ये सारे ही वाद अपुति मूलक खुति विकट हैं, उन सवका कुछ भी महत्व नहीं है। चैतन, अचेतन और बहा स्वभात फिल है, यह धुतिसिद्ध बात है। "ईग्वर लास्मा है, समस्त जडचेतन उसका शारीर है" इत्यादि धर्म-धर्मी बोषक खुतियों से उक्त बात सम्भित है। क्या श्रुतियों से इक्त जो कार्यकार भाव और कार्यकारण अभेद बतलाया गया है वह अविरद्ध ही सिंद होता है।

जैसे आग्नेय आदि ६ यज्ञ, पृथक उत्पक्ति वाक्यो से पृथक ही विहिव है, पुन. इन सबको दो बाक्यो द्वारा दो आगो मे विश्वनत कर दिया गया है, और अन्त में "दर्श और पूर्णमास नामक यज्ञ करों" इस अधिकार बाक्य द्वारा समस्त आग को सकाम व्यक्ति के लिए कर्लंड्य रूप से कहा गया है; उसी प्रकार विभिन्न स्वरूप, विभिन्न रह्मां वाले जब्देतन ईश्वर को "प्रधान (बढ़) क्षर है, अमृत हर (जीव) अक्षर है, क्षर अक्षर का जात्मा एक ईश्वर देव है"—"प्रधान, क्षेत्रक और गुणे का वह ईश्वर हैं"—" उस विश्वयित और आरमेश्वर—नारामण परमात्मा को "इत्यादि वाक्यो से बतलाकर "पृथ्वी जिसका शरीर—अहमा जिसका शरीर—अहमा जिसका शरीर—अहमा जिसका शरीर—अहमा जिसका शरीर अक्षर जिसका शरीर है, ऐसे सर्वान्तर्यामी निष्णाप दिव्य देव एक नारायण है "इत्यादि

वाक्यों से हर अवस्था वाले जडनेतन को परमारमा का फ्रारीर अरेर उनसे परमारमा की तदात्मकता बतसाई गई नेतन अनेतन के आत्मभूत परमारमा की तदात्मकता बतसाई गई नेतन अनेतन के आत्मभूत परमारमा के नोधक "सत्-ब्रह्म और आत्मा" अव्दों से कारणा-वस्थ कार्यावस्थ परमारमा की एकता को पृषक तीन वस्तुओं के रूप में "मह सब कुछ सत् हैं। या"—यह सब कुछ आत्म्य है "—" यह सब ब्रह्म हैं। प्रतिपादम किया गया है। चिदचित्र वस्तुश्वरीरी परमात्मा का, परमात्मा का, परमात्मा का, परमात्मा का, परमात्मा का, परमात्मा का संच उल्लेख, विरुद्ध नहीं है। असे कि—मनुष्यिपण्ड श्वरीरी आत्मा है। अब इस प्रसंग को यही पूर्ण करते हैं, अधिक विस्तार नहीं करेंगे।

यत्पुनिर्दमुकम्-सह्मात्मेकस्विवज्ञानेनैवाविद्यानिवृत्ते का इति, तद्युक्तम्, वंघस्यपारमाधिकस्वेन ज्ञानिनवत्येरवाभावात् पुण्यापुण्यक्पकर्मिनिमलदेवादिवारोरप्रयेश तत्ययुक्त सुखदुःखानुभव क्ष्पस्य वंधस्य विध्यात्वं कयमिव शक्यते वकुम्। एवंक्पवंधिनवृत्तिर्भिक्तंक्ष्रपापनोपासनप्रीतपरमपुरुषप्रसादसम्येति पूर्वमैवोक्तम्। भवदिभिमतस्यैव्यज्ञानस्यययावस्यितवस्तुविपरीतिवध्यस्य विध्याक्ष्यत्वेत वंधिववृद्धिरेव फलं भवति। "मिथ्येतद्ययद्वव्यं हि नैति तद्वव्यतां यतः "इति शास्त्रात्।" उत्तमः पुरुपस्वन्यः "—" पृयगास्मानं प्रेरितारं च मत्वा इति जीवास्मिवसज्ञातीयस्य तदंतर्यामिणोन्नह्मणोज्ञानं प्रसमुद्रुष्यार्यंक्षणमोक्षसाधनमित्यु-पदेशाच्य ।

भी यह कहा कि—"ब्रह्म आत्मा की एकता के जान से अविधा की निवृत्ति होती है", यह भी असगत बात है, क्यों नि-चंधन जब पारनाधिक है तो उसका छटकारा, ज्ञान द्वारा संगव नहीं है। पाप पुण्य कर्मों के पारण देवादि शारीरों का अवेश, तटनुष्ठार पुष्पदुःचादि की अनुभृति रूप से होने बांला बंधन सिध्या है, ऐसा कहना समीचीन नहीं है। ऐसे वंधन कि निवृत्ति तो भगवत् शरणागति रूप महित उपासना से संव्य परमारमा की कृपा से ही संयव है, ऐसा पहिले भी कह चुके हैं। आपके

अभिमत अर्द्धत ज्ञान से जब वस्तु की यवार्ष भेदस्यित और मिय्याख ना आभास होता है तो (भेरी समझ से) वधन की वृद्धि ही होती है।" एव वश्तु कभी अन्य वस्तु नहीं हो सकती, इसतिए (जीव की ब्रह्म भावेवित) मिथ्या है।" इस शास्त्र वागय से जबत वात पुण्ट होती है। 'जसम पुरुष (परमास्मा) अन्य है''—"आसा और प्रेरिता की मिन मानकर इत्यादि वाक्यों से जीवात्मा से विलक्षण, अन्तर्याभी परब्रह्म के ज्ञान को ही परम पुरुषाएं मोक्ष का साधन वतसाया गया है।

श्चिप च मनदिभमतस्यापि निवर्त्तकज्ञानस्य मिध्यारूपत्वा-सस्य निवर्त्तकान्तर मृग्यम् । निवर्त्तकज्ञानमिद स्वविरोषि सर्व भेदजात निवर्ष्यं क्षणिकत्वास्त्वयमेव नश्यतीति चेन्न, तत् स्वरूप सदुत्पत्तिविनाशाना कारुपनिकरवेन विनाशतत् करुपनाकरुपकर्पा-विद्याया निवर्त्तकातरमभ्वेपणीयम् । तद्यिनाशो बहास्वरूपमेवैति चेत्, तथा सति निवर्त्तक ज्ञानोरपत्तिरेव न स्यात्, तद्विनाणे तिष्ठति सदुत्पस्यसभवात्।

एक वाल और भी है कि-आएका अभिमत अज्ञान निवर्तक (कह स) ज्ञान ही जब मिथ्या है (बुद्धि विज्ञान असत्य होता है) तो उस मिथ्या निवर्तक ज्ञान की लियु किसी अन्य निवर्तक ज्ञान की क्षोज करनी पडेगी। यदि यह निवर्तक ज्ञान अपने विरोधी भेद का अप भे निराकरण करने त्या विनय्द हो जाता है, तब तो इस ज्ञान अप मे निराकरण करने त्या विनय्द हो जाता है, तब तो इस ज्ञान के स्वस्प, उत्पन्ति और विनाश सव बुख कालनिक सिद्ध होंगे, इसविष्ठ असने निवारण के विए अविद्या निवारक अन्य साधन नी खोज है। अपस्कर है। 'अविद्या विनाश को हो यदि ब्रह्म स्वस्य कहा जाय तो निवर्त्तक ज्ञान की उत्पत्ति ही नही हो सकती। उसके विनाश मे उसी की उस्पत्ति समय नहीं है।

प्रपि 'च चिन्सात्रब्रहाव्यतिरिक्कृत्स्मनिषेद्यविषयज्ञानस्य कोऽय ज्ञाता ? श्रध्यासरूप इतिचेत्, न, सस्य निषेध्यतमा निवर्गक ज्ञान कर्मत्वात् तत्कल्रृंत्वानुपपत्तेः । ब्रह्मस्वरूपिमिति चेत्, ब्रह्मणी निवर्तंकज्ञानंप्रति ज्ञातृत्वं कि स्वरूपम्, उताध्यस्तम् । ग्रध्यस्त चेत्, प्रयमध्यासस्तन्भूलिय्यातर च निवर्तंकज्ञान विषयतया तिष्ठत्येव । निवर्तंकज्ञानन्तराभ्युपगमे तस्यापि विष्यत्वा ज्ञात्रपेक्ष-याज्ञवस्या स्यात् । ब्रह्मस्वरूपस्यव ज्ञातृत्वेऽस्मदीयएव पक्षः परिगृहीतः स्यात् । निवर्त्तंक ज्ञानस्वरूपस्यव ज्ञात्वेऽस्मदीयएव पक्षः परिगृहीतः स्यात् । निवर्त्तंक ज्ञानस्वरूपस्य ज्ञाता च ब्रह्म व्यति-रिक्तत्वेन स्वनिवर्वान्त्रगंतिमिति वचन "भूतकृष्यातिर्वत ष्ट स्वं वेववर्तेन छिन्तम्" इत्यस्यामेव छेदनिष्टयायामस्य छेतुरस्यारछेदत क्रियायामस्य छेतुरस्यारछेदत क्रियायामस्य छेतुरस्यारछेदत क्रियायामस्य छेतुरस्यारछेदत क्रियायामस्य छेत्तरस्यानुरूप्रावंत्वन्त्वयाग्यस्य व्रह्मस्वरूप्याभ्यमे भेदवर्यानतन्भूलाविद्यादीना कत्पनमेव न स्यात् । इत्यलमनेन विष्टहतभूवगराभिद्यातेन ।

े एक वात और भी विचारणीय है कि—चिन्मात्र ब्रह्म से मिम्न संमस्त पदार्थों के निवारक ज्ञान का जाता कीन है ? अध्यास तो जाता हो नहीं तकता, क्यों वि—वहीं तो प्रत्याक्यान का विषय है, यह तो नियसंक ज्ञान का कमं ही हो सवता है, उसमें स्वय जातृत्व नहीं हो सकता। यदि श्रह्मत्वरूप को हो जाता कहते हो तो अविधा निवर्तक ज्ञान सबधी श्रह्म की जो जातृता है वह उत्पना अपना त्यरूप है अथवा अध्यस्त (अविधाकल्पित) रूप है ? यदि अध्यस्तरूप है, तो अध्यास और अध्यास की मूलकारण एक और अविधा होगी, जो कि निवर्तक ज्ञान का विषय न होने से सदा बनी रहेगी। यदि उसके निवारण के लिए एक और निवारक ज्ञान की कल्पना करते हो तो, उस ज्ञान को मे ज्ञाता-ज्ञान और क्षेत्र इन होनों से अस्तर्भुत करना होगा, किर उसका ज्ञाता कीन होगा ? फिर तो अनवस्था हो जायगी। यदि श्रह्म के स्वरूप की जातृता स्वकारते हो तो, हमारा हो पक्ष स्वीकारते हो।

यहा को अविद्या निवर्त्त कान स्वरूप और उसका प्रांता मान-कर, बहा से भिन्न स्वनिवर्ष पदार्थ के अन्तर्गत मानें तो "देवदत मे पृथियों को छोड़कर संय कुछ छेदन कर दिया" इस उदाहरण में छेदन किया का कर्ता स्वय ही छित्रकर्म भी है, इस उपहासास्पद उदाहरण की तरह होगा। अध्यस्त ज्ञाता अपने नाग्र के, कारण निवर्त्त काना का स्वयं कर्ता नहीं हो सकता, अपना ही नाग्र कोई पुरुषार्थ नहीं है। यदि उध्यस्त स्प के विनाग्र की ब्रह्मरूपता स्वीकारते हो तो, जागतिक भेद, भेद प्रतीति और तन्मूला बविद्या बादि की करणना नहीं हो सकती। अस्सु भाग्य के मारे पर अब और अधिक मुसस प्रहार नहीं करेंगे, इतना ही कथन बहुत है।

ि तित्मादनादिक मंत्रवाहरूपाजानमूलस्वाद्वंधस्य तिन्नवहंणः
मुक्तलक्षणज्ञानादेव । तदुत्पत्तिश्चाहरहश्तुष्ठीयमानपरमपुरुषाराधनः
वेपात्मयाथात्म्यवृद्धिविशेपसंस्कृतवर्णाश्रमोचितकर्मलभ्या । तत्र
केवलकर्मणामत्पास्थिरफलत्वम्, ध्रनिमसंहितफलपरमपुरुषाराधनः
वेषाणां कर्मणां उपासनात्मकज्ञानोत्पत्तिद्वारेखब्रह्म याथात्म्यानुः
भवरूपानृत्तिस्थरफलत्वं च कर्मस्वरूपज्ञानाद्द्वते न ज्ञायुद्धे
केवलाकारपरित्यागपूर्वंक यथोक्तस्वरूपकर्मोपादानं च न संभवतीति
कर्मविचारानन्तरं तत एव हेतोः ब्रह्मविचारः कर्त्वंब्य इति
"अथातः" इत्युक्तम् ।

अनादि कर्म प्रवाह रूप अज्ञान सूलक बंधन का निवारण उक्त प्रकार के ज्ञान से ही हो सकता है। अहानिश सगवदाराघन से होने वाली आसमिवयम यथायं बुद्धि विशेष से तथा परिष्कृत वणिश्रमोधित कर्म है ही उक्त ज्ञान का जवय होता है। केवस कर्मानुष्ठान का फल अरप और करणायी होता है; पलवासमा रहिल, परम पुरुष की आराघमात्म कर्मों की उपासनात्मक ज्ञानीत्पत्ति से वहा का यथायं, अनंत और स्थिर अनुभव होता है। कर्म का स्वरूप ज्ञान के विना मही जाना जा सकता। ज्ञान रहिल वर्मानुष्ठान के स्थान करने भाष्त्र से, परम पुरुष के आराघनां स्मक कर्म का अनुष्ठान नहीं हो सकता, इसलिए कर्म विचार के वार आराघनां के मुख्य हेतु प्रह्म का विचार आवश्यक है यही "अथात." पर्व ताल्पर्य है।

तत्र पूर्वपक्षवादी मन्यते-वृद्धव्यवहारादन्यत्रशब्दस्य वोधक-त्वरानत्यवधारणासंभवातः, व्यवहारस्य च कार्यवृद्धिपरत्वेन कार्यायं एव शब्दस्य प्रामाण्यमिति कार्यरूप एव वेदार्थः । ग्रतो न वेदांताः परिनिष्पन्ने परे ब्रह्मणि प्रमाणभावमन्भवितुमहंन्ति । न च पुत्रजन्मादिसिद्धवस्तुविषयवावयेपुहर्पहेतूनांकालत्त्रयर्वात्तनां मर्यानामानंत्यात् सुलग्नस् खप्रसवादिहर्यहेत्वर्यान्तरोपनिपात संभावनया च प्रियार्थेप्रतिपत्तिनिमित्तसुखिवकासादिलिगेनार्थं विशेष वृद्धिहेतुस्व निश्चयः, नापिन्युरपन्नेतरपादविभक्त्ययंस्य पदातरार्थं निश्चयेन प्रकृत्यर्थनिश्चयेन वा सन्दस्य सिद्धवस्तून्यभि-धान शक्ति निश्चयः, ज्ञातकार्याभिधायिपदसम्दायस्य, तदंशविशेष निश्चयरूपत्वात्तस्य । न च सर्पाद् भीतस्य "नायं सर्पो रज्जरेपा" ६ति शब्द श्रवणसमनंतरं भयनिवृत्तिदर्शनेन सर्पाभावदृद्धिहेतुत्व निश्चय. श्रनापि निश्चेष्टं निर्विशेषमचेतनमिदं वस्त्वत्याद्यवीधेपु बहुपुभयनिवृत्तिहेतुपुसत्सु विशेषनिश्चयायोगात् । कार्यवृद्धि प्रवृत्तिन्याभिवलेन शब्दस्य प्रवर्त्तंकार्याववोघित्वभूपगतमिति सर्व-पदानां कार्यपरत्वेन सर्वैः पदैः कार्यस्यैव विशिष्टस्य प्रतिपादनान्ना-न्यान्वितस्वार्थंमात्रे पदशक्ति निश्चयः । इष्टसाधनताबुद्धिस्तु कार्यबृद्धिद्वारेण प्रवृत्ति हेतुः, न स्वरूपेण, अतीलांनागतवर्रामाने-ष्टोपायबृद्धिषु प्रवृत्यनुपलन्धेः । 'इप्टोपायो हि मत्प्रयत्नादऋते न सिध्यति, प्रतोमत्कृतिसाध्यः, इतिबुद्धियनिन्न जायते, तावन्न प्रवर्तते । प्रतः कार्यंबृद्धिरेव प्रवृत्तिहेतुरिति प्रवर्त्तकस्यैव राव्यवाच्य-समा कार्यस्मैव वेदवेद्यत्वात् परिनिष्पन्नरूप ब्रह्मप्राप्तिलक्षणानं-प्रस्थिरफलाप्रतिपत्ते "ग्रक्षय्य ह वै चातुर्गास्ययाजिनः , भवति" इत्यादिभिः कर्मणामेव ... तस्त्रशीतम

फलाल्पास्थिरत्व ब्रह्मज्ञान फलानतस्थिरत्वज्ञान हेतुको ब्रह्मविचारा

रम्भो न युक्त.—इति ।

सूत्रार्थं योजनारम्भ --पूर्व पक्षवादी नर्म मीमासको की मान्यता है वि-वृद्ध व्यवहार (प्राचीनों के शब्द प्रयोग मे) रहित शब्द की अव-कार-पृथः व्यवहार (आचाना क सक्य अवान न) राह्ता सब्य ना पाने बोधन शक्ति का अवधारण सभय नहीं है (अर्थात किस शहर का क्यां अर्थ है, यह नहीं जाना जा सकता) वृद्ध व्यवहार कार्य बुद्धि (किमानु-प्टान वृष्टिः) के विना हो नहीं सकता। कार्य रूप में ही शहर की प्रामाणिकता है (वस्तुबोधन में शब्द की प्रामाणिकता नहीं है) अत सजादि कर्मानुष्ठान का प्रतिपादन ही वेद का मुख्यार्थ स्थीकारता होगा। स्वत सिद्ध परश्रह्म के प्रतिपादक वेदात वाययों का प्रामाण्य नही माना जा सकता। और न केवल पुत्रजन्मादि बोधक (पुत्रस्तेजात इत्यादि) हर्योत्पादक वाक्यो की तरह ब्रह्म बोघक वेदात वाक्यो की प्रामाणिकता हो सकती है। विकालवर्ती हर्योत्पादक अनत और असब्य कारणो मे हो। तमा है। तमाविका विश्वोद ग्रुभ स्वरन ग्रुभ प्रमव आदि हुएँ की सभावना तथा प्रिय सगठन सूचक वक्ता के हुपाल्लासपूर्ण मुख आदि को दखकर निष्ठिवत किया जाता है कि-कोई विशेष प्रसग उपस्थित है किवल कथनमान से पुत्रजन्म की वात प्रामाणिक नहीं मानी जाती] अब्युत्पन्न (योगिक अथ रहित) शब्द की विभक्ति के अर्थ निर्धारण मे, निकटस्य दूसरे पद के अर्थ से अयवा प्रकृति शब्द के अर्थ से, शब्द की सिद्ध वस्तुता की अनिधा शक्ति का निश्चय होता है। पर उक्त प्रसंग में वह नियम भी लागू न होगा, क्यो कि-यहाँ प्रसिद्ध कार्य बोधक सारे शब्द अश्वविषेप (विभक्ति) से ही अर्थ निश्चय करा देते हैं। और न, सर्प से भयभीत व्यक्ति को "यह सर्प नहीं रस्सी है" इतना कहने मात्र से निर्भय देखा जाता है, केवल कहने से सर्प के पति अभाव बुद्धि नहीं हो सकती जिससे कि भीत व्यक्ति सर्पा-भाव मा निश्चय कर सके। निश्चर्यट, निविष, अचेतन आदि अनेक मय निवृत्ति कारक कारणो से यह निक्चय नहीं हो पाता कि यथाये क्यां है (यदि सर्प है तो निक्चेष्ट क्यो है ? सभवत चुपचाप पडा हो, छने से माट लेगा तो विष चढ़ जायगा इत्यादि भ्रातियाँ, रस्सी बतलाने पर भी े हती है)

गार्य बुद्धि, प्रवृत्ति और व्याप्ति के बल में शब्द का प्रवर्तक अर्थावबोध होता है, बिर्थात् शब्द मात्र की प्रवृत्ति को बतलाने वाले रूप से अर्थाववोधकता होती है; कार्य विषयक ज्ञान और कार्य विषयक प्रवृत्ति घटित वर्याववोध से निश्चित होता है कि-। सारे ही शब्द कार्य परक एवं विशेष कार्य प्रतिपादक होते हैं। किया सवधी अर्थ प्रतिपादन ,से ही समस्त शब्दों की शक्ति का निश्चय होता है [अर्थात् शिया सपके रहित पद में अर्थावबोधकता नहीं होती] इप्ट साधनता बुद्धि, जो कि∽प्रवृत्ति की मूलहेतु है, वह भी सीघेन होकर किया बुद्धि द्वारा ही होती है, इसीलिए असीत, अनागत और वर्रामान में जो इट्ट साधन रहते है, उनका ज्ञान रहते हुए भी प्रवृत्ति नही होती। "ये इप्ट उपाय मेरे प्रयत्न के बिन, सिद्ध नहीं हो सकते, ये मेरे प्रयास ने ही साध्य हैं, मुझे इसके लिए प्रयास करना चाहिए" ऐसी वृद्धि जब तक नहीं होती, तब तक प्रवृत्ति हो नहीं सकती, इसलिए कार्यबृद्धि ही लोक प्रवृत्ति की मूल हेतु है। लोक प्रवृत्ति का हेतु भूत अर्थ ही जब शब्द का प्रकृत बाच्यार्थ है तो, वार्य की ही बेद का प्रतिपाद विषय माना जायगा (सिद्ध वस्तु प्रतिपादन उसका विषय मही हो सकता) अतः स्वतः सिद्ध ब्रह्म प्राप्ति स्व अनत और नित्य फल, केवल प्रतीति या नान द्वारा नही हो सकता। ''चातुर्मास्य यज्ञ करने वाले पुण्यारमा अक्षय फल पाते है'' इत्यादि कमों की प्रतिपादक श्रुतियों में स्थिर फल का प्रतिपादन किया गया है'। इसलिए यह कहना कि—कर्मफल अल्प और अस्थिर तथा ब्रह्म ज्ञान फल अनंत और स्थिर बतलाने वाला ब्रह्मविचारात्मक, प्रारम, इस ग्रंथ में किया गया है, असगत बात है।

म्रताभिधीयते-निखिललोकिविदितशब्दार्थसंवधावधारणप्रकारम-पनुष्ठ सर्वशब्दाना भ्रालौकिकैकार्याववीधित्वावधारणं प्रमाणिका म बहुमन्वते। एवं किल वालाः शब्दार्थं संवधमवधारयंति मातापित् प्रमृतिमिरम्वातात्तमानुलादीन् स्रिश्यशुनरमृग्यक्षिसवीदीरच "एनम-वेहि इमं चावधारय" इत्याभिप्रायेण्, अंगुल्यानिर्दिरय तैन्तैः सर्वदेत्ते-पुतेष्वयंपु बहुशः शिक्षिताः सनैः सनैः तैन्तैरेव सर्वदेःसंबंधातेपुतेष्व-यंपु स्वात्मनां बृद्धयुत्तित्तं दृष्ट्वा शब्दायंयोस्सबन्धान्त रादर्शनात सकैतियतृपुरुवाज्ञानाच्चतेष्वयंपु तेपाराब्दाना प्रयोगो वोधकत्व निवधन इति निश्चिन्वति । पुनश्च व्युत्पान्तेतर शब्देषु, "प्रस्यग्रव्दस्यायमर्थं." इति पूर्ववृद्धे शिक्षिताः सर्वश्वव्दानामर्थमनगम्य पर-प्रत्यायनाय तत्त्तवर्थानवोधि नानयजात प्रयुजते । प्रकारान्तरेणि शब्दार्थसवधावधारण सुशकम् केनचित् पुरुषेण हस्तचेष्टादिना "पितास्ते सुखमास्ते" इति देवदत्ताय ज्ञापयेति प्रेपितः कश्चित् रज्जापने प्रवृत्तः "पितारते सुखमास्ते" इति शब्द प्रपृति । पास्वै-स्योऽन्यो व्युत्पिनसुम्बन्वच्चेष्टाविशेषज्ञस्तज्ज्ञापने प्रवृत्तिम ज्ञात्वा-प्रयृत्तरज्ञापनाय प्रयृक्त इम शब्द श्रुत्वा "ग्रय शब्दस्तदर्थंदृद्धि-हेतु." इति निश्चनोति-इति कार्यार्थं एव व्युत्पत्तिरिति निवंन्धौ निर्मनवन्न । ग्रतो वेदाताः परिनिष्पन्न परब्रह्म, तदुपासन चार्परिमित्तक्त बोधयतीति तिन्विण्यंपक्तो श्रह्मविचारः कर्राव्य ।

इस पर उत्तर पक्ष का कथन यह है कि—सामान्यत शब्द और अर्थं सम्बन्धी (बाच्य बाचक भाव) अवधारण की प्रसिद्ध प्रस्ताति की छोडकर समस्त गब्दों की अलीकिक अवधारण की प्रसिद्ध प्रसाली की छोडकर समस्त गब्दों की अलीकिक अवधारण की प्रसाल प्रणाली की खिडकर समस्त श्राणाली का सिता विकास शब्द और अर्थ के सम्बन्ध की वे अपने माता पिता आदि गुक्तनों से ''मा, पिता, आमा आदि, चन्द्र, पण्न, नर, मृग, पक्षी, सर्प आदि को अर्गुली के निर्देश से इनकी जानो और पाद रक्ती' श्रिता प्राप्त करते हैं, इस प्रकार उन-उन शब्दों का वही यहीं अर्थ जनेक बार अतकाने पर कि विकास के प्रमुत्त होते में देखकर सथा उन शब्दों की किया अर्थ में प्रमुत्त होते में देखकर सथा उन शब्दों की किया अर्थ में प्रमुत्त होते में देखकर सथा उन शब्दों को किया अर्थ में प्रमुत्त होते में देखकर सथा उन शब्दों को किया भी वे बासक अपनी वृद्धि से उन शब्दों को उन्हों अर्थों में प्रयोग स्त्री के प्रमुत्त कर लेते हैं। अर्थों में प्रयोग करते हैं। अर्थों में प्रयोग करते हैं। का प्रयोग करते हैं।

अन्य प्रकारों से भी शब्दार्थ सम्बन्ध का अवधारण किया जा सकता है। "गुम्हारे पिता सुख पूर्वक है, ऐसा देवदत्त से कह देना" ऐसा हाय से चेटटा पूर्वक किसी व्यक्ति के बतलाने पर कोई व्यक्ति उस समाचार को बतलाने में "गुम्हारे पिता सुख से हैं" ऐसा प्रयोग करता है। मूक की तरह चेट्टा या हस्त सकेत मात्र के समझने वाला कों अच्य व्यक्ति, जो कि उस वार्ति को देख रहा था, जानने को इच्छा से सदेशवाहक व्यक्ति के पीछे पीछे जाकर, सदेश में प्रयुक्त उन्हीं शब्दों को सुनकर अपनी धारणा बनाता है कि—यह शब्द उस आदिष्ट अर्थ बोध का कारण है। इसिंग्-कार्य बोधक वाव्य से ही ज्युत्पत्ति (शब्दार्थ सम्बन्ध प्रहण) हो-ऐसा आग्रह निराधार है। इसके निष्यत होता है कि—वेवांत वायर, स्वतांस्त एक के बोधक है; इसिंग् वेवांत पी के निए ब्रह्म विचार कर्ते अ है।

कार्यार्थत्वेऽपि वेदस्य ब्रह्मविचारः करिय्य एव । कथम "प्रात्मा वा अरे दृष्टच्यः श्रीतच्यो, मतन्यो निदिध्यासितध्यः", सोऽन्वेष्टच्यः विजिज्ञासितस्यः", विज्ञाय प्रज्ञाकुर्वेति"; दह्रोऽस्मिन्तंतर श्राक्तामः तस्मिन् यदतः तदन्वेष्टच्यंतद्वाय विजिज्ञासितव्यम्", "तत्रापि वहरं गगनं विशोकः तस्मिन्यदंतः तदुपासितव्यम्"— इत्यादिशिः प्रतिपन्नोपासनविषयकार्याधिकृतफलत्वेन "ब्रह्मविद श्राप्नोत्ति परम्" इत्यादिशिः ब्रह्मप्राप्ति श्रूयत इति ब्रह्मस्वरूप तद्विग्रेषयाना दुःखार्सिभन्नदेशविग्रेषरूप स्वगिदिवत्, रात्रिसन्न-प्रतिष्ठादिवत्, श्रपगीरणश्रत्यातनासाध्यसाघनभाववच्च, कार्याप-योगितमैव सिद्धेः।

वेद की कार्यार्थता स्वीकारने पर भी बहा विचार ही वत्तंब्य है। यदि पुर्छे कि कैसे ? तो सुनिये—"अरे आस्मा ही देखने सुनने, मनन करने और चिंतन करने योग्य हैं", वही अन्वेयणीय और जिज्ञास्य है, "इसे जानकर धारणा बनाओं", इसमें जो सुक्ष्म आकाश है, उसके अन्दर

"गाय साजो" इत्यादि वाक्यो में भी कार्यार्थक ब्युत्पत्ति नहीं है। आपके अभिमत, कार्य का, कौन सा रूप, उक्तवाक्य में निहित है, यह समझ में नहीं आता। पुरुप की चेष्टा के अस्तित्व में ही जिसका अस्तित्व है तथा पुरुप की चेष्टा ही जिसका उद्देश्य है वहीं तो आपके कार्य वा स्वरूप होगा। चेष्टा के उद्देश्य का ताल्पर्य है, चेष्टा क्षा कार्य वा विषय। चेष्टा के क्षेत्र का ताल्पर्य है, चेष्टा का कार्य वा विषय। चेष्टा के क्षेत्र का ताल्पर्य है, चेष्टा का कार्य वा विषय। चेष्टा के क्षेत्र का ताल्पर्य है, चेष्टा क्षा कार्य वा विषय। राजिया निर्माण कार्या प्रमुख्य प्रचित्र के क्षा तित्य हैं, पष्टा द्वारी मान्य जिल्ला होती होती मनुष्य का अभिलयित इण्ट होता है। इण्ट खुल प्राप्ति के इच्छक कार्यित को यह आभास होता है कि—अपने स्थत प्रयास के बिना, उप्टिसिटि समझ नहीं है, इसलिए प्रयास की इच्छा से वह कार्य में प्रवृत्त होता है। हिल्हात विवयन के प्रयत्नाधीन हुए बिना प्रयत्न उद्देश्यता, कभी देवी हो। जाती [अर्थात् बिना प्रयास के उद्देश्य की प्राप्ति किसी को होती नहीं] ''यह अभीष्ट विषय भेरे प्रयास के अधीन है' ऐसा भान होने के बाद ही कार्य में प्रवृत्ति होती है, इसी को प्रयत्नाधीन सिद्धि कहते हैं। सुख ही जब मनुष्य का अनुकूल विषय है तो कृति के उद्देश्य (वेट्टा के विषय) को पुरुष के अनुकूल नहीं वहां जा सकता, और न दुख की निवृत्ति ही को पुरुष के अनुकूल नहीं नहां जा सकता, और न दुख की निवृत्ति ही दुख्याचुकूलता. है। सुख मनुष्य का अनुकूल तथा दुख प्रतिकूल होता है, यहाँ सुख दुख संवधी विवेक हैं। प्रतिकृत होने के कारण ही दु क्ष की निवृत्ति हुए होती है, निक अनुकूल तथा दुख प्रतिकृत होता है, यहाँ सुख दुख संवधी विवेक हैं। प्रतिकृत होने के कारण ही दु क्ष निवृत्ति हुए होती है, निक अनुकूल तथे है। अनुकूल और प्रतिकृत समय ग्रुण्य स्वरूप। विवेद दु क्ष निवृत्ति हो दुख नहीं है, दुःत निवृत्ति की अवस्था में न मुख रहता है न दुःत ] सुख रहित कियाओ में अनुकूल कहा जा सकता है, नियो हो साम मुखाय होने से ही उन्हें अनुकूल कहा जा सकता है, नियो होता है। प्रहाय के काम होने से ही उन्हें अनुकूल कहा जा सकता है, क्यांति होता है। प्रहाय के काम होने से ही उन्हें अनुकूल कहा जा सकता है, वह गानित मुख का सिवित होती है, उसे अर्थन्त कहा जा सकता है, वह गानित मुख का साम तो है, पर जभी है जब कि मनुष्य, सामन हप उस ग्रानि को, साम्य रूप विर धार्ति वनाये रखने के लिए, अनवरत प्रयास करता रहे, अन्यया वह गानि की सकता निया व को सकता निया के के प्रयास करता रहे, अन्यया वह गानि साम सकता, निया के ज्ञेष को भी प्रया ग चहें स्वात हो जहा जा सकता, नियोगि आपना ही मत है वि—रेपिता अर्थन्त मत्ता पत्त है। स्वा माम ति तहा का सकता, नियोगि आपना ही मत है वि—रेपिता अर्थन्त मत्ता पत्त है। अनिस्पणीय तरव है।

वाला अन्वेषण्गिय है, उसे ही चिश्रेष रूप से जानने की इच्छा करनी चाहिए, वहा पर भी जो टुख रहित सूक्ष्म आकाग है उसके अन्दर स्थित की उपामना वरनी चाहिये" इत्यादि श्रुतियो में जो उपासना बिहित है "ब्रह्मजेत्ता परब्रह्म को प्राप्त होता हैं" इत्यादि श्रुतियो में, उसी उपासना के निध्चत फल ब्रह्म प्राप्ति वा, उत्लेख विया गया है। दु स स्पर्क श्रूर्य स्थान विशेष स्वर्ग थी तरह, गति सत्र से प्राप्त प्रतिष्ठा की तरह, यहाँ भी कार्य विशेष क्यागी ब्रह्म के स्वरूप साधम माव की तरह, यहाँ भी कार्य विशेष के उपयोगी ब्रह्म के स्वरूप और गुणो का अस्तित्व स्वत सिद्ध हो जाता है।

"गामानय" इत्यादिष्वपि वानयेषु न कार्याये व्युत्पतिः भवदिभमत कार्यस्य दुनिरूपत्वात् । कृतिभावभाविकृत्युद्देश्य हि भवतः कार्यम् । कृत्यद्देश्य च कृतिकर्मत्वम् । कृतिकर्मत्वच कृत्याप्राप्त्मिष्टतमत्वम् । इष्टतम च सूखं वर्रामान दु.सस्य तन्तिवृत्तिवा । तत्रेष्टसुखादिना पुरुपेण स्वप्रयत्नात् ऋते यदि तदासिद्धिः प्रतीता, ततः प्रयत्नेच्छुः प्रवर्तते पुरुष इति न क्वाचि-दपि इच्छ्याविषयस्य कृत्यधीन सिद्धत्वमतरेण कृत्युद्देश्यत्व नाम किचिदप्यूपलभ्यते । इच्छाविपयस्य प्रेरकत्व च प्रयत्नाधीनिस-द्वित्वमेव तत एव प्रवृत्तोः न च पुरुषानुकूलत्वं कृत्युद्देश्यत्व, यतः सुखमेव पुरुपानुकूलम्। न 🔻 दु.खनिवृत्तो. पुरुपानुकूलत्व "पूरुपानुकुल सुखं तत्प्रतिकूलं दु.सम्" इति हि सुखदु.सयो. स्वरूप विवेकः । दुःखस्य प्रतिकृततया तन्निवृत्तिरिष्टा भवति, नान्कुलतया । अनुकुल प्रतिकूलान्वयविरहे स्वरूप्रेणावस्थितिर्हि दू.खनिवृत्ति. ग्रतः सुखन्यतिरिक्तस्य क्रियादे ग्रनुकूलत्वं न सभवति । न सुखार्थतया तस्याप्यनुकूलत्वम, दु.खात्मकत्वातस्य । सुखार्थंतयाऽपि तदुपादानेच्छामात्रमेव भवति । न च कृतिप्रति श्रीपत्वं कृत्युद्देश्यत्वम्, भवत्पक्षेशेषित्वस्यानिरूपणत्वात् ।

भाग साओं हत्यादि वानयों में भी कार्यायंक ब्युस्पत्ति नहीं है। आपके अभिमत, कार्य का, कीन सा रूप, उक्तवानय मे निहित है, यह समझ में नहीं बाता। पुरुप की चेप्टा के अस्तित्व में ही जिसका अदिस्त है तथा पुरुप की चेप्टा ही जिसका उद्देश्य है वहीं तो आपके कार्य का स्वरूप होगा। चेप्टा के उद्देश्य का तात्पर्य है, चेप्टा का कार्य या विषय। चेप्टा के कर्य का तात्पर्य है, चेप्टा वारा प्राप्त अभिलिपत इप्ट। सुख या उपस्थित दुःख की निवृत्ति ही तो मनुष्य का अभिलिपत इप्ट होता है। इप्ट सुख प्रास्ति में इच्छन व्यवित को सह आभास होता है कि—अपने स्वत, असास के विना, स्टप्टिसिट संभव नहीं है, इसलिए प्रयास की इच्छा से वह कार्य में प्रवृत्त होता है। संभव नहीं है, इसलिए प्रयास की इच्छा से वह कार्य में प्रवृत्त होता है। इच्छित विषय के प्रयत्नाधीन हुए विना प्रयत्न उद्देश्यता, कभी देखी नहीं जाती [अर्थात् विना प्रयास के उद्देश्य की प्राप्ति किसी को होती नहीं। 'यह अभीस्ट विषय केरे प्रयास के अधीन है' ऐसा भान होने के बाद ही कार्य में प्रवृत्ति होती है, इसी को प्रयत्नाधीन सिद्धि कहते हैं। सुख हो जय मनुष्य का अनुकूल विषय है तो छित के उद्देश्य (विष्टा के विषय) को पुष्य के अनुकूल नहीं कहा जा सकता, और न दु.ख की निवृत्ति ही पुष्प हु अप के अनुकूल नहीं कहा जा सकता, और न दु.ख की निवृत्ति ही पुष्प हु आ संबंधी विवेक है। प्रतिकृत होने के कार्या हो हो है। सुख मनुष्य का अनुकूल तथा दु.ख प्रतिकृत होना है, महीं सुख दु:ख संबंधी विवेक है। प्रतिकृत होने के कार्या ही दु:ख की निवृत्ति ही तो दु:ख निवृत्ति का अनुकूल और प्रतिकृत होना है, वह वक्षाविद्यति ही तो दु:ख निवृत्ति का अनुकूल होने के वार्य तिवृत्त विवित्ति ही सुख नहीं है, दु:ख निवृत्ति की अवस्था में न गुल रहता है न दु:ख] मुख रहित कियाओं में अनुकूल कहा जा सकता है, वयोकि साथ साधन होने से ही उन्हें अनुकूल कहा जा सकता है, वयोकि साथ साधन प्रापः दु:खाराक ही होते हैं। सुखायंक तो वे तभी हो सकते हैं, जब उन्हें अपनी इस्ता से सुख के साधन बनाया जाय [अर्था दु:ख की निवृत्ति में जो स्थिति होती है, उसे शान्ति कहा जा सकता है, वयोकि साथ साधन होते हैं, उसे शान्ति कहा जा सकता है, वयोकि साथ साधन होती है, उसे शान्ति कहा जा सकता है, वह गान्ति मुल का साधन तो है, पर जभी है जब कि समुष्य साधन हम स्था स्थानित स्था का साधन स्थान स्थान स्थानित स्था को स्थानित स्थान का साधन स्थान स्थान स्थानित स्थान को स्थानित स्थान साधन स्थान स्थान स्थानित स्थान साधन स्थान स्थानित स्थानित होती है, उसे शान्ति कहा जा सकता है, वह गान्ति सु के सु साधन स्थान साधन स्थान स्थान स्थान स्थान स्थान स्थानित स्थानित स्थान स् साधन तो है, पर जभी है जब कि मनुष्य, साधन रूप उस प्राप्ति को, साधन तो है, पर जभी है जब कि मनुष्य, साधन रूप उस प्राप्ति को, साध्य रूप चिर झांति बनाये रखने के लिए, अनवरत प्रयास करता रहे, अन्यया वह झांति भी खलने लगेगी] त्रिया के शेष को भी त्रिया ना चद्देश्य नहीं कहा जा सकता, क्योंकि आपका ही मत है वि-निर्णिता अनिरूपणीय तत्त्व है।

न च परोह् राप्रवृत्तकृतिव्याप्त्यहुँत्वंशेषत्विमिति तत् प्रति-सवधो शेपीत्यवगम्यते । तथासित कृतेरशेपत्वेन ता प्रति तत्साध्यस्य शेषित्वाभावात् । न च परोह् राप्रवृत्त्यहृतायाशेपत्वेन पर. शेपी, उद्देश्यत्वस्यैव निरूप्यमाणत्वात् प्रधानस्यापि भृत्योद्देश-प्रवृत्त्यहुँत्वदर्शमाच्च । प्रधानस्तु भृत्यपोषणेऽपि स्वोद्देशेन प्रवर्ततं इति चेन्न, भृत्योऽपि हि प्रधानपोषणे स्वाद्देशेनैव प्रवर्ततं, कार्यस्वरूपत्यवानिरूपणात् "कार्यप्रतिसवधी शेष-, तत्प्रतिसम्वधी शेषी" इत्यन्यसगतम् ।

दूसरे फल के उद्देश्य से प्रारंभ किये गये प्रयास के अनुगत विषय को शेष तथा उसके सर्पाकत विषय को शेषी नहीं कहा जा सकता। क्यों कि—कृति (प्रयस्न) ही जब शेष नहीं हो सकता, तो उससे सर्पाकत साध्य विषय ही, श्रेपी कैसे हो सकता है। परोहें क्य प्रवृत्ति योग्य को शेष तथा पर को शेषी नहें, ऐमा भी असमन है, क्यों के प्रति कर्य कर क्या कर प्रति कर्य तथा पर को शेषी नहें, ऐमा भी असमन है, क्यों के प्रति कर्य के प्रति प्रवृत्त कराने की समता देखी जाती है [प्रधान स्वय भृत्य के शासन मे प्रवृत्त होता नहीं देखा जाता] यदि कहो वि—प्रधान भृत्य का पोषण्, अपने उद्देश्य से ही करता है, सो ऐसा नहीं, भृत्य भी तो प्रधान की सेवा अपने उद्देश्य से चरता है। इस प्रभार नाये के स्वरूप का निरुपण ही जब दुकह है, तो कार्य प्रतिसवधी शेष और उसने प्रतिसवधी शेषी का एसा निर्वण भी अमनत है।

नापि कृतिप्रयोजनत्व कृत्युद्देश्यत्वम्, पुरपस्य कृत्यारम्भ प्रयोजनमैव हि कृतिप्रयोजनम् । स चैच्छाविषय । तस्मादिष्टः त्वातिरेकिकृत्युद्देश्यत्वानिरूपणात् कृतिसाध्यताकृति प्रधानत्वरप कार्यं विनिरूपमैव ।

कृति (प्रयत्न) वे प्रयोजन को ही कृत्युद्देश्य नही वह सबने। जन्म वे वार्यारम्म वा प्रयोजन ही बस्तुत कृति वा प्रयोजन होता है, बहु पुरुप की इच्छा का विषय होता है। इसलिए जब कि इप्टता (इच्छाविपता) से जिन्न इत्युद्देयका नहीं हो सकती तो कृति साध्य (यत्ननिष्पाद्य) कृति प्रधान विषय को ही कार्य कहना कठिन है।

नियोगस्याप साक्षाविधिविषयभूत सुखदु,खिनवृतिभ्यामन्यत्वा सत्साधतयैवेष्टरत्वं कृतिसाध्यत्वं च । अत एव हि तस्य क्रियाति-रिक्ता, अन्यया क्रियेव कार्यं स्थात्; स्वगंकामपदसमिन्याहारानृगुण्येन लिगादिवाच्यं कार्यं स्वगंसाधनमेवेतिक्षणभिगकर्मातिरिक्तः
स्वरं स्वगंसाधनमपूर्वंभेव कार्यंभिति स्वगंसाधनतील्लेखेनैव हि
अपूर्वं व्युत्पत्तिः । अतः प्रथमनमन्यार्थंतया प्रतिपन्नस्य कार्यंस्थानन्यार्थंत्वनिवंहणायापूर्वंभेव परचात् स्वगंसाधन भवतीत्युपहास्यम् ।
स्वगंकामपदान्वितकार्याभिधायिपदेन प्रथमप्यनन्यार्थंतानिभिधानत्
सुखदुःखनिवृत्ति तत्साधनेभ्यो अन्यस्यानन्यार्थंत्याकृतिसाध्यता

प्रतीत्यनुपपत्तेश्च । सबदःख निवत्ति

षुखदुःख निवृत्ति दोनों ही इच्छा के विषय हो सकते हैं (विधि
वावयात) नियोग, सुख दुःख निवृत्ति से पृषक् वस्तु हैं। नियोग के

विषय में जो इच्छा होती है, वह सुख दुःख निवृत्ति विषयक ही होती है,
तथा उसके साधन रूप नियोग की इप्टता नीवृत्ति विषयक ही होती है,
तथा उसके साधन रूप नियोग की इप्टता नीवृत्ति विषयक ही होती है,
तथा उसके साधन रूप नियोग की इप्टता होती है, अन्यथा किया ही कार्य

ही जाय (अर्थात् अनुरुष्ठान और फल एक हो जाय) स्वर्गकाम पद के
साथ एक योग में संबंधित "लिंग" आदि विभक्ति से जो कार्य प्रतीत

होता है, वही स्वर्ग का साधन है। इससे जान होता है कि-स्वणमंपुर
याग आदि कर्मों के पृथक् एवं विरस्थायी स्वर्ग साधन, "अर्व" (वापपुण्यरूप खदुष्ट) ही कार्य है। स्वर्ग साधनोत्लेख से "अपूर्व" अब्द के अर्थ
को ही अर्तित होती है। इस प्रकार" अपूर्व "और" कार्य "जब एक
ही वस्तु है तम दोनों को अभिन्तता के लिए पहिले उसे "अपूर्व" कह कर
असे ही स्वर्ग साधन बतलाना उपहासास्पद वात है। "स्वर्गकाम" पद के
साथ संबद्ध कार्य वोधक पद, पहिले भी अभिन्तता अर्थ का प्रतिपादन
नहीं करता, वर्यों कि-सुखदु:ख निवृत्ति और उन दोनों के साधन से
मिन "अन्यता" अर्थ कभी कृतिसाध्यता ज्ञान से उत्यन्त नही हो

सवता [तात्पर्य यह है कि स्वर्धवाम अध्वप्रेषेत ग्रजेत" यह विधिवाक्य पहिले "लिग" विभवित से यज्ञ की क्लंब्यता बतलाता है पुत्र "स्वर्गकाम" से सवद्ध होकर यज्ञ की स्वर्गमाधनता का अर्थ प्रतिपादन करता है। यज्ञ एक अरूप कालीन किया मात्र है, इनसे कालातरमाधी स्वर्ग साधन होना सभव नहीं है इनलिए यज्ञ वे अतिरिक्त "अपूर्व" नामक यज्ञ फल को स्वीचारना पड़ता है। यज्ञ वे उपयुक्त फल रहीं तक वह "अपूर्व" रहता है प्रकाश कर कर होते तक वह "अपूर्व" रहता है कालावादित कर कर समान हो ता है। स्वर्ग सुख को स्वामाविक लालमा होती है, उस सुप्त मी प्राप्ति वे लिए हीं रोगो वो यज्ञ की अरूप पहिले अभिन्त रूप से माने जाये वाद में स्वर्ग के साधन माने जाये, यह वात समझ में नहीं आती]

🔨 (ग्रपि च किमिद नियोगस्य प्रयोजनत्वम् ? सुखवन्नियोगस्याः प्यनुकूलत्वमेवेति चेत्; कि नियोगस्सुखम्, सुखमेव हि भ्रनुकूरूम्। मुखिवशेपवन्नियोगापरपर्यायं विलक्षणं मुखान्तरमिति चेत्, कि तर प्रमाणमिति वनव्यम् स्वानुभवःचेत्, न, विषयविशेषानुभवसुखः वन्नियागानुभवसुंसमिदमिति भवताऽपि नानुभूयते। शास्त्रेण नियोगस्य पुरुपार्थतमा प्रतिपादनात् पश्चः सु भोध्यत् इति चेत्, कि तन्तियोगस्य पुरुपार्थत्ववाचिशास्त्रम् । न तावल्लीकिक वावप तस्यदुःखात्मकक्रियाविषयत्वात् तेन सुकादिसाधनतयेन गृतिसाध्य-तामात्र प्रतिपादनात्। नापि वैदिकं, तेनापिस्वर्गादि साधनतपेव कार्यस्य प्रतिपादनात् । नापिनित्यनैभितिकशास्त्रम् तस्यापि तदः भिद्यायित्वं स्वर्गकामवानयस्यापूर्वंध्युत्पत्तिपूर्वकमित्यक्तरीत्या तेनापि संयादिसाधनकार्याभिधानमवर्जनीयम् । नियतैहिक फलस्य -कर्मशोऽनुष्टितस्य फलस्वेन तदानीमनुभ्यमानान्नाद्यरोगतादि व्यति-रेकेण नियोगरूप सुखानुभवानुपलब्वेश्च नियोग. मुखमित्यत्र न किचन प्रमाराभुपलभामहे अर्थवादादिष्यपि स्वर्गादिम्ख अकार-र्गात्तंनवन्तियोगरूपमुख प्रकारकार्त्तन भवतापि न दृष्टचरम्। '

📆 मैं पूछता हूँ कि- इस विधिवानयस्य नियोग की प्रयोजनता क्या है ? यदि सुख की तरह अनुकूलता ही नियोग की प्रयोजनता है, तो क्या सुख ही नियोग है ? क्यो कि सुख ही एकमात्र अनुकूल होता है। यदि मुख विशेष की तरह नियोग की भी एक प्रकार का सुख ही मानते हो तो इसका तात्पर्य हुआ कि नियोग, सुख का नामातर मात्र है; इसवात को भी प्रमाणित करना पड़ेगा। अपने अनुभव को ही प्रमाण नहीं कह सकते, विषय विशेष के अनुम्त सुख की तरह "नियोगानुभव में सुख हुआ" ऐसा तो आप भी नहीं कह सकते। यदि शास्त्र से, नियोग का पूरपार्थ रूप से प्रतिपादन करने में उसकी भोग्यता (सुखरूपता) निश्चित होती है तो नियोगको पुरुषार्थं बतलाने वाले वे शास्त्र वाक्ष्यकौन से हैं ? लौकिक वाययों को तो (नियोगवाची) कह नहीं सकते, नयो कि-उनमे प्राय. दु:बात्मक किया का ही वर्णन है, जिससे मुखादि साधन रूप से ही कर्त्तंब्यता का प्रतिपादन होता है। वैदिक वाक्यों को भी (नियोगवाची) नहीं कह सकते उनमें भी प्रायः स्वर्ग माधनरूप से कार्य का प्रतिपादन होता है। नित्य नैमित्तिक किया विधायक णास्त्र मी (नियोगवाची) नहीं कहे जा सकते, क्यों कि-"स्वर्गकाम: यजेत" से जिस "अपूर्व" शक्ति की कल्पना की जाती है, उसके अनुसार ही निस्य नैमित्तिक किया विधायक वाक्यो की अर्थ बोधकता कल्पित होती है; इस प्रकार उनसे भी सुखादि साधन रूप कार्य का ही प्रतिपादन होता है, जो कि अनिवार्य है। जिन कमों का फल इस लोक मे ही निश्चित है, उन कमों का अनुष्ठान करने पर, फलस्वरूप बनुभूत, असन, वमन निरोगता आदि के अतिरिक्त, "नियोग" जन्य किसी विशेष सुस वी जपनविष ती होती नहीं; जिससे नियोग को सुख कहा जाय, अतः "नियोग" का मुख मानने मे कोई भी प्रमाण नहीं है।

न्त्रभावत् आदि वाक्यो में भी स्वर्गादि सुस्र के जो प्रकार कहे गए है, उनकी तरह, नियोग व्य सुख के प्रकार का वर्णन तो संभवतः आपको भी किसी शास्त्र में दृष्टिगत न हुआ होगा।

म्रतो विधिवाक्येष्वपि घात्वर्यस्य कर्त्तृच्यापार माघ्यतामात्रं रोब्दानुशासनसिद्धमेव निर्गादेवीच्यमित्यघ्यवसीयेते । घात्वर्यस्य च यागादेरग्यादि देवतान्तर्गामिपरंपुरुपसमाराधनरूपता, समाराधि- तात्परमपुरुपात्फलसिद्धिर्चित "फलमत उपपत्तेः" इत्यन्न प्रति-पादियिष्यते । स्रतोवेदांताः परिनिष्यन्तं परंत्रहा द्योघयन्तीति ब्रह्मोपासनफलानन्त्यंस्थिरत्वं च सिद्धम् । चातुर्मास्यादि कर्मस्विपि केवलस्यकर्मेणः क्षयिफलत्वोपदेशादक्षयफलश्रवणं "बापु-इचातरिक्षं चैतदमृतम्" इत्यादिवदापेक्षिकं मंतव्यम् ।

म्रतः केवलानां कर्मणामल्पास्थिरफलस्वात् ब्रह्मानस्य चानंतस्थिरफलस्वात् तन्निर्णंयफलो ब्रह्मविचारारम्भोयुक इति स्थितम् ।

इससे सिद्ध होता है कि-विधिवावयों से कर्त्ता की कार्य साध्यता मात्र ही, लिंग आदि धातु का ग्रन्थानुकासन (व्याकरण) सिद्ध सहीं वाच्यार्थ है। अग्नि आदि देवताओं के भी अन्त्रयमि परमपुत्रय भगवान की सम्बन्ध आराधना तथा आराधित परमपुत्रय से होने वाली फलिसिट ही, सागादि ग्रन्थ वाल्य "यज्" धातु का मुख्यार्थ है; "कलमत उपरो:" सूत्र में देवतं बाक्य स्वतः सिद्ध परं ब्रह्म को तथा का प्रतिपादन किया जायगा। वेदांत वाक्य स्वतः सिद्ध परं ब्रह्म का ही प्रतिपादन करते है, उसी से ब्रह्मोणसना की अनंत और स्थित फलता भी सिद्ध होती है। चातुमस्य आदि कर्मों में भी केवन कर्मों के फल को नाशवान् वतलाया गया है। "बायु और अंतरिस दोनो अमृत हैं" इस वाक्य में जेसे "अमृत" का अर्थ आपेक्षिक है (अर्थीत् क्रायों को अपेक्षा विषरवायी है) वैसे ही चातुमस्यादि प्रतों का फल अपिक है।

इससे स्पष्ट होता है कि ज्ञान संबंध रहित केवल कर्मों का फल अल्प और अस्थिर तथा अह्य ज्ञान का फल अनंत और स्थिर है, वहां अह्य ज्ञान के स्वरूप निरूपण के लिए ब्रह्म विचार करना आवश्यक हैं, यही मत निस्चित होता है।

२ जन्माद्यधिकरण--

कि पुनस्तद्ब्रह्म, यज्जिज्ञास्यमुच्यते, इत्यत्राहः—

जिसे जिज्ञास्य कहा गया है, वह ब्रह्म कैसा है ? इसी आकांक्षा का समाधान करते है ।

## जन्माद्यस्य यतः १।१।हे

जन्मादीति, सृष्टिस्थितिप्रलयम् तदगुण संविज्ञानो बहुन्नीहिः। प्रस्यामित्यविविधविचित्ररचनस्यनियतदेशकालफलभोग ब्रह्मादिस्त-म्वपर्यन्तक्षेत्रज्ञसिश्रस्य जगतः। यतः—यस्मात् सर्वेश्वरान्निलिल-हैयप्रत्यनीकस्वरूपात्सत्यसंकल्पाद्ज्ञानानंदाद्यनतकत्याणगुणात् सर्व- ज्ञात् सर्वेशकोः परमकारुणकात् परस्मात् पुंसः सृष्टिस्थितिप्रलयाः वर्षन्ते; तत् ब्रह्मोति सूत्रार्थः।

जन्मादि का अयं है, सृष्टि, स्थिति और प्रसय। यहाँ तद्गुण संविज्ञान बहुवीहि समास है। अस्य का अयं; अविन्त्य, विविध, विचित्र रचनात्मक, नियमित देश-काल-फ्रायिमोग सपन्न, ज्ञह्म से लेकर स्तम्ब पर्यम्त, जीवो से गुक्त जगत् है। यहा का तात्पर्य है---जिस, हीन दोप रिहृत, सत्यसकत्प, जानवानदादि अनंत कस्यापमय गुणवाले, सर्वंज, सर्वंबाक्तिमान्, परमकार्जणक, सर्वंखवर, परखहा, परमात्मा, से सृष्टि-स्थित-प्रलय का प्रवृत्त नहोता है, यही ब्रह्म है। यही सुत्रायं है।

पूर्वपक्ष:-भृगुर्वेवाराणः, वस्त्यं पितरगुपससार, अधीहिभगवी
श्रहः "-यतो वा इमानि भृतानि लायन्ते, येन जातानि जोवन्ति,
यत् प्रयन्त्यमिविशन्ति, तद्विजिज्ञासस्व, तदश्रह्मा"-इति श्रूयते ।
तत्र संग्रयः किमस्माद्वामयात् श्रह्मतक्षणतः प्रतिपत्तुं शन्यते, नवा
इति । कि प्राप्तं ? न शक्यमिति, न तावज्जन्मादयो विशेषणत्वेन
श्रह्म सक्षयन्ति, अनेकविशेषणश्यावृत्तत्वेन श्रह्मणोऽनेकत्यप्रसक्तेः,
विशेषणत्विह व्यावर्तकत्वम् ।

"वहण पुत्र भूगु, वहण के निकट लाकर कहते हैं —भगवन् !
मुझे ब्रह्म का उपदेश वें "-जिससे यह सारा भूत-समुदाय उत्पन्न होता है,
जिसके आधार पर जीवित रहता है, तथा प्रयाण के समय जिनमे लीन हो जाता है, उसी को जानने की चेट्टा करो बही बहा है-"ऐसा स्नृति स्नाण है। यहाँ संशय होता है कि— हस थावय से बहा का लक्षण जाना जा सकता है या नहीं ? वह सकते हैं कि- नहीं जान सपते, ययो कि-उक्त दावय में जम्म आदि विदोषणो वाले श्रह्म का स्थारयान है, अनेक विशेषणो से युक्त मानने से ब्रह्म भे अनेकता बाजायगी। विशेषणता का अर्थ ही पार्यक्य साधक होता है।

ननु 'देवदत्तः श्यामो युवा लाहिताक्षः समपरिमाणः' इत्यन्न विशेषणवहुत्वेऽप्येक एव देवदत्तः प्रतीयते । एवमत्राप्येकमेव बह्य भवति । नैवम्-तत्र प्रमाणान्तरेणैक्यप्रतीतेः एकस्मिन्नेव विशेषणा-नामुपसहारः । अन्यया तत्रापि व्यावत्तकत्वेनानेकत्वमप्रिहायम्। श्रत्र त्वनेनैविवशेषणेन लिलक्षयिपतत्वात् ब्रह्मणः प्रमाणान्तरेणै-व्यमनवगतिमिति व्यावर्त्तकभेदेन ब्रह्मबहृत्वमवर्जनीयम् ।

(तकं) "देवदस ण्यामयणं या' युवा, लालनेत्रो वाला मुडोल क्यां हैं, वैसे ही उपर्युक्त ब्रह्मालकण बोधक गृति वास्य मे अनेक विशेषणो वाला एकही स्यक्ति कहा गया है, वैसे ही उपर्युक्त ब्रह्मालकण बोधक गृति वास्य मे अनेक विशेषणो वोल एक ही त्रह्म का यणंन है [वितकं] ऐसी बात नहीं है क्यों कि देवदत के वर्णन मे तो, प्रत्यक्ष आदि प्राणो से एक देवदत की देवट प्रतीत होती है, इसलिए अनेक विशेषणो का समन्यय हो जाता है, यदि स्पट प्रतीति होती न होती तो, विशिष्टता जापक पार्थक्ये से अनेकता अनिवार्य हों जाती। ब्रह्म के प्रसंग मे तो, विशेषणो हारा ही लक्षण वतलाने की वेटडा की गई है, किसी अन्य प्रमाण से तो उसकी, एकता जात होती नहीं, इसलिए विभिन्न विशेषताओं से ब्रह्म की अनेकता अनिवार्य हो जाती है। ...,

ब्रह्मशब्दैक्यादाप्येक्यं प्रतीयत् इति चेत् न, प्रज्ञातग् व्यकः जिज्ञासो पुरपस्य "पण्डो मुण्डः पूर्णभ्यं गो गीः" इस्युक्ते गोप्दैक्येऽपि पण्डस्वादि व्यावसीकभेदेन गोव्यक्तिबहुत्वप्रतीतेः ब्रह्मव्यक्तयोऽपि बह्व्यः स्युः। श्रवएव लिलक्षयिपिते वस्तुनि एवा विशेषणाना संभूष तक्षाणस्वमस्यनुषपन्तम् ।

त्रहा शब्द एक है, इसलिए सारे विकेषण भी एक होने ऐसा भी नहीं कह सकतें; जैसे-चो व्यक्ति भी को नहीं जानता, वह उसे जानना चाहता है, यदि उससे कहा जाय कि-"पण्ड-मुड बड़ी सीमी वाली मी होती है" तो उसे एक भी के विकेषणों के पार्यक्य से अनेक मो रूपी की प्रतीति होग़ी; चैसे ही ब्रह्म वीभी बहुत्व प्रतीति होगी। केवल लक्षणो द्वारा जाही जुग्ने वाली बस्तु अनेक विशेषणो से सम्मिनत लक्षण वाली नहीं हो.सक्ती।

पुन्धाः ताष्य्रपत्तक्षणुत्वेन लक्षयति, श्राकारान्तराप्रतिपत्ते. उपलक्ष-रणुनामेकेनाकारेण प्रतिपन्नस्य केनचिदाकारान्तरेण प्रतिपत्ति हेतुत्वृहि दुष्टुः युत्राय सारसः स देवदत्तकेदारः" इत्यादिषु ।

 $n! \sum_{k=1}^{n} \frac{1}{3} \cos \frac{1}{4} \sin \frac{1}{4} \cos \frac{1}{4}$ , उस्त बिहापूर, उपलक्ष्य के रूप से कहे गए हो, ऐसा भी नही है, हुयों हिन्द्र का लक्ष्यों से अनिरिक्त कोई अन्य रूप का वर्णन उपलब्ध नहीं। होता । 'जिही वह सारस बैठा है वही देवदन का सेत हैं'। 'रेरवादि जित्र को एक्स के उसका में उसका की होती है (बहा के प्रसाम में ऐसी बन्य प्रकार की प्रतीति नहीं होती हसिंग उपलक्ष्य का अस्त हैं। इसिंग दुष्टा के प्रसाम में ऐसी बन्य प्रकार की प्रतीति नहीं होती हसिंग उपलक्ष्य का बात अस्त हैं।

नेतुं च-"स्त्य ज्ञानमनन्त ब्रह्म" इति प्रतिपन्नाकारस्य जगज्ज-न्मादीनि उपलक्षणानि भवन्ति । न इतरेतरप्रतिपन्नाकारापेक्षत्वेन उमयोर्लक्षणवावययोरन्याश्रयणात् । श्रतो न लक्षणतो ब्रह्म प्रतिपत्तु राव्यत इति ।

"अहा सत्य ज्ञान अनत स्वरूप है" इस वाक्य से जैमा महा का रूप कात होता है, जगज्जनमादि उसी के उपलक्षण है, ऐसा मानना भी ठीक नहीं है; दोनो ही समान रूप से बहा के स्वरूप लक्षण हैं, ऐसा मानने से दोनो मे परस्पर अन्योग्याध्यता हो जायगी। फिर किसी भी सक्षण द्वारा ब्रह्म के स्वरूप का प्रतिपादन नहीं हो सक्या।

सिद्धान्तः—एवं प्राप्तेऽभिधीयते—जगतस्विष्टिस्यितिप्रलयैत्व-सम्मण्यत्तेशस्यप्रतिषत्तुं ग्रवयते । न च उपलक्षणोपलस्याकारव्यतिरि-क्ताकारान्तराप्रतिपत्तेशस्यप्रतिपत्तिः, उपलक्ष्य हि प्रनविधका-तिशयवृहत्, वृह्णं च बृहतेषतिोस्तदर्यत्वात् । सदुपलक्षणभृताश्च जगज्जनमास्यितिलयाः । "यतो-येनयत" इति प्रसिद्धिवन्तिरंशेन मासीदेकमेवादितीयम्"—तदैक्षत बहुस्या प्रजायेयेति तत्तेजोऽस्रज्ञः इत्येकस्यव सच्छब्दवाच्यस्य निमत्तोपादानरूपकारण्वेन तर्वाप्"सदेवेदमग्र एकमेवासीत्" इत्युपादानता प्रतिपाद्य "मद्वितीयम्"
इत्याधिष्ठात्रन्तर प्रतिषिध्य "तदैक्षत बहुस्या प्रजायेयेति तर्तेजोऽस्ज्ञत्य"
इत्येकस्येव प्रतिपादनात् । तस्माद् यन्मूला जगज्जन्मस्थितिनगः तद्यहोति जन्मस्थितिनगः स्विनिमत्तोपादानभूतं बस्तुब्रहोति लक्षयन्ति । जगन्निमत्तोपादानताक्षित्तसर्वज्ञत्वस्त्यस्करूपत्वविकित्रमात्वारा

प्रतिपन्नस्य लक्षणत्वेन नाकारान्तराप्रतिपत्तिरूपानुपर्पातः।

जगत मृष्टि-स्थिति-प्रवय से उपलक्षित ब्रह्म का प्रतिपादन किया जा सकता है। यह कहना भूल है कि-उपलक्षण और औपलक्ष्य इन दोनों के आकार से भिन्न किसी प्रकार की प्रतीति के बिनाबहाकी स्वरूप प्रतीति नही हो सकती। औपलक्ष्य (ब्रह्म) सीमा रहिन, अतिवृहन् और वृहण अर्थात् जगद् वृद्धिका हेतु है, ''वृह ' धातुका यही मध्यार्य होता है। जगत्का जन्म-स्थिति और लय उसके ही उपलक्षण स्वरूप (परिचायक) हैं। यतः येन और यत् ये तीनो पद, जन्मादि आदि का प्रसिद्ध की सरह निर्देश करते है, ये लोक प्रसिद्ध जन्मादि कारण के अनु वादक मात्र है। "हे सोभ्य ! यह जगत् मृष्टि के पूर्व एक अद्वितीय सर् ही या, उन्होंने विचार किया कि मैं बहुत होकर जन्म लूं, उन्होंने तेज की सृष्टि की" इस श्रुति ने "सत्" पद वाच्य एक ही बहा की निमित्त और उपादान कारणता सुस्पष्ट है। "यह जगत पहले एक सत् स्वरूप था" इससे यहा की उपादान कारणता का प्रतिपादन करके "अद्वितीय" पद से अन्य अधिष्ठाता (निमित्त कारण) का निर्पेध करके "उन्होंने विचार किया बहुत होकर जन्म लूँ और फिर तेज की मुध्यि की" इस वाक्य मे एक ही सह्य की उपादान और निमित्त कारणता का प्रतिपादन किया गया है, इससे उक्त तथ्य की पुष्टि होती है। इससे जात होता है क-जगत्की मृष्टि-स्थिति और लयका मूल ब्रह्म ही है। उक्त वाक्य

जन्म-स्थिति और लय के निमित्त और उपादान कारण को ब्रह्म कर सिक्षत करते हैं। जगत् के निमित्त और उपादान कारण होने से ब्रह्म, सर्वज्ञ-सत्य संकत्प-विलक्षण शक्ति और बृहत्व से पूर्ण है। जन्म तथा उसी प्रकार की विशेषताओं से लक्षित होने से, ब्रह्म के लिए गई आकारान्तर की अनुपपत्ति की श्रंका भी व्यर्थ हो जाती है।

जगज्जन्मादिविशेषणतया लक्षणत्वेऽपि न किश्चहोष लक्षणभूतान्यपि विशेषणानिस्विवरोधिव्यावृत्तंवस्तु लक्षयिरि श्रज्ञातस्वरूपे वस्तुन्येकस्मिन् लिलक्षयिपवेऽपि परस्पराविरोध्यने विशेषणलक्षणत्वं न भेदमापादयति । श्रत्र तु कालभेदेन जन्मादो न विरोधः ।

जगजजनमादि विशेषणो से सिंसत होने पर भी श्रह्म में कि प्रकार का दौष सभव नहीं हैं। तसणात्मक विशेषण, अपनी विग अविशिष्ट वस्तु को ही जिसत करते हैं। अनेक विशेषण, अज्ञात स्वा एक ही वस्तु में, लिसत होने के लिए प्रस्तुत होकर भी, परस्पर विरो मही होते, ऐसी बहु विशेषणात्मक लक्षणता, प्रतिपाद्य वस्तु में, विभिन्न मही लाती। विशेषणों की एकाश्रयता प्रतिति से उन सभी का एक ही समन्वय होता हैं [ यण्ड, प्रण्ड, पृण्ड शुद्ध आदि यरस्पर विर तिशेषणात्म तो व्यक्ति में मेंद की परिचायिका हैं ] परन्तु जगत् जन्मादि विशेषणों से तो विभिन्न कालीनता है इसलिए कोई विर नहीं हैं।

"यतोवा इमानि भूतानि जायते" इत्यादि कारण वाक्ये
प्रतिपन्नस्यजगज्जनमधिकारणस्यब्रह्मराः सकलेलरथ्यावृत्तं स्वरः
मिर्मिधीयते—"सत्यंज्ञानमनतं ब्रह्म" इति । तत्र सत्यपः
निरुपाधिकसत्तायोगि ब्रह्माह । तेन विकारास्पदमचेतनं ताः
संस्ट्रश्चेतनश्च व्यावृत्तः । नामान्तरभजनाहीवरथान्तरयोगे
तयोनिरुपाधिकसत्तायोगरहितत्वात् । ज्ञान पदं नित्यासंकुचितज्ञा
काकारमाह । तेन कवाचित् संकुचितज्ञानत्वेन मुक्ता व्यावृत्ताः

प्रनन्त पदः—देशकालवस्तुपरिच्छेद रहित स्वरूपमाह । सगुणत्वा त्त्वरूपस्य स्वरूपेण गुणैश्चानन्त्यम् । तेन पूर्वपदद्वयव्यावृत्तकीरिद्वा विलक्षणाः सातिशयस्वरूपस्वगुणाः नित्याः व्यावृत्ताः । विशेषणान व्यावृत्ताः ति ति "सत्यज्ञानमनन्त वह्यं" दृत्यनेन वाक्षेत्र जगज्जान्मादिनाऽत्रगतस्वरूपब्रह्मः सकलेतरवस्तुवितजातीयमिति लक्ष्यतः इति नान्योन्याश्चयग्गम् । श्रतः सकल जगज्जनमादिकारण्यति तत्वयः , सर्वेज, सत्यसकल्प, सर्वेशक्तः ब्रह्मः लक्ष्यतः प्रतिपत्तः , इतिसद्धम् ।

कारणता वोधन 'यतो वा इमानि'' इत्यादि वाक्य से ब्रह्म की जगत् के जन्मादि को कारण वतलाकर "सत्य ज्ञान" इत्यादि वाक्य सं यहा की, अन्यान्य पदार्था से विलक्षणता दिखलाई गई है। उक्त वाक्य मे-सन्य पद, निरुपाधिसत्ता अर्थात् स्वाभाविक सत्ता विशिष्ट ब्रह्म का प्रनिपादक है। जिससे यिकार पूर्ण अचेतन तथा उससे सबद चेतन की ब्रह्मता का प्रतियेध हो जाता है क्योकि—ये दोनो ही बस्तुए विभिन्ननामी की मुलकारण, विभिन्न अवस्वाओवाली होती है, इसलिए इनमें निर पाधिक सत्ता की अहंता नहीं रहती। ज्ञान पद, नित्य-विकसित अहंत विधिष्ट ज्ञान का द्योतक है, जिससे सकुचित ज्ञानवाले मुक्त पुष्पों से भिन्नता सिंड होनी है। अनन्त-पद, देश काल और वस्तु कृत परिच्छेर रहित स्वरूप का परिचायक है। ब्रह्म का स्वरूप समुण है, इसलिए वह गुण और स्वरूप दोनो से अनन्स है। इस पद से, पूर्वोक्त दोनो, सत्य और ज्ञान पदों से प्रतिपिद्ध दो अशी (असत्य और जड़) से भी विलक्षण सातिशय, नित्य, स्वरूप और स्वगुण का भी प्रतिपंध हो जाता है। विषेपणीकी ज्यावर्शक (इतर भेदक) प्रवृत्ति होनी है। 'सत्य ज्ञान मनन्तब्रह्म" इस वाक्य से, जगज्जन्मादि कारण रूप से प्रतिज्ञात ब्रह्म अन्यान्य समस्त पदार्थों से विलक्षण स्वरूप वाला लक्षित होता है। इसलिए दोनो प्रकार के विशेषणों में अन्योन्याश्रता नहीं होती। समस्त जगत् के जन्मादि के कारण, निदोष, सर्वज्ञ, सन्य सकल्प और सर्वगित

मपन ब्रह्म सक्षण द्वारा प्रतिपाध है, ऐसा सिद्ध होता है।

ये तु निविशेषवस्तु जिज्ञास्यमिति वदन्ति । तन्मते "ब्रह्मजिज्ञासा"
जन्माद्यस्ययतः इत्यसंगतस्यात्, निरितशय वृहत्वृह्णं च ब्रह्मे ति
वृचनात्, तच्च ब्रह्म जगज्जन्मादिकारणं इति वचनाच्च । एवमुत्तरेव्विति सूत्रगणेषु सूत्रोदाहृतं श्रुतिगणेषु च ईक्षणायन्वयदर्शनात् सूत्राणि
सूत्रोदाहृतश्रुतयश्च न तत्र प्रमाणम् । तकश्च साध्यधमान्यमिवारिसाधनधमान्वितवस्तुविषयत्वानं निविशेषवस्तुनि प्रमाणम् ।
जगज्जन्मादि अमोयतस्तद्बह्माति स्वारेशेक्षा पक्षेऽपि न निविशेष
वस्तुसिद्धः अममुलमजानं, अज्ञानसाक्षित्रह्मात्यभ्यपुगमात् ।
साक्षित्वं हि प्रकाशकरसत्मेवोच्यते । प्रकाशत्व तु जडाद्य्यावर्तकः,
स्वार्यास्य च व्यवहारयोग्यतापादनस्वभावेन भवति । तथा सति
सविशेषत्व । तदभावे प्रकाशतेभेव न स्यात् । तुच्छतैव स्यात् ।

निम्म निम्म के कि कि निविधेष वस्तु ही जिज्ञास्य है, उनके सतानुसार ''ब्रह्मणिकासा'' कहने के बाद ''जन्माखस्यवदः'' कहना ही अस्मत्यत्त् होगा । मयोकि जो, सर्विधेसा वृह्द तथा सभी वस्तुओं की वृद्धि के कारण, ब्रह्म कहा जाता है. बही ब्रह्म जगत के जन्मादि का कारण सतलाया गया है। इसी प्रकार परवर्ती सूत्रों में भी, सूत्रों और सूत्रों में प्रवाहत श्रुतियों में ईक्षण आदि विधिपताओं से उस का संबंध विकासा गया है, इसिंदए उन सूत्रों और सूत्रोदाहत श्रुतियों को तो निविधेष वस्तु के प्रमाण कह गृष्टी सकते । जो साधन, साध्य या प्रतिपाण विधय के भग को नहीं छोड़ सकता, ऐसे साधन धर्म खबड पदार्थ के विधय में हो तक किया जा संवता, निविधेष वस्तु में तो तक भी प्रमाण नहीं हो सकता । जगत का जमादि 'देम जिससे हो वह ब्रह्म है, ऐसी आपकी अभिमत उपसेदा (असंभय की संभावना) में भी निविधेष वस्तु की सिंदि नहीं हो सकती बयोकि अप अवानमूलक होता है, और अगर हो ब्रह्म की अज्ञान को साधी मानते हैं। प्रकाण या अज्ञान का बमाव ही साक्तिस्व है। प्रकाण या अज्ञान का बमाव ही होती है। ऐसे प्रकाशमान

ब्रह्म में सविशेषता ही हो सकती है, निर्विशेष मानने से उसमे प्रकाशता नहीं रह सकती, वह तुच्छ (मिथ्या) हो जायगा।

(३) तज्ञास्त्रयोजित्वाधिकरणः -

जगजन्मादिकारण ब्रह्म वेदातवेद्यमित्यूक्तम्, तदयुक्तम्, तदि न वाक्य प्रतिपाद्यम् । भ्रनुमानेन सिद्धे रित्याशक्याह—

जगज्जन्मादि के कारण ब्रह्म को वेदात वेद्य वतलाया गयासो असगत बात है, यह अनुमान सिद्ध वस्तु है, वाक्य प्रतिपाद्य नही, इस माशका पर कहते हैं—

शास्त्रयोनित्वात् ।१।१।३

शास्त्रं यस्ययोनि. कारणं प्रमाणम्, तच्छास्त्रयोनिः तस्यभावः शास्त्र योनित्वं । तस्मात् ब्रह्मज्ञानकारणत्वात् शास्त्रस्य, तदयोनित्वं ब्रह्मणः । श्रत्यन्तातीन्द्रियत्वेन प्रत्यक्षादिप्रमाखाविषयतया ब्रह्मणः शास्त्रैकप्रमाणकत्वात् उक्त स्वरूप ब्रह्म--"यतो वा इमानि भूतानि" इत्यादि वाक्य बोधयत्येवेत्यर्थः ।

शास्त्र जिसकी योनि, कारण अर्थात् प्रमाण है उसे ही शास्त्रयोनि कहते हैं, उसके भावया धर्मको शास्त्र योनिता कहते है। एक मात्र मास्त्र ही जब प्रह्म विषयक ज्ञान का समुत्यादक हो तभी ब्रह्म की शास्त्र योनिता सिद्ध होती है। अत्यन्त अतीन्द्रिय होने से, प्रत्यक्ष आदि प्रमाणी के अविषय प्रह्म की सास्त्र प्रमाणता सिद्ध होती है। ऐसे ब्रह्म के स्वरूप को ही "यतो वा इमानि" इत्यादि वानयो मे बसलाया गया है।

पूर्वपक्ष--नन् शास्त्रयोनित्वंब्रह्मणी न सभवति, प्रमाणांतरः वैद्यत्वाद् ब्रह्मणः। प्रप्राप्ते तु बास्त्रमर्थवत् ।

कि तहि तत्र प्रमाणम् । न तावत् प्रत्यक्षं । तद्हिद्विविर्धं, इन्द्रियसंभवं योगसंभवं चेति । इन्द्रियसभव च संभवमान्तरसभवश्चेति द्विधा । वाह्योन्द्रियाणि विद्यमान सन्निकर्पं योग्यस्वविषयबोधजननानीति न सर्वार्थंसाक्षात्कारतिन

माणसमर्थपुरुषिवशेष विषयवोधजननानि । नाप्यान्तरम्, स्रान्तरमुखदुःखादि व्यतिरिक्तविर्निवपयेषुतस्य वाह्योन्द्रयानपेक्षप्रवृत्यनु-पपत्तेः । नािप योगजन्यम्, सावनाप्रकर्यंपर्यन्तजन्यनस्तस्य विशयाव-भासत्वेशीप पूर्वानुभूतविषयस्मृतिमात्रत्वान्न प्रामाण्यमिति कृतः प्रत्यक्षता, तदितिरक्तविषयस्त्रे कारणाभावात् । तथासिति तस्य भ्रमरूपता, तदितिरक्तविषयस्त्रे कारणाभावात् । तथासिति तस्य भ्रमरूपता । नाप्यनुमानं विशेषतोद्ष्यः सामान्यतौ दृष्टं वा, म्रतीन्द्रिये वस्तुनि संबंधावधारणविरहान्न विशेषतो दृष्टम् । समस्त वस्तुसाक्षात्कार तन्निमण्यस्योपुरुषविशेष नियतं सामान्यतौ दृष्टमित निगामुणलभ्यते ।

े पूर्वपक्ष--- ब्रह्म की बास्त्र योगिता संभव नही है ब्रह्म अन्य प्रमाणों से ही वेदा है, शास्त्र तो अन्य प्रमाणों से अप्राप्त वस्तु को ही प्रमाणित करते हैं।

भव विचारना यह है कि उस बह्य के विषय मे कीन सा प्रमाण हो सकता है? प्रत्यक्ष तो हो नहीं सकता; प्रत्यक्ष तो क्रां नहीं सकता; प्रत्यक्ष तो क्रां नहीं सकता; प्रत्यक्ष तो क्रां नहीं सकता है, इंद्रिय संभव और योग संभव। इंद्रिय संभव भी वाह्यसंभव और लाक्तर संभय भेद से वो प्रकार का है। वाह्य इन्द्रियों केवल सिप्तिहत और प्रहुपयोग्य उपस्थित विषय का ही बोध करा सकती हैं, वे समस्त का होथ से महीं करा सकती। अन्तिरिक्तय (मन) मन भी उनका बोध का होथ से महीं करा सकती। अन्तिरिक्तय (मन) मन भी उनका बोध कराने में असमर्थ है, वयोकि-वाह्यिय्यों की सहायना के विना, आन्ति स्थाय नहीं है। योग जन्य प्रत्यक्ष भी ब्रह्म संबंधी प्रमाण नहीं हो सकता, क्योंकि यावना या ज्वितरक केचरम उन्कर्ष से ही उत्पन्न विषय बनभास वाला वह ,प्रवित्तरत विषय की अनुभृति मात्रवाला ही होता है, अदा उसे तो प्रमाण कही कही कही, ब्रह्म की प्रवस्ता उससे से संभव है। पूर्वानुभृत विषय से अतिरिक्त किसी विषय का कभी योग हारा साक्षात् हो सके ऐसा बोई कारण नहीं मिलता, और यित ऐसा ब्रम्भा संमव सी ही तो उसे अमण ही मानना चिहिए।

विशेषतीवृष्ट या सामान्यतीवृष्ट अनुमान भी ब्रह्म विषयक प्रमाण नहीं हो सकता। अतीन्द्रिय वस्तु में जब सबधावधारण ही नहीं हो सकता तो विशेषतीवृष्ट अनुमान होगा भी कैसे ? समस्त वस्तुभे के साक्षात्वार और निर्माण में समर्थ सर्वेत्तिम पुरुष विशेष के विषय निषत सामान्य से वृष्ट अनुमान के लिए भी कोई चिन्ह दिखलाई नहीं देता जिसके आधार पर उसे लागू किया जा सके।

ननु च—जगतः कार्यत्व तदुपादानोपकरणसप्रदानप्रयोजना-भिज्ञकर्वृष्कत्वव्याप्तम् । श्रचेतनारव्यत्व जगतर्यकेचेतनाधीनत्वेन ग्यासम् । सर्व हि घटादिकार्य तदपादानोपकरणसप्रदानप्रयोजना-भिज्ञकर्वृक दृष्टम । श्रचेतनारव्यमरोगस्वशरीमेकचेतनाधोन -च सादययद्वेन जगतः कार्यत्वम् ।

(तर्क) जगन् की कार्यता उसके उपादान, उपकरण, सप्रदान (कार्य का उद्देश्य) और प्रयोजन से अभिन व्यक्ति के कहुँ स्व से, स्थाप्त रहती है। अचेतनासद जागितम कार्य, एकमात्र चेतन की अधीनता से ही स्थाप्त है। घट आदि सारे कार्य, उनके उपादान, उपकरण, सप्रदान और प्रयोजन से अभिन व्यक्ति से सपादित और अचेतनासद दीखते है। अपना स्वस्थ शरीर भी, एक चेतन आरमा के अधीन दीखता है। साकार होने से जगत की वार्यता प्रतीत होती है।

उच्यते—किमिदमेकचेतनाधीनत्वम् ? न तावत् तदायत्तो त्पत्तिस्थित्वम् दृष्टातो हि साध्यविक्ल. स्यात्, न हि प्ररोण् स्वशरोरमेक चेतनायत्तोत्पत्तिस्थि त, तच्छरोस्य भोच्णूणा -भार्यादि सर्वचेतनानामदृष्टजन्यत्वात्तवुत्पत्तिम्थित्यो । कि च शरीरावयिवृत्त स्वावयवसम्वेततारूपास्थिरवयवसम्वेतयेकण् न चेतनमपेसते । प्राणनलक्षणातुस्थित पक्षत्वाभिमते स्वितिजलिधिमहोधरादो न सभवतीति पक्षसपक्षानुगतामेकच्पा स्थितं नोपलभामहे । तदायत्त प्रवृत्तित्व तदधोनत्विमित चेद अनेकचेतनसाध्येपुगुस्तरस्य-शिवामहोध्यादा । चेतनमात्राधानत्वे सिद्धसाध्येपुगुस्तरस्य-शिवामहोध्युगुर्वतरस्य-शिवामहोध्युगुर्वाद्वयान्वामात्वे सिद्धसाध्येता ।

(वितकं) यह एक चेतनाधीनता क्या है ? उसके आधीन उत्पत्ति, स्थित तो हो नहीं सकती, ऐसा होने से पूर्वकथित दृष्टान्त ही साध्य विरुद्ध हो जायगा। अपना स्वस्य आरीर एक चेतन वे अभीन, उत्पन्न और स्थित तो हो नहीं सकता। आरीर का जन्म और पालत विवयोपभीग वरने वाले स्त्री आदि अनेव चेतनों वे, अदृष्ट फल के अनुष्त हुआ करता है। अरीर रूपी अव्यवी का अपने अवयथी है। होता है, उसमें किसी अन्य चेतन की तो अपेक्षा होती नहीं। पृथिवी, समुद्ध, पर्वत आदि पदार्थों की, आपवी अभिमत्तवात से, प्राणधारणस्य न्विति, की सभावना तो है ही नहीं। पक्ष हो या सपक्ष सव जगह एक प्रकार की स्थित नहीं होती। एक चेतनाधीनता का अर्थ, यदि तदार्थों की अनेक चेतनों से साध्य, प्रकार रच-फिला-पर्वत आदि पदार्थों के अस्त्रीत होती। एक चेतनाधीनता का अर्थ, यदि तदार्थों की अस्त्रीत होती। एक चेतनाधीनता का अर्थ, यदि तदार्थों की अस्त्रीत हो जायगी। यदि चेतनमात्र अधीनता अर्थ करेती, मिद्ध साध्यत होगी।

कि च--उभयवादिशिद्धाना जीवानामेव लाघवेन कर्तृ त्वाभ्युपगमो युक्तः । न च जीवानामुपादानाध्यनभिक्षतया कर्तृ त्वाभ्युसर्वेपामेव चेतनाना पृथिच्याद्ययादानयागाद्युपकरणसाक्षात्कारसामध्यति । यथेदानी पृथिच्याद्ययागादयश्च प्रत्यक्षमीक्ष्यत्ते ।
उपकरणभूत्यागादिशकिक्वापूर्वीदशब्दवाच्याद्युट्ट साक्षात्काराभावेऽपि चेतनाना न कर्तृ त्वानुपपत्तिः, तत्साक्षात्कारानपेक्षणात्
कार्यारम्भस्य । शक्तिमत्साक्षात्कार एव हि कार्यारम्भोपयोगी ।
शक्तिस्तु ज्ञानमात्रभेवोपयुज्यते, न साक्षात्कारः । निह कुलालादयः
कार्योजकरणभूतदहचकादिवत् तच्छिकमिष साक्षात्कृत्य घटमणिकारिकार्यमारमन्ते । इह तु चेतनानामागम्यावगतयागादिशिक
विशेषाणा कार्यारम्भोनानुपपन्नाः।

ा ा जीव के अस्तित्व के सबय में वादी प्रतिवादी क्षोनो एक्मर्त हैं, अतः,भूविधा के रिए जीव कु कठूटव ही स्थीनारता सुसगत होगा। इसलिए उनका कर्षुंत्व सभव नहीं है, ऐसा नहीं वह सकते, वयोकिपृथिवी आदि उपादान कारण तथा कार्य सपादक विपयों को तो सभी
चेतन प्रत्यक्ष देखते हैं। अब भी पृथिवी, यागादि की प्रत्यक्ष अनुभूति
होती है। मयपि, उपकरण रूप यागादि त्रिया की ग्राक्ति "अपूर्व मन्द याच्य अदृद्ध का, प्रत्यक्ष साक्षात्मार नहीं होता, पर उसके चेतनों के
वर्तुंत्व में असगित नहीं आती वयोनि—चार्योरम्भ में अदृष्ट के साक्षा स्मार की अपेक्षा नहीं होती। कार्योरम्भ में वस्तु शक्ति का साक्षात्कार ही उपयोगी होता है। गक्ति में भी जानमात्र ही उपयोगी होता है ही उपयोगी होता है। कुम्भकार घट मटकी आदि कार्यों के तिमांग के लिए, कार्यों के उपवर्षण दहवन की तरह, उसकी मिक्त को जानकर ही, कार्योरम्भ करे, ऐसा कुछ आवश्यक नहीं है। इस सृष्टि कार्य के तो जीव, गास्त्र ज्ञात यागादि सक्ति विशेष को जानते ही है अत उनके लिए, कार्योरम्भ असगत हो ही नहीं सकता।

कि च—यच्छवयक्रियसक्योपादानादिविज्ञान च, तदेव तदाभिज्ञकत्त्र, केवृष्टम् । महो महोघरमहार्ण्वादित्वसक्याक्रियमः सक्योपादानादि विज्ञान चेति न चेतनकर्णृ कम् । म्रतो घटमणिकादि सजातीयश्वयक्रियशक्योपादनादिविज्ञानवस्तुगत्तमेव कार्यंत्व बृद्धि-मत्कत्त्र् पूर्वैकत्वसाधने प्रभवति । कि च—घटादिकार्यमनीश्वरेणाल्य ज्ञानशक्तिना सरारीरेण परिग्रह्नवताऽनासकामेन निर्मित द्रष्टिमित त्याविधमेव चेतन कत्तार साधयन्त्रयकार्यंत्वहेतु. सिपाधयिषिति पुरुषसार्वं अवरेषवार्वं प्रसगः । किमिनिक्तियवात्त्रपात् । न चेतावता सर्वानुमानोच्छेद प्रसगः । किमिनिक्तियवारिक्रपर्यात् । न चेतावता सर्वानुमानोच्छेद प्रसगः । किमिनिक्तियवारिक्रपर्यात् । क्रव्यक्यतिरकावगताविन्ताया विज्ञाति । निनिच्छिल निर्माण चतुरे, अन्वयव्यतिरकावगताविनाभावनियमा धर्मा सवएवाविशयेण प्रसज्यन्ते । निवर्तक प्रमाणामावान्यमा धर्मा सवएवाविशयेण प्रसज्यन्ते । निवर्तक प्रमाणामावान्यमा धर्मा सवएवाविशयेण प्रसज्यन्ते । क्ष्यमीश्वर सेस्स्पित् ।

जिस कार्यं की किया, शक्ति-साच्य होती है और जिसके उपादा-तादि कारण विषय ज्ञान अवय होते हैं, उसके अभिज्ञ व्यक्ति का कहुँ त्व देखा जाता है। मही, महोधर, महाणंव आदि की किया अग्रवय है तथा उनके उपादान कारण भी अश्रवय हैं, इसलिए वे चेतन जीव की कृति नहीं सकने। घट, महकी आदि की तरह, अन्य जीव उन्हीं वस्तुओं किया तथा उनके उपादानादि का ज्ञान ही अवय है, जीव उन्हीं वस्तुओं को बुद्धिमतापुर्ण ढंग से कार्योन्वित कर सकता है।

घट आदि कार्य, एक घरीरघारी प्रभुताहीन घल्यकान कार्योपयोगी वस्तुओं को सग्रह करने वाले, योड़ी आवश्यकताओं वाले, सामान्य व्यक्ति (कुम्भकार) द्वारा निर्मित होते है। यदि वैसे ही, चेतन कर्ता को, इस महान् विश्व का कर्ता मानते ही तो, जिस विश्व के निर्माता की, सर्वज्ञता और सर्वेघ्वरता के दिना, विश्व का निर्माण हो नहीं सकता, उत्तसे नितात विश्व वात होगी। केवल इतनी ही बात से अनुमानो का अनुन्थेद श्री नहीं हो सकता। जहां साध्य या साध्य विधिष्ट वस्तु, अनुमान रिह्त प्रमाण की सहायता से, जानी जाती है, वहाँ धनुमान ता, यदि उसके विपरीत धर्म प्रमाणित हो सकें तो, साध्य वस्तु (ईश्वर ) किसी भी प्रमाण का विषय नहीं रह जाता तथा निष्ठल वस्तु किमाण ते का समस्य क्षेत्र का नियत संवंध निष्ठित होता है, वे सारे ही धर्म सामाग्यतः प्रसक्त होते हैं। उन धर्मों के विरोधी प्रमाणों के अभाव से, वे वैसे के वैसे ही स्थित रहते हैं। इस प्रकार शास्त्र के अतिरिक्त ईश्वर सिद्धि का और दूसरा कौन सा उपाय हो सकता है?

म्ननाहुः—सावयवत्वादेव जगतः कार्यत्वं न प्रत्यारव्यातुं राक्यते । भवंति च प्रयोगाः-विवादाघ्यसितं भू-भूघरादिकार्य, सावयवत्वात्, घटादिवत् । तथा विवादाघ्यसितमवनि-जलिध− महीघरादि कार्यं, भहस्त्वे सति, क्रियावस्वात् घटवत् । ततुभुवनादि-कार्यं महत्वे सति मूर्त्तं त्वात् घटवत् इति । सावयवेषु द्रव्येषु ''इदमेव क्रियते नेतरत्" इति कार्यत्वस्य नियामकं सावयवत्वातिरेकि रूपा- न्तरं नोपलभामहे । कार्यंत्वं प्रतिनियतं शक्यक्रियतं, राक्योपारानादि विज्ञानत्वं चोपलभ्यत इति चेत्, न, कार्यंत्वेनानुमतेऽपि
विषयेज्ञानराक्तो कार्यानुमेये-इत्यन्यन्नापि सावयवाखादिना कार्यंत्वं
ज्ञातमिति ते च प्रतिपन्ने एवेति न कश्चिद् विशेषः । तथा हि घः
मणिकादिषुकृतेषु कार्यंदर्यनानुमितकन्त्रं गततिन्नर्माणशक्तिन्ना
पुरुषोऽदृष्टपूर्वं विचित्र सन्तिवेशं नरेन्द्रअवनमालोक्यावयवसन्तिवेश
विशेषेण सस्य कार्यंत्वं निश्चित्य, तदानीभेव कर्तुं,तत् ज्ञानशिक
वैचित्रयं प्रनुमिनोति । अतस्तनुभुवनादेःकार्यंत्वे सिद्धं सर्वंसाक्षात्कारतन्निर्माणादिनिषुणः कश्चित् पुरुषिशेषः सिद्धं यत्येन ।

इस पर विद्वानों का कथन है कि साकार जगत की कार्यतानी झुठला नहीं सकते, ऐसा कहा भी जाता है कि-विचारणीय विषय पृथिची पर्वत आदि कार्य, घट आदि की तरह साकार हैं तथा इनमें घट आदि की तरह, महत्ता और कियात्मकता भी है। देह और भवन नारि विषय और कार्य, घट आदि की तरह मूर्त और महत्वपूर्ण हैं। साकार वस्तुओं मे—"मही कार्य है, दूसरा नहीं है" ऐसा वार्यता नियामक, साकारता के अतिरिक्त कोई और कारण तो दीखता नहीं [जिसके आघार पर साकार वस्तु की कार्यता की अस्वीकारा जाय] यदि कही कि-निर्माण योग्यता और शक्ति-साध्य उपादानादि कारण विषयक विशेष ज्ञान ही विष्वका कारण हो सकता है। सो असभव बात है क्योकि-जो विषय कार्य रूप से अनुमोदित है, उस विषय मे कर्ता रै उपयुक्त ज्ञान कीर शक्ति सद्माव का, कार्य द्वारा ही अनुमान हो सकता है। अन्यत्र (घट भादि में) भी साकारता अदि से, कार्यता जात होती है; कार्य विषयक ज्ञान और शक्ति भी ज्ञात ही रहती है, कोई विशेषत नहीं होती। घट मटकी आदि कृत कार्यों में कार्यता को देखकरही, कर्तात निर्माण शक्तिका परिज्ञान हो जाता है। कोई भी ध्यक्ति अद्युट पूर्व विचित्र राजा के महल को देखकर, उसकी बनावट से, शिल्पी की कार्यदक्षता को मानकर तत्काल शिल्पी की जिल्पकारी की निपुणता वा अनुमान लगा लेता है। इसी प्रकार शरीर, विश्व आदि की कार्यती

निश्चित हो जाने पर, उन सबको देखकर, निर्माण निपुण शिल्पी विशेष का अस्तित्व भी निश्चित हो जाता है।

किच-सर्वंचेतनाना धर्माधर्मनिमिलोऽपि सुखदुःखोपभोने चेतनानधिष्ठतयोस्तयोरचेतनयोः फलहेतुत्वानुपपत्तः सर्वंकर्मानुगुक्सर्वंफलप्रदानचतुरः किचदास्येयः, वधिकनाभ्रनधिष्ठितस्य
धास्पदिरचेतनस्य देशकालधनेकपिकरसानिधाने प्रपि पूपादिनिर्माणसाधनत्वादर्शनात् । बीजाकुरादे पक्षातरभावेन तैर्व्यक्षिचारोपादानं श्रोत्रियवेतालानामनिधिशता विज्ञिभ्यतम् । तत एव
सुखादिभिध्यभिचारवचमपि तथैव । न च नाधवेनोभयवादितप्रतिपन्नक्षेत्रज्ञानामेन ईद्शाधिष्ठातृत्व कल्पनं युक्तम्, तेषा सुक्षमयवहितविपक्षष्ठदर्शनराकिनिश्चयात् । दर्शनानुगुर्णेष हि सर्वंशकल्पना
न च क्षेत्रअत्त ईरवरस्याराकिनिश्चयोऽस्त । मतः प्रमाणान्तरतो
न तत्सिद्धयनुपपतिः समर्थकर्तः पूर्वंकद्वनियतकायंत्वहेतुना
सिष्ट्यन् स्वाभाविकसवाँयसाक्षात्तारतिन्यमनशक्तिसम्न एव

चेतन मात्र के सुझ दु:ख का कारण, वर्ष और अवर्ष है, किन्तु चेतन की प्रेरणा के बिना, वर्ष अवर्ष कभी सुख दु.ख के उत्पादक नहीं हो सकते । धर्म-अर्थम की निमित्त समस्त कियाओं के अनुरूप फल प्रदान के लिए, किसी चतुर चेतन सत्ता को स्वीकारना होगा । उपपुत्त देवकालादि के होते हुए भी, बिना बिल्पी के, अचेतन कलापूर्ण स्तमभित्ति आदि निर्माण की साधनता, कहीं वो देवी नहीं वाती । बीजानुर आदि विषय, जिनमें किसी चेतन की प्रत्यक्ष प्रेरणा प्रतीत नहीं होतों, वे भी चेत्रक चेतालों (देवपोत्ति विषेष) की कृति हैं । सुख आदि के व्यभिचार की वात भी वैदी ही है।

लाधव के कारण उभयवादियों (पूर्वपक्ष-उत्तर पक्ष) के स्पीकार्य त्रीदो की ही अधिष्ठातृता की कल्पना करना भी उपित नही है (अर्थात् जीव का कहुँ स्व तो दोनों ही मानते हैं, ईश्वर को भी कहुँ स्व में सिम्मिलित किया जायगा तो एक व्ययं गौरव होगा, इसिलए जीवों के कर्ता मानने से ही कार्यं चल जाय तो लाघव होगा) जीवों में, सूक्ष्म, व्यवहित (अन्य वस्तु हारा अंतरित) और दूरवर्ती वस्तु को देखने की सामयं नहीं होती। प्राय: दश्रेन सामयं के अनुरूप ही हर जगह, शवित की करना की जाती है [अर्थात जिसकी तितनी जानकारी है उसने पितानी है जिसते हैं। जीवों की तरह ईश्वर में भी शक्ति का अभाव हो ऐसा तो कही नहीं सकते। अनुमान आदि प्रमाणो से ईश्वर की सिद्धि में कोई बाधा नहीं है। शक्तिशाली कर्ता से ही विचित्र जगत एक कार्ये रार्पित हो सकती है, इस अनुमान से ईश्वर का कर्नु व सिद्ध होता है, सभी वस्तुओं में साक्षातकार की स्थामाविक शक्ति संपन्नता भी, ईश्वर की अनुमित कर्नु व्य सिद्ध होता है,

यस्ननैश्वयांद्यापादनेन धर्मविशेष विपरीतसाधनत्वनुनीतम्, तदनुमानवृत्तानिभज्ञत्वनिबन्धनम्, सपक्षे सह दृष्टानां सर्वेषां कार्य-स्याहेतुभूतानां च धर्माणां लिगिन्याप्तै: ।

और जो (कुम्हार के दृष्टान्त की तरह जगत कर्ता में भी) अनैधवर्य संमावना से, अभीष्ट धर्म के विपरीत धर्म साधकता की बात मही गई, वह भी अनुमान प्रणाली की अनिभिन्नता के कारण ही वहीं गई। सपक्ष लर्थात् कर्तृ साध्यरूप घट आदि कार्य में, जो धर्म दीखते हैं, जो कि कार्य के हेतु मही हैं, वे सब पक्ष अथित् विचार्य (जगतकर्ती ईश्वर) में संभाज्य ही नहीं हैं।

एतदुक्तं अविति-केनचित् किचित् क्रियमाणं स्वोत्पत्तये कर्षुं, स्विनिर्माणसामध्यं स्वोपादानोपकर्राज्ञानं च श्रपेक्षते, न दु अन्यसामध्यं स्वोपादानोपकर्राज्ञानं च श्रपेक्षते, न दु अन्यसामध्यं अन्यज्ञानं च, हेतुत्वाआवात् । स्विनिर्मणसामध्यं स्वोपादानोपकरण्ञ्ञानाभ्यामेव स्वोत्यत्तावुपपन्नायां संबंधितया दर्शनमात्रेणांकिचित्करस्यार्थान्तराज्ञानादेहेंतुत्वकल्पना योगाद इति । कि च-क्रियमाणवस्तुव्यितिरक्तार्थाज्ञानादिकं कि सर्वेविषयं क्रियोपयोगि, दत कित्ययं विषयम् ? न तावत् सर्वेविषयं, निहं

कुलालादिः क्रियमाणव्यतिरिक्तं किमपि न जानाति । नापि कतिषय विषयम्, सर्वेषु कर्तृंषु रात्तदशानाशक्यनियमेन सर्वेपाम-शानादीनां व्यभिचारात् । श्रतः कार्यत्वस्यासाधकानामीश्वरत्वादीना लिगिन्यप्राप्तिरिति न विषरीतसाधनत्वमः।

कयन यह है कि कोई किसी भी कियमाण कार्य की उत्पत्ति मे, उसी कार्य से संबंधी, कर्ता के निर्माण सामर्थ्य, उपादान, उपकरण और उसके ज्ञान की अपेक्षा रहती है, अन्य विषयक सामर्थ्य या ज्ञान से कार्य नहीं चलता । कर्ता के कार्य निर्माण सामर्थ्य, उपादान और उपकरणो के ज्ञान से ही जब कार्य की उत्पत्ति सुसंपन्न हो जाती है तो, दिखावटी, विना मतलब के अन्य विषयक ज्ञान आदि की कल्पना करना ही व्यर्ष है।

• कियमाणबस्तु ते अतिरियत विषयो का कान, समस्त विषयो की किया का जपयोगी होता है, या कुछ विषयो का ही जपयोगी होता है ? सर्व विषयक तो हो नहीं तकता; ऐसा तो है गहीं कि-कुभकार आदि शिस्ति, कियमाण से किस और कुछ जानते ही नहीं। कितप्त विषयक भी नहीं हो सकता—सभी कता के उन्हीं उन्हीं विषयों के अजान और अशिक होगी ही, ऐसा कोई नियम तो है नहीं, अज्ञानविह कार्योग्योगिता के संबंध में अनियम ही रहता है हस प्रकार कार्यता के अनाधक, अनीधकरता हरयादि की, जनकी

अनीयबदता इत्यादि की, विचाय विषय ये प्राप्ति न होने से, उनकी विपरीत साथकता नहीं हो सकती ।

कुलालादीनां दण्डचक्राद्यधिष्ठानं गरीरद्वारेखेंव दृष्टम् इति 
अगदुपादानोपकरणाधिष्ठानमीयवरस्यागरीरस्यानुपपन्नमिति चेत्न, संकरुपमात्रेखेव परशरीरस्य भूतवेतालगरलाध्यगमिनाग 
देरीनात् । क्यमगरीरस्य परप्रवर्त्तनरूपः संकर्प इति चेत्, न

शरीरापेक्ष: संकल्प:, शरीरस्य संकल्प हेतुत्वाभावात् । मन एवं हिं संकल्पहेतु: । वदम्युपगतमीश्वरेऽपि, कार्यत्वेनेव ज्ञानशक्तिवन्मनं-से पे प्रारम्मने । मानसः संस्थानिक विकासिक संस्थित क स्कत्वादिति चेत्, न-मनसो नित्यत्वेन देहापगमेऽपि मनसःसदमावेनानैकान्त्यात् । अतो विचित्रावयवसन्निवेशाविरोधतनुभुवनादि
कार्यनिर्माणे पुण्यपापपरवराः परिमितशक्तिज्ञानः क्षेत्रज्ञो न
प्रभवतीति, निस्तिलभुवननिर्माणचनुरोऽचिन्त्यापरिमित शानशक्त्येशवर्योऽशारीरः सकत्यमात्रसाधनपरिनिष्यन्नानतिवित्तार
विचित्ररचनप्रपचः पुरुषविशेष ईश्वरोऽनुमानेनैव सिद्धयति ।
अतः प्रमाणन्तरावसेयत्वात् ब्रह्माण् नैतद् वाक्य ब्रह्म प्रतिपादयति ।

कि च—श्रत्यतिभन्नयोरेव सृद्दृव्यकुलालयो निमित्तो पादानत्वदर्शनेन श्राकाशादींनर्वयवदृव्यस्य कार्यत्वानुपपत्या व नैकमेव ब्रह्म कुल्स्नस्य जगतो निमित्तमुपादान च प्रतिवादिषदु शक्नोति इति ।

कुम्हार आदि अपने शरीर द्वारा ही, दडचक आदि कार्यीपकरणो का प्रयोग करते हैं, शरीर रहित ईश्वर, जगत के उपादान और उपकरण आदि का प्रेरक नहीं हो सकता? ऐसा सभय भी नहीं करना चाहिए प्राय देखा जाता है कि-इच्छामात्र से ही, पर शरीरगत मृत वेताल आदि द्वारा, विष का विनास हो जाता है। असरीरी ईश्वर का पर प्रेरक हा सकत्प हो कैसे सकता है ? ऐसी शका भी निर्मूल है, क्योंकि-सकर्प में मारीर होना जायम्यक नहीं है, मारीर में सकल्प हेत्ता है ही नहीं, केवस मन ही सकल्प का हेतु है। ईश्वर का मन भी स्वीकारना होगा, उनकी कार्यकारिता से ही ज्ञानशक्तिमान् मन की सत्ता अनुमित होती है। मानस सबस्प मारीर वाले को ही होता हो, भरीरी ही मनवासा ही सकता है, ऐसा भी नहीं गई सकते । मन नित्य पदार्थ है, देह के समाप्त हो जाने पर भी मन का अस्तिन्व रहता है। मन शरीर संबद्ध होकर है रहता हो ऐसा भी कोई नियम नहीं है। इससे निश्चित होता है कि विचित्र अवयव सन्निवेश सपन्न शरीर और विश्व आदि के निर्माण में चत्र अचिन्त्यं, अपरिमित, ज्ञान, शनित, ऐश्वयंशाली, अशरीर, संकत्पः साधन से बनाने वाले अनंत विस्तृत जगत ना रचयिता, पूर्व वितेष ईग्बर अनुमान से ही सिढ होता है। शास्त्र प्रमाण के बिना ही, अनुभान प्रमाण से ही ब्रह्म जयत ना कर्ता सिढ हो जाता है। "यतो वा इमानि" इत्यादि वाक्य ब्रह्म प्रतिपादक नही प्रतीत होते।

तया-घट के निर्माण में मिट्टी और कुम्हार दो कारण देखे जाते है, आकाशादि निराकार की कार्यता होती नहीं, इसिनए एक ही बहा हो समस्त जगत का निमित्त और उपादान दोनो कारण मानना भी गक्य नहीं है।

सिद्धान्त.--एवं प्राप्ते ब्रम.-ययोक्त सक्षणं ब्रह्म जन्मादि गक्यं बोधयत्येव । कृतः ? शास्त्रैकप्रमाणकत्वाद् ब्रह्मणः। यदुक्तं-गवयवत्वादिना कार्यं सर्वं जगत् । कार्यं च तद्चितकर्त् विशेषपूर्वकं ष्टिमिति निखिलजगन्निर्माणतदुपादानोपकरणवेदनचतुर. कश्चि-जुमेय., इति । तदयुक्तम् , महोमहार्गंबाद्योना कार्यंत्वेऽप्येकदेवैकेन नेर्मिता इत्यत्रप्रमाणाभावात्। न चैकस्य घटस्येव सर्वेपामेक गर्यस्यं, येनैकदैवैकः कत्तां स्यात् । पृथग्भूतेषु कार्येषु कालभेदकत्-दिदरानिन कर्त् कालैक्यनियमादर्शनात् । न च क्षेत्रज्ञाना विचित्र-गिन्निर्माणाशक्त्याकार्यत्वबलेन तदतिरिक्तकल्पनाया अनेककल्पना-,पपरोरचैक. कर्त्ता भवितुमहंतीति क्षेत्रज्ञानामेवोपचितपुष्यविशेषाणा । फिवैचित्र्यदर्शनेन तेपामेवातिशयितार्ष्टरसंभावनया च तत्तद्वि-भागकार्यं हेतुत्वसभवात्, तदितिरिवतात्यंतावृष्टपुरुपकल्पनानु-पत्तेः। न च युगपत्सर्वात्पत्तिविनाशदर्शनाच्य । कार्यत्वेन सर्वोत्प-तिबनाशयोः कल्प्यमानयोर्दर्शनानुगुस्येन कल्पनाया विरोधाभा- श्वा बुद्धिमदेककत्र्कत्वे साध्ये कार्यत्वस्यानैकान्त्यम्, संस्याप्रसिद्धविशेषणत्वम्, साध्यविकलता 'च दृष्टान्तस्य, विनिर्माणचतुरस्य एकस्याप्रसिद्धेः । बुद्धिमत् कर्त्तु कल्वमात्रे साध्ये **सदसाधनता ।** '

सिद्धात -जगत के जन्मादि बोधक "यतो वा इमानि" इत्यादि वाक्य निरि चत ही, ब्रह्म प्रतिपादक है, क्योकि-ब्रह्म एकमात्र शास्त्र द्वारा ही प्रमाणित है। जो यह कहा कि-कार्य रूप सपूर्ण साकार जगत किसी ऐसे बतुर की ही रचना हो सकती है, जो कि समस्त जगत के निर्माण सम्बन्धी उपादान, उपकरण आदि को मली भाँति जानता है, क्योंकि कार्य, उचित कर्त्ताविशेष द्वारा ही प्रतीत होता है। यह कथन पुनित सगत नहीं है। विशाल पृथिवी, विस्तृत समुद्र आदि कार्य, एक ही समय, एक्ही निर्माता द्वारा निर्मित हुए हो, ऐसा कोई प्रमाण नहीं मिलता। घट की तरह सारे पदार्थ एक ही उपादान के कार्य हो, अथवा एक ही समय एक ही कर्ता के कार्यहो, ऐसा भी नही कहा जासकता। विभिन्न कार्यों मे कालभेद, क्तांभद दला जाता है कर्ता और काल की एकता भी निश्चित नहीं होती । जीवो की, विचित्र जगत निर्माण मे शक्ति न होते से, जगत की कार्यता मे, जीवातिरिक्त कर्ता की कल्पना करने में, अनेक कत्तीओ की कल्पना करनी पडेगी, इसलिए एक ही कर्ता है। सकता है, यह बात भी समीचीन नहीं है। जीवों में ही कुछ विशेष पुण्यशाली जो जीय होते हैं उनमे विचित्र शक्त देखी जाती है, उही में से कोई सर्वाधिक पुण्यवान इस विचित्र जगत का कर्त्ता हो सकता है। इसलिए जीवातिरिक्त, अत्यत अपरिदृष्ट (कभी न दीखने वाले) पुष्प विशेष की कल्पना करना उपयुक्त नहीं है। एक साथ ही सबकी सृ<sup>हिट</sup> और विनाश का तो कही प्रमाण मिलता नहीं अपित सुद्धि विनाश का कमिक वणन ही मिलता है। कार्य के अनुसार सब की उत्पत्ति विनान की करनना करते हुए, यथादुष्ट कत्यना में भी कोई विरोध तो होती नहीं। इसलिए किसी एक बुद्धिमान की कसुता मानने से, कार्येता की अनेकता (सर्वज्ञता, सर्वयानितमत्ता आदि) पक्ष विशेषणों की अधिद्धि पूर्व दृष्टान्त की साध्य विकलता होती है। क्योंकि-किसी एक की सर्वनिम्पि चातुर्यं सम्बन्धी प्रसिद्धि नहीं है। एकमात्र बुद्धिमान का कर्नु स्व मानते है सिद्ध साधनता होती है।

सार्वज्ञसर्वंशिक्तयुक्तस्य कस्यचिदेकस्य साधकिमदं कार्यत्वे कि युगपदुत्पद्यमानसर्वेवस्तुगतम्? उत्कृतेम्योत्पद्यमानसर्वेवस्तुगतम्? युगपदुत्पद्यमानमर्वेवस्तुगतत्वे कार्यत्वस्यासिद्धता । क्रमेणोत्पद्यमान सर्ववस्तुगतत्वे ग्रनेककर्तृं करवसाधनात्विरुद्धता । प्रश्नाप्येककर्तृं करवसाधनो, प्रत्यक्षानुमानविरोधः शास्त्रविरोधश्च, "कृंभकारो जायते रयकारो जायते" इत्यादि श्रवणात् ।

सर्वज्ञ, सर्वश्राक्त-समन्वित, किसी एक कर्त्ता की, साधक, समस्त वस्तुओं को एक साथ होने वाली कार्यता है ? अथवा समस्त वस्तुओं क्रिक उत्पत्ति है ? समस्त वस्तुओं को एक साथ उत्पत्ति मानने से वार्यता को अधिद्धि होती है तथा समस्त वस्तुओं की क्रिमक उत्पत्ति । मानने से अमेक कर्त्ता को सिद्धि होती है, जो कि साधन विकट है। । सही मानने से अमेक कर्तृत्व को सिद्धि होती है, जो कि साधन विकट है। यहीं भी एक कर्तृत्व मानने से प्रत्यक और अमुमान से विपरीतता और साहन विपरीतता होती है,—"क्रुमकार होता है, रयकार होता है" ऐसा मिन्न-भिन्न कर्ताओं का हो वर्णन क्या गया है।

श्रिप च-सर्वेषां कार्याणां शरीरादीनां च सत्वादिगुणकार्यं रूपसुखाद यन्वयदर्शनेन सत्वादि यूलत्वमवश्याश्रयणीयम् । कार्यं वैचित्र्यहेतुभूताः कारणगता विशेषाः सत्वादयः । तेषां कार्याणां तंन्यूलत्वापादनं तद्युक्तपुरुषानाः करणविकारद्वारेणः । पुरुषस्य च तद्योगः कर्ममूल इति कार्यविशेषारम्भायेव, ज्ञानशक्तिवत्कृतुः कर्मसंबन्धः । कार्यं हेतुत्वेनैवावश्याश्रयणीयः, ज्ञानशक्ति वैचित्र्यस्य च कर्ममूलत्वात् । इच्छायाः कार्यारम्भहेतुत्वेऽपि विषयविशेषविशेष्विशेषाम्तत्वात्सत्वादिमूलकत्वेन कर्मसंबंधोऽवर्जनीयः, अतः क्षेत्रज्ञा एतं कर्माराः, वतः तद्विलक्षाणः करिवदनुमानात् सिष्पति ।

देखा जाता है कि-शारीर आदि सारे कार्य, सरव-रज और तमोगुण के परिणाम सुख आदि से, संबद्ध रहते हैं; इसलिए सत्त्व आदि को इनका भूज कारण मानना पडता है। कार्य वैचिन्न्य के भूज कारण सत्त्वादि गुण ही, कारणगत विशेष घर्म है। सारे विचित्र कार्य सत्त्व आदि गुण मूलक ही होते हैं। सारे कार्य, सत्वादि गुणो से गुक्त पुरुष के अस्तः करण के विकारों के ही परिणाम होते हैं। पुरुषों का गुणो के साथ जो सम्बन्ध होता है, वह कमं पूलक होता है। कार्य संपादन में जैसे मनुष्यों की ज्ञान शक्ति मानते हैं, वेसे ही कमं सम्बन्ध में भी मानता चाहिए, क्योंकि-ज्ञान चिक्त की विचित्रता भी कमंमूसक ही होती है, इच्छा कार्यारम्भ की हेतु होती है, फिर भी, विषय विशेष से विशेषित वह इच्छा सत्व आदि गुण मूलक ही होती है, इस प्रकार उसका कमं सम्बन्ध अनिवार्य हो जाता है। इससे सिद्ध हो जाता है कि-जोब हो कर्ता है, उसके अतिरिक्त कोई और अनुमान सिद्ध व्यक्तित्व नहीं है।

मवंति च प्रयोगाः—तनुभुवनादि क्षेत्रक्षकृष्टम्, कायरवात् घटवत्। ईश्वरः कत्तां न भवति, प्रयोजनशुःयत्वात् मुनतारमवत्। ईश्वरः कत्तां न भवति, प्रयोजनशुःयत्वात् मुनतारमवत्। ईश्वरः कर्ता न भवति, प्रशारीरत्वात् तदवदेव । न च क्षेत्रज्ञाना स्वरारीराधिष्ठाने व्यभिचारः, तत्राध्यनादेः सूक्ष्मशरीरस्य सद्भावात् विसति विषयः कालो न लोकशुन्यः कालत्वात् वर्तमान-कालवत् इति ।

प्राय: सामान्य लोग कहा करते हैं कि-सरीर, विश्व आदि, घट आदि की तरह, जीव के ही निर्माण है। ईश्वर को अवश्यकता ही क्या है कि, वह सुष्ट करें, वह तो पुक्त पुरुष की तरह 'स्वष्ठान्द हैं। ईश्वर, पुक्त पुरुष की तरह सरीर रहित है, इसलिए वह कर्चा हो ही कैसे सकता हैं। जीवों का कभी सरीराभाव तो हो ही नहीं चकता, जिससे सृष्टि उच्छेंद की शंका हो, सुक्ष्म सरीर की तो सदा स्थित, रहती हैं। कोई भी ऐसा समय नहीं होता जब कि—सृष्टि न रहें, काल का कमी उच्छेंद्र नहीं होता, सदो एकसा काल का चक्र चलता रहता है। इस्पादि

भ्राप च--किमीश्वरः सशरीरोआरीरो वा काय करोति । म सावदशरीरः श्रंशरीरस्य कत्तृ स्वानुपलब्धेः । मानसान्यपि कार्याणि सशरीरस्येव भवंति, मनसो नित्यत्वेऽप्यशरीरेषु मुक्तेषु तत्कार्यं भ्रदर्यनात् । नापि सशरीरः विकल्पासहत्वात् । सच्छरीरं कि े ? उर्त नित्यम् ? न तावन्तित्यम् , सावयवस्यं सस्य नित्यत्वे जगतोर्शप नित्यस्वाविरोधादीश्वरासिध्देः। नाम्यनित्यम्, तद्व्य-तिरिक्तस्य तृच्छरीरहेतोस्त्वदानीमभावात्। स्वयमेव हेतुरिति चेत्, न, अरारीरस्य योगात्। अन्येन शरीरेण सशरीर इति चेत्, न, भगवस्थानात्।

. और भी तक किये जाते हैं कि यदि ईश्वर जगत वनाता है तो अया शरीर घारण करता है अयवा नहीं ? विना घरीर वाला होकर तो वह सुष्टि कर नहीं सकता. बिना घरीर वाले का कोई निर्माण कार्य देखा नहीं गाता। मानस कार्य भी शरीर घारी के ही होते है, मन के निन्य होते हुए भी, मुक्त पुरुषों में मानस कार्य का अमाव होता है। इंश्वर घारीर घारण कर, सुष्टि करता है, यह भी थोधा तक है। यदि ईश्वर का शरीर है तो वह नित्य हो या अनित्य ? नित्य तो हो नहीं सकता, उसकी नित्य साकारता स्वीकारने से, साकार जगत को भी नित्य मानना पड़ेगा और फिर नित्य जगत के उत्पादन में इंश्वर को 'उपयोगता हो क्या रहेगी ? इंश्वर का शरीर अनित्य भी नहीं हो सकता बयोकि—ईश्वर के अरीर के निर्माता का कोई वर्णन नहीं मिलता। वह स्वय तो अपने शरीर का निर्माता हो नहीं सकता, कोई भी अशरीरों, शरीर का निर्माता का अपने अन्य शरीर से वह घरीर निर्माण करता है, ऐसा मानने से अनेक अन्य निर्माता शरीरों की कल्पना 'करती' पड़ेगी, अतः अनवस्या उपस्थित होगी।

स कि सव्यापारी निर्व्यापारी वा ? भगरीरत्वादेव न स्थापारः । नापि निर्व्यापारः कार्यं करोति मुकास्मवत् । कार्यं 'कगिवच्छामान्रव्यापारकर्त्तुं कमित्युच्यमाने पक्षस्याप्रसिद्धविशेषण-स्वम्, दृष्टान्तस्य च साध्यहीनता । भतो दर्शनानुगुण्येन ईरवरानु-मानं दर्शनानुगुण्येपराहतमिति शास्त्रेकप्रमाणकः परब्रह्मभूतः सर्वेदंवरः पुरुषोत्तमः ।

ं वह ईश्वर सचेष्ट है अथवा निश्चेष्ट ? (यह भी विचारणीय है ) वह शरीरी नहीं है, इसलिए सचेष्ट नहीं कह सकते । निश्चेष्ट भी नहीं कह सकते, बयोकि-वह मुक्तात्माओं की तरह कार्य करता है। इच्छानाय नेट्टा कर्तु के, जागतिक कार्य भानने से, पक्ष की अप्रसिद्ध विधेपता होती है (अर्थात् जगत के लिए कोई भी ऐसा विधेपता नहीं मिलता, जिसमे यह कहा गया हो कि-वह इच्छात्मक है) ऐसा मानने से दृष्टांग्त भी साध्य नहीं होता (अर्थात् भृष्टि के सम्बन्ध में जो कुम्हार का दृष्टांग्त भी साध्य नहीं होता (अर्थात् भृष्टि के सम्बन्ध में जो कुम्हार का दृष्टांग्त विद्या जाता है, वह भी विपरीत सिद्ध होगा, क्योकि-इच्छामात्र से कुम्हार का कार्य होते नहीं देखा जाता) इस प्रकार प्रत्यक्ष के अनुसार ईश्वर का कार्य होते नहीं देखा जाता) इस प्रकार प्रत्यक्ष के अनुसार ईश्वर सम्बन्धों अनुमान असिद्ध हो जाता है। इससे मानना होगा कि-परवहां स्व स्वस्थर पुरुषोत्तम, एकमात्र शास्त्र प्रमाण से ही परिज्ञान हैं।

शास्त्रन्तु सकलेतर प्रमाण परिवृष्टसमस्तवस्तु विसजातीय सार्वजातस्य कल्पस्वादि मित्रानविधकातिस्यापरिमितोदारगुण सागरं निखिलहेय प्रत्यनीक स्वरूपं प्रतिपादयतीति न प्रमाणान्तराविस्तवस्तु साधम्ध्रप्रयुक्तदोषगंधप्रसंगः। यसु निमित्तोपादानः योरैक्यमाकासावेनिरवयबद्रव्यस्य कार्यस्य चान्पलब्धम् प्रशक्य-प्रतिपादनिस्युक्तम्, तदच्यविरुद्धमिति "प्रकृतिश्च प्रतिशादृष्टान्तान्परोधात्" न वियदश्रुते. "इत्यत्र प्रतिपादिष्यते। ग्रतः प्रमाणान्तरागोचरस्वेनगास्त्र श्विपयस्त्रात् "यतो वा इमानि भूतानि" इति वाक्य उक्तस्यणं ब्रह्म प्रतिपादयतीति सिद्धम्।

बाह्य-अन्यान्य प्रमाणों से विद्ध होनी वाली समस्त बस्तुओं से विलक्षण, सर्वेशता, सत्वसंकल्यता आदि से युक्त, सीमा और तारतम्य रहित, अरयन्त अपरिभित, उदार गुणों के सागर, हीन और निकृष्ट गुणों से रहित, जसी ईश्वर का वर्णन करते हैं इसलिए अन्य प्रमाणों से निर्णीत अन्य वस्तुओं से, ईश्वर से समता की बात, कही नहीं जा सकती।

शीर जो यह कहा कि ─एक ही बस्सु की निमित्त और उपावान कारणता तथा निराकार आकाश आवि की उत्पत्ति कही देखी नहीं जाती न शक्य ही है। यह आपका कथन ठीक है, पर यह हमारे ल्यानत से विरुद्ध नहीं होता। इसकी अविरुद्धता का हम "प्रकृति दुष्टान्तानुपरोधात् "न विषदभुतेः' सूत्रों में सुष्ठु प्रतिपादन करने। अन्य प्रमाणों से अगन्य वह ईश्वर, एकमात्र शास्त्र का ही विषय है'' 'यतो वा इमानि'' इत्यादि वाक्य, उन्त सक्षणों वाले ग्रह्म के ही प्रतिपादक सिंद होते हैं।

## ४ समन्वयाधिकरण:---

यद्यपि प्रमाणान्तरागोचरं ब्रह्मः, तथापि प्रवृत्तिनिवृत्तिपरत्वा-भावेन सिद्धरूपं ब्रह्म न गास्त्रं प्रतिपादयतीत्याशंक्याह---

सहा, यदापि अन्य प्रमाणों का विषय नहीं है, फिर भी, शास्त्र कभी स्वत: सिद्ध बहा का, प्रतिपादक नहीं हो सकता, क्योंकि-ईश्वर में प्रवृति निवृति कुछ भी नहीं है-इस संशय पर कहते है--

## तत्तुसमन्वयात् ।१।१।४--

प्रसक्ताशंकानिवृत्यर्थः तु शब्दः। तत् शास्त्र प्रमाणकत्वं ब्रह्मणः संभवत्येव । कृतः? समन्वयात्-परमपुरुषार्थतयाऽन्वयः समन्वयः, परम् पुरुषार्थभृतस्यैव ब्रह्मणोऽभिषेयतयाऽन्वयात्।

की गई आयाका की निवृति के लिए, सूत्र में तु शब्द का प्रयोग निया गया है। तत् शब्द अह्म की शास्त्र अमाराकता की सस्मावना का खोतक है। सारे गास्त्र, एक मात्र ईस्वर को ही पर पुष्टपायं प्रतिपादन करते है। विधिपूर्ण अन्यत अर्थात् सम्बन्ध को ही समन्य कहते है, अर्थात् सारे शास्त्र ईस्वर को परं पुष्टपायं मानने में एकमत है, इसीसे कह्म की शास्त्र प्रमाणकता सिद्ध होती है।

एविमव समन्वितो हि श्रीपनिषदः पदसमुदायः "यतो वा इमानि भूतानि जायन्ते"— "सदेव सोम्येदमग्र भ्रासीदेकमेवादिती-यम्"— "तदैक्षत् बहुस्यां प्रजायेयेति तत्तेजोऽस्जतः" "ब्रह्म वा इदमेकमेवाग्र श्रासीत्"— "श्रात्मा वा इदमेक एवाग्र श्रासीत्"— "सत्यं शानमनन्तं ब्रह्म"—तत्माद् वा एतस्मादात्मन श्राकाशः सभूतः" — "एको ह वै नारायण श्रासीत् " श्रानन्दो ब्रह्म" इत्येवमादिः । औपनिषद् पद समूह इसी प्रकार एक मत है—"जिससे यह सारा मूत समुदाय उत्पन्न होता है—हे सीम्य । सृष्टि के पूर्व यह जगत निष्चित ही एक बढितीय सत था-उसने इच्छा की अनेक हो जाऊ तब उमने तेज की मुष्टि की—यह जगत मुष्टि के पूर्व एक ब्रह्म रूप ही था। मुष्टि के पूर्व यह आतम स्वरूप ही था— ब्रह्म, सत्य-ज्ञान-आनन्द स्वरूप है-इस आतमा से आकाश प्रकट हुआ—मुष्टि के पूर्व प्रसिद्ध यह नारावण रूप ही था-ब्रह्म आनंद स्वरूप है।" इत्यादि।

त च ब्युत्पित्तिसिद्धपरिनिष्णम्नवस्तुप्रतिपादनसमर्थाता प्रसिम्नवायाना प्रसिक्तजगदुत्पित्तिस्थितिविनाशहेतु भूताग्रेपदोष प्रस्यनीकापरिमितोदारगुणसागरानचिकातिसयानन्दस्वरूपे ब्रह्मणि समिन्वताना प्रवृत्तिनिवृत्तिरूपप्रयोजन विरहादम्यपरत्व, स्वविषयावदोधपर्यंवसायित्वात् सर्वं प्रमाणानाम् न प्रयोजनातुः गुणा प्रमाण प्रवृत्तिः । प्रयोजनं हि प्रमाणानाम् । त, च प्रवृत्तिनिवृत्त्यस्यस्य पुरुषान्वयप्रतितेः । तथा स्वरूपं परेष्विपं "पुत्रस्तेजातः "नायंसपं" इत्यादिषु हुर्पभयनिवृत्तिः स्प

माब्द ब्युत्पत्ति के अनुसार सुब्यवस्थित वस्तु के प्रतियादन मे समर्थ मादशीय पदो का, जब समस्त जगत की सुब्दि-स्थिति और प्रजय के हेतु निर्दोष, असीम उदार गुणो के सागर, अप्यन्न वानन्द स्वरूप ब्रह्म में ही ऐकमस्य है तब, प्रवृत्ति-निवृत्ति रूप प्रयोजन रहित ईश्वर के होने वे एकमस्य है तब, प्रवृत्ति-निवृत्ति रूप प्रयोजन रहित ईश्वर के होने वे प्रयोजन विजयो को सुस्पट्ट करा देने मे हो चरिताचाता होती है। प्रयोजन के अनुसार प्रमाणो की प्रवृत्ति होते हो, ऐसा भी नहीं है, अपितु प्रयोजन ही प्रमाणो के अनुरूप होता है। प्रवृत्ति-निवृत्ति एकता से रहित वाक्यों की प्रयोजन हीन भी नहीं कहा जा सकता, व्योकि-सारे वाव्य परमणुख्या में एक मत प्रतीत होते हैं। उसी प्रकार "सुम्हारे पुत्र हुआ" यह सर्प नहीं है" इत्यादि निष्पन्नाथं वोषक बाक्यों मे भी, हुर्प और मृष्य निवृत्ति हमा प्रयोजन दिखलाई देता है।

भनाह-न वेदांतवाक्यानि बहा प्रतिपादयति, प्रवृत्तिनिवृत्यत्वय विरिह्णः शास्त्रस्यानयंक्यात् । यद्यपि प्रत्यक्षादीनि वस्तुयाथातम्याव-बोधे पर्यवस्यन्ति, तथाऽपि शास्त्रं प्रयोजनपर्यवसाय्येव न हि लोक-वेदमो प्रयोजनरहितस्य कस्यचिदपि वानयस्य प्रयोग उपलब्धचर । त च किचित प्रयोजनमनुदिश्य वाक्यप्रयोगः श्रवण वा सभवति । तच्च प्रयोजन प्रवृत्तिनिवृत्तिसाध्योष्टानिष्ट प्राप्तिपरिहारात्मकमूप-लब्बम् "झर्यार्थी राजकुल गच्छेत्"--मदान्निनम्बुपिवेत्"--स्वगै-कामो यजेत्"-- कलज अक्षयेत्"-- इत्येवमादिषु यत्पुनः सिद्ध-वस्तुपरेष्वपि "पूजस्ते जातः"— "नाय सर्प रञ्जुरेषा" इत्यादिषु हर्ष-मयनिवृत्तिरूपपुरुषायन्तियो दृष्ट इत्युक्तम् । तत्र कि पुत्रजन्मा-द्यवित्रवार्याचाप्ति. ? उत् तत् ज्ञानादिति विवेचनीयम् हताऽप्य-ज्ञातस्यार्थस्यापुरुषार्थत्वेन तत् ज्ञानादिति चेत् तहि प्रसत्यप्यर्थे ज्ञानादेव पुरुपार्थ. सिध्यतीत्यर्थंपरत्वामाचेन प्रयोजनपर्यवसायि-नोऽपि शास्त्रस्य नार्थसद्भावे प्रमाएयम्। तस्मात् सर्वेत्र प्रवृत्ति-निवृत्ति परत्वेन ज्ञानपरत्वेन वा प्रयोजनपर्यंवसानमिति कस्यापि वांक्यस्य परिनिष्पन्ने वस्तुनि तात्पर्यासभवान्त वेदाता परि-निष्पन्तं बहा प्रतिपादयति ।

(इस पर प्रतिपक्षी कहते हैं)—बेबात वाक्य बह्य प्रतिपादण नहीं हैं। सकते, प्रवृत्ति-निवृत्ति प्रतिपादन रहित बास्त क्यम होते हैं। यद्यप्ति प्रस्तक आदि प्रमाण, वस्तु के यवार्षस्वरूप को ही जात कराने से विदि तार्थ हैं, तपापि शांच्य प्रमाण एक्साय प्रयोजन बोक्क ही होता है। तो है। तो

प्रसित व्यक्ति को जल पीना चाहिए—"स्वर्ग की कामना से यज्ञ करना चाहिये"—"कलंज नही खाना चाहिए" इत्यादि प्रमाण उन्त वात नी ही पुष्टि करते हैं।"

जो यह कहा कि --सिद्ध वस्तु परक "तुम्हारे पुत्र हुआ" "यह समं नही रस्सी है" इत्यादि वाक्यों में हुएँ और मय निवृत्ति रूप अमिष्ट निहित है; सो यहां विचारणीय यह है कि-पुत्र जन्म आदि घटना है, अथवा पुत्र जन्म विषयक द्वारा मान से (अमीष्ट होता है)? विचयान वस्तु भी ज्ञान की विषय हुए बिना प्रयोजन साधक नहीं होताँ है। दिवान के वक्ष जान ही व्याप्ट होता है उक्त मत मानने से; परार्ष के दिवान, केवल ज्ञान से ही अमीष्ट होता है उक्त मत मानने से; परार्ष के दिवान, केवल ज्ञान से ही अमीष्ट सिद्धि होगी, पदार्थ की सत्ता तो अ।वष्यक होगी नहीं तथा प्रयोजन पर्यवसान ही। धारक का उद्देश्य होगा, वह पदार्थ का अस्तित्व सुवक तो होगा नहीं, पदार्थ के अस्तित्व से तो उसे प्रामाणिक कहा नहीं जा सकता। इससे स्पष्ट है कि-चव जगह प्रवृत्ति निवृत्ति परक और तद् विषयक ज्ञान प्रति पादक गारक ही, स प्रयोजन या सार्थक है, गुद्ध स्वतः सिद्ध वस्तु "ब्रह्म" के प्रतिपादक में किसी वावय का तात्वर्ष नहीं है, इसलिए वेदात वाक्य ब्रह्म प्रतिपादक नहीं हो सकते।

अन्नकिष्वताह—वेदांतनानयान्यपि कार्यपरतयेन ब्रह्मणि प्रमाणभावमनुभंवति-कथं निष्प्रपंचमिद्धितीयं ज्ञानैकरसं ब्रह्म धनवः निष्या सप्रपंचतया प्रतीयमानं निष्प्रपंच कुर्यादिति ब्रह्मणः प्रपंच प्रविलयद्वारेण विधिविषयत्विमिति । कोऽसी दृष्टदृरयरूपप्रपंच प्रविलयद्वारेण साध्यज्ञानैकरसब्रह्मविषयो विधिः। न दृष्टः दृष्यारं पश्येन मर्म येन्तारं मन्वीयाः "इत्यादिः। इष्ट दृश्यरूपभेदगृग्यं दृशिमात्रं ब्रह्म कुर्यादित्ययंः। स्वतः सिद्धस्यापि ब्रह्मणो निष्प्रपंचता- रूपेण कार्यत्वमिति ।

इस पर किसी का कथन है कि-नेदात वाक्य क्रिया परक होकर ही, ब्रह्म में प्रमाण भाव का अनुभव करते हैं । निष्यपत्र (भेद रहित) एकमात्र झान स्वरूप, अडितीय ब्रह्म, अनादि अधिखावस, सप्रपत्न प्रतीत होता है। महा को निष्प्रपंच बतलाने के लिए, महा के प्रपंच विलय वर्णन की विधि कही गई है। जीव नामवारी ब्रह्म, 'प्रपंच से मुक्त जाय, इसीलिए अनुष्ठान की विधि कही गई है, इसिलिए सारे वा महा परक ही हैं। दूष्टिट दूष्यात्मक जगत्-प्रपंच वित्तवन द्वारा ब्रह्म कार्नक्ष्यता का साधन करने वाली वह विधि क्या है? इसका उत्तर- "न दूर्वेट दूष्टारं पढ़्ये: च मत्त्रेमंन्तारं मन्वीया:" इस्त्यादि वावम में दिर प्राप्त क्यांत ब्रह्म को, दुष्टा और दृष्य भेद से पूर्य केवल दृष्टिमा क्यांत जानों। स्वतः सिद्ध होते हुए भी, ब्रह्म की कार्यता निष्प्रपंचत कप होने से, विरुद्ध तिहाती।

तदयुक्तम् -नियोगवाक्यार्थंवादिनां हि नियोगः, नियोजः विशेषण्यम्, विषयः कर्णम्, इति कर्त्तंव्यता, प्रयोक्ता च वक्तव्याः तत्र हि नियोज्यविशेषण्यनुपादेयम्। तच्च निमित्तं फलमिति हिमा। मृत्र कि नियोज्य विशेषण्, तच्च कि निमित्तं फलं वेति विवेचनीयम् । ब्रह्मस्वरूपयाद्यास्यानुभवरवेत्रियोज्यविशेषण्यम् तिहि न तिन्नितित्तम्, जोवनादिवत्तासिखस्वात् निमित्तत्वे च तस्य नित्यत्वेनापवर्गोत्तरकालमिप जीविश्वमित्तागिनहोत्रादिवत् नित्य-तर्द्विवयानुष्टानप्रसंगः। नापि फलं नैयोगिकफलत्वेन स्वर्गोदि वदनित्यत्वप्रसंगात्।

उक्त कथन असंगत है—नियोग को ही बावय का अर्थ बतलाने वाले को ही, नियोग, नियोज्य विशेषण विषय करण या साधन, इति कत्तां व्यता (अनुष्ठान की पूर्वा पर कत्तां व्यता (अनुष्ठान की पूर्वा पर कत्तां व्यता (अनुष्ठान की पूर्वा पर कत्तां व्यता पर (नियोज्य नियोज्य में नियोज्य-विशेषण की तो कोई उपावेषता ही नहीं है। नियोज्य-विशेषण की तो कोई उपावेषता ही नहीं है। नियोज्य-विशेषण की एक रूप से दो प्रकार का होता है। उक्त स्थल में कीन सा नियोज्य-विशेषण हो सकता है, यह विवेचनीय विषय है। ब्रह्मस्वरूप के यथार्थ अनुभव को ही, नियोज्य-विशेषण कहा जाय, तो भी वह नियसता हो नहीं सकता वयो कि-वह जीवन को तरह सिद्ध अर्थात् पूर्वनिष्यस्व तो है नहीं, जिससे वह नियसत्त हो सके। ब्रह्म के यथार्थ पूर्वनिष्यस्व तो है नहीं, जिससे वह नियसत्त हो सके। ब्रह्म के यथार्थ

अनुभव को निमित्त सान भी कें तो, जीवन निमित्तक (आजीवन) अनि-होत्र आदि अनुष्ठान की तरह नित्य हो जायगा, जिससे मोक्ष के बार भी उसका अनुष्ठान आवश्यक हो जायगा। फल नियोज्य विशेषण भी नहीं हो सकता, क्यों कि-फलस्वरूप होने से, नियोग निष्पन्न स्वगं आदि फल की तरह, ब्रह्म ज्ञान का फल भी अनित्य हो जायगा।

करचात्र नियोगनिषयः ? ब्रह्मनेति चेत् , न-तस्य नित्यत्वे

नाभव्यरूपस्यात्, श्रभावायंत्वाच्य । निष्प्रपचन्नह्य साध्यमिति वेत, साध्यत्वेऽपि फलत्वभेव । श्रमावायंत्वान्न विधिवययत्वम्। साध्यत्व च कस्य ? कि ब्रह्माणः ? उत् प्रपंचनिवृत्तः ? नृ तावत् ब्रह्माणः सिद्धत्वात्, श्रनित्यत्व प्रसक्तेश्च । श्रथ प्रपंचनिवृत्ते । न तिहं ब्रह्माणः साध्यत्वम् । प्रपचनिवृत्तिरेकविधि विषय इति वेत्,

तीह ब्रह्मणः साध्यत्वम् । प्रपचनिवृत्तिरेकाविध विषय इति चेत्, न-तस्याः फलत्वेन विधिविषयत्वायोगात् । प्रपचनिवृत्तिरेव हिं मोक्षः । स च फलम् । ग्रस्य च नियोगविषयत्वे नियोगाते प्रपंच-निवृत्तिः प्रपंचनिवृत्त्या नियोग इतीतरेतराश्र्ययत्वम् । '' यहां नियोग का विषय है कीन ? ब्रह्म को नियोग का विषय कहना असगत होगाः, वयों कि-श्रह्म नित्य है इसिलए यह भाष्य अपि किया सर्वाद्य नहीं हो सकता । निरुप्यचीकरण रूप नियोग का विषय

कहना असगत होगा, वयों कि अहा नित्य है इसिलए यह भाव्य अर्थात किया सपाद्य नहीं हो सकता। निष्प्रपचीकरण रूप नियोग का विषय यिव हा हो जायगा तो उससे अभावात्मकता होगी, यदि बहा के निरुप्रचभाव को ही साध्य सानते हो तो, वह साध्य होक्य फलमात्र होने के कारण, विधिका विषय सोनो हो तो, सक्ता अप्रचित्त होने नहीं सकता। किए यहाँ साध्य सानते हो तो, वह साध्य होक्य फलमात्र सिता, अभावात्मक होने के कारण, विधिका विषय तो हो नहीं सकता। कि तस्व सी नित्य सिद्ध है, साध्य मानते से वह अनित्य हो जावेगा। प्रपचित्त की साध्यता होने पर किए सहा की तो साध्यता होने पर किए सहा की तो साध्यता हो नदीं सकती। प्रपच निवृत्ति को ही विधि का विषय नहीं कह सकते, क्यों कि उसे हो से कता। प्रपच की विद्य सा है इसिलए वह विधि का विषय नहीं हो सकता। प्रपच की निवृत्ति हो मोश है, और वहीं फल है। मोश नामक फल वो विधि का विषय सताना से ग्रन्योत्यात्रय दोष होगा, जर्यांत् नियोग जैसे प्रपच निवृत्ति से सताना से ग्रन्योत्यात्रय दोष होगा, जर्यांत् नियोग जैसे प्रपच निवृत्ति से सताना से ग्रन्योत्यात्रय दोष होगा, जर्यांत् नियोग जैसे प्रपच निवृत्ति स्वाना से ग्रन्योत्यात्रय दोष होगा, जर्यांत् नियोग जैसे प्रपच निवृत्ति से सताना से ग्रन्योत्यात्रय दोष होगा, जर्यांत् नियोग जैसे प्रपच निवृत्ति हो

का कारण है, उसी प्रकार प्रपंचनिवृत्ति सी नियोग का कारण हो जायगा।

प्रिष च-कि निवर्तनीयः प्रयंची मिष्या रूपी सत्यो वा ?

मिष्यारूपत्वे ज्ञाननिवर्त्यंत्वादेव नियोगेन न किनित् प्रयोजनम् ।

नियोगस्तु निवर्त्तकज्ञानमृत्पाण्यत् द्वारेण प्रपंचस्य निवर्त्तक इति

चेत् तत् स्ववाक्यादेव जातमिति नियोगेन न प्रयोजनम् । वाक्यायंज्ञानादेव ब्रह्मव्यतिरिक्तस्यकृत्तनस्यमिष्याभूतस्यप्रपंचस्य वाधितस्वात् सपरिकरस्य नियोगस्याधिद्विरच । प्रपंचस्य निवर्त्यंत्वे प्रपंचनिवर्त्तको नियोगः कि ब्रह्मस्वरूपमेव चत् तद्व्यतिरिक्तः ? यदि

हह्मस्वरूपमेव निवर्त्तकस्य नित्यतया निवर्त्यंप्रपंच सद्भाव एव न

संभवति । नित्यत्वे न नियोगस्य विषयानुष्ठान साध्यत्वं च न

यदते । प्रय ब्रह्मस्वरूप व्यतिरिक्तः तस्य कृत्सन प्रपंचनिवृत्ति रूपविषयानुष्ठान साध्यत्वेन प्रयोक्ता च नष्ट इत्याश्रयाभावादितिद्वः:

प्रयंचितवृत्तिरूपविषयानुष्ठाने नैव ब्रह्मस्वरूप व्यतिरिक्तस्य

कृतस्नस्य निवृत्तत्वात् न नियोग निष्पाद्यं मोक्षास्यंपत्रं ।

श्रीर भी एक बात विचारणीय है-निवर्तनीय प्रपंच मिध्याहर हैं अपवा सत्य? यदि मिध्या है तो उसकी ज्ञान से ही निवृति हो सकती है, नियोग की कोई आवश्यकता ही नहीं, है। यदि कही कि-नियोग ही, निवर्तन कात को उत्पन्न करके, उसके द्वारा प्रपंच को निवृत्ति कराने वाला निवर्रक हैं, तो श्रुति के वाक्य से ही जब ज्ञानोत्पिर हो जाती है तो नियोग की आवश्यकता ही क्या है? बाक्याणे ज्ञान से ही जब, प्रसुद्ध से मिफ, मिध्याख्य सारा प्रपंचमय जगत बाब्य है तो नियोग और नियोगोग से मिध्याख्य सारा प्रपंचमय जगत बाब्य है तो नियोग और नियोगोग सभी व्या है। यदि नियोग को प्रपंच निवर्त्तक मान भी लें, तो उस प्रपच निवर्तक मियोग का स्वरूप क्या होगा? वह ब्रह्म स्वरूप है अपवा कोई भिन्न वस्तु है? यदि ब्रह्म स्वरूप है तो, ब्रह्म की निरंद्य हो जियगो सा वह फिर प्रपच तो

रहेगा नही । नियोग की नित्यता होने से विषयानुष्ठान (यागादि किया) की साध्यता भी समाप्त हो जायगी। यदि श्रद्धा से भिन्न कोई वर्स्तु नियोग है तो उसकी संपूर्ण प्रपंचनिवृत्तिरूप विषयानुष्ठान साध्यता और प्रयोगिता दीनों ही नष्ट हो जावेंगे तथा आश्रय के अभाव से वह स्वण (नियोग) भी अस्तिर्व होन हो जायगा। प्रपचनिवृत्ति रूप अनुष्ठान से ही, श्रद्धा भिन्न समस्त वस्तुओ की निवृत्ति हो जायगी, फिर नियोग निष्पास, मोक्ष नामकं कले भी न होगा।

कि च प्रपंचनिवृत्ते नियोगकरणस्य इति-कर्तव्यताऽभीवीत् अनुपकृतस्य च करणंत्वाथीगान्न करणत्व । क्यं इतिकर्तव्यता अभाव इति चेत्, इत्यम अस्येति कर्तव्यता भावरूपा अभावर्षा वा ? भावरूपा च करणंशरीरिनिष्पत्तित्वनुग्रहकाय असिर्मना । उभयविधा च न संभवति । नं हि भुंदगरादि धातादिवत् कृत्त्वस्य प्रपच्चत्य निवर्तकः कोऽपि द्रयत इति द्व्यार्धा न संभवति । नापि निष्पंनत्य करणंश्यपित्य कार्यप्ति वृत्त्वस्य प्रपच्चत्य करणंश्यपित्य कार्यप्ति वृत्त्वस्य स्वर्वेषाति । अनुप्राव्कार्षा स्वर्वस्य करणंश्यपित्य कार्यप्ति वृत्ति क्ष्पंत्रस्य स्वर्वस्य स्वर्वस्य प्रपचित्रवृत्ति क्ष्पंत्रस्य स्वर्वस्य स्वर्वस्य प्रपचित्रवृत्ति क्ष्पंत्रस्य स्वर्वस्य स्वर्वस्य प्रपचित्रवृत्ति क्ष्पंत्रस्य स्वर्वस्य स्वर्वस्य प्रपचित्रवृत्ति क्ष्पंत्रस्य स्वर्वस्य प्रपचित्रवृत्ति क्ष्पंत्रस्य स्वर्वस्य विधनं संभवति ।

नियोग की वरण रूप प्रपंपनिवृक्ति की इति कर्तव्यता के अमार्य से उसके अनुकर्ता करणता का भी अमान हो जाने से, करणता ही समाज हो जाती है (इसलिए प्रपचितवृत्ति कभी नियोग का करण नहीं हो सकती) यदि कहे कि-इति कर्तव्यता का अमान कैसे हो सकता है? तो सुनिये—इतिकर्तव्यता भावरूप या अमानरूप होती है। भावरूप यह दो प्रकार की होगी, एक करण शारीर स्वरूप निष्पादक, दूसरी -क्रण की अनुप्राहक (उपकारी) सो, यहाँ दोनो प्रकार की नहीं हो सकती। तण्डूल निष्पादक मुदगर (मुसल)आदि के बाह्मात की तरह, संपूर्ण प्रपंच का निवर्गक ऐसा कोई नहीं दीखता, जिससे उसकी निवृत्ति हो होने, इसिलए दृष्टार्थ इति कर्राव्यता तो संभव है, नहीं और न, निष्पन्न करण का कर्म मोग्यता सपादक अनुमह ही संमव है। केवल अनुमहक अंघ से ही निखिल जगत की प्रपंच की करणता हो सके ऐसा संभव नहीं है 1 मिल जगत की प्रपंच की करणता हो सभे ऐसा संभव नहीं है 1 मिल जहां कि नहां का अद्भेत क्य ज्ञान ही प्रपंचित्वित रूप करण क्षारीर का निष्पादन कर सकता है। जब उसी से प्रपंचित्वित रूप मोश हो सकता है तो, करण निष्पादन कर सकता है। वह जाता, ऐसा पहिले भी कह चुके है। यदि इति कर्राव्यत अभावरूप है तो वह अस्तित्वहीन होने से, न करण के खरीर का निष्पादन कर सकती है, न अनुमह ही। इससे स्पष्ट होता है कि—महा के निष्प्रपंचीकरण की विधि संम्मव नहीं है।

ध्रत्योऽप्याह-यद्यपि वेदांतवाक्यानां न परिनिष्पन्न ब्रह्म स्वरूपपरतमा प्रामाण्यम्, तथापि ब्रह्मस्वरूपं सिद्धत्येव। कृतः ? ध्यानाविधिसामर्थ्यात् । एवमेव हो समामनन्ति । " .**प्रा**त्मा वाऽरेद्रस्टब्यः 'निदिध्यासितब्यः-''यः मास्मा ग्रपहतपाप्मा सोऽन्वेष्टव्यः स विजिज्ञासितव्य"-"ग्रात्मेत्येवोपासीत्"-"ग्रात्मान-मेब लोकमुपासीत् "इति । ब्रथ ध्यानविषयो हि नियोगः स्वविषय भूतध्यानं, ध्येयैकनिरूपणीयम्-इति ध्येयमाक्षिपति । स च ध्येयः स्ववाक्य निर्दिष्ट प्रात्मा । स कि रूप इत्यपेक्षायां तत स्वरूपविशेषसमप्णद्वारेण "सत्यं ज्ञानमनन्तं ब्रह्म" सदेव सोम्येद-सम् मासित्"इत्येवमादीनां वाक्यानां घ्यानविधिशेषतया प्रामाण्यमः इति विधिविषयभूतघ्यानसरीरानुप्रविष्ट बह्य स्वरूपे प्रपि नारपर्यंमस्त्येव । 'श्रतः एकमेवाहितीयम् " 'तत्सत्यं स भारमा तस्वमसि स्वेतकेतोः "नेह नानास्ति-किंचन"इत्याविमि-भूदास्वरूपमेकमेव सत्यं सद्व्यतिरिक्तं सर्वं मिच्येत्प्रेवगःयते। प्रत्यक्षाविभिभेदावलंबिना च कमं शास्त्रेण भेदः प्रतीयते।

भेदाभेदयोः परस्परविरोधे सल्यनाद्यविद्यामूलत्वेनापि भेद प्रतीत्युपपत्तेरभेद एव परमार्थं इति निश्चीयते । तत्र बह्य-ध्यानित्योगेन तत्साक्षात्कारफलेन निरस्तसमस्ताविद्याकृत विविद्यभेदाद्वितीयज्ञानैकरसब्रह्यरूप मोक्ष-प्राप्यते ।

एक बात और भी है यद्यपि वेदात वाक्यो की परिनिष्पप्त सिद्धवस्तु परब्रह्म के स्वरूप निर्धारण मे प्रमाणिक नही है किर भी घ्यानिविधि के सामर्थ्य से ब्रह्म का स्वरूप तो प्रामाणित होता है। है। ऐसा श्रुति प्रमाण भी है-''अरे' आत्मा द्रष्टब्य और घ्येय है' 'जो निष्पाप है वह अम्बेषणीय है ''बही विशेष रूप से जिज्ञास्य है ''आत्म का अस्तित्व स्वीकार कर उपासना करनी चाहिए "इत्यादि। यहाँ ब्यान के विषय में नियोग (विधि) है। नियोग का विषय रूप ध्यान कार्यं क्येय सापेक्ष है। अर्थात ध्येय के जाने बिना ध्यानःहो नहीं सकता, इस प्रकार नियोग ही ब्येय वस्तु का अस्तित्व ज्ञापन करती है। स्व-पद वाच्य आत्मा ही ध्येय है,वह कैसा है? ऐसी आकाक्षा होने पर'थहा सत्य ज्ञान और अनत स्वरूप है 'हे सीम्य । यह जगत एक अहितीय सत् ही था "इत्यादि वाक्य आकाक्षित आत्मा के स्वरूप का प्रवाशन करके घ्यान विधि के अगरूप से प्रमाणित होते हैं। इत प्रकार विधि के विषय रूप ध्यान से सश्विष्ट ब्रह्म का स्वरूप भी वर्त वाक्य का तास्पर्य है, ऐसा स्वीकारना होगा। "एक अद्वितीय ही निरिवत है" जो सत्य वहीं आत्मा है "जगत में कोई भिन्नता नहीं है 'इत्यादि बाक्यों से एकमात्र यहा का स्थरूप ही सत्य। ज्ञात होता है। प्रत्यत आदि भेदावलम्बी प्रमाणी और कर्मशास्त्र से भेद की प्रतीति होती है। मद्यपि इस प्रकार भेद और अभेद दो परस्पर विरुद्ध झातें हैं पर भेद प्रतीति को अनादि अविद्यामूलक मान लेने से विरोध का परिहार हो जाता है तथा अभेद प्रतीत ही परमार्थ रूप पर निश्चित होती है और फिर,ब्रह्म साक्षात् रूप फल वाले,ब्रह्म ध्यान नियोग (विधि) से अविद्यारि सारे भेद समाप्त हो जाते हैं एव अदितीय ज्ञानैकस्यमावबद्धास्त्रहर्ग मोझ प्राप्त हो जाता है।

म च वान्यात् वान्यार्थज्ञानमात्रेण बह्य भावसिबिः

-मैनुपलब्धे. विविधभेददर्शनानुवृत्तेश्च । तथा च सति श्रवणादि विधानमनर्थेकं स्थात् ।

ं बाबय या वाक्यार्थ ज्ञान मात्र से, ब्रह्म भाव की सिद्धि नही ही सकती ऐसा कही देखा भी नही जाता बड़े वडे वाक्यार्थ ज्ञानियों में भी भेद दर्शन की अनुवृत्ति बनी ही रहती है। यदि बाक्यार्थ ज्ञान भात्र से ब्रह्म भाव की सिद्धि सभव भी हो जाय तो श्रवण मनन मादि शास्त्रीय "विधि खर्थ हो जायेगी।

धयोच्येत्-"रज्ज्रेषा न सर्पः" इत्युपदेशेन सर्पभयनिवृत्ति दर्शनांत् रज्जूसपँवत् बन्धस्य च मिध्याक्रपत्वेन ज्ञानवाध्यतया तस्य वाषयजन्यज्ञानेनैव निवृत्तिप्रका, न नियोगेन । नियोग साध्यत्वे मोक्षस्यानित्यत्वं स्यात् स्वर्गादिवत् । मोक्षस्य नित्यत्वं हि सर्ववादि ंसंप्रतिपन्तम् । कि च-धर्माधर्मयोः फलहेतुत्वं स्वफलानुभवानुगुण गरीरोत्पादनद्वारेऐति ब्रह्मादिस्यावरान्तचत्रविधगरीरसंबंधरूप ससार फलस्वमवर्जनीयम्। तस्मान्नधर्मसाध्यो मोक्षः। तया च श्रृति:—"स ह वै सरारोरस्य सतः प्रियाप्रिययोरपहतिरस्ति असरीरं वा वसंतं न त्रियात्रियेस्पुसतः।" इति, असरीरत्वरूपे मोक्षे धर्माघमंसाध्यप्रियाप्रियविरहश्रवणात्, न धर्मंसाध्यमशरीरत्वमिति विज्ञायते । न च नियोगविशेष साध्यफल विशेषवत् ध्याननियोग साध्यमगरीरत्वम्, प्रगरीरत्वस्य स्वरूपत्वेनासाध्यत्वात् । यथाङ्कः भूतय:-- 'म्ररारीरं शरीरेष्यनवस्येष्नवस्थितम्, महान्त विभुमात्मानं मत्वा धीरो न शोचिति'' धप्राणोह्यमनाश्युप्रः", मसंगोह्ययं पुरुषः" इत्याद्याः । श्रतोर्शरीत्वरूपो मोक्षो नित्य इति न धर्मसाध्यः । तथा च श्रुति: "ग्रन्थत्र धर्मादन्यत्रादधर्मादन्यत्रास्मात्कृताकृतात् भन्यत्र भूताद्भव्याच्च यहात्पश्यतितद्वद्" इति ।

िइस पर कहते है "यह रस्सी है सर्प नही" इस उपदेश से सर्प भयतिवृक्ति देखी जाती है। रज्जुसर्प की तरह वंधन जब मिष्या है तथा मिष्या होने से ही वह ज्ञान द्वारा निवार्य है, तो वाक्यार्यज्ञान से ही भैर बुढि का निवारण हो जायगा, नियोग (विधि) की आवश्यकता तो समझ मे आती नहीं। मोक्ष को यदि नियोग साध्य मानेंगे तो स्वर्गार की तरह उसकी अनित्यता भी स्वीकारनी पडेगी, जबकि मोक्ष की नित्यता सभी लोग मानते है।

तथा जब, धर्म और अधर्म, अपने फलभोग के उपयुक्त शरीरी-त्पादक होने से ही फल के हेलू कहे जाते है। ब्रह्मा से लेकर तृणपर्यन्त चारो प्रकार के शरीरो से सविधत ससार की प्राप्ति अवश्यभावी हो जाव गे इसलिए मोक्ष को धर्म साध्य नहीं मान सकते। ऐसा ही श्रृति का प्रमाण भी है—"शरीरधारी उसके प्रियं और अप्रियं (सुख और दुंख) निवृत्त नहीं होते, शरीर रहित होने पर प्रिय अप्रिय स्पर्श नहीं कर सकते" इस प्रकार शरीर रहित मोल में, धर्म-अधर्म से साध्य प्रियनिप्र की हीनता कही गई है। इससे ज्ञात होता है कि--मोक्ष वस्तु धर्म साध्य नहीं है। ऐसा भी नहीं है कि-नियोग (विधि विशेष) साध्यफल विशेष की तरह, ध्यान नियोग से, अशरीरता साध्य हो सके। अशरीरता ही तो आत्मा का वास्तविक स्वरूप है, इसलिए वह किसी भी प्रकार साध्य नही हो सकता । जैसा कि-श्रुतियाँ कहती हैं--''स्वभाव 'से अगरीर, अनवस्थित (क्षणभगुर) शरीरो से स्थित, महान और विभु आरमा का मनन करके धीर व्यक्ति, शोक नहीं करते"—आत्मा, प्राण और मन रहित समुज्वल है "यह आत्मा अनासकत है, इत्यादि । इस प्रकार अग-रीरतारूप मोक्ष नित्य है, इसलिए धर्मसाध्य नहीं हो सकता । वैसा है। श्रुतिवान्य मी है—"धर्म से पृथक् अधर्म से पृथक्, भूत-मविव्य-वर्तामान घटित पदार्थी से प्रथम, कृतकार्य से प्रथम अकृत से प्रथम जिस बर्दी को भाप जानते हो उसे बतलावें।"

भ्रिप थ - उत्पत्तिप्राप्तिविकृतिसंस्कृतिरूपेण अनुविध है साध्यत्व मोक्षस्य न संगवति । न तावदुत्पाद्यः, मोक्षस्य गर्ण स्वरूपत्वेन नित्यत्वात् । नापि प्राप्यः श्वात्मस्वरूपत्वेन ब्रह्मणो नित्य प्राप्तत्तात् । नापि विकार्यः दध्यादिवदनित्यत्वप्रसगादेव । नापि संस्कार्यः संस्कारो हि दोयापनयनेन वा गुणाधानेन वा साधयति । न तावतः दोषापनयनेन वा नित्यशुद्धत्वाद् ब्रह्मणः । नाप्यतिग्रयाधानेन श्रनाधेयातिशय स्वरूपत्वात् । नित्यनिर्विकारत्वेन स्वाश्रयायाः अविषयतया न निर्धर्निर्विकारत्वेन स्वाश्रयायाः पराश्रयायाः कियाया श्रविषयतया न निर्धर्वेणेनादर्शा दिवत् संस्कार्यत्वम् । न व देहस्यया स्नानादि क्रियया श्रात्मा संस्क्रियते । कितु श्रविद्यागृहीतः तत्संगतोऽहंकर्ता, तत्फलानुभवोऽपि तस्यव । न चाहंकृतेवारमा तत्साक्षित्वात् । तथा च मत्रवर्णं "तयोरन्यं पिष्पलं स्यादवित्त श्रनस्नत्रश्चो श्रविचाकशोति इति ।" श्राद्योग्वियमनोयुक्तं भोक्ते त्याहुमंनीविणः "एकोदेवः सर्वभूतेषु गृढः सर्वथ्यापी सर्वभूतान्तरात्मा कर्माध्यक्षः सर्वभूतादिवासः साक्षी चेता केवलोनिगु णस्च" संपर्यगाच्छुक्रमकायमञ्ज्वाणमस्नाविष् गुद्धमपाधविद्धम्" इति न । श्रविद्यागृहीतादहंकत्तु रारमस्वरूपमनाधे पातिशयम् नित्यगुद्धं निर्विकारं निष्कृष्येत । तस्मादारमस्वरूपत्वेन न साध्योमोक्षः ।

जर्रास, प्राप्त, विकृति और संस्कृति रूप चार प्रकार की साध्यता भी मोक्ष की नहीं हो सकती। मोक्ष की उर्द्यात तो इसलिए संभव नहीं है कि—वह बहारकप होने से नित्य है। उसे प्राप्य इसलिए नहीं कह सकते कि—बहा स्वरूप होने से नित्य प्राप्त है। उसकी विकृति भी संभव नहीं है, विकृति मानने से नद वही आदि की तरह अनित्य हो नायगा। वह संस्कार भी नहीं है; सरकार दोषों का परिमाजन कर गुणो का संस्थापन करता है। नित्य बुद बहा मे दोषों के परिमाजन की बात निर्तात असगत है। बहा, स्वरूपता हो अतिशय गुणो वाले हैं इसलिए गुणावान रूप संस्कार की बात भी उनमें लागू नहीं होती। नित्य निर्मात कर संस्कार की बात भी उनमें लागू नहीं होती। तित्य निर्मात होने से, स्वाधित वा' पराधित कियाओं के अविषय होने के भारण, र्यण के धर्णण के समान संस्कार का रूप भी नहीं हो सकता। परमारमा, असरीरी है, 'इसलिए स्वान आवमन बादि रूप संस्कार भी अतंभव है। अविष्यों के कारण, देह संवितस्य बहंकार करने बाता, कर्ता 'ही संस्कृत होता है, संस्कार के फसस्वरूप वहीं फसोपनोग गी करता है।

अहकार करने वाला स्वामाविक आत्मा नही है, वह तो साक्षी मात्र है, जैसा िक मंत्रवणों से जात होता है— "एक पिप्पल का आस्वाद करता है दूसरा देखता मात्र है।" मनीपी लोग, देह, इन्द्रिय, मन युक्त आत्मा को भोवता कहते है।" एक ही देव, समस्त भूतो के अन्दर छिपे दूए हैं, दे संवंचापी, सर्वान्तवांगी, जीवकमों के परिचालक सब भूतों में निवार करने वाले साक्षी, चेतन और निराकार है।" शुक्त (उज्जत बिंध्य सासा) रहित, अकाय (सूक्ष्म शरीर रहित अज्जल (अज्ञानस्प कारा शरीर रहित) अस्ताविद हो स्नायु श्रूप्य स्थल बरीर रहित ) कान्यकर्ष आदि दोष श्रूप्य, निज्याप परमात्मा हर जगह व्याप्त है। 'इलारि वावयों मे अविद्या रहित, अहकारी आत्मा के स्वस्य से पृवक् अतिवय गुणवाले नित्य शुद्ध निविकार परमात्मा का निर्देश किया गया है। इसिलए आत्म स्वरूपी मोक्ष साच्य सस्व नहीं है ( अपितृ स्वर्ष सिद्ध है।)

यद्येव किंवाक्यार्थंजानेन क्रियत इति ? वत्, मोक्ष प्रतिवक्ष निमित्तमात्रमिति ब्रूम. । तथा चश्रुतय,—"स्वं हिं नः पितायोत्माकः मिवद्यायाः परपारंतारयित्यः श्रुतं ह्येवमेव भगवदद्येग्यस्तरितं ग्रोकमास्मिविदिति सोऽहंभगवः ग्रोवामि त मा भगवान् ग्रोकस्य पारंतारयपुं'—तस्मै मृदितकषामाय तमसः पारदर्शयिति भगवान् सनत्कुमारः" इत्याद्याः । तस्माकित्यस्येव मोक्षस्य प्रतिवधिवृत्तिः विवयार्थज्ञानेन क्रियते । निवृत्तिस्तु साध्याऽपि प्रष्टंसाभावस्या न विनश्यति । "ब्रह्मवेद ब्रह्मीदभवतिः" "तमेव विदित्वाऽतिमृत्युर्वेति" इत्यादि वचन मोक्षस्य वेदनानन्तरभाविता प्रतिपादयन् नियोग्ययमानं प्रतिरुप्ति । प्रविविक्रयाकमैत्वेन वा कार्यानुप्रयेगः उभयविधिकमैत्वप्रतियोवात् "प्रन्यदेवत्वद्यविद्याः स्यो भविदितादिप" येनेदं सर्वः विज्ञानाति तदनेन विजानीपात् "इति । "तदेव श्रह्मत्व विद्विनेदं यदिदसम्पासते" इति च ।

मदि कड़ो कि-मोझ स्वतः सिद्ध है तो, "तरवमिस" आदि

ूबाक्यार्थं ज्ञान से फिर क्या होता है ? इसका उत्तर स्पष्ट है, वाक्यार्थ ज्ञान, मोक्ष प्रतिबन्धक अज्ञान की निवृत्ति मात्र करता है। जैसी कि श्रुति भी है—'आप हमारे पिता हैं, निश्चित आप हमे विद्या द्वारा पार उतार सकते है"- 'आप ऐसे लोगो से ही मैंने सुना है कि-आत्मवेत्ता गोक से मुक्त हो जाता है"—"भगवन् । में बडा श्रोकाकुल ह, कृपया मुक्ते गोक से मुक्त करिये" "भगवान् सनत्कुमार ऋषि ने भोगवासना रहिंत उन नारद को अज्ञान से पार मायातीत आत्मस्वरूप) का दर्भन कराया" इत्यादि। इससे जात होता है कि-वान्यार्थ ज्ञान, नित्यसिद्ध मोक्ष के प्रतिबन्धक अज्ञान की निवृत्ति मात्र करता है । निवृत्ति, साध्य होते हुए भी प्रध्वसाभाव रूपा होती है, नष्ट नहीं होती (उत्पत्ति शील भाव का ही विनाश होता है, अभाव के विनाश का प्रश्न ही उठता) 'ब्रह्मवेत्ता ब्रह्म हो होता है"-"उसको जानकर अमर हो जाता ·है"-इत्यादि वावय, मोक्ष को, ज्ञान का अनन्तरभावी वतलाकर. नियोग व्यवधान का प्रत्याख्यान करते हैं ] अर्थात्-ज्ञान द्वारा ही मोक्ष का उपदेश दिया गया है, उसके मध्य मे विधि की अधीन किया का कोई स्थान नहीं है ] वैदिक किया, या व्यान किया द्वारा, मोक्ष कार्य में प्रवेश होता हो, ऐसी कोई बात नही है, क्योंकि -दोनो ही प्रकार के कमीं का नियेष किया गया है—"वह बह्य विदित और अविदित दोनो से ही पृथक् है"—"जिनसे यह सारा जगत जेय है, उन्हें किससे जाना जाय" "तुंम उसे ही ब्रह्म जानो, इस जगत को नहीं, जिसकी लोग उपासना करते है" इत्यादि।

न चैतावता शास्त्रस्यनिविषयत्वम्, भविद्याकिएतक्षेत्र-ृतिवृत्ति परत्वाच्छास्त्रस्य । नहीदन्तया श्रह्मविषयी करोति शास्त्रम्, भिपतु भविषयं प्रत्यगात्मस्वरूपप्रतिपादयवविद्याकित्यत ज्ञान ज्ञात्त्रये विभागं निवर्त्तमिति । तथा च शास्त्र—"न दृष्टे. दृष्टारंपरयेः" इत्येवमादि । न च ज्ञानादेव बन्धनिवृत्तिरेव श्रवणादि विध्या-नर्षस्यम् स्वभावप्रवृत्तसकलेतर्रावकल्पविमुक्षोकरण्ढारेण वाक्या-यावगतिहेतुत्वात् तेषाम् । न च ज्ञानभात्रात् वन्धनिवृत्तिनं दृष्टेति वाक्यम्, बन्द्यस्य मिष्याक्ष्यत्वेन ज्ञानोत्तरकालं स्यित्यनुपपत्तेः ।

मिथ्यारूपसर्पभयनिवृत्ति. रज्जुयाथात्म्यज्ञानातिरेकेण सर्पविनाग मपेक्षते । यदि शरीर सबघ. पारमार्थिक. तदा हि तद् विनासापेक्षा। स तु बहाव्यतिरिक्तया न पारमार्थिक. । यस्य तु बन्धो न निवृत्त, तस्य ज्ञानमेव न जातमित्यवगम्यते, ज्ञानकार्यादशंनात्। तस्मात् शरोरस्थितिभवतु वा, मा वा, वाक्यार्थनानसमनन्तर मुक एवासी । ग्रतो न ध्याननियोग साध्यो मोक्ष इति न ध्यानिविधि वेषतया ब्रह्मणास्सिद्धि । भ्रपितु-''सत्यज्ञानमनन्त ब्रह्म"-तस मसि"-"ग्रयमात्माब्रह्म" इति तत्परेखैव पदसमुदायेन सिध्यतीति। बह्म की इयता (सीमा) बोधक वाक्यों की निविधयता भी नहीं हो सकती, नयोकि-अविद्या कल्पित भेद की निवृत्ति ही शास्त्र का तात्पर्य होता है। शास्त्र, कभी ब्रह्म को, प्रत्यक्ष वस्तु की तरह 'इद' भी नहीं कहते, अपितु वे, अविषय जीवात्मा स्वरूप का प्रतिपादन करते हुए, अविद्या कल्पित, जातृ ज्ञान ज्ञेय-के विभाग का निवारण कर देते है—जैसे कि—"दृष्टि के दृष्टा का दर्शन मत करो" इप्यादि । ज्ञान के द्वारा बन्धन निवृत्ति होने से, श्रवण, मनन आदि विधि व्यर्थ हो जायगी, यह कथन भी ठीक नहीं। ब्रह्म से अतिरिश्त विष्यों मे जीवो की जो स्वामाविक विकल्प बुद्धि होती है, उसी की निवृति के लिए, श्रवण, मनन आदि का विधान है। यह भी नहीं कह सकते कि ज्ञानमात्र से बधन मुन्ति नहीं देखी जाती। बधन मिच्या बस्तु है कानोदय के बाद उसकी स्थिति कदापि संभव नहीं है। सर्पेहुबि के

कानोपय में वाद उसकी दिवति कदापि संभव नहीं है। सर्वेहुंढि के विनास में रज्जु का यथायं जान ही अपेक्षित है, निष्या सर्वभव की निवृत्ति, रज्जु के यथायं जान हो अपेक्षित है, निष्या सर्वभव की निवृत्ति, रज्जु के यथायं जान के अतिरिक्त किसी अन्य से सभव नहीं है। यदि सर्वभित्त के साथ आरबा का पारमाधिक सर्वथ होता, तो निष्कर उस सम्बद्ध को विनास अपेक्षित होना, यह परत्रह्म से अतिरिक्त है, इसीवर पारमाधिक नहीं हो सकता। विकास वधन मुक्त नहीं हुआ, उसे, भान नहीं हुआ, ऐसा जानना चाहिए, क्योक्ति—उसमें, ज्ञान के कार्य मुक्ति को समान है। धरीर रहे या न रहे, वाक्यार्य ज्ञान के बाव ही व्यक्ति मुक्त

हों जाता है। इंसिलए मोक्षं, ष्यान नियोग साघ्य नहीं है। घ्यान विधि के वर्णने से ब्रह्म प्रमाणित भी नहीं होता। प्रपितु—"ब्रह्म सत्यज्ञान और धनंतरूप है"—"त् वही है"—"ब्रह्म आत्मा ब्रह्म है" इत्यादि तत् परक पदों से ही उसकी सिद्धि होती है।

तदेयक्तम्-वाक्यार्थज्ञानमात्रात् बंधनिवृत्त्यनुपपतेः। यद्यपि मिष्यारूपोबन्धो ज्ञानबाध्यः, तथापि बंधस्यापरोक्षत्वात् न परोक्ष-रूपेण वाक्यार्थंजानेन स बाध्यते, रजवादावपरोक्षतपंप्रतीतौ वर्शमानायां "नायं सर्पोरज्जूरेषा" इत्याधीपदेशजनितपरोक्ष सर्प विपरीत ज्ञानमात्रेण भयाम्निवृत्तिदर्शनात् । ग्राप्तोपदेशस्यत् भैयनिवृशिहेत्त्ववस्तुयायारम्यापरोक्षनिमित्तप्रवृत्ति हेतुत्वेन । तयाहि रज्जुसपदरानभयात् परावृत्तापुरुषा "नायं सर्पोरप्जुरेपा" इत्यामोपदेशेन तद्वस्तुयाचारम्यदर्शये प्रवृत्तस्तदेव प्रत्यक्षेण दृष्टवा भयोन्निवरति । न च शब्दएव प्रत्यक्षज्ञानंजनयतीति वक्तंपूक्तम्, तंस्यानिन्द्रियेश्वांत् । ज्ञानसामग्रीष्ट्रिवन्द्रियांश्वेवं ह्यपरोक्षसाधनानि । मं चांस्यांनभिसंहितफलंकमीनुष्ठानमृदितंकपायस्यश्रवेणमनन-निदिध्यसिनविमुखीकृतनवाह्यविषयस्य पुरुषस्यवाक्यमेवापरोक्षज्ञानं जनयति, निवृत्तप्रतिवन्धेतत्वरेऽपि पुरुषे ज्ञानसामग्रीविशेषाणांमि-न्द्रियादीनां स्वविषयनियमातिक्रमादर्शनेनंतद्योगात्।

उपेंचुँक्त सब कुछ असंधत है—बाक्यार्य ज्ञान मात्र से यंवनपुक्ति निर्तान्त धर्मके हैं । यद्यपि मिच्या रूप वंयन ज्ञान वाष्य है, फिर भी कंपन अपरोक्ष है, परोक्त रूप वाक्यार्थ ज्ञान से वह निवार्य नहीं है। रच्च आदि में प्रत्यक्ष सर्पंच होता है।" यह सपें नहीं रच्छ हैं" ऐसे प्रामाणिक व्यक्तिं के कपन मात्र से भय की निवृद्धि नहीं देशी जाती, भूमीकि—भीत व्यक्तिं के समझ तो, सपंकी ही प्रवृद्धि रहतीं है, उक्त आप्तवाक्य तो, अप्रत्यक्ष सपंविपर्यंत ज्ञान मात्र ही है। आप्तोपदेग—
प्रयनिवृत्ति हेनुतां, वस्तु के ययार्थ प्रत्यक्ष ज्ञान पर आधारित रहतीं है, केसे कि रच्छ को सपंमानकर मयुभीत पीछे हटा हुमा व्यक्ति "यह सप्

नहीं रुज्यु हैं" ऐसे प्रामाणिक व्यक्ति के कथन से, वस्तु को यथापंहण से देखने में प्रवृत्त होता है, उसको सलीमीति देख समझकर ही मय से निवृत्त होता है ( केवल कहने मात्र से नहीं होता ) इसलिए शब्द को भी प्रयक्त ज्ञान का उत्पादक नहीं कह सकते, यथोंकि वह अतीन्द्रिय तस्य है। जितने भी ज्ञान के साथन हैं, उनमें केवल इन्द्रियों ही प्रत्यक्ष ज्ञान की साथन हैं। निकास कर्मानुष्ठान से निमंल मन, श्रवण-मनन-निद्ध्यालन हैं, विययपराङ्मुख पुरुष का ज्ञान भी वाययार्थमात्र से नहीं हो सकता। ज्ञानिसंल मन वाले, साथन तत्यर व्यक्ति में ही, ज्ञान की साधन, इन्द्रियों की स्वविदक निवृत्ति नहीं हो सो सामान्य साथनानुष्ठान विज्ञीन व्यक्ति की चर्चा ही हो सी व्यक्ति की चर्चा ही हो से व्यक्ति की चर्चा ही हो हो हो हो स्व

न च ध्यानस्यवाक्यार्थंज्ञानोपायता, इतरेतराश्रयतात् वाक्यार्थंज्ञानेजाते तदिवययध्यानम्, ध्यानेनिवृत्ते वाक्यार्थंज्ञानम्इति न च ध्यानवावयार्थंज्ञानयोग्भिन्नविषयत्वम्, तथासित ध्यानस्य
वाक्यार्थंज्ञानोपायता न स्यात् । न ह्यन्यध्यानमन्यौन्यमृदयमुलारयति । ज्ञातार्थंस्मृतिसंतितिरूपस्यध्यानस्य वाक्यार्थंज्ञानपृवंकत्वमवर्जनीयम् । ध्येयब्रह्मविषयज्ञानस्य हेत्यंतरासंभवात् न च ध्यानमूलं ज्ञानं वाक्यान्तरजन्यम् निवत्तंकज्ञानं तत्त्वमस्यादिवाक्यजन्यमिति
युक्तम् । ध्यानमृत्वमियं वाक्यान्तरजन्यम् ज्ञानं तत्त्वमस्यादि वाक्यजज्ञानेनैकविषयम्, भिन्नविषयं वा एकविषयत्वेतदेवेतरेतराध्यत्वम्।
भिन्नविषयत्वे ध्यानेन तदीन्मुस्यापादनासंभवः । कि च-ध्यानस्य
ध्याधाद्यनेकप्रपंचापेक्षत्वान्तिकप्रपंचब्रह्मात्वेकरपविषयवाक्यार्थं ज्ञानोस्पत्तीवृष्टहारेण नोपयोग् इति वाक्यार्थंज्ञानमात्राद्विद्यानविषित्व

ह्यानमूलक ज्ञान, किसी अन्य वाक्यजन्य भी नहीं हो सकता भीर न तत्त्वमित कादि वाक्यजन्य ही हो सकता है। ध्यान का मूल कारण वाक्यान्तरजन्म ज्ञान, तत्त्वमित आदि वाक्य जन्म ज्ञान से मिनन विधयक होता है प्रयद्या एक विधयक ? यह विचारकीय हैं। एक विधयक होने से सन्योग्याश्वयता होगी तथा भिन्न विषयक होने से, ध्यान द्वारा, वास्य-गत विषय में एकागता वसमव होगी। ध्यान मे—ध्येय, ध्याता आदि भेद अमेक्षित है। निष्प्रपच ब्रह्मात्मेकत्वविषयक वास्यार्थजन्य ज्ञानो-रप्ति मे, प्रत्यक्ष तो कोई उपयोग दीक्षते नहीं, इसलिए वाक्यार्थ ज्ञान मात्र से विद्या निवृति बतलाने वालों के लिए, श्रवण-मनद-निदिध्यासन आदि विधियों भी ब्या ही होगी।

यतो वाक्यादपरोक्ष्यज्ञानासभवात वाक्यार्यज्ञानेनाविद्या न निवसंते, तत एव जीवन्मुक्तिरपिदुरोत्सारिता।का चेय जीवन्मुक्ति.? तशरीरयेव मोक्ष इति चेत्-"माता मे वन्ध्या" इतिवद सगतायं वस. यत श्रशरीत्वमेव सशरीत्वमेव बन्ध मीक्ष इति त्वयेव श्रृति-जिरुपपादितम् । मथ सरारीरत्वप्रतिभासे वर्शमाने यस्याय प्रतिभा-सोमिभ्येति प्रत्यय तस्यसशरीरस्य निवृत्तिरिति । न मिथ्येति प्रत्ययेन स रारी रत्व निवृत्त चेत्, कथ स रारी रस्य मृक्तिः ? अजीवतोऽपि मक्तिः सरारीत्वमिष्याप्रतिमासनिवृत्तिः रेवेति कोऽय जीवन्मुक्ति रितिविशेष । प्रयस्तारीरत्वप्रतिभासी बाधितोऽपि यस्य द्विचद्रशानवदन्वरति. उजीवन्मूक इति चेत्-न, ब्रह्मय्यतिरिक्त सकलवस्तुविपयत्वाद्वाधक तानस्य । कारणभताविद्याकमौदिदोप सरारीरत्व प्रतिभासेन सह तेनैव वाधित इति वाधितानुवृत्तिनंशस्यतेवक्तूम्। द्विचन्द्रादी तु तस्त्रतिम।सहेतुभूतदोषस्य बाधकज्ञानभूतचन्द्रैकत्वज्ञानाविषयत्वे-गाबाधितत्वात् द्विचद्रप्रतिभामानुवृत्तियुँका । कि च-"तस्यताव-दैवचिर गावन्नविमोध्ये ग्रय सम्पत्स्ये इति सद्विद्यानिष्ठस्य शरीर-गतमात्रमपेक्षते मोक्ष इति वदन्तीय श्रृतिः जीवन्युक्तिः वारयति । तथा जीवन्मुक्तिरापस्तवेनापि निरस्ता "वेदानिम लोकमम् च परिस्यज्यारमानमन्विच्छेन्, बुद्धे क्षेमप्रापण तच्छास्त्रे विप्रतिपिद्धम् । बुद्धे चेत्स्रेम प्रायणिमहैव न दु.समुपलभेत्, एतेन पर ज्यास्यातम्"

इति । भ्रतेन ज्ञानमात्रान्मोक्षश्च निरस्तः । भ्रतः सकलभेद निवृत्ति रूपा मुक्तिर्जीवतो न संभवति ।

वाक्य से प्रत्यक्ष ज्ञान तो हो नही सकता, परोक्षवाक्यापं जन द्वाराभी अविद्याकी निवृत्ति समव नहीं है, इसलिए जीवन्मुक्ति की बात भी दूर से ही त्याज्य है। फिर यह जीवन्मुविन है क्या वस्तु? सगरीर अवस्था मे ही जीवन्मुक्ति कहना "मेरी माता बन्ध्या है के समान असगत हास्यास्पद बात है। सशरीरता को बधन तथा अगरीरता को मोक्ष ती तुमने भी स्वय श्रुति प्रमाणो से सिद्ध किया है। यदि नही कि-सशरीर के प्रतिभास में ही उसकी मिय्या प्रतीति हो जाने से मिथ्यामय सशरीरत्व की प्रतीति निवारित हो जाती है। नहीं ऐसा नहीं कह सकते, क्योकि—' यह शरीर मिथ्या है" ऐसे ज्ञान से ही सगरीरता की निवृति कैसे हो जायगी? मृत की मुक्ति भी, मिथ्यामय गरीरता भिमान की निवृत्ति ही तो है, जीवन्युबित की ही क्या विशेषता है । यदि कही कि—जिसकी, संशरीरता की प्रतीति वाधित होते हुए भी द्विचद्र दर्शन ज्ञान की तरह अविलुप्त भाव से रहती है, वही जीवन्युक्त है। यह कथन भी असगत है— बायक ज्ञान, ब्रह्म से अतिरिक्त सभी विषयों से सबद्ध होता है, तो शरीरता की प्रतीति, उसकी कारण अविद्या कर्म आदि दोप भी तो, उस ज्ञान से बाध्य होगे, इसलिए शरीरता की प्रतीति को, दिचद्र ज्ञान की तरह अनुवृत्त नहीं कह सकते [अर्थात् इस के अतिरिक्त जब सभी कुछ मिच्या ही जायगा तो उसका कोई भी अग अनभासित हो भी कैसे सकता है] दिचन्द्र के आभास मे, दिचन्द्र प्रतीति का हेतुमृत दोष, कभी भी, तद्वाधक हिचन्द्रैकता के झान का विषय ती होता नहीं, विषय न होने से, वह वाधक ज्ञान मे वाधित भी नहीं होता, इसलिए वहाँ द्विचन्द्र दर्शन की अनुबृत्ति बना रहना स्वामाविक है।

'उसकी मुक्ति से तभी तक का विलम्ब है जब तक देह से छटकारा नहीं होता''—सद्विद्या (उपासना) निष्ठ व्यक्ति का मोक्ष भारीरावसान अपेक्षित होता है, यह बतलाने वाली उक्त श्रुति, जीव-न्मुक्ति का प्रत्याख्यान करती है। इस जीवन्मुक्ति का आपस्तम्ब स्मृति में भी प्रस्याख्यान इस प्रकार किया गया है—"बैदिक लीविक वर्गों की त्याग करके आत्मचितन करना चाहिए, केवल आत्मज्ञान बुद्धि से सोक्ष होने की बात शास्त्र से प्रतिबद्ध है; यदि बुद्धि से ही मोज्ञ की प्राप्ति, इस शारीर मे ही संश्व हो सकती है तो, फिर दुःख नहीं मिलना चाहिए, सो ऐसा होता नहीं" (अर्घात् दुःख होता देखा जाता है) इस वाक्ष्य से शानमात्र कम्य मोक्ष की बात का निराकरण हो जाता है। इसिलए समस्त ब्रीट निवृत्तिरूपामुक्ति शारीर रहते संग्रव नहीं है।

तस्माद् ध्याननियोगेन श्रह्मापरोक्षज्ञान फलेनेव श्रंधनिवृत्तिः।
न च नियोगसाध्यत्वे मोक्षस्यानित्यत्वप्रसक्तिः प्रतिबंधनिवृत्तिः
मात्रस्यैव साध्यत्वात् । किचं न-नियोगेन साक्षात् बंध निवृत्तिः
कियते, किंतु निष्प्रपंचन्नानैकरसब्रह्मापरोक्ष्यज्ञानेन । नियोगस्तुतदापरीक्ष्यज्ञानं जनयति ।

इससे निम्बित होता है कि-जहा के अप्रत्यक्ष ज्ञान के उत्पादक, ध्यान नियोग (विधि) से ही बंच नियुत्ति होती है। नियोग की साधनता से मोक्ष की अनित्यता नहीं हो सकती; क्यों कि-नियोग की, प्रतिबंध निवृत्ति मात्र ही, साध्यता है। नियोग से सोधे बस निवृत्ति नहीं होती, अपितु निष्प्रपंत्रज्ञानस्वरूप बहा के परोक्ष शान से मुक्ति होती है। नियोग तो उसमें अपरोक्ष ज्ञान का उत्पादन करता है।

कर्य नियोगस्य ज्ञानोत्पत्तिहेतुत्वमिति चेत्, क्यं वा भक्तो अनिसंहित फलानांकर्मणा वेदनोत्पत्तिहेतुत्वम् ? मनोनैमँहयहारेलेंति चेत्, ममापि तथेव, मम तु निर्मले मनिस शास्त्रेण्
ज्ञानमुत्पाद्यते । तव तु नियोगेन मनिस निर्मले ज्ञानसामग्री
वक्त्र्यति चेत्, ध्यानित्योगनिर्मलंमन एय सावनिसित्ति मृतः । केनावगस्यते इति चेत् , भवतो वा कर्माभँगनिर्मलं
भवति, निर्मलेमनिस श्रवलुमननिदिष्यासनैः सकलेतर विषय
विमुखस्मैव सास्त्रं निवर्त्तकज्ञानमुत्पादयतीति केनावगस्यते ?
"विविद्यन्ति यज्ञेनदानेनतपसानासकेन"-श्रोतच्यो मंतस्यो
निद्दिष्यास्त्रयः"-"श्रह्म वेद बह्मैव अवित"इत्यादिमिः

परम्"-"न चक्षुषा गृह्यते नापि वाचा" मनसा तु विगुद्धेन"." हृदामनीपा मनसाऽपि क्लूप्तः "इत्यादिभिः शास्त्रैः ध्यान नियोगेन मनो निर्मेल भवति, निर्मेलं च मनो ब्रह्मापरोक्षज्ञानजनयती-स्यवगम्यते-इति निरवद्यम् ।

यदि पुछें कि-नियोग की ज्ञानोरपत्ति हेतूता कैसे हैं ? (अर्थात् नियोग प्रत्यक्ष ज्ञान कैसे कराता है ? ) तो मै ही आप से पूछता हैं कि आपके मत से निष्काम कमें ही जानीत्पत्ति का हेतु कैसे हैं गैयदि आप कहें कि-निर्मल यन में सबन है। तो वैसे ही मेरी हेतुता भी सभव है। आप कहें कि-हवारे मत से तो मन निर्मल होने पर बाहर की सहायता से जानोत्पत्ति होती है, तुम्हारे मत्ति से नियोग डार्प निर्मल मन मे जानो पत्ति होती है,तुम्हें शानोत्पत्ति की सामग्री बतलानी होगी। इस पर हमारा क्रथन है कि ध्यान नियोग से निर्मल मन ही ज्ञानीत्पत्ति का साधन है। यदि पूछे कि-यह कैसे जाना ? तो में पूछता हैं कि-आपके मत में कर्म द्वारा मन की निर्मलता तथा श्रवण मनन निदिध्यासन द्वारा समस्त विषयो की पराङ्मुखता में ही, मीन शास्त्र, वघ निवर्त्तक ज्ञान का उत्पादन करता है, यही हैहे जाना ? इस पर लदाहरण प्रस्तुत करें कि- यज्ञ-दान-तम, और भोग त्याग द्वारा ब्रह्म को जानने की इच्छा करते हैं, भारम तत्व श्रवणीय, मननीय और चिन्तनीय है-"ब्रह्म वेत्ता ब्रह्म ही होता है" इत्यादि बार्यो से हमारे मत की पुष्टि होती है। तो हमारे मत मे भी-',आल तत्व श्रवणीय- मननीय और चिन्तनीय है" "बहा वेता ग्रहा को प्राप्त करता हैं भाग वह कि साह वा कि साह कि हैं कि प्राण्ड कि साह कि हैं कि साह कि हैं कि साह कि स साक्षात्कार करता, अत यही निर्देष मत है।

साक्षारकार करता, अत यहा निराय मत है।

"नेद यदिदमुपासते" इत्युपास्यत्व प्रतिपिद्धमिति <sup>चित्</sup>
नेवम्-नात्र ब्रह्मण उपास्यत्व प्रतिपिष्टमते, ब्रपितु ब्रह्मणो जगत वैरूप्य प्रतिपाद्यते। यदिद जगदुपासते प्राणिन नेद ब्रह्म, वैदेव चाभिन्नस्यभिन्नस्य च वस्तुनोऽभेदो भेदश्व एक एवाकार इतीरवराज्ञा।

कोई (ध्यान नियोग वादी भेदाभेद मतावलवी भास्कर) ऐसा भी

कहते हैं कि-जीव जगत्-ब्रह्म और माया में मैदाभेद सवय मानने से कोई विरुद्धता नहीं होती। यह मत भी असगत है-शीत-उप्ण, तम-प्रकाश म्नादि की तरह, भेद और अभेद, दोनों एक ही वस्तु में हो नहीं सकते। वे कहते हैं कि-सारी वस्तुए प्रतीति के अनुसार व्यवस्थापनीय हैं समी विस्तुए, कारणहण और जाति हुए से अभिन्न तथा कार्य हुए प्रतीत होती है सभी वस्तुए, कारणहण और जाति हुए से अभिन्न तथा कार्य हुए और व्यक्ति रूप से भिन्न हैं। पूर और खाता जादि में तो एक साथ न रहना तथा। विवद्धतायें रहती हैं; पर कार्य-कारण और जाति व्यक्ति में ऐसी विवद्धतायें रहती हैं; पर कार्य-कारण और जाति व्यक्ति में ऐसी विवद्धतायें नहीं रहतीं, अपितु एक ही वस्तु दो हुपों में प्रतीत होती हैं। जैसे कि-"वट मिट्टी का है" पण्ड भी "मुख्याी" इत्यादि। सीक में की मिन्न हुपा कर हुपा के सम कारती है, वैसे ही मेद की नष्ट करने वाला अभेद भी दृष्टिमत नहीं

होता, इसलिए वस्सु विरोध नाम की कोई वस्तु नही है। मैही, दुवर्ण, गो अथव लादि वस्तुओ को ही प्रकारान्तर से घट, पुकुट, पण्ड और पोडी आदि रूपो से देखा जाता है। अभिन्न वस्तु (जाति) केदन अभिन्न ही रहेगी, तथा भिन्न वस्तु (ब्यक्ति) भिन्न ही रहेगी, ऐसी ईथवराज्ञा ती है, नही।

प्रतीतत्वादेकरूप्यं चेत्,-प्रतीतत्वादेव मिन्नाभिन्तविति

है रूप्यम्युपगम्यताम्। न हि विस्फारिताद्वाः पुरुषो घटरारावप्पः
मुण्डादिपुवस्तुपूपलभ्यमानेषु "इयं मृत्-म्रयं घट.-इदं गोत्वम्इयव्यक्तिः" इति विवेक्तुं राक्नोति । प्रपितु-"मृदयं घट., पण्डो गी"
इत्येव प्रत्येति । अनुवृत्तिवृद्धिबोद्धयंकार्यं व्यक्तिरचेति विविकः
कीति चेत्-नैवम् विविकाकारानुपलब्धेः । नहि मुसूदमपि निरीधः
मार्गः 'इदमनुवर्त्तमानं इदं च व्यावर्त्तमानं" इति पुरोऽविद्वि

वस्तुन्याकारमेद उपलभ्यते । मुद्या संप्रतिपन्नैक्येकार्मेविग्रे

चैकत्षबृद्धिरुपजायते, तथैव सकारखेससामान्येचैकतवबृद्धिर-विशिष्टोपजायते । एवमेव देशत.कालतक्ष्वाकारतरचात्पन्त विलक्षखेष्वपि वस्तुषु तदेवेदमिति प्रत्यिमञ्जा जायते । प्रतो स्वात्मक-मेव वस्तुप्रतीयते इति, कार्यकारणयोर्जातिव्यक्तयोपचात्पन्तभेदोप-पादनं प्रतीति पराहृतम् ।

यदि कहा जाय कि-प्रतीति से ही एकरूपता होती है तो ऐसा मानने से, भेदाभेद भी, प्रतीति का विषय होगा, इसलिए वस्तु की दिरूपता (भेद और अभेद) अनिवार्य हो जायगी। जुली आजो वाला कोई व्यक्ति-घट, पण्ड, मुण्ड आदि को देसकर 'यह मिडी है, यह घट है यह गाय जाति है, यह गाय व्यक्ति है" इत्यादि प्रकार से कार्यकारण जातिस्यक्ति की पृथकता नही बतला सकता; अपि तु-"यह मिट्टी का घट है" यह पण्ड भी है" ऐसा ही अनुभव करता है। यदि कहे कि-जाति और व्यक्ति की आकृति, अनुवृत्ति बोध्य तथा कार्य और व्यक्ति की व्यावृत्ति बोध्य होती है, इसी से उनकी पृथकता प्रतीत होती है। सो बात नहीं है, दृश्यमान वस्तु मे आकारगत पायंक्य प्रतीत नहीं होता। मूक्ष्म रूप से देखने पर भी "यह अश अनुगत तथा यह अश व्यावृत है" ऐसी सामने स्थित वस्तुओं में, आकार भेद की प्रतीति मही होती। पूर्वनिष्यत ऐक्यवाले कार्य विशेष में, जैसी एकता की प्रतीति होनी है, सकारण सामान्य कार्य ने भी वैसी ही एकता अतीत होती है। इसी प्रकार देश-काल और माकार से अत्यन्त भिन्न वस्तुओं में भी "यह वही वस्तु है" ऐसी (जातिगतऐक्य) की प्रत्यमिका होती है [पूर्वदृष्ट वस्तु को बाद में देखे जाने पर होने वाली प्रतीति की प्रत्यिभन्ना कहते हैं] इस प्रकार हर बस्तु दो प्रकार से (जिन्न अभिन्न) प्रतीत होती है। इसलिए कायं-कारण और जाति-व्यक्ति मे अत्यन्त मिन्नता कहना, अनुभव विरुद्ध बात होगी।

श्रयोच्येत्— 'मृथ्यंघटः वण्डो गी" इतिवत् 'देवोऽह् मनुष्योऽह्'" इति सामानाधिकरएयेनैक्यप्रतीतेरात्मसरीरयोरपि मिन्नाभिन्नत्वं स्यात्, श्रत इद भेदाभेदोपपादन निजसदननिहितहृतंबहुण्यालायत् इति, सदिदमनाक्षसितभेदाभेदसाधनसामानाधिकरण्यतदर्ययाः थात्म्याववोर्घविलसितम् । तथा हि ग्रवाधित एव ।प्रत्ययः सर्वप्रायं व्यवस्थापयित । देवाद्यात्माश्चिमानस्तु श्रात्मयाथात्म्यगोवरै सर्वे प्रमाणविद्यमानो रज्जुसपीदि बुद्धिवन्नात्मश्चरीरयोरभेद साधयित। "पण्डो गौ मुएहो गौ." इति सामानाधिकरएयस्य न केनिषरं क्विचिद्वाधो दृश्यते । तस्मान्नातिप्रसग् प्रतएव जीवोऽिए ब्रह्मणी नात्यन्तभिन्न । अपि ब्रह्माश्चरते । क्रिमास्ति एव स्वाभाविक , भेदस्त्वौपाधिक क्ष्यमबगम्यत इति वेत्—"तस्वमितं

"नान्योऽतोऽस्तित्रेष्टा" "श्रयमात्मा सहा" इत्यादिभि श्रृतिभि.। "अह्ये मेद्यानापृथ्वी" इति प्रकृत्य—"न्नह्यदाशा ब्रह्मदासा ब्रह्में मेद्यानापृथ्वी" इति प्रकृत्य—"न्नह्यदाशा ब्रह्मदासा ब्रह्में मितवा उत्त, स्त्री पुसी ब्रह्मयो जाती स्त्रियो न्नह्मोऽत वा पुमान्" इत्याथवंणिकाना सहितोपनिषदि ब्रह्मसुक्ते अभेव श्रवणाच्य ।

बे कहते है— "यह घट मिट्टी का है, यह पण्ड गाय है" इन प्रतीतियो की तरह "में देवता हूँ, में मनुष्य हूँ, ऐसी सामानाधिकरण्य ऐक्य प्रतीति से बारीर आरमा की भी भिन्नाभिन्नता हो सकती है। ऐसा भेदाभेद का समर्थन, अपने घर में आग लगाने के समान है, ऐसा विचार भून्य भेदाभेद का साधन, वे ही करते है, जो सामानाधिकरण्य और उसके सही अर्थ को नहीं जानते।

जो प्रतीित किसी प्रमाण द्वारा वाधित नहीं होती (बर्षात् कीत नहीं कही जाती) वही सब जगह पवार्ष निर्धारण को हेतु हो सकती है। सारमा के देवरब आदि का अभिमान, आत्मा के ययार्थ दोषक सभी प्रमाणों से याव्य है। रज्जुराय की तरह, जक्त प्रतीति मी, आत्मा सारीर की एकता का साध्य नहीं कर सकती। "धण्ड भी गुण्ड भी गृह सामानाधिकरण्य में कोई वाधा नहीं दीखती, इस्तिए उसमें कोई निर्मम भंग नहीं होता। इसी प्रकार जीव भी प्रहा से अध्यत निम्न नहीं है अपितु प्रहा का जब होने ने भिन्नाभिन्न है। उसमा वर्ष द तो स्वामाविक है, और मेद ओपधिक है। यदि पूछ वि-यह की जाना? "तृब वहीं हैं" इस्ता कोई निम्न नहीं हैं "स्ट्या त्या प्रहा से सेकर-"अप

ब्राण, अह्यसम् और फ़ितव सभी ब्रह्म है स्त्री और पुरुष दोनो ही ब्रह्म जात है ब्रह्म ही स्त्री पुरुष है" इस अथर्वणीय सहिता के ब्रह्मसूत्र मे कहे गए अंपेट से भी उक्त बात निष्चित हो जाती है।

"नित्योनित्यानाचेतनरचेतनानामेको बहुना यो विद्याति कामान्"—"आज्ञौद्वावजावीशानीशो"— कियागुणेरात्मगुणेश्चतेवा संयोगहेतुरपरोऽपि द्वष्ट.—"प्रधानक्षेत्रज्ञ पतिगुंणेश. ससार मोक्षस्थिति-बघहेतु"—सकारणंकरणाधिपाधिपः"— "तयोरन्य. पिप्पल स्वादक्ष्यत्यत्वनन्त्रमा अभिचाकसोति"— स मात्मिन तिष्ठन्—"प्राज्ञेनात्मना संपरिष्वको न वाह्यं क्विचन वेद"—प्राज्ञेनात्मनाऽन्वास्ट उत्सर्जन्याति—"तमेवविदित्वाऽतिमृत्युमेति" इत्यादिभिमेदश्यचणाच्च जीवपरयोभेदाभेदाववश्यश्रयणीयौ तत्र—"बह्यवेद बह्येव भवति इत्यादि भिर्मोक्षस्याया जीवस्य अह्यस्वरूपपित्तव्यपदेशात् । , "यत्रत्वस्य सुर्वम्मास्मैवाभून्त्तकेन् कं पश्येत्" इति तदानी भेदेनेश्वरदर्शनियेधारचामेव-स्वामाविक इत्यवगम्यते ।

मितिसी के तिरस चिता के चेतत वह अकेले ही अनेको की कामनाओं की पूर्ण करते है—जाता और अज, ईंग और अनीश दो अज है—कियागुण और आस्मगुण द्वारा उनका सयीग कराने वाला एक काय (जीव) भी आत होता है—प्रधान (फ्ट्रिग) और क्षेत्रज्ञ (जीव) का अधिपति सचालक तीनो गुणों का स्वामी (ईश्वर) अधिपति है—उन कोनो में एक पिपल का आस्वाद करता है दूसरा केवल देखता मात्र है। जो आरसा में स्थिति है—उन वाह्य स्वाप्त के सर्वार्त केवल देखता मात्र है। जोता है—प्रशान अस्मा द्वारा परिचालित है का मरिस्थान कर चला जाता है—उसको जानकर प्रसु का अतिकाल करता है। "सहायाद केवल प्रधान कर चला जाता है—उसको जानकर प्रसु का अतिकाल करता है। "सहायाद केवल प्रधान कर चला जाता है असको जानकर प्रसु का अतिकाल करता है। "सहायाद केवल प्रधान कर चला जाता है असको जानकर प्रसु का अतिकाल करता है। "सहायाद केवल प्रधान केवल वेलल जाता है। "सहायाद केवल प्रधान केवल वेलल जाता है। है स्वार्त केवल वेलल जाता है। इस्ता है। इ

ननुच-"सोऽरनुते सर्वान् कामान् सह ब्रह्मणा विपरिता" इति सह श्रुत्या तदानीमपि भेदः प्रतीयते वक्ष्यति च-"जगद्यापारवर्षे प्रकारणादसन्निहतत्वाच्च "भोगमात्र साम्यानिगाच्च" इति नैतदेवम्-"नान्योऽतोऽस्ति हृष्टा" इत्यादि श्रृतिगतैरास्मभेव

प्रतिपेधात् । "सोऽस्तृते सर्वान् कामान् सहब्रह्मणा विपरिचता" इति सर्वै 'कामै सह ब्रह्माश्नुते-सर्वं गुणान्वित ब्रह्माश्नुत इत्युक्तं भवित । अन्यपाबह्मणा सहेत्यप्राधान्य ब्रह्मणः प्रसज्येत् । "जगद्य्यापारवर्णं" इत्यत्र मुक्तस्य भेदेनावस्याने सत्यैश्वर्यस्य न्यूनता प्रसंगो वक्ष्यते, अन्यया "संपद्याविभविः स्वेनवाब्दात्" इत्यादिभिवि रोधात् । तस्मादभेद एव स्वाभाविकः । अदस्तु जीवानां परस्मात् ब्रह्मणः परस्पर च बृद्धीन्द्रियदेहोपाधिकृतः ।

(प्रश्न) ''वह मुक्त पुरूप,सर्वज्ञ ब्रह्म के साथ समस्त कामनाओं का भोग करता है। 'इस श्रुति से तो मोक्ष दक्षा में भी भेद प्रतीति है। रही है सूत्रकार मां—''जगद् व्यापार वर्जo'' तथा ''भोगमात्र साम्य-क्षियाच्य'' मे ऐसा ही कहते है—

(ज्तर) बात ऐसी नहीं है "इससे श्रिष्ठ कोई प्रष्टा नहीं है" इत्यादि सैकड़ो श्रुतियों से ब्रह्म-जीव के भेद का निर्पेध किया है। "सीड मृते" इत्यादि का तात्पर्य है कि-मुक्त पुरुष समस्त कामनाभी से ग्रुक्त का भीग करता है। ऐसा अर्थ न मानने से श्रुह्म अप्रधान तथा भीग प्रधान ही जायगा। "जयव्यापारवर्ज" सूत्र में भी, मुक्त पुरुष को मृत्य से भी, मुक्त के एक्वर्य की न्यूनता सिंद्ध होगी। प्रत्या पार्या "सपदाया "सपदायिमाँवत्वेन शब्दात्" सूत्र से विरुद्धता होगी। इस्के हिस्स होता है कि-अभेद स्थाभाविक ही है, जीवों का, परवाद्ध से भेद, भूदि-इन्द्रिय-देहादि उपाधि कृत है।

ब्रह्म, यद्यपि निराकार ब्यापक है फिर भी घट आदि भेद से आकाश की तरह, बुढि आदि उपाधियों से संबंद ब्रह्म में भी, भेद संगव । भिन्न ब्रह्म में, बुढि आदि उपाधियों का संयोग संभव नहीं है तवा बुद्धि आदि उपाधियों के मयोग से, श्रह्मगत भेद में, अन्योग्याश्रयता भी घटित नहीं होती है,क्यों कि-उपाधि और उसके सयोग का कर्मकृत होने से बनादि प्रवाह है।

एतदुक्तं भवति-पूर्वकमं संवधाज्जीवात् स्वसंबद्ध एवोपाधि-रूपधते तयुक्तात्कमं,एवं बीजाकुर-यायेन कर्मोपाधिसंबधस्याना-दित्वान्न दोष .-इति । अतो जीवानापरस्परब्रह्मणाचाभेदवत् भेदोऽपि स्वाभाविकः, उपाधीनामुपाध्यतराभावात् तदभ्युपगमनेऽन-वस्यानाच्य । अतो जीवकर्मानुरूप ब्रह्मणो भिन्नाभिन्नस्वभावा एवोपाथय उत्पद्धन्तेइति ।

वयन यह है कि-पूर्वजन्माजित शुआशुभ कर्म सबद्ध जीव से ही उपाधि को उत्पक्ति होती है और उस उपाधि सबद जीव से शुभा शुभ कर्म की उत्पक्ति होती है, फिर भी बीजाकुरन्याय से, बोनो मे परस्पर अन्योन्याभिक्ता नहीं होती। जीवो का पारस्परिक और जीव कहा भेद स्वाभाविक न होनर औपाधिक है, बुद्धि आदि उपाधियों के जीवा का पारस्परिक और बूछ के साम जो भेद अभेद है, उसमे अभेद स्वाभाविक और भेद औपाधिक है। यह बात उपाधियों को अन्यता के अभाव तथा उनके सभावना से होने वाली अनवस्था से,निधिवत होती है। इससे बात होता है कि-अपने कर्मानुसार ही जीवों भी अनुस्प उपाधियों होती है,जी कि ब्रह्म से मिनासिक्त हैं।

भन्नोच्यते — श्रद्धितोयसिन्निवानम्बस्हाध्यानिव्यविधिपरं वैदांतवान्यजातिमिति वेदांतवान्यैरभेदः अतीयते । मेदावलंबिभिः कर्मसान्नैः अत्यसाविभियन भेदः अतीयते । भेदाभेदयोः परस्परं विरोधात् भनाद्यविद्यामूलतयाऽपि भेदं अतीस्मृपपसेरभेद एवं परमार्थं इत्यक्तम् ।

वे कहते हैं कि---अद्वितीय सञ्चिदानदे ब्रह्म ध्यानिषयक विधि के विधायक येदात वाक्यों के होने से, उन पेदात वाक्यों से अभेद की प्रतिति होती हैं। भेदावलम्बी कर्मविषायक शास्त्र वाक्यो तथा प्रत्यक्ष

आदि प्रमाणों से भेद की प्रतीति होती है। भेद और अभेद की परस्पर विरुद्धता तथा अनादि अविद्यामूलकता से मेद की प्रतीति निष्पन्न होती है, एकमात्र अभेद ही परमार्थ हैं। तन यदुक्त —भेदाभेदयोरूभयोरपि प्रतीति सिद्धत्वान्न विरोधः-इति-तद्युक्तम्-कस्माच्चित्कश्यचितविलक्षणत्वहि भेद तद्विपरीतचाभेदः। तयोस्तयाभावातथाभावरूपयोरेकंत्र सभवमनुन्मत्त. को बवीति ? कार्यात्मना जात्यात्मना-वाभेद. कार्यात्मनान्यक्तयात्मना च भेद.-इत्याकारभेदादविरोध इति चेत्. न विकेल्यासहत्वात् । श्राकारभेदादविरोध वदतः, 'किमेकिस्मन्ना'-कारे भेद ब्राकारान्तरेचाभेद --इत्यभिन्नाय उत्तोद्राकारद्वययोगि वस्तूगतावुभावपीति ? पूर्वस्मिन्कल्पे-म्यक्तिगतो भेद , जातिगतरचा-भेद इति नैकस्यद्वयात्मकता । जातिव्यक्तिरिति चैकमेव वस्त्वित चेत् तर्हि आकारभेदार्दनिरोध. परित्यक स्यात् एकस्मिरच विलक्षण-त्वतद्विपर्ययौ विरुद्धावित्यूक्तम् । द्वितीये तु कल्पे अन्योग्यविलश्रण माकारद्वयमप्रतिपन्न च तदाश्रयभूतं वस्त्वित । तृतीयाऽभ्यूपगमेऽपि त्रयाणामन्योन्यवेलक्षण्यभेनोपादित स्यात् न पुनरभेदः। श्राकारद्वय निरुह्यमाणा विरोधं तदाश्रयभूते वस्तुनि भिन्नाभिन्नत्वंमिति चेत्-स्वस्माद्विलक्षण स्वाश्रयमाकारद्वय स्वस्मिन्विरुद्ध धर्मद्वय समावेश निवहिक कथंभवेत् ? प्रविलक्षणंत् कथन्तराम् ? प्राकार द्वयः तदवतोरच । द्वयात्मकृत्वाभ्युश्गमे निर्वाहकान्तरुपेक्षयाऽनवस्या of the late of स्यात ।

यह कहना भी असगत है कि-भेदाभेद दोनो की ही प्रतीति होती है, इसलिए दोनों में परस्पर विरोध नहीं होता । विसी एक पदार्थ की, विसी धन्य पदार्थ से जो विलक्षणता होती है, वही उनका भेद हैं और उससे विपरीतता ही ममेद है। इस प्रकार परस्पर विरुद्ध भाषागन्न भेद और अभेद की एक ही स्थान में सभावना की वात, कोई अप्रमत व्यक्ति कर नहीं सकता । यदि यहे कि-कारणरूप भीर जातिरूप से अभेद तया

कार्यरूप भीर व्यक्तिरूप से भेद मानने से विरोध नहीं होगा, यह बात भी विचारपूर्ण नहीं प्रतीत होती । मैं पूछता हूँ कि-आकार भेद से अविरोध वतलाने का. क्या एक आकार में अभेद तथा अन्य आकार में भेद ही तात्पर्य है ? अथवा दीनी प्रकार के आकारों में भेदाभेद तात्पर्य है ? पहिली बात-"व्यक्तिगत मेद और जातिगत अभेद मे-एक ही वस्तु की द्वपारमकता नही है (जाति और व्यक्ति एक पदार्थ नही है) यदि जाति थीर व्यक्ति को एक ही वस्तु मानते हो तो" श्राकारभेद से अविरोध वाली बात का आग्रह छोडना होगा, क्योंकि एक ही पदार्थ में वैसक्षण्य और अवंत्रक्षण्य, दोनो नितात विरुद्धतायें हो नही सकती ऐसा पहिले भी यह चुके, है। दूसरी बात से-प्रस्पर विजातीय दो झानार, उपलिख के विषय नहीं हो संकते। जाति और व्यक्ति की आक्षयभूत तीसरी यस्त का अस्तित्व मानने से भी, अभेद का प्रतिपादन नहीं होता, नयोगि-जन मे दोनो ही परस्पर विलक्षण है तो, तीसरी की विलक्षणता भी स्वाभाविक है। दोनो आकारों से विशिष्ट, तीसरी वस्तू में भाकार भेद से हैं ताह है भाव मानने से सशय होता है कि-प्रवने से विलक्षण, अपने आश्रय को, वे दोनो आकार, अपने विरुद्ध दोनो धर्मों मे, समा-विष्ट वैसे कर सकेंगे ? तीनो वस्तुओ को अविलक्षण मानकर भी, ऐसा कैसे सभव हो सकेगा? दोनो आकार और उसके आकार की विनक्षणता मानने के लिए, किसी चौथी वस्तु के अस्तित्व की कल्पना करनी पडेगी जिससे अनवस्था होगी।

्न च संप्रतिपन्नैक्यव्यक्तिप्रतीतिवत् ससामान्येऽपि वस्तुन्येक-रूपा प्रतीतिरुपजायते । यतः "इदिमित्यं" इति सर्वत्र प्रकारप्रकारित मैव सर्वा प्रतीति । तत्र प्रकाराशो जातिप्रकारांगो व्यक्तिरित नैकाकारा प्रतीतिः । अत्तर्व जीवस्यापि ब्रह्मणो भिन्नाभिन्नत्यं न संभवति । तर्दमार्वज्ञदस्यानन्यंयासिद्धशास्त्रमूलस्वादनाद्यविद्या-मृत एव भेदप्रत्ययः ।

िर्माववाद ऐक्य व्यक्ति की प्रतीति की तरह, सामान्य वस्तु मे भी एकरूपा प्रतीति, सभव गही हो सकती, क्योंकि—"यह वस्तु ऐसी है" ऐसी प्रकार प्रकारी (सामान्य-विशेष या विशेषण-विशेष्य भाव ) प्रतीति ही, प्राय: सब जगह होती है। वहाँ प्रकार जाति, तथा प्रकारी व्यक्ति है, इसलिए एकाकार प्रतीति सभव नहीं है। अतएव जीव की भी भिनाभिन्नता, बहा के साथ नहीं हो सकती। बास्त्रभूलक अभेद ही यथार्य है, भेद प्रस्थय को अनादि अविद्यामुलक ही मानना चाहिए!

ननु एव ब्रह्मणएवाज्ञत्व तन्मुलाश्च जन्मजरामरणादयो दोषा. प्रादुच्युः । ततश्च—"य. सर्वज्ञ. सर्ववित्" एषद्मात्माऽपहतपाप्मा" इत्यादीनि शास्त्राणि बाज्येरन ।

नैवस्— इज्ञानादिवोषाणामपारमार्थरवात् । भवतस्तूपाधि ब्रह्मव्यतिरिक्तं वस्त्वन्तरमनभ्युपगच्छतो ब्रह्मव्यविपाधि ससर्गस्तकृताश्च जोवत्वाज्ञत्वादयोदोषाः परमार्थत एव भवेयुः, न हि
ब्रह्मणि निरवयवेभच्छेचे संबद्धयमाना उपाधयस्तिन्छस्वाभिस्वा
वा संबंध्यन्ते । ग्रापितु ब्रह्मस्वरूपे संयुष्य तस्मिन्नेव स्वकार्याणि
कृवैन्ति ।

(इस पर भेदाभेद नादी कहते हैं) जीव बहा का नित्य अर्ड त सबध होने से, जीव के जन्म, जरा, गरण आदि दोव बहा को भी दूषित कर देंगे जिससे—''जो सर्वज सर्वविद् हैं" वह निष्पाप हैं" इत्यादि ब्रह्मपरक श्रुतिया बाध्य हो जायेंगी।

( उक्त क्यन का निराकरण)—आपने जिन दोयों की चर्चा की है वे अज्ञानादि दोष पारमायिक नहीं हैं।

(वाद) आप उपाधि और बहा के अतिरिक्त किसी अन्य यस्तु का अस्तित्व तो स्वीकारते नहीं, इसलिए बहा का उपाधि संसर्ग स्वामाविक हो होगा, नया उपाधिकृत जीवता, अकता आदि परमार्थ रूप से बहा में घटित होगे।

(निवाद) निरवयन और अच्छेष्ट बहा में संपितष्ट उपाधियाँ. ब्रह्म का छेदन भेदन करके उसमे प्रविच्ट हो जाती हो, ऐसा तो संमय है नहीं, अपितु ब्रह्म के स्वुख्य से संग्लिष्ट होकर, उनमे अपने अपने

ना प्रयोग मात्र करती हैं।

यदि मन्त्रीत-उपाध्यपहितं ब्रह्मजीवः स चाएपरिमाणः भ्रणस्यं चावच्छेदकस्य मनसोऽणुत्वात्, स चावच्छेदोऽनादिः, एवम् उपाध्यपहितेंशे संबंध्यभाना दोषाः अनुपहिते परेब्रह्मणि न संबध्यन्ते इति । प्रयं प्रब्टब्यः—किमुपाधिना खिन्नो ब्रह्मखरडोऽएारूपोजीवः ? उतान्छिन्नएवाणुरूपोपाधिसंयुक्तीब्रह्मप्रदेश विशेषः उतोपाधि संयुक्तं ब्रह्मस्वरूपम् ? श्रयोपाधि संयुक्तं चेतनांतरं श्रयोपाधिरेव ? इति । प्रच्छेद्यत्वात् ब्रह्मणः प्रथमः कल्पो न कल्पते । प्रादिमस्वं च जीवस्य स्यात् । एकस्य सतोहै धीकरण हि छेदनं । द्वितीये तु कस्पे बह्माए। एव प्रदेशविशेषे उपाधिसंबंधारीपाधिकाः सर्वे दोषास्वयैस्व स्यः । उपाचीगच्छत्यपाधिना स्वसंयुक्तं ब्रह्मप्रदेशाकर्षणायोगादनु-क्षणमुपाधिसंयुक्त ब्रह्मप्रदेशभेदात् क्षऐक्षऐ बंधमीक्षी च स्याताम्। म्राकर्षऐ चाच्छिन्तरवात् कृत्स्नस्य ब्रह्मणः म्राकर्षणं स्यात् । निरंशस्य व्यापिनः धाकर्षणं न संभवतीति चेत् तर्हि उपाधिरेव गच्छतीतिपूर्वोक्त एव दोष: स्यात् । अच्छिन्न श्रह्मप्रदेशेषु सर्वोपाधि-संसर्गे सर्वेषां च जीवानां ब्रह्मण एव प्रदेशत्वेनैकत्वेन प्रतिसंघानं न स्यात् । प्रदेशभेदादप्रतिसंघाने वैकस्यापि सोपाधौ गच्छति प्रति-संवानं न स्यात्। तृतीये तु कल्पे ब्रह्मस्वरूपस्येवोपाधिसंबंधेन जीवत्वापातात् तदतिरिकानुपहितब्रह्मासिद्धिः स्यात् । तुरीये तु करपे बहुत्योऽन्य एव जीव इति जीवभेदस्यौपाधिकत्वं परित्यक्तं स्यात् । तस्मादभेदशास्त्रबलेन कृत्स्नस्यभेदस्याविद्यामूलत्वमेदाभ्यु-पगंतन्यम् । म्रतः प्रवृत्तिनिवृत्तिप्रयोजनपरतयेवशास्त्रस्य प्रामाण्येऽप म्यानविधिरोपतया वेदांतवान्यानां ब्रह्मस्वरूपे प्रामाण्यम्पपन्नम् इति ।

मदि ऐसा मानते है कि-उपाधि परिन्छिन्न बहा ही, जीवनाम-भारी, मणु परिमाण वाला होता है। जीव का अवन्छेदक मन, अणु परिमाण का है इसलिए जीव में भी अणुता है। वह जीव का अवज्छेदक भी अनादि है, इसलिए उपाधिविधिष्ट देश (जीव) में जो दोप होते है वे अनुपहित (उपाधि सवध रहित) ब्रह्म से संबंद नहीं ही सकते।

इस पर प्रष्टव्यायह है कि मणु परिमाणवाला जीव उपाधे परिच्छित्र ब्रह्म का अंग है, जयवा उपाधि अनवच्छित्र ब्रह्म का? अणुरूप उपाधि संयुक्त ब्रह्म का प्रदेश (अंग्र) विशेष है, प्रयवा उपाधि संयुक्त ब्रह्म का ही रूप है? उपाधि संयुक्त कोई दूसरा चैतन है, अयवा उपाधि ही है?

इसमे—उपाधि परिच्छिल बहा का अग तो कहा नहीं जो सकता, क्योंकि—बहा अविच्छिल है। उक्त कल्पना से जीव की आदिमता भी होती है, जबकि जीव अनादि है। एक बस्तु को हो करना ही परिच्छनता है।

दूसरे कल्यानुसार जब जीव बहा का ही। प्रदेश माना गया है लो जीव के उपाधि से संबद्ध होने से, सारे, औपाधिक दोप बहु के ही मानें जायेंगे। उपाधि कभी स्थिर तो रहती नहीं, इसिएए जब, वह एक स्थान से दूसरे स्थान पर जायगी तो अपने सार्थ, संयुक्त उन बहु प्रदेश को से न जा सकेगी, उस समय निश्चित ही। उसका उस प्रदेश से संबंध विस्कृद ही। जायगा, इस प्रकार जीव का क्षण-साए। ये वधन और मीस होता रहेगा। यदि वह उपाधि उस प्रदेश को भी, आकृष्ट करके से जायगी तो उस प्रदेश का अभिन्न अंगी बहु मी, खिचता चला जायगा। यदि अलड, संबंध्यापी बहु का खिचाव असभव मानते हो तो, फिर भी क्षण-साण बधन मोस का दोष तो, घटित होगा ही। उपाधि से अविष्ठिष्क बहु के प्रदेश में, समस्त उपाधियों की। संवगता, से, जान की अभिन्नता प्रतीत होने तोगी। जीवों को यदि, बहु के मिन-मिल प्रदेशों का, माने जीर उस नाते उनके जानो को भी विभिन्नता मान लें तो एक की अपनी उपाधि इसरे के प्रदेश में चले जाने पर, एक ही व्यक्ति को पूर्वपित समृति हो न रह जायगी।

तीसरी कल्पना में, उपाधि मबद्ध होने से, स्वरूपत ब्रह्म ही जब ाको आप्त करता है तो, जीव से विलक्षण, अनुपहित (इपाधि- रहित / ब्रह्म की चर्चा ही समाप्त हो जायगी । तथा सभी शरी रो मे एक ही जीव का साधाज्य होगा (बीव की विक्रसा मी समाप्त हो जायगी)

''\_, चौथी करूपना में जब जीव को ब्रह्म में शित्र माना गया है तब, जीव के भेंद की भ्रोपाधिकता समाप्त हो जाती है (अर्घात् उपाधि सबय से सभाव्य भेंद की चर्चासमाप्त हो जाती है)

अतिम पाचवी कल्पना तो चार्वाक मत मे ही हो सकती है। इसलिए अभेद भास्त्र की बलवत्ता से, सारे भेदों की शविद्यामूलकता ही स्वीकारमी होगी। प्रवृत्ति था निवृत्ति रूप प्रयोजन के प्रकाशक वेदात नामगों की प्रामाणिकता, ब्रह्म के स्वरूपायवीध मे, ध्यानविधियरक होने से ही चरितार्ष होती है।

तदप्यय्क्तम्-ध्यानविधिशेपत्वेऽपि वेदातवानयानामर्यंसत्यत्वे प्रामाण्यायोगात् । एतदुक्तं भवति-ब्रह्मस्वरूपगोचराणिवाक्यानि कि-: ध्यानविधिनैकवाक्यतामापन्नानि ब्रह्मस्वरूपे प्रामाएय प्रत्य-पद्यन्ते, उत् स्वतनाष्येय ? एकवानयत्वे ध्यानविधिपरत्वेन ब्रह्म-स्वरूपे तास्पर्यं न समवति । भिन्नवावयत्वे प्रवृत्तिनिवृत्तिप्रयोजन-विरहादनबोधकत्वमेव । न च वाच्यम्-ध्यान नाम स्मृतिसत्ति-रूपम् । तच्च स्मर्तव्यैकनिरूपणमिति ध्याननिधे स्मर्तव्यनिशेषा-काक्षायाम् "इद सर्वं यदयमात्मा" बहुा मर्वानुभूः" सत्यज्ञानमनत-ब्रह्म" इत्यादीनि स्वरूप तद्विशेषादीनि समपँगन्ति । तेनेकवाक्या-तामापन्तान्ययं सद्भावेश्रमाणमिति। ध्यानविधे. स्मर्त्तव्यविशेपापेक्ष-त्वेऽपि "नामब्रह्म" इत्यादि दृष्टिविधिवदसत्येनाप्यर्यविशेषेश ध्यान निवृत्युपपत्ते, ध्येय सत्यत्वानपेक्षणात् । श्रतोवेदातवानयाना प्रवृत्ति-निवृत्ति प्रयोजन विधुरत्वात् ध्यानविधिशेषत्वेऽपि ध्येयविशेषस्वरूप समपुणमात्रपर्यवसानात् स्वातत्र्येऽपि बालातुराद्यप्रच्छन्दनवानयवत् ज्ञानमात्रेणैवं पुरुषार्थंपर्यन्तता सिद्धेश्च परिनिष्यन्नवस्तुसत्यता गोचरत्वाभावात् ब्रह्मणः शास्त्रप्रमाणकत्व न सभवतीति प्राप्तम् ।

उक्त कथन भी युनित सगत नहीं है—वेदात वानयों की ध्यानविधि गेपता होते हुए भी, पदार्थ सत्यता का कोई प्रमाण नही मिलता । कयन यह है कि--ब्रह्म स्वरूप बोधक वाक्य, ध्यानविधि के साथ, एकवाक्यता प्राप्त कर, ब्रह्म स्वरूप के प्रकाशन में प्रमाखित होते है, अथवा स्वतन रूप से होते हैं ? (यह विचारणीय विषय है ) एक वाक्यता मे होने से, जब वह ध्यानविधि परक हैं, तो, ब्रह्म स्वरूप के ज्ञापन मे उनका तात्पर्य नहीं हो सकता यदि वह स्वतन रूप से होते हैं तो, प्रवृत्ति निवृति रूप प्रयोजन रहित होने से, उनमें सत्यार्थ बीधकता का अभाव है ही। यह नहीं कह सकते कि-स्मृति प्रवाह ही ज्यान है और वह केवल स्मराज्य रूप से ही निरूप्य है। स्मत्तंत्र्य विशेष उस ध्यानविधि के निरूपण की आकाक्षा होने पर "यह सारा दृश्य आत्मा ही है" यह आत्मा ही सर्वातु-भाषक ब्रह्म है 'ब्रह्म सत्य-ज्ञान-अनतस्यरूप है' इत्यादि वेदात वाक्य बहा स्वरूप और ब्रह्मगत विशेष भावी का प्रकाश करते हैं; क्या ये ष्यानविधि के साथ एकवाक्यता की प्राप्त कर प्रतिपाद अर्थ की सत्यता को प्रमाणित करने मे प्रमाण हो सकते हैं ? ज्यानविधि की स्मर्तव्य सापेक्षता होते हुए भी-"मन की बहा रूप से उपासना करनी चाहिए" इरवादि दृष्टि विधि को तरह असत्यवाक्यार्थ द्वारा भी जब ध्यान क्रिया निव्यक्त हो सकती है तो, ध्यानकार्य में, ध्येय पदार्थ की, थोडी भी सत्यता अपेक्षित नही है। इसलिए वेदात वाक्यों के, प्रवृत्ति निवृत्ति प्रयोजन रहित होने से, ध्यानविधिक्षेयता होते हुए भी, ध्येयविशेष के स्वरूप प्रकाशन में ही पर्यंवसित होने से, स्वतंत्र होते हुए भी, बालक कीर रोगियों की फुसलाने वाले वाक्यों की तरह, वाक्यार्यमात्र से ही, पूरुप के वास्तविक प्रयोजन की सिद्धि हो पाती है, स्वत सिद्ध वस्तु की सत्यता के बोधन मे, मास्त्र की सामध्ये नही है। इसलिए बहा की मास्त्र प्रमाणता सभव नहीं है।

(सिद्धान्त) तत्र प्रतिपद्यते-तत्तुसमन्वयात् इति समन्वयः = सम्यगन्वयः पुरुषायैतयाञ्चय इत्यर्थः। परमपुरुषार्थमृतस्यानविध-कातिरायानन्दश्वरूपस्य ब्रह्मणे अभिषेपतयान्वयात् तत् भास्त्र प्रसायकत्वं सिद्धयत्येवेत्यर्थः निरस्तनिष्ठिल दोवनिरतिगयानदः , , रम्मान्न ब्रह्मबोधयन् वेदात वाषयगणः प्रवृत्तिनिवृत्ति परतानि रहान्न प्रयोजनपर्यंवसायीति बुवाखो "राजकुलवासिनः पुरुषस्य कौलेयककुलाननुप्रवेशेन प्रयोजनशृत्यता" बूते ।

उक्त प्रस्तुत मत के उत्तर में "तत्तुसमन्वयात्" सूत्र कहा गया है। समन्वय का तात्पर्य है, सम्यक् रूप से अन्वय, अर्थात् यथोपगुक्तरूप से पुरुषार्थ के साथ सब्द निस्तीम, निरतिशय, ब्रह्म ही, परमपुरुषार्थ हैं, ऐसा समस्त वेदांत बाक्यो का बाच्यार्थ है, ब्रह्म की शास्त्र प्रमाणकता, इसी से निश्चित होती है। निर्दोग्, अस्त्रत आनदस्वरूप प्राप्य ब्रह्म के बोमक, वेदात वाक्य, प्रवृत्ति-निवृत्ति परक म होने से, निश्मयोजन है, ऐसा कहना "राजकुलवासी व्यक्ति, श्लेच्छ के घर निश्मयोजन नहीं जाता" इस क्यन के समान ही है।

एतदुकः भवति-म्रानिकमंख्याविद्यावेष्टनतिरोहितपरावर तत्त्वयाथात्म्यस्वस्वरूपाववोषाना वेवासुरगंधवंसिद्धविद्याधर्याक्तन्तर किंपुष्वपक्ष राक्षसिष्याचमनुष्रपशुश्चकुनसरीस्पवृक्षगुरुमलतादूर्वादीना स्त्रीपुंन्नपुंसकसेदिमन्ताना कोत्रज्ञानाव्यवस्थितवारकपोपकभोग्य विशेषाणा मुक्ताना स्वस्य चाविधेषाणामनुभवसभवे स्वरूपगुणविभव चिष्टतैरनविषकातिशयानन्दजनन परब्रह्मास्तीति बोषयेदेव वावय प्रयोजनपर्यवसाय । प्रवृत्तिनिवृत्तिनिष्ठं तु यावत्युक्पार्थान्वयवोध न प्रयोजनपर्यवसाय ।

क्यन यह है कि—अनादिकाल से प्रवृक्त कर्मरूप अविद्यामय आवरण से, जिनका परअह्म और अपरव्रह्म का यथार्यमान, तथा अपना प्रत्यह्म से, जिनका परअह्म और अपरव्रह्म का यथार्यमान, तथा अपना प्रत्यह्म स्वाध्यक्ष का अपना प्रत्यह्म होति हैं, उन रवी, पुरुष, नपुक्तभेदों से विभिष्म, विता-अमुर-सिद्ध-विद्याधर-क्रियर - क्षिपुष्प-यस - रासस-पिशाच-मनुष्य-पगु-पशी सर्प-वृक्ष-नुता-वृद्धां आदि स्पो वाले जीवो वा, अनुभव भी जन, मुक्त जीवो और अपने में समानस्व्य में हो सकता है, तो स्वस्प-पृत्य-विभाव चेट्टा आदि में वेलोड, अतिशय आनवजनन परव्रह्म के अस्तित्व के प्रतिपादक वेदात वाक्य निश्वित ही प्रयोजनावसायी (सार्यक)

हैं। प्रवृत्ति निवृत्ति बोधक वाक्य, पुरुष के परिमित अमीष्ट प्रतिपादक होते हुए भौ, वास्तविक प्रयोजन (आत्यतिक दु ल निवृत्ति रूपी मुक्ति) के साधन में समर्थ नहीं है।

एवंभूत ब्रह्म कथं प्राप्यत इत्यपेक्षाया "ब्रह्मविदाप्नोतिपरम्" म्नात्मानमेवलोकम्पासीत् "इति वेदनादिशब्दैरुपासनं ब्रह्मप्राप्त्यूपाय-तया विघोयते । यथा 'स्ववेश्मनिनिधिरस्ति'' इति वाक्येन निध-सद्गावं ज्ञात्वा तृष्ठ.सन् पश्चादुपादाने च प्रवसंते। यथा च---कश्चिद्राजकुमारो बालक्रीडासके नरेग्द्रभवनादनिष्कान्ती मार्गाद-भ्रष्टो नष्ट इति राज्ञा विज्ञात. स्वय चाज्ञात्पितृकः केनचिदद्विज-वर्येण विधितोऽभिगतवेदशास्त्रः पोडशवर्यः सर्वेकस्याणगुणाकरः तिष्ठन् "पिता ते सर्वलोकाभिपतिः गाम्भीयौ दार्यवात्मर्लयशोशोल्य वीयंपराक्रमादिगुणसंपन्नः त्वामेवनष्ट पुत्र दिद्शुः पुरंवरेतिष्ठति" इति क्षेनचिवभियुक्तिमेन प्रयुक्त बाक्यं श्रुणीति चेत्, तदानीमेव-"प्रह तावत् जीवतः पुत्रः मत्पिता च सर्वं सपत्समृद्धः" इति निरति-शयहर्षंसमन्त्रितो भवति । राजा च स्वपूत्रं जीवन्तमरीगर्मति मनोहरदर्शनं विदितसकलवेद्यश्रुत्वाऽवाप्तसमस्तपुरुपायौँ भवति । पश्चासदुपादाने च प्रवसंते । पश्चासावुभी संग्च्छेते च इति ।

ऐसा अद्भुक्त अहा कैसे प्राप्त हो सकता है? ऐसी आकासा होने पर— "अहायेता परतत्त्व की प्राप्त करता है "आस्मा की ही युष्टव्य रूप से बपासना करनी चाहिए" इत्यादि वाक्य में "वेदन" आदि शब्द बोध्य उपासना ही, प्राप्तव्य प्रहा के उपाय रूप से विहित है।

जसे कि कोई व्यक्ति भंजने घर में बनसबा है'' इस बात को जानकर प्रसन्नता से उमे निकालने के लिए प्रयत्नकील होता है। तथा जैसे कोई राजकुमार बालको के साथ बेबता हुआ राजमहल से निकल कर खो जाता है, राजा उसे जानता है, पर वह अबोध होने के कारण पिता को नहीं जानता, वह कराचित् किसी श्रेष्ठ विद्वान साह्मण द्वारा पोपित और वेदशास्त्र का पारगत होकर जब वयस्क होता है, तब किसी

' व्यक्ति द्वारा "सर्वेलोकाधिपर्ति, गामीर्य औदार्य-वात्तरव्य-सौशीर्व-शीर्य-वीर्य पराक्रम बादि गुणो सभन्न तुम्हारे पिता खोये हुए सुम्हे देखने के लिए महल मे बाकुल हैं' ऐसा सुनते ही "तो मैं जीवित पिता का पुत्र हू, मेरे मिता बैनव सपन्न हैं' हर्ष विभोर हो जाता है तथा वह राजा अपने पुत्र को निरोग, अतिसुन्दर-सर्वगुण सपक्ष सुनकर कृतार्थ हो जाता है, उसे बुलवाने की चेष्टा करता है, प्रयास के बाद वे दोनो एक दूसरे से मिल जाते हैं [ब्रह्म प्राप्ति सबक्षी उपदेश भी इसी प्रकार है]

यत्पुनः—परिनिष्यन्तवस्तुगोचरस्य वावयस्य तत्ज्ञानमान्नेष्णाप पुष्पार्थपर्यवसानात् वालातुराष्ट्रपण्डन्दनवावयननार्थं सद्भावे प्रामाण्यम्—इति । तदसत्—अर्थसद्भावाभावे निश्चिते ज्ञातोऽप्यथं पुष्पार्थाय न भवति । बालातुरादीनामप्यर्थसद्भाव आन्त्या हर्षाष्टुत्पत्तिः । तिपामेव तस्मिनेव ज्ञाने विद्यमाने यद्यर्थाभावनिश्चयो जायेत्, ततः तदानीमेव हर्षादयो निवर्तेरन् । श्रीपनिषदेष्विष वावयेषु ब्रह्मास्तित्वतात्पर्याभाव निश्चये ब्रह्मज्ञाते सत्पपि पुष्पार्थपर्यक्षात्र न स्थात् । अतः "वती वा इमानि भूतानि जायते" इत्यादिवावयं निर्विषयो निरस्तिनिष्ठिलदोष गाय्य सार्वज्ञसत्यसंकर्ष्यत्वाद्यनस्तकर्या एगुणाकरसन्विधिकातिस्यानन्त्वं ब्रह्मास्तिति बोष्यस्तिति सिद्धम् ।

इसलिए---''य'नो वा इमानि'' इत्यादि वाक्य--समस्त जगत के एकमात्र कारण, निर्दोपता, सत्यसकल्पता, सर्वज्ञता आदि अनेक कल्याणमयगुणो के आकर, अतिशय आनद स्वरूप ब्रह्म के अस्तित्व का ही बोधक है। यह निश्चित मत है।

## ५, ग्रधिकरणः—

"यतो वा इमानि" इत्यादि जगत्कारणवादिवाक्यप्रतिपाध सर्वेज्ञ सर्वेशक्तिसमस्तहेयप्रत्यनीककल्याणगुणैकतानब्रह्म जिज्ञास्य-मित्युक्तम् । इदानी जगत्कारणवादिवाक्याना आनुमानिकप्रधानादि प्रतिपादनानहेतोच्यते— ईक्षतेनीगब्दमित्यादिना ।

जगत् कारण्ता वोघक ''यतो वा इमानि'' इत्यादि वाक्य प्रतिपाध सर्वेज, सर्वशिक्त, समस्त तुच्छगुणरहित, कत्याणमय गुणो के थाम, बह्य ही जिज्ञास्य हैं, यह बतलाया गया। अब जगत्कारणवादी वाक्यों से अनु-मानिक प्रधान आदि का प्रतिपादन नहीं हो सकता यही ईसतेनशिक्यम् इत्यादि आठ सूत्रों से सिद्ध करेंगे।

## ईक्षतेनशिब्दम् ।१।१।५॥

इदमाम्नायते छादोग्ये—"सदेव सोम्येदमश्र झासीदेकमेवा-द्वितीयम्, तदैशत बहुस्या प्रजायेयेति तत्तेजोऽस्जतः" इत्यादि— तत्र संदेह, कि सच्छब्दवाच्यं जगत्कारणं परोक्तमानुमानिक प्रधानम् ? उक्तोक लक्षणं बहुा इति ।

छादोम्योपनिषद् भे जो यह कहा गया कि— 'हे सोम्य ' शृष्टि के पूर्व एकमात्र यह सत् ही था, उसने इच्छा की जनेक होकर प्रकट हो जाऊँ, तब उसने तेज की सृष्टि की" इत्यादि इसमे सदेह हीता है कि— उक्त सबस मे जगत् कारण के लिए प्रयुक्त सत् शब्द वास्य साह्य दर्शन का आतुमानिक प्रधान (प्रकृति) है अथवा पूर्वोत्त लक्षण वाला ब्रह्म न है?

कि प्राप्तम् ? प्रधानमिति । कुतः ? "सदेव सोम्येदमग्रप्राप्तीवेकमेव" इत्यावि शब्दवाच्यस्य चेतनभोग्यभूतस्य सत्त्वरज् स्तमोमयस्य वियदादिनानारूपविकारावस्थस्य वस्तुनः कारणावस्थां वर्दात । अतो यदद्रव्यं यत्स्वभावं च कार्यावस्थम्, तत्स्वभावं तदेव द्रव्यं, कारणावस्थम् सत्वादिमयं च कार्यामिति गुग्रसाम्यावस्यं प्रधानमेव हि कारणम् । तदेवोपसंहत्तसकलाविशेयं सम्मालिमिति "सदेव सोम्येदमग्र ग्रासोदेकमेवाद्वितीयम्" इत्यभिधीयते । तत एव च कार्यकारणयोरनन्यत्वम् । तथा सत्यवैकविकानेन सर्वविकान प्रतिज्ञोपपत्तिः, ग्रम्यया "यया सोम्येकेन मृत्यिष्टेन इत्यादि मृत्यिण्ड तत्कायं दृष्टान्तदार्व्यक्तिक्योर्थेरूपं चेति जगद्कारणवादिवाक्येन महर्षिणा कपिलेनोकं प्रधानमेव प्रतिपाद्यते । प्रतिज्ञादृष्टान्तरूपेणा-मृंमानवेपमेव चेदं वाक्यमिति सच्छव्दवाच्यमानुमानिकमेव ।

उक्त संदेह होने पर आनुमानिक प्रधान को ही सत् शब्द बाच्य मानने का पक्ष प्रस्तुत करते है-"सदेव सोम्य इदमग्र आसीत्" इत्यादि-इस बाक्य का "इवं" शब्द, चेतन भोग्य भृत संस्वरकतभोगय, अनेक रूपों में विकृत आकाश आदि वस्तु की ही कारणावस्था बतलाता है [अर्थात् इदं शब्द प्रत्यक्ष ग्राह्म सिम्निहित वस्तु का ही बोधक है | कारण वस्तु की अवस्था-न्तर प्राप्ति ही कार्यावस्था होती है शिकाश आदि महाभूत ही ग्रुणमय होकर स्यूलाकार में जगत् रूप से प्रकट होते है यही प्रधान कारणवाद का सिद्धान्त है। जिस द्रव्य का जो स्वभाव कार्यावस्था में होता है वही कारणावस्या में भी होगा। सत्व रजतमोमय जगत ही कायं है तथा साम्यावस्था वाला त्रिगुणारमक प्रधान ही उसका करण है। अपनी संपूर्ण विशेषताओं को छिपाये हुए यह प्रधान ही "सत् 'या, ऐसा "सौम्येदमम्" आदि में कहा गया है। इस प्रकार कार्य कारण की अभिन्नता भी प्रमाणित हो जाती है। तथा ऐसा मानने से "एक के विज्ञान री सबका ज्ञान ही जाता है" यह सिद्धान्त भी सुसंगत हो जाता है अर्थात जैसे पकते हुए चावलों मे से एक चावल के देखने से सारे भावलों की अवस्था का शान हो जाता है, वैसे ही त्रिगुणात्मक प्रधान को

जान लेने से सपूर्ण जगत उसी के समान है, ऐसा सिद्ध हो जाता है] यि प्रधान को कारण न मानेंगे तो "हे सीम्य! एक ही मिट्टी के ढेले से" इत्यादिवानय में कथित मिट्टी के ढेले और उसके निर्माण पृथिवों के दृष्टात और द्वार्थिनिक में विषमता हो जावेगी। ऐसा जगत् कारण वादी वाक्यों के विश्लेषण के प्रस्ता में "प्रधान ही जगत का कारण है" प्रतिवादन करते हुए, महाँप कांपल ने कहा है। प्रतिज्ञा, दृष्टात आदि सभी से सिद्ध होता है कि "सदेव" इत्यादि वाक्य आनुमानिक प्रधान का हो घोषक है तथा वह प्रधान ही "सत्" कृद वाक्य है।

इत्येव प्राप्ते ऽभिष्ययते "ईक्षतेर्नाशन्दम्" इति । यस्मिन् शब्य एव प्रमाण न भवति, तदशब्दमानुमानिक प्रधान इत्ययं । न तज्जगत्कारणवादिवाक्य प्रतिपाचम् कुतः ? ईक्षते , सच्छव्दवाच्य सवधव्यापारविशेषाभिष्ठायिन ईक्षते । धातोः श्रवणात् । "तदैक्षत बहुस्या प्रजाययेति" ईक्षतिक्रियायोगाश्चाचेतने प्रधाने न सभवति । प्रत ईवृशेक्षणक्षमश्चेतन विशेष सर्वज्ञ सर्वशक्तिः पुरुषोत्तमः सच्छव्दाभिषेयः । तथा च सर्वेष्वेव सृष्टिप्रकर्योध्वीक्षापृवंकैव सृष्टि प्रतीयते "स ईक्षत् लोकान्नुसृष्ण इति स इमाल्लोकानस्जत" "स ईक्षाःच्चक्रे—स प्राणानस्जत्" इत्यादिषु ।

जनत मत के निराकरण के लिए "ईक्षतेनीशब्दम्" सुत्र प्रस्तुत करते हैं। प्रधान के लिए शब्द (आगम) प्रमाण का नितात अभाव है, इसलिए कानुमानिक प्रधान जगत् कारण वावयोक्त "सत्" शब्द का वाच्यार्य नहीं हो सकता, यहां इस सुत्र का तारण्यं है। यह प्रधान जगतकारण-धादी वायम का प्रतिवाद तत्व नहीं है, यथाकि-धारम में जगतकारण-धादी वायम का प्रयोग किया गया है। "उसने सकत्व किया कि अनेक होकर प्रकृट्ट" इस श्रुति में सत् गब्द बोध्य कारण का, सबंधी ध्यापार विशेष "ईसण" किया का प्रयोग किया गया है। "इसन किया का योग अचेतन प्रधान में सभव नहीं है। इससे सिद्ध होता है कि-ईसण की समता यांगे जेतन विशेष, सर्वेश, सर्वेशनित सगक्ष पुरुषीतम हो "सत्" धवद वाच्य है। सारे सुष्टिय प्रकरण में "ईसा" हो सुष्ट्य करण वाल्या वाच्य है। सारे सुष्टिय प्रकरण में "ईसा" हो सुष्ट्य करण वाल्या वाच्य है। सारे सुष्टिय प्रकरण में "ईसा" हो सुष्ट्य करण वाल्या वाल्य है। सारे सुष्टिय प्रकरण में "ईसा" हो सुष्ट्य करण वाल्या वाल्या है। सारे सुष्टिय प्रकरण में "ईसा" हो सुष्ट्य करण वाल्या वाल्या स्व

,દેધ )

गया है, अर्थात् सृष्टि संकल्पात्मका है ऐसा वतलाया गया है। जैसा कि-"उन्होंने इच्छाकी कि-लोकों की सृष्टि कहँ, तब इन लोकों की सृष्टि की "उन्होंने इच्छाकी और प्राणकी सृष्टि की" इत्यादि वाक्यों से सिद्ध होता है।

ननु व कार्यगुरोनैव काररणेन भवितव्यम्, सत्यम् सर्वकार्यानुगुण एव सर्वजः सर्वशक्तः सत्यसंकल्पः पृष्योत्तमः सूक्ष्मचिदचिद्वस्तुशरीरकः । यथाऽह-"पराऽस्य शक्तिविविधेव श्रूयते स्वाभाविकी
ज्ञानवलिकया च" यः सर्वजः सर्वविद् यस्य ज्ञानमयं तपः "यस्या
व्यक्तं शरीरम् यस्याक्षरंत्ररीरं यस्य मृत्युःशरीरम्, एप सर्वभूतात्तरारमा" इति । तदेतत् "न विषक्षणद्वात्" इत्यादिषु प्रतिपादयिष्यते । मत्र वृष्टि वाषयानि न प्रधानप्रतिपादनयोग्यानीतित्युच्यते ।
वस्तुविरोधस्तु तत्रवेव परिहरिष्यते यत्तुकं-प्रतिज्ञादृष्टान्तयोगात्
यनुमानरूपमेवेदंवाक्यं इति तदसत्-हेत्वनुपपादनात् । "येनाश्रुतं
श्रृतं" इत्येकविज्ञानेन सर्वविज्ञाने प्रतिपादयिषिते सर्वात्मना
तदसंभवं मन्वमानस्य तत्संभवमात्रप्रदर्शनाय हि दृष्टान्तोपादानम् ।
ईक्षरयादिश्रवणादेव हि मनुमानगंधाभावोऽवगतः ।

(शंका) कार्य के अनुकृत पदार्थ ही, कारण हो सकता है (जड़ जगत के अनुकृत जड़ प्रकृति ही कारण हो सकती है) ऐसी जो शंका की जाती है, वह ठीक है, सर्वकार्यानुगुण सर्वक, सर्ववित्तपंपन, सरय- संकल्प पुरुषोत्तम् स्कानिद् अजिब से स्वतुओं के रूप में स्थित हैं जें कारण प्रयोत्तम् स्कानिद अजिब स्वतुओं के रूप में स्थित हैं जें कार्य स्वतुओं के रूप में स्थित हैं जें कार्य स्वतुओं के रूप में स्थित हैं जिस कार्य स्वतुओं के रूप में स्थित हैं जिस कार्य सुनी जाती हैं जह सर्वका और जान रूपी तपदाला, हैं अव्यवत और मृत्यु (प्रकृति और जगव) जिसके शरीर हैं, यही प्राणि मात्र के अंतरात्मा पापरितृत हैं। इस्थादि वाक्यों में जात होता है। इसको विशेष प्रतिपादन "न विस्ताणस्वात्" इस्थादि सुन में करेंगे। पही बतावित होता होता होता होता होता है। इसको विशेष प्रतिपादन "न विस्ताणस्वात्" इस्थादि सुन में करेंगे।

जो यह कहते है कि-प्रतिज्ञा और दृष्टात के अनुसार, वैदात वाक्य, प्रधान के अनुरूप ही घटित होते है, यह भी असगत बात है, इसका कोई कारण उपलब्ध नहीं होता। "जिसके द्वारा अश्रुत विषय भी श्रुत होता है" एक के जानने से सबका ज्ञान होता है "ये वाक्य निम्नाकित शका "सर्वात्मा बहा में ऐसा होना असभव है" के निवारणार्थ ही प्रस्तुत किए गए हैं "ईक्षण" किया श्रवण-से ही सविवत है, आनुमानिक प्रधान में समस्य श्रवण आदि का निताल अभाव है।

श्रय स्यात्—न चेतनगत मुख्यमीक्षणमिहीच्यते, श्रीप प्रधानगत-गौणमीक्षणं "तत्तेज ऐक्षत वा श्राप ऐक्षन्त" इति गौणेक्षण साहचर्यात् । भवति चाचेतनेष्विप चेतनधर्मोपचार. यथा—"वृष्टि प्रतीक्षा. शास्य." "वर्षेण वीजं प्रतिसजहर्यं" इति श्रतो गौणमीक्षण-मितीमामाशकामनूषाध्य परिहरति ।

जो यह कहते हैं कि-चुन्टि प्रवरण मे जिस ईक्षण किया का प्रयोग किया गया है, वह चेतन सबधी मुक्य ईक्षण नही है, अपितु प्रधान सबधी गीण ईक्षण है, जैसा कि-"तत्तेज ऐक्षत" इत्यादि मे तेज और जल आदि जड पदायों की ईक्षण किया के प्रयोग से निश्चित होता है। जड पदायों में भी चेतन पदायों का सा ओपनायिक प्रयोग किया जाता है, जैसे कि-''शालि (थान) के पीधे वृद्धि की प्रतीक्षा करते हैं वर्ष से बीजो को हुएँ होता है" इत्यादि से गोण ईक्षण ही सिंख होता है इस शका का परिहार कर रहे हैं—

## गौणश्चेन्नातम शब्दात् १।१।६॥

यदुक्तम्—गीणेक्षणसाहचर्यात् सतोऽभीक्षणव्यपदेशः सर्गनियतः पूर्वावस्यामिप्रायो गीणः इति । तन्तं "ऐतदात्स्यमिदं सर्वं तत्सत्यं स श्रात्मा" इति सच्छव्यप्रतिपावितस्य श्रात्मगव्देन व्यपदेशात् । एतदुक्तं भवति "ऐतदात्स्यमिदं सर्वम् स श्रात्मा" इति चेतना-भृतनप्रपन्नोहे ऐन सत् श्रात्मत्वोपदेशोऽयं नाचेतने प्रधाने संगच्छतं इति, प्रतस्तेजोऽबन्तानामिष परमात्मैवास्मैति तेज प्रमृतयोऽपि सब्दाः परमात्मन एव वाचकाः । तथा हिं हन्ताऽहमिमास्तिक्षो देवता ग्रमेन जीवेनात्मनाऽनुप्रविश्य नामरूपे व्याकरवाणि" इति परमात्मानुप्रवेशादेव तेज प्रमृतीना वस्तुत्वं तत्तन्नामभाक्यं चैति "तत्तेज ऐक्षत—सा ग्राप ऐक्षन्त" इत्यपि मुख्य एवेक्षणव्यपदेशः, ग्रतः साह-चर्यादपि "तदैक्षत" इत्यपि गुष्य एवेक्षणव्यपदेशः, ग्रतः साह-चर्यादपि "तदैक्षत" इत्यत्र गौणत्वाशङ्कादृरोत्सारितेति सूत्राभित्रायः ।

जो यह कहते हैं जि-गौण ईक्षए के साहचर्य से सत् के ईक्षण का भी ध्यपदेश है, जो कि, मृष्टि पूर्व की एक स्पन्दन त्रियामात्र के अभिप्राय से कहा गया है अतएव गौण ही है। यह क्यन सुसगत नही है क्योकि-'यह सारा जगत झात्म स्वरूप है, यह आत्म स्वरूप है, यह आत्मा सत्य स्वरूप है" इत्यादि वानय मे आत्मा शब्द से सत् तत्त्व का उल्लेख किया गया है। इसी अभिप्राय से यह भी कहा गया कि- "सारा जगत आत्म्य है वही आत्मा है" यहाँ चेतन अचेतनात्मक जगत प्रपच के उद्देश्य से आत्मतस्य का उपदेश किया गया है अचेतन प्रधान का कोई प्रसग नही है। परमात्मा ही तेज, जल आदि की आत्मा है, इसलिए तेज आदि भी परमारम वाची है--जैसा कि-- "में जीवरूप से प्रविष्ट होकर उन तीनी (पृथ्वी जल-तेज) देवताओं को नाम हप से ध्यक्त नरूँ" इस परमात्मा के सकरप बोधक बाक्य से सिद्ध होता हैं कि--परमारमा ही, आरमारूप से प्रविष्ट होकर तेज आदि वस्तुओं के नाम रूप का विस्तार करते हैं। "तसेज ऐक्षत" आदि बाक्यों में मुख्य ईक्षण का ही वर्णन है। सत के ईक्षण के साथ, तेज आदि के ईक्षण के उल्लेख में गोण ईक्षण की भागका नहीं करनी चाहिए, यही इस सूत्र का अभिप्राय है।

६तश्च न प्रधानं सच्छब्दप्रतिपाद्यम्—

् इसलिए भी साख्य शास्त्रोक्त प्रधान सन् शब्द धाष्य नही हो सकता कि-न

## तन्निष्ठस्य मोक्षोपदेशात् १।१।७॥

मुमुक्षोः श्वेतकेतोः 'तत्त्वमितः' इति सदात्मकत्वानुसन्धानमुपविदय तिमष्टस्य "तस्य ताबदेव चिरं यावन्न विमोक्ष्ये म्रथ सम्पत्त्ये" इति शरीरपातमात्रान्तरायो ब्रह्मसम्पत्तिकक्षणो मोक्ष इत्युपिदशित, यदि च प्रधानमन्तेतनं कारणमुपदिश्येतः, तदा तदात्मकत्वानुसन्धानस्य मोक्षसाधनत्वोपदेशो नोपपराते "यथा कृतुरिमन्
क्षोके पुरुषो भवति तथेतः प्रेत्य भवति" इति तन्तिष्ठस्याचेतनसम्पत्तिरेत्र स्यात् । न च मातापितृसहस्त्रभ्योऽपि वत्सस्तत्तरं सास्त्रमेर्यावधतापत्रयाभिहितहेतुभृतामचित्सम्पत्तिमुपदिसति । प्रधानकारणवादिनोऽपि हि प्रधाननिष्ठस्य मोक्षः नाभ्युपगच्छित्तः।

मुझ बनेत केतु को "तत्त्वमित" ऐसा तदास्मनता के अनुस्रषाम का उपयेख देकर "तभी तक मोक्ष का विसंव है जब तक ग्ररीर से खूट नहीं जाता, उसके बाद वह सत् रूप हो जाता है" ऐसा शरीर पात मान के अन्तराय वासा बहा मपित रूप मोक्ष का उपयेख दिया गया है। यदि अचेतन प्रधान को जगत के कारण रूप से बतलाया जाता तो, तदास्मक- स्वानुस्रधान रूपो मोक्षसाधनत्वीपदेश का मेल नहीं बैठता।" पुष्प इस सोक मे जैसा सकरण और अनुष्ठान करता है, बैसी ही मरणोत्तर उसकी गित होती है" इस बाक्य से कैसे मान लिया जाय कि—अचेतन की शाराधना से भी गित ग्रास्त हो सकती है। माता और पिता से हजारो गुना वास्तर्य प्राप्त हो जीयों को रक्षा करने वाले वारण, कहीं तापत्रय की धार्ति के लिए, जड़ की जाराधना का उपदेख दे सकते हैं? प्रधान कारण वादी भी प्रधान की आराधना करके गोक्ष नहीं पा सकते।

#### हतस्य न प्रधानम्--

प्रधान इसलिए भी जगत का कारण नहीं हो सकता कि---

हेयत्वावधनाच्च १।१।५॥

यदि प्रधानमेव कारणं सच्छन्दाभिहितं भवेत् तदा मुमुक्षीः भवेतकेतोस्तदात्मकत्वं मोक्षविरोधित्वाद्धेयत्वेनैवोपदेश्यं स्यात् । मं च तिक्तियते, प्रत्युत उपादेयत्वेनैव "तत्त्वमित" 'तस्य तावदेव चिरम्" इत्युपदिश्यते ।

सांस्योक्त प्रधान ही यदि, जगत का कारण, सत् गब्द से वेदों को अभिन्नेत होता तो, मोक्षविरोधी, आत्मवादी सिद्धान्त को मानने वाले, भ्वेतकेतु की, उसे हेग बतलाकर उसे त्यागने का उपदेश दिया जाता, परंसु ऐसा न करके "तुम वही हो" सुग्हे उसे प्राप्त करने में तभी तक का विसम्ब है, जब तक कि शरीर का बचन है" इत्यादि उपदेश दिया गया।

#### इतश्च न प्रधानम्--

प्रधान को इसलिए भी कारण नहीं मान सकते कि—

# प्रतिज्ञाविरोधात् १।१।६॥

प्रधानकारणस्वे प्रतिज्ञाविरोधश्च भवति । वावयोपक्रमे होकविज्ञानेन सर्व् विज्ञान प्रतिज्ञातम् । तच्च कार्यकारणयोरन-न्यत्नेन , कारणभूतसिद्धज्ञानात्तत्कार्यभूतचेतनाचेतनप्रपञ्चस्य ज्ञात-त्रवैदोपपादनीयम् । तत्तु प्रधानकारणस्य चेतनवर्गस्य प्रधानकारणं स्वाभावात् प्रधानविज्ञानेन चेतनवर्गविज्ञानासिद्धे विच्छ यते ।

, प्रधान को कारण मानने से प्रतिक्षा से भी विरुद्धता होती है। बेदात वावमों के उपक्रम (प्रारंभ) में ही, नियम बतलाया गया कि—, 'एं के के ज्ञान से समस्त का ज्ञान होता है।' उस नियम के अनुसार, कार्य और कारण दोनों में अनन्यता होनी चाहिए अतः कार्यरूप चेतन अचेतन समस्त प्रपंचरूप जगत कारण रूप उस ब्रह्म के स्वरूपानुसार हो प्रतीत होता है। यदि प्रधान को कारण मान ले तो, चेतन वर्ग में, जड प्रधान की का्यता कहाँ से आवेगी। प्रधान के ज्ञान से, चेतन वर्ग के ज्ञान की का्यता कहाँ से आवेगी। प्रधान के ज्ञान से, चेतन वर्ग के ज्ञान की किंद्र करना, सर्वया विरुद्ध है।

इतश्च न प्रधानम्

प्रधान इसलिए भी कारण नहीं है कि-

( \$00

स्वाप्ययात् १।१।१०॥

तदेव सच्छब्दवाच्य प्रकृत्याह—"स्वप्नान्त मे सोम्य विजानीहीति तत्रैतत्पुरुषः स्वपिति नाम सता सोम्य तदा सम्पन्नो भवति स्वम पोतो भवति तस्मादेन स्विपतीत्याचक्षते स्व ह्यपीतौ भवति" इति सुपुप्त जोवं सता सम्पन्न, स्वमपीतः-स्वस्मिन् प्रलोन इति व्यप-दिशति । प्रलयश्च-स्वकारऐ लयः न चाचेतन प्रधान चेतनस्य जीवस्य कारएं भवितुमहेति । स्वमपीतो भवति श्रात्मानमेव जीवोऽ पीतो भवतीत्यर्थः । चिद्वस्तुशरीरक तदात्मभूत बह्येव जीवशब्देनाऽ भिधीयत इति नामरूपन्याकरएश्रुत्योक्तम् । तज्जीवशन्दाभिधेय ब्रह्म सुषुप्तिकालेऽपि प्रलयकाल इव नामरूपपरिष्वञ्जाभावात् केवलसच्छव्दाभिधेयमिति 'सता सोम्य तदा सम्पन्नी भवति स्वम-पीतो भवति' इत्यूच्यते । तथा समानप्रकरखे नामरूपपरिष्वङ्गा-भावात् प्राज्ञेंनैव परिष्वङ्गात् "प्राज्ञेनात्मना सम्परिष्वको न वाह्यं किञ्चन नेद नान्तरम्" इत्युच्यते । ग्रामोक्षाण्जीवस्य नामरूपपरिष्व-**ङ्गादेव हि स्वव्यतिरिक्तवि**पयज्ञानीदय.। सुबुप्तिकाले हि नामरूपे विहाय सता सम्परिध्वकः पुनरपि जागरदराया नामरूपे परिष्वज्य तन्नामरूपो भवतीति श्रुत्यन्तरे स्पष्टमभिधीयते "यदा सुप्त. स्वप्न न कयश्वन परयति श्रय हास्मिन् त्राण एवैकघा भवति" "तस्माहा मात्मनः प्राणा यथायतन विप्रतिष्ठन्ते" तथा "त इह ध्याद्यो वा सिहो वा वृको वा वराहो वा दंशो वा मशको वा यद्भवन्ति तथा भवन्ति" इति । तथा सुयुप्त जीव 'प्राज्ञेनात्मना सम्परिष्वकः' इति च वदति । तस्मात्सच्छन्दवाच्यः परब्रह्म सर्गज्ञः परमेश्वरः पृरुपो-सम एव । तदाह वृत्तिकार. "सता सोम्य तदा सम्पन्नो भवतीति, सम्परपसम्पत्तिभ्यामेतदध्यवसीयते 'प्राज्ञेनात्मना सम्परिष्वक्त' इति माहेति ।

चिन्सय बस्तु अर्थात् चेतन ही जिसका शरीर है और जो जीवास्मर मे, अन्तर्गतं ब्याप्त है, उसे ही उक्त प्रसम ने जीन शब्द से बतलाया गया है (अर्थात् जो जीन का भी जीन है) "मैं इसमें प्रवेश कर जीवास्मा के रूप से, पहतुजों के जाम रूप को अभिव्यक्ति करूँगा" ऐसे नाम रूप के व्यक्तीकरण के जुपदेश से भी उक्त तब्य की पुटिट होती है।

प्रलमकाल की तरह, मुपुत्ति काल में भी, नाम और रूप का संबंध नहीं रहता, इसलिए जीव घव्य से उत्लेख्य वह श्रह्म ही, सुपुत्ति काल में "सत्" बब्ब से कहा गया है। जैसा कि—"हे सीम्य। उस समम जीय सत् संपन्न होता है, स्वरूप प्राप्त करना है।"

इसी प्रकार के भग्य प्रकरण में भी नाम रूप का सवध न दिखला-कर, प्राज्ञ (परमारमा) से ही संबध दिखलाया गया है। जैसे कि-"जीव प्राज्ञ आरमा के साथ सम्मिलिन होकर वाह्य और आभ्यन्नर किसी भी विषय की नहीं जानता (आरम विसोर हो जाता है)"

मोझ न होने तक केवल नाम रूप के साथ सर्वध होने से जीवारमा को स्व (परमात्मा) से भिन्न निषयक जान (इस जगत मे) हुगा करता है। जो जीव सुपूष्ति काज मे नाम रूप को छोड़कर सत् (ब्रह्म) से संसकत हो जाता है, वही जायत ववस्या मे नामरूप से संसकत होकर पुन. पूर्व रूप मे हो जाता है, ऐसा अन्य श्रुति मे स्पट्ट उल्लेख है— जिम समय यह स्वप्त रहित सुपुत्तावस्था मे रहता है उस समय प्राण (परमात्मा) से एकाकार हो जाता है। जागने पर इसकी इत्सिमाँ अपने आध्य स्थान में स्थावत स्थित हो जाती हैं।" और जागने पर—"क्याझ-सिंह-वराह-मज्जन-दश-जो कुछ भी हैं के जैसे सुपुष्ति के प्रथम प्रतीत होते थे चैसे ही प्रतीत होते हैं।" सुपुष्त जीव को "प्राज्ञ परमात्मा से ससक्त रहता है" ऐसा बतलामा गमा है। इन सबसे निश्चित होता है कि—"सत्" खब्द नाज्य परंज्ञह्म सर्वंत्र परमेश्वर पुरुषोत्तम ही हैं। उक्त भूति वाक्यों का समर्थन वृत्तिकार भी करते हैं—"उस अवस्था में जीव सत् से सम्पन्त हो जाता है।" अपन जीव की सत् के साथ सम्बन्ध पूर्व इससे जीव की सत् के साथ सम्यीत और असम्यत्ति दिखलाई गई है उससे निश्चत होता है कि जीव 'प्राज्ञ परमात्मा से ही सलग्न होता है।"

#### इतरच न प्रधानम्--

प्रधान को इसलिए भी जगत का कारण नहीं कह सकते कि--

## गति सामान्यात् ।१।१।११॥

'झात्मा वा इदमेक एवाग्र झासीश्रान्यत् किञ्चन मियत् । स ईक्षत लोकान्तु सृजा इति स इमॉल्लोकानसृजतः" "तस्माद्वा एतस्मा-दारमन झाकाशस्यम्भूतः । झाकाशाद्वायुः, वायोरिनः, अग्नेरापः झद्भयः पृथिवी" तस्य ह वा एतस्य महतो भूतस्य निश्वसितमेत-द्यद्विदः इत्यादिस्विद्यवयाना या गतिः—प्रवृत्तिः, तत्सामान्यात् तत्समानार्यस्तादस्य तेषु च सर्वेषु सर्वेश्वरः कारणमवगम्यते । तस्मादश्वापि सर्वेश्वरः एव कारणमिति निश्चीयते ।

"सुटिट से पूर्व यह अगत, एक आता स्वरूप ही था, उसके अतिरिक्त कोड स्पीन्दत पदार्च नहीं था, उसने सकत्य किया कि लोगों की सुच्छि करूँ तब उसने सुष्टि की"-उस आत्मा से आनाण हुआ और फिर कमण आकाण से वायु, बायु हे अिन, अिन से अल और जल से पृथियी हुई "कृत्वेव परमात्मा निश्वास भाग है"-इत्यादि सृष्टि सुचक बनयों की गति प्रवृत्ति (प्रकाशनशक्ति, तत्सामान्य हेतु अर्थात् उस सर्वेज सर्वेग्वर परमात्मा के अनुष्ट हो है। इसलिए यहाँ भी सर्वेश्वर हो जगद ने रिश्तित होते हैं।

इतश्च न प्रधान

प्रधानको कारण सानना इसलिए भी कठिन है कि-

भुतत्वाच्च १।१।१२॥

श्रुतमेव हि श्रस्यामुपनियदि श्रस्य सच्छब्दवाच्यस्य श्रात्मत्वेन, नामरूपयोज्याकत् त्व,सर्वेज्ञत्व,सर्वेज्ञाक्त्व,सर्वोज्ञात्व,सर्वेज्ञत्व,सर्वेज्ञात्व,सर्वेज्ञात्व,सर्वेज्ञत्व,सर्वेज्ञत्व,सर्वेज्ञत्व,सर्वेज्ञत्व,सर्वेज्ञत्व,सर्वेज्ञत्व,सर्वेज्ञत्व,सर्वेज्ञत्व,सर्वेज्ञत्व,सर्वेज्ञत्व,सर्वेज्ञत्व,सर्वेज्ञत्व,सर्वेज्ञत्व,सर्वेज्ञत्व,सर्वेज्ञत्व,सर्वेज्ञत्व,सर्वेज्ञत्व,सर्वेज्ञत्व,सर्वेज्ञत्व,सर्वेज्ञत्व,सर्वेज्ञत्व,सर्वेज्ञत्व,सर्वेज्ञत्व,सर्वेज्ञत्व,सर्वेज्ञत्व,सर्वेज्ञत्व,सर्वेज्ञत्व,सर्वेज्ञत्व,सर्वेज्ञत्व,सर्वेज्ञत्व,सर्वेज्ञत्व,सर्वेज्ञत्व,सर्वेज्ञत्व,सर्वेज्ञत्व,सर्वेज्ञत्व,सर्वेज्ञत्व,सर्वेज्ञत्व,सर्वेज्ञत्व,सर्वेज्ञत्व,सर्वेज्ञत्व,सर्वेज्ञत्व,सर्वेज्ञत्व,सर्वेज्ञत्व,सर्वेज्ञत्व,सर्वेज्ञत्व,सर्वेज्ञत्व,सर्वेज्ञत्व,सर्वेज्ञत्व,सर्वेज्ञत्व,सर्वेज्ञत्व,सर्वेज्ञत्व,सर्वेज्ञत्व,सर्वेज्ञत्व,सर्वेज्ञत्व,सर्वेज्ञत्व,सर्वेज्ञत्व,सर्वेज्ञत्व,सर्वेज्ञत्व,सर्वेज्ञत्व,सर्वेज्ञत्व,सर्वेज्ञत्व,सर्वेज्ञत्व,सर्वेज्ञत्व,सर्वेज्ञत्व,सर्वेज्ञत्व,सर्वेज्ञत्व,सर्वेज्ञत्व,सर्वेज्ञत्व,सर्वेज्ञत्व,सर्वेज्ञत्व,सर्वेज्ञत्व,सर्वेज्ञत्व,सर्वेज्ञत्व,सर्वेज्ञत्व,सर्वेज्ञत्व,सर्वेज्ञत्व,सर्वेज्ञत्व,सर्वेज्ञत्व,सर्वेज्ञत्व,सर्वेज्ञत्व,सर्वेज्ञत्व,सर्वेज्ञत्व,सर्वेज्ञत्व,सर्वेज्ञत्व,सर्वेज्ञत्व,सर्वेज्ञत्व,सर्वेज्ञत्व,सर्वेज्ञत्व,सर्वेज्ञत्व,सर्वेज्ञत्व,सर्वेज्ञत्व,सर्वेज्ञत्व,सर्वेज्ञत्व,सर्वेज्ञत्व,सर्वेज्ञत्व,सर्वेज्ञत्व,सर्वेज्ञत्व,सर्वेज्ञत्व,सर्वेज्ञत्व,सर्वेज्ञत्व,सर्वेज्ञत्व,सर्वेज्ञत्व,सर्वेज्ञत्व,सर्वेज्ञत्व,सर्वेज्ञत्व,सर्वेज्ञत्व,सर्वेज्ञत्व,सर्वेज्ञत्व,सर्वेज्ञत्व,सर्वेज्ञत्व,सर्वेज्ञत्व,सर्वेज्ञत्व,सर्वेज्ञत्व,सर्वेज्ञत्व,सर्वेज्ञत्व,सर्वेज्ञत्व,सर्वेज्ञत्व,सर्वेज्ञत्व,सर्वेज्ञत्व,सर्वेज्ञत्व,सर्वेज्ञत्व,सर्वेज्ञत्व,सर्वेज्ञत्व,सर्वेज्ञत्व,सर्वेज्ञत्व,सर्वेज्ञत्व,सर्वेज्ञत्व,सर्वेज्ञत्व,सर्वेज्ञत्व,सर्वेज्ञत्व,सर्वेज्ञत्व,सर्वेज्ञत्व,सर्वेज्ञत्व,सर्वेज्ञत्व,सर्वेज्ञत्व,सर्वेज्ञत्व,सर्वेज्ञत्व,सर्वेज्ञत्व,सर्वेज्ञत्व,सर्वेज्ञत्व,सर्वेज्ञत्व,सर्वेज्ञत्व,सर्वेज्ञत्व,सर्वेज्ञत्व,सर्वेज्ञत्व,सर्वेज्ञत्व,सर्व,सर्वेज्ञत्व,सर्वेज्ञत्व,सर्वेज्यत्व,सर्वेज्यत्व,सर्वेष्य,सर्व,सर्वेज्यत्व,सर्व,सर्वेज्यत्व,सर्व,सर्वेष्य,सर्व,सर्व,सर्व,सर्व,

इस उपनिषद मे, इस सत शब्द वाच्य की, आत्मारूप से नाम और रूप की व्याकृति, सर्वज्ञता, सर्वज्ञात्तम्ता, सर्वाधारकता, निर्वोधता, निष्पापता, सत्यनामता सत्यमकत्पता आदि स्पष्टत वतलाई गई है जैसे "इसमें जीवारमारूप से प्रविष्ट होकर नामरूप का विस्तार करूँगा।" सत् ही इस प्रजा का मूल बाक्य और प्रविष्ठा है — सारी वस्तुए सवारमक ही है, वहीं सत्य और बातमा है"- "इस जयत मे जो कुछ भी विद्यमान है, या जो कुछ नहीं( अतीत) है, वह सब परसारमा मे ही समाहित (जीन) है, पूर्ण कामनाय और अभिलाषाय भी उन्हों से प्रविष्ट हैं "यह कारमा निष्पाप जरा मृत्यु शोक तथा भूख प्यास रहित सत्य काम और सत्यसकरूप है"

तया ंच श्रुत्यतराखि-" न तस्यकश्चित् पतिरस्य लोके न चेशिता नैव च तस्य निगम्, स कारखकरखाधिपाधियो न चास्य कश्चित् जनिता न चाधिपः"-"सर्वाखि रूपाखि विचित्य धीरो नामानिकृत्वाऽभिवदन्यदास्ते"-"श्रन्तःभविष्टः शास्ताजनाना सर्वा त्मा"-'विश्वात्मान परायणम्"-"पति विश्वस्यात्मेश्वरम्"-यच्च किचिज्जगत्यस्मिन् द्रयते श्रूयतेऽपि वा, श्रन्तवैहिश्च तत्सवं व्याप्य नारायण. स्थित-"एष सर्वभूतान्तरात्माऽपहतपाप्मा विश्योदेव एकोनारायणः" इत्यादीनि । तस्माज्जगत्कारणवादिवात्त्य न प्रधानादिप्रतिपादनयोग्यम् । श्रतः सर्वेज्ञः सर्वेश्वरो निरस्तानिखलदोपगन्धोऽनविकातिशय श्रसस्येयकत्यारणुणगरणियम् हार्णेत्र पुरुषोत्तमो नारायण एव निखिल जगदेककारण जिज्ञास्य ब्रह्मीति स्थितम् ।

तथा अन्य श्रुतियां भी-"इस जगत मे उनका कोई स्वामी और सासक नहीं है न उनका जापक कोई जिन्ह ही है वही एकमात्र कारणा धिपतियों के अधिपति है उनका कोई जिन्ह ही है वही एकमात्र कारणा धिपतियों के अधिपति है उनका कोई अधिपति जनक या प्रतिपालक नहीं है। वह धीर (अविकृतास्मा) ईश्वर ही समस्त रूप सपन्त बस्तुओं का विस्तार करके, उन वस्तुओं का नाम तथा नामों का व्यवहार करके, उन वस्तुओं का नाम तथा नामों का व्यवहार करके, जनमें स्थित है। वही प्राणिमात्र के अन्त करण मे प्रविच्ट होकर, जासन करते हैं, इसिलए सर्वास्मा है। विश्वत्यस्म, परमाश्रम, जगरणि, आत्मा के स्वामी को जानो। इस जगत मे जो कुछ भी पदार्थ दीखते या सुनाई पढते हैं, नारायण उन सब मे बाहर और भीतर विद्यमान हैं। ये नारायण ही प्राणिमात्र के अन्तरास्मा, निष्पाप, अलोकिक, प्रकामम्म और एक हैं।" इस प्रकार सर्वम, संशक्ति, सर्वश्वर, निर्दोष, ससस्य अपरिमित अपार कल्याणकर गुणों के महासागर पुरुयोत्तम सारायण को ही समस्त जगत का एकमात्र कारण वत्तताती हैं, वही जिन्नास्म सहा हैं। उक्त जगत् कारणादि के बोषक वाक्य, प्रधानादि के प्रतिपादन के छोष्प कर्याण नहीं हैं।

म्रतएव निर्विशेषिकत्मात्रब्रह्मवादोऽिष सूत्रकारेण प्राधिः श्रृतिमिः निरस्तो वेदितव्यः , पारमाधिकमुख्येक्षणादिगुणयोगि जिज्ञान्स्य ब्रह्मिति स्थापनात् । निर्विशेषवादे हि साक्षित्वमप्यपारमाधिक देदातवेद्यद्वह्म जिज्ञास्यतयाप्रतिज्ञातम् । तच्च चेतनमिति ईक्षते-

र्नाराब्दम्-इत्यादिभिः सूत्रैः प्रतिपाद्यते । चेतनत्व नाम चैतन्यगुणयोगः । म्रतः ईसारागुराविरहिणः प्रधानतुल्यत्वमेव

ऐसे ही, निविधेष चिन्मात्र बहा का पोपक साकरमत भी सूत्रकार द्वारा प्रस्तुत इन श्रुतियो से निरस्त जानना चाहिए, नथी कि-सूत्रकार ने वास्तियं ईक्षण जादि गुण मपन्न ब्रह्म को ही जिज्ञास्य ब्रह्म कप से सिद्ध किया है। निविशेषवाद में, जवास्तिवक साक्षीवाले ब्रह्म को वैद्यातेष्व जिज्ञास्य सिद्ध किया गया है। और उसे ही चेतत हप से "ईक्षतेनां कहम्मात है। जब कि-चेत्रकां कहम्मात हो चेत्रक्यात है, नव यदि ये लोग ईक्षण को गुण नही मानते तो इनका मत जी प्रयानकारणवादी सार्य के समात ही अप्रामाणिक है।

किच-निविशेषप्रकाशमानब्रह्मवावे तस्य प्रकाशस्य प्रसि दृष्यपादम् । प्रकाशो हि नाम स्वस्य परस्य च व्यवहारयोग्यता-मापादयम् वस्तुविशेषः । निविशेषस्य वस्तुनस्तदुभयष्यप्रसाभावात् घटादिवाज्तित्वमेव । तदुभयष्यप्रताभावेऽपि तत्क्षमस्त्यमस्तीति चेत्, तन्न, तत्क्षमस्वं हि तत् सामर्थ्यमेव । सामर्थ्यंगुण्योगे हि निविशेष-वादः , परिस्पक्तस्यात् ।

एक वात और है कि-बहा को निविधोप प्रकाशमान कहने से उसके प्रकाशस्त्र वा उपपादन नहीं होता नयों कि-स्तन और दूसरे की व्यवहारयोग्यत। सपादक वस्तु विधोप को प्रकाश कहते हैं। इस प्रकार प्रकाशस्त्र एक गुण हो जाता है जो कि-निविधोप वस्तु की भी जडता ही सिद्ध होती है। यदि वहा जाय कि-स्व-परव्यवहायेता रूप अवस्थाओं के विता भी निविधोप में प्रकाशन क्षमता है तो ऐसा कथन भी उस मत के विचद होगा, वयों कि-क्षमता भी एक गुण ही तो है। इसलिए निविधोपत भी स्वाट हो हो तो है। इसलिए निविधोपत भी स्वाट है है

श्रय श्रुतिप्रामाएयादयमेको विशेषोऽन्युपगम्यत, इति चेत्,हन्त तहिं तत एव सर्वज्ञता, सर्वशक्तित्व' सर्वेश्चरत्वं, सर्वकल्याएगुरणः- करत्व सकलहेयप्रत्यनीकेत्यादय. सर्वेऽम्युपगतव्या. । शक्तिमत्व च कार्येविशेषानुगुणत्वं, तच्चकार्येविशेषनिरूपणीयम्, कार्येविशेषस्य निष्प्रमाणकत्वे तदैकनिरूपणीय शक्तिमत्वमिष निष्प्रमाणक स्यात्।

यदि यह कही कि श्रुतिश्रामाण्य के आधार पर हम उनके क्षमतागुण को स्वीकार करते है, तब तो प्रसन्नता का विषय है तब तो सर्वज्ञाता, सर्वस्वरता, श्रांत्तमत्ता, सर्वकत्याणगुणाकरता निर्दोषता आदि गुण
विगोषणो, को भी श्रुतिप्रमाण्य के आधार पर स्वीकारोगे ही, श्रांत्तमता
का अर्थ होता है, कार्य विशेष को अनुगुणता, जो लि-कार्य विशेष मे ही
निरूपित हीती है। कार्य विशेष के अग्रामाणिक हो जाने पर वह भी
आग्रामाणिक हो जाती है।

किंच-निर्विशेषवस्तुवादिनो वस्तुत्वमिषित्रिप्रमाएम् प्रत्यक्षानु-मानागमस्त्रानुभवाः सविशेषगोचरा इति पूर्वमेवोक्तम् । तस्मात् विचन्नचेतनाचेतनात्मकजगदरूपेण "वहुस्याम्" इतीक्षणक्षमः पुरुषोत्तम एव जिज्ञास्य इति सिद्धम्।

अधिक क्या-निर्विशेषवस्तुवादियो की वस्तु भी अप्रामाणिक है। प्रत्यक्ष, अनुमान, कास्त्र और अनुभव सभी प्रमाणो से सगुण बह्म ही दृष्टिगोचर होता है, ऐसा पहिले भी वह चुके है। विचित्र जडवेतन जगत रूप से "अनेकहोने" का सकल्प करने वाला पुरुषोत्तम ही जिज्ञास्य मुद्दा है, ऐसा सिद्ध होता है।

## ६ अधिकरण-

एवं जिज्ञासिनस्य बहाणश्चेतनभोग्यभूतजडरूपसस्य रजस्तमोमयप्रधानाद् व्यावृत्तिरुक्ता, इदानीं कमंवश्यात् त्रिगुणात्मक
प्रकृतिससर्गनिमित्तनानाविधानन्तदुः ससागरनिमज्जनेनागुद्धाच्छुद्धाच
प्रत्यगात्मनोऽन्यिभिखलहेयप्रत्यनीकनिरतिशयानन्दं सहोति
प्रतिपाद्यते ।

अव तक-चेतन भोग्य ,जहस्वमाव, सत्त्वरज तभोमय प्रधान से, पूर्वेजिज्ञासित ब्रह्म की व्यावृत्ति (पृथकता) वतलाई गई। अव गुभागुभ कर्मों से वशीभूत, त्रिगुणात्मक प्रकृति संबंध से अनेक प्रकार के दुःखों के सागर में निमम्न, वद्ध और मुक्त जीवों से, ब्रह्म की पृथकता, हेयगुण रहित और निरतिशय आनंद रूप से बतलाई जावेगी।

## म्रानन्दमयोऽन्यासात् १।१।१३॥

तैत्तरीया अधीयते "स वा एप पुरुपीऽन्तरसमयः" इति प्रकृत्य "तस्माद्वा एतस्माद् विज्ञानमयात् अन्योऽन्तरात्मा आनंदमयः" इति । तत्र सन्देहः-किमयमानंदमयोः वंधमीक्षभागिनः प्रत्यगारमनो जीवराब्दाभिलपनीयादन्यः परमात्मा, उत स एव ? इति ।

तैत्तरीयोपितिषद् में "वह पुष्प अन्तरसमय है" ऐमा कहकर इस विज्ञानमय से भी सूक्ष्म एक दूसरा अन्तरात्मा आनंदमय है" ऐसा कहागया। इस पर संदेह होता है कि-यह आनंदमय कीन है? वंधन मुक्ति वाला प्रत्यगात्मा जो कि जीव नाम से जाना जाता है, वह है अथवा उससे श्रेष्ठ परमात्मा है?

िकं युक्तम् ? प्रत्यगात्मेति । कृतः ? "तस्यैप एव शारीर म्रात्मा" इत्यानन्दमयस्य शारीरत्वश्रवणात् । शारीरो हि शरीर संबंधी जीवात्मा एव ।

दोनों में कीन हो सकता है ? विचारने पर तो जीवात्मा ही प्रतीत होता है, क्योंकि-"वह बारीर घारक ही यह आत्मा है" इस वाक्य में बानंदमय के जिए घारीर कहा गया है। शरीर संबंधी जीवात्मा ही, निष्टिचत होता है।

ननु च जगत कारणतया प्रतिपादितस्य ब्रह्मणः सुखप्रति-पत्थर्यमन्तमयादीननुक्रम्य तदेव जगत्कारणमानंदमय इत्युपदिगति, जगत्कारक्षं च "तदैक्षत" इतीक्षणश्रवणात् सर्वज्ञः सर्वेश्वरः इत्युक्तम्। (प्रतिवाद) नहीं; जगत नारण के रूप से प्रतिवादित यहा को सरसता पूर्वेक जाना जा सके इसिलए अन्नयमादि रूपों से कहते हुए अंत में आनंदमय को ही जगत का कारण वतनामा गया और उसकी जगर् कारणता को, "उसने सकरप किया" इस वावयमत ईक्षण किया के आधार पर उसे सर्वेक सर्वेण्वर वतलाते हुए सिद्ध किया गया है।

सत्यमुक्तम्-स तु जीवान्नातिरिच्यते—'भ्रानेन जीवेनात्मनाऽनुप्रविदय"—"तत्त्वमिस श्वेतकेतो" इति कारणत्या निर्दिष्टस्य जीव
सामानाधिकरण्यनिर्देशात् । सामानाधिकरण्यं हि एकत्वप्रतिपादनपरम् । यथा "मोऽयं देवदक्तः" इत्यादौ । ईक्षापूर्विका च
सृष्टिदृष्वेतनस्य जीवस्योपपद्यत एव । भ्रतः 'ब्रह्मविद्यानीतिपरं"
इति जीवस्याजित्संसर्गवियुक्तं स्वष्पं प्राप्यतयोपदिस्यते ।
प्रज्ञिद्वयुक्तस्वरूपस्य लक्षणमिदमुच्यते—"सत्यं ज्ञानमनंतं ब्रह्मः"
इति । तद्ष्पप्राप्तिरेव हि मोक्षः । "व ह वै ससीरस्य सतः प्रियाप्रियोरपहितरित्तं, असरीरंवाव सन्तं न प्रियाप्रिये स्पृशतः" इति ।
प्रतो जीवस्याविद्यावियुक्तं स्वरूपं प्राप्यतया प्रकान्तमानदमय
इत्युपदिस्यते ।

(बाद) आम तो ठीक वह रहे है—वह बहा जीव से भिस है कहाँ ? जैसा कि—"जीव बहा से स्वयं प्रविष्ट होकर" तथा ' श्वेतकेषु सु बही है" इन वाक्यों से कारण रूप से निरिष्ट जीव रूप का सामाना- विकरण दिखलाया गया है। अभिनता का प्रविष्टा हो सामानाधिरण्य है। जैसे कि " इस्पादि में सामानाधिकरण्य दिखलाया जाता है ईसा पूर्विकत सुरिट चैतन्य जीव नी ही बतनाई गई है। "बहाजेता परता प्राप्त करता है" ऐसे जीव के, जर्ससंगं रहित स्वरूप की प्राप्त वतसाया गया है। जर संसगं रहित स्वरूप का अस्ताया गया है। जर संसगं रहित स्वरूप का अस्ताया गया है। जर संसगं रहित स्वरूप का अस्ताया गया है। जर संसगं रहित स्वरूप का अस्ता स्वरूत इस प्रकार वतसाया गया कि—"बहा सत्य आन अनंत स्वरूप है"। वस्तुतः उस बहा के रूप की प्राप्ति हो तो मोसा है। जसा कि इस वान्य से स्पष्ट हो जाता है—' शुभ और अशुभ जन्य पाप पुण्य, आरीर रहते हुए समाप्त

नहीं होते, शरीर रहित होने पर पाप पुण्य (जीव का) स्पर्ण नहीं कर सकते।" इससे ज्ञात होता है कि--जीव के अविद्या रहित स्वरूप को प्राप्य बतलाते हुए उसे ही आनदमय बतलाया गया है।

तयाहि—शाखाचंद्रन्यायेनात्मस्वरूपं दर्शयितुं "ग्रन्तमयः पुरुषः" इति शरीरं प्रथमं निर्दिश्य तदन्तरभूतं तस्य धारकं पंचवृत्तिप्राणं, तस्याप्यन्तरभूतं मन., तदन्तरभूतां च वृद्धि, "प्राणमयो-मनोमयो-विज्ञानमयो" इति तत्र तत्र बुद्धयवतरणक्रमेण निर्दिश्य, सर्वान्तरभूतं जीवात्मानं "ग्रन्थोऽन्तर ग्रात्मो ग्रानंदमयः" इत्युपदिश्य ग्रन्तरात्मपरम्परं समापयित । ग्रतो जीवात्मस्वरूपमेव "ब्रह्मीववान्नोति" इति प्रक्रान्तं ब्रह्म, तवेवानन्दभय इत्युपदिष्टमिति निश्चीयते ।

नया शाक्षा चन्द्र न्याय से आत्मा के स्वरूप को वनलाने के लिए
"अन्नमय पुरुष " कहकर सर्व प्रथम स्यूल शरीर को वतलाकर, उसके
अन्तर्भून उसके धारक पंच प्रवृत्ति वाले प्राण प्राणके अन्तर्भूत मन और
उनके अन्तर्भूत बुद्धि को "प्राणमय मनोमय विज्ञानमय" रूप से बुद्धि
आह्य कराते हुए, सबके अन्तर्भूत जीवानमा को "अन्योधन्तर आत्मा
अनंदमय" वतला कर अन्तरास परस्परा के उपदेश को समाप्त किया
गया है। इससे जात होता है कि-जीवात्मा ही "ब्रह्मवेत्ता परता
भाग्न करता है" इस नियम के अनुसार, प्राप्य बहा है, उसे हो आनन्दमय
रूप से वतलाया गया है।

ननु च- 'ब्रह्म पुच्छं प्रतिष्ठा" इत्यानन्दमयादन्यब्रह्मित 'प्रतीयते । नैवं --ब्रह्मैव स्वस्वभावविशेषेण, पुरुषविषद्यरूपित शिरः पक्षपुच्छरूपेणव्यपदिश्यते । यथा धन्नमयो देहोऽवयवी स्वस्माद-मितिरक्तैः स्ववावयैरेव "यस्येदमेवशिरः" इत्यादिना रिरः-पक्ष-पुच्छं वित्तया निद्धितः । तथा धानदमय बहाापि स्वस्मादनितिरक्तैः प्रिग्रादिमिनिद्धितम् । तत्रावयवत्वेन निष्धितानां प्रिय-मोद प्रमो दानदानामाश्रयतया भ्रखण्डरूपमानन्दमयं "ब्रह्मपुच्छ प्रतिष्ठा" इत्युच्यते । यदि चानदमयादन्यद्व्रह्मासविष्यत्—"तस्माद् वा एतस्मा दानदमयादन्योऽन्तर आत्मा ब्रह्म" इत्यपि निरदेश्यत, न चैवं निर्दिश्यते ।

(शका की जाती है कि) "अहा पुच्य प्रतिष्ठा" से तो, आंतरदमय से अतिरिक्त ब्रह्म तत्व है, ऐसा प्रतीत होता है [शका का निवारण करते है] ऐसी वात नहीं है-ब्रह्म को ही, स्व और स्वभाव विशेष रूप से, शिर-पक्ष-पुच्छ रूप वाला पुरुष वतलाया गया है। जैसे कि-अन्तमय शरीर अपने अवयवों से भिन्म नहीं है, मारे अवयव उसी के रूप है, बैसे ही "पस्चेद शिर " इत्यादि वावय से किर-पक्ष पुच्छ आदि अगो को वतलाया गया है। उसी प्रकार कानन्यमय ब्रह्म को भी, उससे अभिन्न प्रिय मोद प्रभोद लादि अवयवी वाला वतलाया गया है। वहाँ, अवयवक्ष से निक्षित प्रयमोद प्रमोद आदि के आश्रय होने से अखण्डरूप आनदमय भी "ब्रह्मचूच्य प्रतिष्ठा" बतलाया गया है। यदि आनंदमय से अतिरिक्त कोई ब्रह्मतत्व होता तो—"इस आनदमय से अतिरिक्त कन्तरात्मा कोई ब्रह्म है" ऐसा भी कहा जाता, पर ऐसा नहीं कहा गया।

एतदुक्तं भवति—"बहाविदाप्नोति परं" इति प्रक्रान्तं ब्रह्म
"सत्यंज्ञानमनन्तंब्रह्म" इतिलक्षणतः सकलेतरन्यावृत्ताकारं प्रतिपाद्य तदेव "तस्माद् वा एतस्मादात्मनः" इत्यादौ झात्मशब्देन निर्दिश्य
तस्य सर्वान्तरत्वेनात्मत्व व्यंजयद् वाक्यमन्नमयादिषु तत्तदन्तरत्वा
झात्मत्वेन निर्दिष्टान् प्राण्मयादोनितिक्रम्य "झन्योझन्तरात्माऽनंदमयः" इत्यात्मशब्देन निर्देशमानंदमये समापयति । झत झात्मशब्देन प्रक्रान्तं ब्रह्म आनदमय इति निश्चीयते ।

कयन यह है कि-- "ब्रह्मवेत्ता परता को प्राप्त करता है" इस धाक्य मे ब्रह्मत्व प्राप्त वस्तु को ही "ब्रह्म सत्य ज्ञान अनत स्वरूप है" सभी धस्तुओ से विलक्षण बतला कर उसे ही "तस्माद्वा" इत्यादि मे आत्मा भृद्द से बतलाते हुए, उसको ही, सर्वान्तरात्मा रूप से आत्मा बतनो वाले अन्तमयादि वाक्य में, एक एक के अन्तरात्मा रूप से प्राणमय आदि को, आन्मा स्वरूप दिखला कर "इनसे भिन्न आत्मा अन्तर्यामी आनन्दमय है" उस आत्मा के निर्देश को आन्दसय मे लाकर समाप्त किया गया है। इस से झात होता है कि-आत्म शब्द से निर्दिष्ट ब्रह्म नामवाला ही आन्दमय है।

ननु च-"न्नह्य पुच्छ प्रतिष्ठा" इत्युक्तवा "श्रमन्नेव स भवति ग्रम्य बहोति वेद चेत् , ग्रस्तिनहोति चेत्वेद, संतभेनं ततो विदु." इति ब्रह्म ज्ञानाज्ञानाभ्यामात्मनः सद्भावासद्भावौ दर्रायति, नानंदमयज्ञानाज्ञानाभ्याम् । न चानंदमयस्य प्रियमोदादिरूपेण सर्वेन्त्रोकिविदितस्य सद्भावासद्भावज्ञानाशंका युक्ता । श्रतो नानंदमयमिश्रकृत्यायं स्लोक उदाहृतः । तस्मादानंदमयादस्य ब्रह्म ।

'(शका की जाती है कि-) उक्त प्रसंग में ''ब्रह्मपुच्च प्रतिष्ठा'' ऐसा कहने के बाद कहा गया कि-''ब्रह्म को यदि असत् कहते हो तो वह निरिचत ही असद् हो जावेगा, यदि उसे सद् कहते हो तो, इसे भी सत् ही मानो'' इस श्रु ति मे- ब्रह्म ज्ञान और अज्ञान से, आत्मा का सद्भाव और असद्भाव दिखलाया गया है, आतंदमय के ज्ञान और अज्ञान की तो चर्चा भी नही है। आनदमय की, प्रिय मोद आदि रूपों से, लोक प्रतिद्ध सद्भाव और असद्भाव ज्ञानवाली प्रतीकता, दिखलाई गई हो ऐसा भी नहीं कह सकते। इससे निश्चत होता है कि-यह स्लोक, आनदमय के लिए नहीं कहा गया है। आनंदमय से भिन्न ब्रह्म के तिए ही कहा गया प्रतीत होता है, इसिवाए आनंदमय से भिन्न ही ब्रह्म है।

मैनम्—"इदं पुण्छं प्रतिष्ठा"-पृथ्वी पुण्छं प्रतिष्ठा-"प्रयवीं-गिरसः पुण्छं प्रतिष्ठा"-"महः पुण्छं प्रतिष्ठा" इत्युक्त्वा तत्रतत्रो-दाहृताः। "अन्नाद वै प्रजाः प्रजायते" इत्यादिश्लोकाः यया न पुण्छमात्रप्रतिपादनपराः, अपि तु अन्नमयादिपुष्प प्रतिपादनपराः; एवमत्रापि श्रानन्दमयस्यायं "असन्नेव" इतिश्लोकः। नानन्दमय-व्यतिरिक्तस्य पुण्छस्य। श्रानंदमयस्यैव ब्रह्मत्वेऽपि प्रियमोदादिरूपेणं स्पितस्यापरिण्छिन्नानंदस्य सद्भावासद्भावज्ञानाशंका युक्तैव। (समायान) बात ऐसी नही है- उसी श्रुति मे आगे चल कर 'यह पुच्छ वसने का आघार है, पृथिवी मे भी नही आधार है आगिरस गोशीय उ अवर्ववेद के मनद्रष्टा मे नही आधार है, तथा बुद्धिगत चिदामास मे भी वह आधार है ऐसा बहते हुए, उदाहरण प्रस्तुत निये गए है। 'अन्नाद वे प्रजा प्रजायते इत्यादि क्लोन जैसे नेवल पुच्छ मान के प्रतिपादक नही है अधित अन्तरमय दि पुच्य ने प्रतिपादक है वैमे ही आनदमय के प्रकरण मे मी 'अस न एवं' इत्यादि क्लोन आनदमय पुच्य का प्रतिपादक है, अन्य पुच्छ का प्रतिपादक नही है। आनदमय में प्रकरण में प्रतिपादक है, अन्य पुच्छ का प्रतिपादक नही है। आनदमय में बह्मत्व होते हुए भी, प्रिय मोद आदि रूपो से क्षित अपरिज्ञ्हन आनद की सद्भाव और असद माव सवधी आश्वका युक्ति युक्त ही है।

पुच्छत्रह्मणोऽप्यपरिच्छित्मानदतयव हि स्रप्रसिद्धता । सिर प्रभृत्यवयित्वाभावादस्रह्मणो नानदसर्यो सहाति चेत्-ब्रह्मण. पुच्छत्वप्रतिष्ठात्वाभावात् पुच्छमपि ब्रह्म न भवेत् । प्रयाविद्यापरिकित्पत्त्वय वस्तुनस्तस्याश्रयभूतत्वात् ब्रह्मण. पुच्छ प्रतिष्ठेति रूपण-मान्नमित्युच्येत, हन्त तिह तस्यागुखाद्वयावृत्तस्यानदम्यस्य ब्रह्मण. प्रियिरास्त्वादिरूपण भविष्यति । एव च "सत्यज्ञानमनत ब्रह्मण प्रियिरास्त्वादिरूपण भविष्यति । एव च "सत्यज्ञानमनत ब्रह्मण हित विकारास्यवज्ञपरिच्छित्तवस्त्वतर्यावृत्तस्यागुत्वाद्व्यावृत्तिरामयम्य इत्युपिदरयते । ततस्याक्ष्यः। तस्मादिष्यापरिकित्वाविध्यविचिन्ददेवादिभेदिभन्नस्य जीवास्त्रम स्वाभाविक रूपम स्वदेकत्यस्य सुविकतानमानदमय इत्युच्यत इत्यानदमय प्रत्यास्ता।

पुच्छ इद्या की अपरिन्छिन आनद रूप से प्रसिद्धि नहीं है। यदि वहा जाय किम् शिर इत्याबि अवयवो ने अभाव से ब्रह्मा, आनदमय ब्रह्मा, नहीं हो सकता। तब तो ब्रह्मा में पुच्छत्व ने अभाव होने से, पुच्छ ब्रह्मा भी, ब्रह्मा नहीं हो सकता। यदि कहे कि — अविद्या परिकल्पित वस्सु के आश्रयभूत होने से ब्रह्मा की 'पुच्छ प्रतिच्छा' इत रूपक से धर्मान किया मेपा है – (ब्रह्मा के अवयव वास्तविक मही हैं) तब तो चुल रहित आनंदमय ब्रह्म के, प्रिय-शिर लादि अवयव भी रूपक ही हो जायेंगे। इसी प्रकार "सत्यं ज्ञानमनत ब्रह्म" इस वावय में, विकारास्पद जड परिच्छिन पदार्थ से पृष्क, परिच्छित सुख से पृष्णं आनदमय का उपरेश दिया गया है। तथा अखण्डेकरस आनदस्य ब्रह्म में प्रयुक्त आनदमय शवा स्पे में में मयद् प्रत्यय है वह, प्राणमय की तरहर त्वाधिक जानता चाहिए। इससे झात होता है कि—अविद्या परिकर्तिपत, विविध विचित्र देवादि भेदो वाले जीवारमा की स्वामाविक अवण्डेकरस रूप की गुलैकतानता को ही "आनव्यम्य" नाम से बतलाया गया है, इतिलए जीवारमा ही आनदमय है।

एवं प्राप्ते प्रचक्ष्मह्रे–श्रानंदमयोऽभ्यासात्–ग्रानंदमयः परमात्मा कुतः ? श्रभ्यासात् । "तैपाऽनंदस्य मोमासा भवति" इत्यारभ्य 'यतोवाचोनिवर्तन्ते" इत्येवसंतेन वावयेन रातगुणितोत्तरक्रमेण निरतिसयदशाशिरस्कोऽभ्यस्यमान श्रानंदः श्रनंतदु खिमश्रपरिमित-सुखलवभागिनि जीवात्मिन श्रसंभवन् निखलहेयप्रत्यनीक कल्याण्कतानंसकतेतरविलक्षणं परमात्मानमेव स्वाश्रयमावेदयति ।

सिद्धान्त:—इस प्रकार के विचार के समक्ष आने पर अपना सिद्धान्त प्रस्तुत करते है-"आनदमयोऽभ्यासात्" अर्थान् आनंदमय परमारमा ही है, षयो कि-चारक ये उसके लिए ही पुन: पुन: आनंदमय शब्द का प्रयोग किया गया है। "वैषा आनंदस्य मीमांसा भवति" से प्रारंभ कर "यतो वाचो निक्त ना" इस अंतिम वाक्य तक शतपृष्णितोत्तर कर से जिस निरतिशय श्रोटतम मुर्थन्यदशा को बार बार श्रानद नाम से कहा गया है वह, अनंत दुःख संबलित, परिमिन लयमात्र सुख को प्राप्त करने बाले जीवारमा में नितान्त अर्सजन है। यह तो समस्त हीन दोषों से रहित करयाणैकतान समस्त अन्यान्य पदायों से विलक्षण परमारमा में ही संभव है, आनंद का एकमात्र आव्याय परमारमा ही है।

यथाह्-"तस्माद्वा एतस्माद् विज्ञानमथात् श्रन्योऽन्तरात्मा श्रानंदमयः" इति विज्ञानमयो हि जीवः, न बुद्धिमात्रम्, मयट् प्रत्ययेन व्यत्तिरेकप्रतीते: । प्राणमयेत्यवगत्वा स्वार्थीयकताऽश्रीयते । इह तु तद्वती जीवस्य संभवान्नान्यंक्य न्याय्यम् । बद्धो मुक्तश्च प्रत्यगात्मा ज्ञातैवेत्यम्यधिष्मिह । प्राणमयादौ च मयऽयंशंभयो प्रनंतरमेव वक्ष्यते । कथ तर्हि विज्ञानमयविषयश्लोके "विज्ञान यज्ञ तनुते" इति केवल विज्ञानसन्दोपादानं उपपद्यते । ज्ञातुरेपाऽत्मनः स्वरूपमपि स्व प्रकाशतया विज्ञानिसत्युच्यत इति न दोषः, ज्ञानैक-निरूपणोयत्वाच्च ज्ञातुःस्वरूपदय स्वरूपनिरूपणधर्मशब्दा हि धर्ममुखेन धर्मस्वरूपमपि प्रतिपाद्ययंति गवादिशब्दवत् ।

जैसा कि-उसी आनंद तस्व के व्याख्यान के त्रसग में कहा गया कि-"विज्ञानमय से भिन्न उसका अंतरात्मा अ'नदमय है'' इसमें विज्ञान मय का तास्पर्य जीवात्मा है, केवल बुद्धि ही नहीं है, मयद प्रत्यय से ही जीवात्मा और बृद्धि की पृथकता होती है (अर्थात केवल विज्ञान शब्द बुद्धिवाचक है, मथद प्रत्यय पुक्त विज्ञानमय शब्द जीव वाचक है) प्राणमय शब्द में सब्द के अर्थ की कोई दूसरी यित नहीं है, इसलिए नहीं उसका विकाराय है। आहा होगा (आण बहुलता ऐसा अर्थ हो नहीं सकता) विज्ञानमय शब्द में तो, जीव में विज्ञानवत्ता संभव है, इसलिए मयद का विकाराय करना अनर्थ होगा। बद्ध एवं मुक्त जीवात्मा में जो जातानन है, विज्ञानमय शब्द , उसी का छोतक है। प्राणमय ग्रादि शब्दों में मयद का प्राचुट्यां घटाना असंभव है, ऐसा अन्यत्र कहते हैं।

(शंका) यदि ऐसा है तो-विज्ञानमय संबंधी क्लोक में "विज्ञान ही यज्ञ का विस्तार करता है" ऐसा, केवल विज्ञान शब्द का ही उपादान क्यों किया गया है ? (समाधान) इससे कोई अन्तर नहीं आता, वयों कि-विज्ञाता आता का सक्लप स्वप्रकाश है, इसलिए उसे केवल "विज्ञान शहर से भी बतला दिया गया। काता का स्वरूप जान द्वारा ही निरूपित हो सकता है। धर्मों के स्वरूप के निरूप्त गब्द, जो कि-उसके धर्म कोध कराते है वह भी शब्द की तरह है, अर्थात् सामालाणू ककुइल्लुर-विपाण आदि चिन्हों को घारण करने वाला जो जीव है उसे गो कहते हैं, इसी तरह विज्ञान शब्द 'ज्ञान को घारण करने वाला जो जीव है उसे गो कहते हैं, इसी तरह विज्ञान शब्द 'ज्ञान को घारण करने वाला जो जीव है उसे गो कहते हैं, इसी तरह विज्ञान शब्द 'ज्ञान को घारण करने वाला जो जीव है उसे गो कहते हैं, इसी तरह विज्ञान शब्द 'ज्ञान को घारण करने वाला जो जीव है उसे गो कहते हैं, इसी तरह विज्ञान शब्द 'ज्ञान को घारण करने वाला जीवात्ना है'

"कृत्यल्युटो बहुलम्" इति वा कत्तंरिल्युडाश्रीयते । नंद्यादित्वं वाऽश्रित्य "नंदिग्रहि" इत्यादिना कर्त्तार त्यु । ग्रत्यएव च "विज्ञान यज्ञं तनुते" कर्मािण तनुतेऽपि च 'इति यज्ञादि कर्त्तृृृृंदं विज्ञानस्य श्रूयते । श्रुद्धिमात्रस्य हि न कर्त्तृृृंदं संभवित । श्रचेतनेषु हि चेतनोप-कर्त्यभूतेषु विज्ञानमयात् प्राचीनेष्वन्तमयादिषु न चेतनधर्मभूतं कर्तृृृंदव श्रूयते । श्रत्यत्व च चेतनमचेतनंच स्वासाधारणै निलयनत्वा-निलयत्वादिमिधं मंविशेषवित्रमण्य निर्दिशद्वाक्य "विज्ञान चाविज्ञानं च" इति विज्ञान शब्देन तद्गुण चेतनं वदित ।

व्याकरणीय "कृत्यत्युटोबहुलम्" इस नियम से कर्ँ वाच्य मे ल्युट प्रत्यय के आश्रय से, तथा नद्यादि घातुओं के पाठ में जा घातु के पाठ होने से "निदयहि" इत्यादि व्याकरणीय नियम से कर्ँ वाच्य में "ह्यु" प्रत्यय करके तथा व्याकरणीय नियम से ल्यु को अन् प्रत्यय करने से जान शब्द निव्यन्त होता है। इसीलिए ' विज्ञान यज्ञ तनुते कर्माणि तनुतेऽिंग च" इस वाक्य में यज्ञादिकर्में का कर्त् व्य विज्ञान का बतलाया गया। केवल बुद्धि में तो कर्त् व्य समय हैनहीं। उक्त प्रत्या में विज्ञानमय के पूर्ववर्ती अन्तमय आदि मे तो चेतन धर्म की कोई चर्चा ही नहीं हैं। को कि, चेतन के उपकरण स्वरूप है। विज्ञान घट्य का चेतन अर्थ करने के लिए ही, निलयता (विश्वाधारत) अनिलयता आदि असाधारण स्वीय धर्म वियोप द्वारा विभक्त, चेतन और अचेतन, के निर्देशक "विज्ञान चाविज्ञानं" वाक्य में, विज्ञान शब्द से, विज्ञान गुपसंपन्न चेतन को बतलाया गया है।

तथाऽन्तर्पाभि क्षाहारेषे 'यो विज्ञाने तिष्टन्" इत्यस्य काष्ट्रव-पाठगतस्य पर्यायस्य स्थाने 'य झात्मनि तिष्टन्" इति पर्यायमं धीयाना माध्यन्दिनः काण्यपाठगतं विज्ञानशब्द निर्दिष्टं जीवात्मेति स्फुटोनुर्वन्ति । विज्ञानं इति च नपुंसर्कालगं वसंतुत्वा-भित्रायं, तदेवं विज्ञानम्यात् जीवीत् श्रन्यस्तदन्तरः परमात्मा झानंदमयः। तथा इसी शवार वाण्यवाखोक्त अन्तर्यामी बाह्यण के 'ओ विज्ञान' में अवस्थान करता है'' इस वान्य में जिमे विज्ञान' मन्द ते निर्देश किया गया है, उसे ही माध्यन्दिन कारतीय 'जो आत्मा म अवस्थान करता है 'इस वाक्य में आत्मा' शब्द से वतनाया गया इम प्रकार विज्ञान का पर्याखाची मन्द आत्मा सिद्ध होता है जिसमें विज्ञान का पर्याखाची मन्द आत्मा सिद्ध होता है जिसमें विज्ञान का पर्याखाची मन्द आत्मा सिद्ध होता है जिसमें विज्ञान का प्रयोग विज्ञान का सुत्पन्द है। विज्ञान कन्द वा जो वतुतक लिंग में प्रयोग विज्ञान या है वह वम्तुत्व या बोधक है। इसस निर्णय होता है कि—
विज्ञानमय जीव से अतिरिक्त वोई विज्ञानमय का अन्तरात्मा परमात्मा आवस्यम है।

यद्यपि "विज्ञान यज्ञ तनुते" इति रलोके ज्ञानमानमेवोपादी-यते, न जाता, तथाऽपि "ग्रन्योन्तरात्या विज्ञानमय" इतितद्वान् ज्ञातेवोपिदश्यते, यथा—"ग्रन्नाद वै प्रजाः प्रजायते" इत्यन रलोके केवलाग्तोपादानेऽपि 'स ना एप पुरुषोऽज्ञरसमय" इत्यन नान्नमान निर्दिष्टम्, ग्रिपि तु तन्मय तिद्विकार । एतत् सर्वं हृदि निधाय सून-कार स्वयमेव "भेदव्यपदेशात्" इत्यनन्तरमेव वदति ।

यदाप-- विज्ञान यज्ञ वा विस्तार वरता है 'इस वावय मे ज्ञान मात्र का ही उपादान किया गया है, जाता का नहीं, फिर भी "भिन्न ही कोई अस्तरात्मा है जो कि विज्ञानमय है" इस वावय मे विज्ञानमय जाता (जीव) का ही निर्देश किया गया है। जैसे कि-- "अन्न से ही प्रजा का जम्म होता है' इस क्लोच मे केवल अन्न को उपादान बतलाया गया है तथा 'वहीं यह पुक्य अन्तरसमय है" इस सावय मे अन्नमय के विज्ञतदेह क्या ही सेटसप्देशात्" गूत्र मे जीवारमा-परमारमा की भिन्नता स्पष्ट धनता ही है।

यदुक्तं अगत्कारणतया निर्विष्टस्य "क्षनेनजीवेनात्मनाऽनु .प्रविदय "तत्त्वमसि" इति च जीवसामामाधिकरण्यनिर्देशाज्जगत् कारणमपि जीवस्यक्पान्नातिरिच्यत इति कृत्वा जीवस्येव स्वरूप "अह्मविदाप्नोति परम्" इति प्रक्रान्तमसुखाद्व्यावृत्तत्वेनानदमय इत्युपदिश्यत इति तदयुक्तम्, जीवस्य चेतनत्वे सत्यपि "तदैक्षत वहुः स्या प्रजायेयेति तत्तेजोऽसृजत्" इतिस्वशंकल्पपूर्वकानन्तविचित्र सृष्टियोगानुपपत्ते । गृद्धावस्थस्यापि हि तस्य सर्गादिजगद्व्यापार-सभयो—"जगद्व्यापारवर्जम्" भोगमात्रसाग्यिलगात्" इत्यत्रोपपा-दियप्यते ।

जो यह महते है कि—जगत कारण रूप से निर्दिण्ट "मैं ही जीव रूप से इससे प्रवेशकर" तथा "तू वही है" इत्यादि वाक्यो से जीवातमा और परमात्मा का जो सामानाधिकरण्य वसेंद मवन बतलाया गया है, वह-जीव के अतिर्णित परमात्मा कोई अन्य वस्तु नही है, ऐसा वनताता है तथा जीव ने ही स्वस्य नो 'इस्टोबैत परतस्व को पा जाता है" इसावस परतस्व को पा जाता है" इसावस पर परतस्व को पा जाता है" हो सो आपका यह कथन भी असगत है—क्योकि—"उमने विचार किया है। सो आपका यह कथन भी असगत है—क्योकि—"उमने विचार किया कि बहुत होन प्रकट होऊ" उमने तेज की शृष्टि की 'इत्यादि वाक्यो मे जिस स्वमनस्थादिमना विविश्वस्था सृष्टि को वर्णने किया गया है, वह चेतनता होते हए भी, जीव के मामध्ये के बाहर की बान है। ऐसा हो—सूनकार—"जगद्व्यापारवर्जम् "तथा" भीममात्र मास्यक्तिगाच्य" सूनो मे बतलाते है।

त्मना" तत्त्वमिसिक्षति सामानाधिकरण्यनिर्देशः कथमुप्पद्यत्त इति चेत्—कपं वा निरस्तनिखिलदोपगंधस्य सत्य-संकत्पस्म सर्वज्ञस्यसर्वशक्ते रनविधकातिशयासस्येयवन्याणगुणगणस्य सकलकारणभूतस्यब्रह्मणः नानाविधानन्तदु, खाकश्कमीबीन चिन्ततिनिमिधितादिसकलप्रवृत्तिजीवस्वरूपत्वम् ? धन्यतरस्य मिष्यात्वेनोपपद्यत्त इति चेत्, कस्य भोः ? कि हेयसवधस्य ? कि वा हेयप्रत्यनीककल्याणैकतानस्वभावस्य हेयप्रत्यनीक कल्याणैकतानस्वभावस्य निष्याप्रति- भासो मिथ्या रूप इति चेत्, विप्रतिषिद्धमिदमिभधोयते, ब्रह्मणो हेयप्रत्यनीककल्यार्णैकतानत्वमनाद्यविद्याश्रयत्वेनानंतदु.खविषय मिथ्या प्रतिभासाश्रयत्वं चेति । ग्रविद्याश्रयत्व तत्कार्यंदु.खप्रति-भासाश्रयत्व चैव हि हेय सवधः। तत्सवधित्वं प्रत्यनीकत्वं च विषद्धमेव । तथाऽपि तत्य मिथ्यात्वाञ्च विरोध इति मा वोच.। मिथ्याभूतमप्यपुरुषाणं एव तिश्वरसनाय सर्वेवेदाता ग्रारम्यत इति ब्रूपे । निरसनोयापुरुषाणंयोगस्च हेयप्रत्यनीककल्यारीकतानत्या विष्ययते ।

यदि आप पूछे कि — कारणमृत बहा की जीवस्वरूपता न मानने से ''अनेन जीवेन'' तथा "तत्त्वमसि" आदि वाक्यो से सम्मत सामान्या-धिकरण रूप अद्वैत की बात कैसे बनेगी ? मैं पूछताह कि—समस्त दोपो से रहित, सत्य सकल्प, सर्वंश्व, सर्वंशक्ति, अनत अपार असल्य कल्याण गुणैकराणि, सभी के एकमात्र कारण ब्रह्म की, अनेक दु खो की खान, कर्माधीन, चिन्तित, क्षणभगुर प्रवृत्तिवाली जीव स्वरूपता कैसे समव होगी ? आप कहे कि-जीवारमा-परमात्मा की भिन्नता, मिध्यास्य आभास मान्न है। तो वह मिध्यास्य आप किसका मानते हैं ? जीवारमा के हैयगुण सबधों का, अथवा हेयगुणों के प्रतिपक्षी कल्यागगुण समन्वित परमात्मा के स्वभाव का ? यदि, हेयता रहित कल्याणैकतान ब्रह्म का, अनादि अविद्या के आश्रय से, हेय सबच मिच्या प्रतिभास है, तो एक ही ब्रह्म मे, हीनता रहित कल्याणगुणैकतानता और अनादि अविद्याधित अनत दु लो का विषयता सवधी मिथ्या प्रतिमासाश्रय, ये दोनो परस्पर दिरोघी वाते कैसे समय हैं ? अविद्या की आश्रयता, तथा उससे समृत हु ल प्रतिभासाश्रयी हेयगुण सबध, और ब्रह्म सबधी हेयगुण प्रतिपक्षता, ये दोनो बातें विरुद्ध ही तो हैं। इस पर भी मिध्यामास का आश्रय लेकर यह मत कहो कि-विरुद्धता नहीं होगी। मिथ्या होते हुए भी वह त्याज्य है, उसको हटाने के लिए सारे ही वेदात वाक्य उपदेश देते हैं, ऐसा भी तुम्ही स्वीकारते हो [अर्थात् मिथ्यात्व नो, हेय बौर त्याज्य मानते हो तो उसे मिथ्यामास कैसे कह सकते हो ?] जिस वस्तु को त्याज्य मानते

हैं, वह हेय प्रतिपक्षी कल्याणैकतान गुणों से विरुद्ध ही है, तभी तो त्याज्य है।

िंक कुर्मः? "येनाश्रुतं श्रुतं भवति" इत्येकविज्ञानेन सर्व-विज्ञानं प्रतिज्ञाय "सदेव सोम्येदमग्र श्रासीत्" इत्यादिना निवित्त-जगदेककारणतां, "तदेक्षत बहुस्याम्" इति सत्यसंकल्पतां च ब्रह्मणः "तत्त्वमित्तं" इति सामानाधिकरण्ये नानंतदुःसाश्रयजीवैक्य प्रतिपादितम्, तदस्ययानुपपत्या ब्रह्मण एव।विद्याश्रयत्वादि परि-कल्पनीयमिति चेत्।

विवस होकर यदि कहो कि क्या करें ? "जिसके द्वारा अश्रुत भी शूत होता है" इस वाक्य से एक विज्ञान से समस्त विज्ञान की बात को बतलाकर "हे सौम्य यह सारा जगत् सन् ही था "इत्यादि वाक्य से बहा की सर्व जगत्कारणता मानकर "उसने विचार किया कि बहुत हो जाऊँ" इस बाक्य से बहा की सत्य संकल्पता का भी प्रतिपादन करके, उसी बहा की "तू वही है" इस वाक्य द्वारा अनंत दुःखाध्यों जीव की सामानाधिकरण्य रूप एकता प्रतिपादित की गई है, इसलिए बगत्या हमें, बहा की परस्पर विरोधी असंगत (बद्धता भीर मुक्तता) बातों के परिहार के लिए, बहा में ही अविधाययत्व आदि की परिवरना करनी पड़ती है। अतोपपत्तयेऽस्यनुपपन्न विरुद्ध चन करूपनीयम् झय हैय

श्रृतापपत्ताअध्यनुपपत्न । वरुद्ध च न कर्पनायम् प्राय ह्य संवंध एव पारमाधिकः, कर्त्याणुकस्वभावता तु मिष्याभृता, हन्तैवं, तापत्रयामिहतचेतनोज्जिजीविषया प्रवृत्त रागर्त्र, तापत्रयामिहतिदेव ताय पारमाधिको, कर्त्याग्येकस्वभावस्तु भ्रोतिपरिक रुपत् इति बोधयत् सम्यगुज्जीवयति । भ्रयेतहोपपरिजिहीपया ग्रह्मणो निविधोपीचन्मात्रस्वरूपातिरिक्तजीवत्व दुःखित्वादिकं सत्यसंकरूपत्वकर्त्याणुगुणाकरत्वाद्यपि मिष्यामृतं करूपनोयमिति चेत्; ग्रहो भवता वाक्यार्थपयोनोचनकुरालता । एक विज्ञानेन सर्वविज्ञानप्रतिज्ञानं सर्वस्य मिष्यारचे सर्वस्य ज्ञातस्यस्याभावान

सेस्स्पति । यथैकविज्ञानं परमायंविषयम्, तथैव सर्वविज्ञानमपि यदि परमायंविषयम् तदन्तगंतं च तदा तत् ज्ञानेन सर्वविज्ञानमिति-शक्यते वक्तुम् न हि परमायंशुक्तिका ज्ञानेन तदाश्रयमपरमायं रजतं ज्ञातं भवति ।

(विवाद) ऐसी भास्त्र बिरुद्ध और युक्ति विरुद्ध कल्पना करना ठीक नहीं है। यदि हेयगुण सवय को परमाधिक तथा कल्याणैकतान स्वभावता को अपारमाधिक मान लेंगे तो, त्रितापतापित चेतन जीवो की माति ने लिए जो उपाय बास्त्रों में बनलाए गए हैं, उनका नया समाधान होगा ? नया तापनयाभिहति को ही पारमार्थिक तथा कन्याण स्वभाव वस्तु को भ्राति कल्पित मानना उचित होगा? यदि उक्त दोप के परिहार के लिए, बहा के निविधेष चैतन्य स्वरूप के विरोधी जीवत्व. द खित्व आदि धर्म तथा सत्यसकल्पत्व, कल्याणगुणाकरत्व, जगर गारगुरव आदि सभी मिथ्या हैं, ऐसी परिकल्पना करते हैं, तो आपकी वाक्यपर्या-लोचना के कौशल की बलिहारी है। बाह, समस्त बस्तु के मिथ्या हो जाने पर कोई ज्ञातच्य विषय ही ने रह जायगा, तथा एक के ज्ञान से समस्त का ज्ञान होता है, यह नियम भी व्यर्थ हो जायगा। जब एक वस्तु नवधी ज्ञान परमार्थं विषयक होगा तभी, समस्त विषयक ज्ञान पारमायिक हो सकता है तभी यह नियम लागू हो सकेगा कि-एक की जानकारी से समस्त की जानकारी होती है। अन्यथा, सीप का सही ज्ञान और चौदी सबधी ज्ञान जो कि सीप नहीं है तथा सीप के समान सही भी नहीं है, उन दोनों को एर मानना पडेगा। परमार्थिक मीप सबधी ज्ञान से, सीप के आश्रित अपारमाथिक रजन, की प्रतीति नहीं हो सकती।

श्रयोच्येत् — एक विज्ञानेन सर्वेविज्ञानप्रतिज्ञायाः, ध्रयमधः "निर्विशेषवस्तु मात्रमेव सत्यम्" इति । न तिहें "येन श्रश्नुतं श्रृतं भवित, श्रमतं मतम्, ध्रविज्ञात विज्ञात" इति श्रूयेत् । येन श्रुतेन श्रश्नुतमिप श्रुत भवतोत हि श्रस्य वाक्यस्यार्थं । कारणतयोपल-क्षित्तिविद्योगवस्तुमात्रस्येव सद्भावश्चेत्प्रतिज्ञातः "यया मौम्येकेन मृत्पण्ड विज्ञानेन हि तद्विकारस्य ज्ञातताः निद्यशिता । तत्रापि विकारस्य स्वयाजिमप्रेतेति चेत्, मृद्विकारस्य रज्जुसपिदिवद-सत्यस्य गुश्र पोरिसद्धिनित प्रतिज्ञातार्यं सभावना प्रदर्शनाय । "यया सोस्य" इति प्रसिद्धवदुषन्यासो न गृज्यते । न चं तत्वमस्यादि वाक्यजन्यज्ञानोत्पत्तेः प्राण्विकारज्ञातस्य असत्यतामापादयत् तकिनु-प्रहोत वा प्रमाणमुपलभामह इति । अयमर्थः "तदन्यस्वमारर्भण राष्ट्राद्विभ्य" इत्यत्र वक्ष्यते ।

जो मह कहो कि—एक विशान से सर्व विशान की प्रतिष्ठा का तारपर्य है कि "निविशेष वस्तु मात्र ही सत्य है।" सो यह कयन भी ठीक न होगा।" जिससे अश्रुत श्रुत-अमत, मत तथा अञात. ज्ञात होता

है" इस ताक्य का सही अर्थ यह है कि—जिससे अश्व पदार्थ भी परिश्वत होता है। यदि, एकमात्र कारणताविशिष्ट को हो आक्त्र में सत्य माना गया होता तो, "सीम्य! एक मृत्विण्ड से सारे मृण्मय पदार्थों का जान हो जाता है' यह पृष्टान्त सगत नहीं हो सकता। इस उदाहरण में मृत्विण्ड से विकारता दिखसाई गई है। इस पर भी कहे कि—यहाँ भी, विकार की असदाता ही कहीं गई है, तो भी मिट्टी के निर्मत पड़े आदि, रस्वी में सर्व की जाति की तरह, असत्य तो प्रतीत होते नहीं। अनुमृत पदार्थ भी सत्यता के प्रतिपादन की समामना मात्र के लिए ही केपल, "हे हौम्य!" इत्यादि वाक्य में प्रतिद्व नियम का व्याक्यान किया गया हो, ऐसा समझ में नहीं आता। न "तत्यमित्त" जाति वाक्यजन्य जातिरर्व को भूवं का कोई ऐसा तर्कानुमीदित जामाणिक वाक्य हो मितता है, जिससे विकृत पदार्थों की असत्यता विद्य हो सते। इस सारे ताल्प्यं को सुनकार—तदन्यत्याव्यार-मण्डाक्टादिस्य: सूत्र में चतलाते हैं।

तथा —"सदैनयोम्येदमग्र घासोत् एकमेवाद्वितीय"तदैक्षत्त बहु-स्या प्रजायेयेति, सत्तेजोऽस्जत्"—"हृन्त इमास्त्रिक्षो देवता, ग्रनेन क्रीवेनात्मनाऽनुप्रविषय नामरूपे व्याकृरवाणि"—"सन्पुनाः सौम्येमाः सेरस्यति । यथैकविज्ञानं परमार्थविषयम्, तथैव सर्वेविज्ञानमिषि यदि परमार्थविषयम् तदन्तगँतं च तदा तत् आनेन सर्वेविज्ञानमिति- शवयते वक्तुम् न हि परमार्थशुक्तिका ज्ञानेन तदाश्रयमपरमार्थं रखतं शातं भवति ।

(विवाद) ऐसी शास्त्र विरुद्ध और युक्ति विरुद्ध कल्पना करना ठीक नही है। यदि हेयगुण सवध को परमाधिक तथा कल्याणैकतान स्वभावता को अपारमार्थिक मान लेंगे तो, त्रितावतापित चेतन जीवों की णाति के लिए जो उपाय जास्त्रों में बतलाए गए हैं, उनका क्या समाधान होगा ? वया तापत्रयाभिहति को ही पारमाधिक तथा कल्याणे स्वभाव वस्तु को भ्राति कल्पित मानना उचित होगा? यदि उक्त दोप के परिहार के लिए, बहा के निविशेष चैतन्य स्वरूप के विरोधी, जीवत्व, दु खित्व आदि धर्म तथा सत्यसकल्पत्व, कल्याणगुणाकरत्व, जगरकारणस्व आदि सभी निथ्या है, ऐसी परिकल्पना करते हैं, तो आपकी वाक्यपर्या-लोचना के कौशल की बलिहारी है। बाह, समन्त वस्तु के मिथ्या ही जाने पर कोई ज्ञातव्य विषय ही व रह जायगा, तथा एक के ज्ञान से समस्त का ज्ञान होता है, यह नियम भी व्यर्थ हो जायगा। जब एक वस्तु संबधी ज्ञान परमार्थं विषयक होगा तभी, समस्त विषयक ज्ञान पारमायिक हो सकता है तभी यह नियम लागू हो सकेगा कि—एक की जानकारी से समस्त की जानकारी होती है। अन्यया, सीप का मही ज्ञान और चाँदी सबधी ज्ञान जो कि सीप नहीं है तथा सीप के समान सही भी नही है, उन दोनों को एक मानना पड़ेगा। परमाधिक सीप सबधी ज्ञान से, सीप के आश्रित अपारमाधिक रजन, की प्रतीनि नहीं हो सकती।

श्रयोच्येत् — एक विज्ञानेन सर्वविज्ञानपतिज्ञायाः, श्रयमर्थः "निविशेषवस्तु मात्रमेव सत्यम्" इति । न तिहं "येन प्रश्नुतं श्रृतं भवित, ग्रमतं मतम्, अविज्ञातं विज्ञातं" इति श्रूयेत् । येन श्रृतेन श्रश्रुतमिष श्रुत भवतोति हि श्रस्य वास्यस्यार्थः । कारणतयोपक क्षित्तिविशेषवस्तुमाशस्यैव सद्भावर्ष्वेत्प्रतिज्ञातः "यथा सौम्मेने

विलीन हो जाती है"—यह सारा ही जगत ब्रह्मात्मक है।" इत्यादि , शास्त्र वानमों में, जगत की सदात्मकता, सुव्टि के पूर्व नाम रूप विभाग का निराकरण, तथा मुब्टि कालिक अनंत स्थावर जंगम ऋषों में व्यक्त होने का ब्रह्म का अनन्य असाधारण संकल्प विशेष, संकल्पानुरूप विलक्षण क्रम विशेष, विचित्र विशिष्ट सृष्टि रचना, एवं समस्त अचेतन वस्तुओं में नीवरूप से प्रवेश कर नाम रूप व्याकृति, अपने में ही समस्त जीवों की लीनता, इत्यादि बह्य की अनंत विशेषताओं का प्रतिपादन किया गया है। जन्हीं विशेषताओं से सर्वधित अन्य प्रकरणों में भी, निष्पापता, निर्दोपता, सर्वज्ञता, सर्वेश्वरता, संत्यकामता, सत्यसंजल्पता, सर्वानंदर-कारिता, जत्यानंदमयता, इत्यादि अनेक प्रामाणिक सहस्रों प्रिशेषताओं ,का भी प्रतिपादन किया गया है। इस प्रकार असाधारण अगोचर, अनंत विशेषण विशिष्ट ज्ञेय ब्रह्म के बोधक "तत्" शब्द की निर्विशेष (सामान्य) वस्तुओं से समता निवान्त असंगत प्रतीत होती है, यह तो प्रमत्तों का सा प्रमाप है। "रवं" पद संसारी विशिष्ट जीवारमा का बोधक है उसकी भी पदि निविधेष (सामान्य ) रूप से कल्पना की जाय तो, "त्वं" पद के वास्तविक मर्थ का गला घोटना मात्र है। यह निविशेष प्रकाशस्यहप वस्तु अविद्या से आवृत हो जाती है इसलिए उसके वास्तविक स्वरूप का नाम हो जाता है; यह संभावना भी असंभव है, ऐसा पहिले ही कह चुका हुँ। यदि ऐसा मान लेंगे तो, सामानाधिकरण्य बोध्य तत् त्वं दोनों ही पदों के मुख्यार्थ का त्याग करके खदाणा का आश्रय लेना पड़ेगा।

भयोण्येत्—सामानाधिकरणवृत्तानाभेकार्थप्रतिपादनपरतया विरोषणांग्रे तास्यर्थौ संभवादेव विरोपण्यितवृत्तेर्वस्तुमान्नेकत्वप्रति-पादनान्नलक्षणा प्रसंगः । यथा "नीलमुत्पलम्" इति पद्मयस्य विरोध्यैकत्वप्रतिपादनपरत्वेन नीलत्वोत्पलत्वस्वस्यविषेपणुद्वयं न विवस्यते । तद्विवसायां हि नीलत्वविधिष्टाकारेणोत्पलत्व-वितिष्टाकारस्यैकत्वप्रतिपादनं प्रसच्यते । तत्तु न संभवति न हि नैल्यविशिष्टाकारेण तद्वस्तूरमलपदेन विशेष्यते, जातिगुणयोरन्योन्य समन्यप्रमसंगात् । भृतो नीलत्वोत्पलक्षितवस्त्वेकत्वमात्रं सामाना- सर्वाः प्रजाः सदायतनाः सत्प्रतिष्ठाः — ऐतदारम्यमिदं सर्वम् " इत्यादिना ग्रस्य जगतः सदात्मकता, सृष्टे पूर्वकाले नामरूप विभागप्रहाणम्, जगदुत्पत्तौ सच्छब्दवाच्यस्यव्रह्मणः, स्वय्यतिरिक्तः निमित्तान्तरामपेक्षत्व सृष्टिकाले ग्रहमेव ग्रनंतस्थिरत्रसरूपेण "बहुस्याम्" इति भ्रनन्यसाधारणसंकल्पविशेषः, यद्या सकल्पमनंत विचित्र तत्त्वामा विलक्षणक्रमविशेषविशिष्टास्पेट. समस्तेषु श्रचेतनेषुवस्तुषु स्वात्मकजीवानुप्रवेशेनैवानंतनामरूपव्याकरणं, स्व-व्यतिरिक्तस्य समस्तस्य स्वमलत्वम्, स्वायत्तनत्वं, स्वप्रवर्द्यं, स्वेनैव जीवनम्, स्वप्रतिष्ठत्वमित्याद्यनंतविशेषाः शास्त्रेकसमिषगस्याः प्रतिपादिताः । तत्संबधितया प्रकरणान्तरेष्वप्यपहतपाप्मत्वा-दिनिरग्तनिखिलदोपतासर्वज्ञतासर्वेश्वरत्वसत्यकामत्वसंत्यसंबन्पत्व सर्वानन्दकरणनिरतिशयानंदयोगादयः सकलेतरप्रमाणाविषया. सहस्राः प्रतिपादिताः । एवमन्यगोचरानतविशेपविशिष्टप्रकृत ब्रह्मपरामशिततच्छब्दस्य निविधेपवस्तुमाद्रोपदेशपरत्वमसगतत्वे-नोत्मत्तप्रलिपतायेत् । त्वं पदं च ससारित्वविशिष्टजोववाचि । तस्यापि निर्विशेषस्वरूपोपस्यापनप त्वे स्वार्थं, परित्यक्तः स्यात्। निर्विशेपप्रकारस्वरूपस्य च वस्तुनो हि ग्रविद्यया तिरोधानं स्वरूपनारा प्रसंगादिभिनं सभवतीति पूर्वमेवोक्तम् । एवं च सति-समानाधिकरणवृत्तयोः तत्त्वमि द्वयोरिप पदयोर्मुस्यार्थं परित्यागेन लक्षणा च समात्रणीया ।

तथा-"हे सौम्य ! यह जगत पहिले एक अदितीय सत् स्वरूप था"
— "उसने विचार किया में अनेक हो जाऊँ"-"उसने तेज की मुश्टि की""मैं इस जीवात्मा के अन्तःअरण मे प्रविष्ट होकर इन तीनो (तेज-जन-पृषियी) देलताओं के नाम और चप को ब्यक्त करूँ" "हे सौम्य! यह समस्त प्रजा, सत से ही खर्मक, सत् में ही अवस्थित भीर सत मे ही

विलीन हो जाती है"—यह सारा ही जगत ब्रह्मात्मक है।" इत्यादि शास्त्र वास्मों में, जगत की मदात्मकता, मुध्टि के पूर्व नाम रूप विभाग का निराकरण, तथा सुब्दि कालिक अनंत स्थावर जंगम ऋषों में व्यक्त होने का ब्रह्म का धनन्य असाधारण संकल्प विशेष, संकल्पानुरूप विलक्षण क्रम विशेष, विचित्र विशिष्ट सृष्टि रचना, एवं समस्त अचेतन वस्तुओं में भीवरूप से प्रवेश कर नाम रूप व्याकृति, अपने में ही समस्त जीवों की सीनता, इत्यादि इसा की अनंत विशेषताओं का प्रतिपादन किया गया है। जन्हीं विशेषताओं से सर्वधित अन्य प्रकरणों मे भी, निष्पापता, निर्दोषता, सर्वज्ञता, सर्वेश्वरता, सत्यकामता, सत्यसंकल्पता, सर्वानंदन कारिता, अत्यानंदमयता, इत्यादि अनेक प्रामाणिक सहस्रों विशेषताओं .का भी प्रतिपादन किया गया है। इस प्रकार असाधारण अगोचर, अनंत विशेष ग विशिष्ट ज्ञेम ब्रह्म के बोधक "तत्" जब्द की निविशेष (सामान्य) वस्तुओं से समता नितान्त असगत प्रतीत होती है, यह तो प्रमत्ती का सा प्रमाप है। "त्वं" पद संसारी विशिष्ट जीवातमा का बोधक है उसकी भी यदि निर्विशेष (सामान्य ) रूप से कल्पना की जाय ती, "त्वं" पद के वास्तविक भर्य का गला घोटना मात्र है। यह निविशेष प्रकाशस्यहर वस्तु अविधा से आवृत हो जाती है इसलिए उसके वास्तविक स्वरूप का नाश हो जाता है; यह संभावना भी असंभव है, ऐसा पहिले ही कह चुका हूँ। यदि ऐसा मान लेंगे तो, सामानाधिकरण्य बोध्य तत् त्वं दोनो ही पदो के मुख्यार्थ का त्याग करके लक्षणा का आध्य लेना पढ़ेगा।

धिकरण्येन प्रतिपाद्यते । तथा-"सोऽयं देवदत्तः" इत्यतीतकाल विप्रकृष्टदेशिवशेषस्य तेनैव रूपेण सिन्निहृतदेशवर्तमानकालविशिष्टतया
प्रतिपादनानुपपत्ते रुमयदेशकालोपलक्षितस्वरूपमात्रैनय सामानाधिकरण्येन प्रतिपाद्यते । यद्यपि नीलमित्याद्येकपदश्रवणे प्रतीयमान
विशेषणं सामानाधिकरण्यनेलाया विरोधान्न प्रतिपाद्यते । तथाऽपि
बाच्येऽचे प्रधानाशस्य प्रतिपादनान्नस् क्षणा । श्रपितु विशेषणाशस्या
विवक्षामात्रम् सर्वेत्र सामानाधिकरण्यस्यैष एव स्वमाव इति न
कश्चिद्योष इति ।

यदि कही नि-समानता बतलाने वाले शब्दो का तात्पर्य अभेद प्रतिपादन ही है, इसलिए यहाँ-जीव, बहा का विशिष्ट अश है-ऐसा अर्थ नहीं हो सकता। समानता के प्रसग में विशेषता का प्रश्न स्वत ही निवृत्त हो जाता है तथा बस्तुगत एकत्व मात्र की प्रतीति होती है, इसलिए लक्षणा द्वारा अर्थ करने वी बात ही उपस्थित नहीं होती [अर्थात् परमारमा और जीवात्मा की विवेषताओ की हटावर उनकी वास्तविक एकता को समझ लिया जावे तो-वह और तू का भेद, जो कि भौपचारिक अर्थ है—समाप्त हो जायना। लक्ष्यार्थ करने की क्या आवश्यकता है ?] जैसे कि—"नीसउत्पल" बाक्य मे दो पदो द्वारा विशेष्य और विशेषण का प्रतिपादन किया गया है, न कि नीलत्य और उत्पलत्व दो विशेषणों की योजना है। यदि इन दोनों को अलग अलग विशेषण रूप से कहा गया होता तो नीलत्व विशिष्टाकार से, उत्पलत्व विशिष्टाकार की एकता का प्रतिपादन हो जाता। सो तो सभव हो नही सकता, क्यो उत्पत्तत्व, नीलत्व का विशेषण होगा नहीं। ऐसा होने से सी जाति और गुण का अन्योन्य समवाय सबय हो जायगा। इसलिए समझना चाहिए कि-नीलत्व और उत्पलत्व धर्मद्वयविशिष्ट बस्तुओ। की, सामानाधिकरण्य द्वारा ही, एकता बतलाई गई है।

तथा "यह वही देवदत्त है" इम बाक्य में भी, अतीत काल और स्थान विशेष में देखे गए, देवदत्त को देखकर वर्त्तमान काल में जो उपलब्धि होती है, उसमें, रूप सामानाधिकरण्य ही, कारण है। इसी से पुकता की प्रतीत होती है। यद्यपि केवल एक पद "नील" को सुनकर यही जात होता है कि, यह किसी वस्तु की विशेषता का वोचक है, पर जब उसकी समानता की जाती है तब विरोधी तस्त्व होने के कारण उसकी वेसी प्रतीति नहीं होती, किन्तु बाच्यार्थ में प्रधान अग्र का प्रतिपादन जात होता है। इसिलए उक्त प्रमण में नक्षणा करने की वावश्यकता नहीं होती अधितु विशेषणाश के जानने मात्र की आवश्यकता होती है। सभी जगह सामानाधिकरण्य का ऐता ही विधान है इसिलए कोई दोष नहीं है।

तदिदमसारं—सर्वेष्वेवनाक्येषु पदाना व्युत्पत्तिसिद्धार्यं ससर्गं विशेषमात्रं प्रत्याय्यम् । तत्र समानाधिकरणवृत्तानामपि नीलादि-पदाना नैल्यादिविशिष्टरण्वार्थो व्युत्पत्ति सिद्धः, पदान्तरार्थं ससृष्टो-ऽभिधीयते । यथा "नीलमृत्पलमानय" इत्युक्ते नीलिमादिविशिष्ट-भवानीयते । यथा च "विन्ध्याट्या सदमुदितो मातगगणः तिष्ठिति" इति पदद्वयायगतविशेषण्यविशिष्टः एवार्थः प्रतीयते । एव वेवात वामयेष्यपि समानाधिकरणिनदेशेषु तत्तविशेषणयिशिष्टःभव ब्रह्म प्रतिपत्त्यम् । न च विशेषण् विवक्षायामितरविशिष्टाकारं चत्त्व-स्थेन विशेष्टयम् । श्रीतु सर्वे विशेषणः स्वरूपमेव विशेष्यम् ।

(बाद) ऊपर कही गई सारी युक्तियाँ असगत हैं। प्राय सभी बाक्यों में पद समूहों का केवल ध्युत्पत्ति लभ्य अर्थ का विशेष सबध ही, प्रतीति-गम्य होता है। सामानाधिकरण्य में प्रवृत्त, "नील" पद का विशिष्ट अर्थ "जीलिमा" ही ट्युप्तिलिसिस्त अर्थ है। जो कि अस्य पदार्थ से मर्यधित ही सकता है जैसे कि—नीलनमल लागो" कहने पर नीलिमा गुण विशिष्ट कमल ही लाया जाता है। तथा "इस विन्ध्यादवों में मरीमत हायियों के झुड रहते हैं" इस वाक्य में भी, सदोमत्त और हिंदत समूह इन दो पदों में विशेषण और विशिष्ट अर्थ की प्रतीति हीती है।

इसी प्रवार समानाधिकरण्य बोधक वेदात वांख्यो मे भी, विशेषण शौर विशिष्ट भाव से बहा का प्रतिपादन किया गया है। जहां कहीं भी, विशेषण द्वारा विशेषता वसलाने की चेष्टा की गई है, वहां विशिष्टाकार-वाली किसी अन्य वस्तु की विशेषता नहीं वसलाई गई है। अपितु सभी, विशेषणों से स्वरूप की ही विशेषता वसलाई गई है।

तथा हि "भिन्नप्रवृत्तिनिवृत्तानां शब्दानामेकस्मिन्नधं वृत्तिः सामानाधिकरण्यम्" इति अन्वयेन निवृत्त्या वा पदान्तर प्रतिपाद्यान्दाकारादाकारान्तर युक्तवा तस्यैव वस्तुन. पदान्तर प्रतिपाद्यावं सामानाधिकरण्यकार्यम् । यथा—"देवदत्तः श्यामो युवा लोहिताकोऽ दीनोऽकृपणोऽनवद्यः" इति यत्र त्वेकस्मिन्वस्तुनि सभन्वयायोग्यं विशेषणद्वयं समानाधिकरणपदिनिर्देष्टम् तत्राप्यवन्यतरस्पदमभुक्ष्य-वृत्तमाश्रीयते, न द्वयम् । यथा "गौर्वाहोकः" इति । नीलोत्पलादिषु तु विशेषणद्वयान्वयाविरोधादेकमेवोभयविशिष्टं प्रतिपाद्यते ।

तथा—"'विभिन्नार्यं वोषक शब्द ममुहों की जो एक मात्र प्रयंवोधमता है उसे ही सामानाधिकरण्य कहते है इस नियम के अनुसार, अन्वय द्वारा हो या अन्यार्थं वोष द्वारा हो, बोनों ही स्थिति मे, पदात्तर प्रतिपाद विषय मे अर्थगत पार्थक्य नहीं होता। एक ही वस्तु को विभिन्न पदों से प्रतिपादन करना ही समानाधिकरण्य का कार्य है। जैसे कि—"देवदत्त स्यामवर्णवाला युवक रक्तनेत्र, अदीन अक्कपण वीत अनवस्य है"—इस वाक्य में सामानाधिकरण्य के नियम से अनेक कुणों वाला एक ही वस्तु है। जहां एक ही वस्तु के स्थाप्य, वो विभिष्ण, समानाधिकरण्य, भाव से प्रमुक्त होते हैं, वहां पर भी एक पद का गोण अर्थ स्थीकारना होगा, दोनों का मुख्य अर्थ नहीं होगा। जैसे कि 'मार वाही वैल'' इसमें एक का मृश्य श्रीर दूसरे का गोण वर्ष है। 'नीलोरपल' में तो वो विशेषणों के समन्वय में विरोध होने से एकता है इसलिए दोनों में विशिष्टता का प्रतिपादन हो जाता है।

न्नय मनुषे–एकविशेषणप्रतिसंबंधित्वेन निरूप्यमाखं विशेष-णान्तरप्रतिसंबधित्वात् विलक्षणम्–इति–घटपटयोरिदैकविभक्ति निर्देशेऽप्येक्यप्रदिपादनासंभवात् सामानाधिकरणसब्दस्य न विशिष्ट प्रतिपादनपरत्व, श्रपितु विशेषरामुखेन स्वरूपमुपस्याध्य तदैक्यप्रतिपादनपरत्वमेव इति ।

यदि यह माने कि—कोई वस्तु एक विशेषण से विशेषित होने पर, दूसरी विशेषण विश्विष्ट वस्तु से निश्चिस ही विलक्षण या भिन्न होगी। जैसे, घट पट आदि में समान विजिक्त के होते हुए भी, एकता समय नहीं हैं। वैसे ही अन्यत्र भी समान विजिक्त का निर्देश होने पर विभिन्न विशेषण विशिष्ट पदार्थों का ऐक्य नहीं होगा इसलिए समागा किक्तण का कहा विशिष्ट व्याप्यों के तिस्य नहीं होगा इसलिए समागा किक्तण का कहा विशिष्ट वर्षों प्रतिपादन में तार्त्य नहीं होता, अपितु विशेषण के हप से वस्तु के स्वरूप का उपस्थापन या बीध सत्यादन करता हो उसका कार्य होता है।

स्यावेतवेवम्-यावि विधेषणह्यप्रतिसंवधित्वमात्रभेवैषयः निरुन्ध्यात् '। न वैतवस्ति, एकस्मिन् धाँमण्युपसहतुंमयोग्यवमाँद्वयविशिष्टरवमेव हि एकरवं निरुणितः। व्याग्यता च प्रमाणान्तरसिद्धांषटरवपटरवयोः। "नोलमुर्पलम्" इत्पादियु तु विण्डरवकुण्डितिस्ववद्रूपवस्वरस्वमन्धवस्वाविष्यच्य निरोधो नोपसम्यते। न वेयलमविरोध एव, प्रवृत्तिनिवृत्तिभेवेनैकार्यनिष्ठरवरूप सामानाधिकरस्यम्पपादयत्येव धर्मद्वयविशिष्टताम्। प्रम्यवा
स्वरूपमानेवये अनेकपदप्रवृती निमित्ताभावात् सामानाधिकरस्यमेव न स्यात्। विशेषणाना स्वस्वधानावरेण् वस्तुस्वरूपोपलक्षण्
परते सस्ये-नैववस्तुपलिक्षत्विमस्युपलक्षण्यान्तरमन्यकमेव, उपलक्षसामानीपलस्याः। रभेदाभ्युपममे नेनाकारण स्विशेषत्वप्रसनः।

हो सकता है, ऐसा हो, पर केवल दो विवेषणों का सबध ही अमेद का निरोषक हो, ऐसा नहीं है, अपितु एक धर्मी (विवेष पदार्थ) से दो विभिन्न धर्मों वाले विवेषणों का सबध सबँगा अयोग्य है वही एकता का विरोधों है। घटत्व और पटत्व से जो इस प्रकार को अयोग्यता है, वह प्रत्यक्ष आदि प्रमाणों से सिद्ध होती है। "नीस उत्पसा" इस उदाहरण में "वंडित्व, कुण्डलित्व" की तरह रूपत्व, रसवत्व और गंधवत्व आदि होते हुए भी एकता के विरुद्ध नहीं है। इस प्रकार केवल विरोध का अभाव ही नहीं है, अपितु प्रवृत्ति निवृत्ति के भेदानुसार जो सामानाधिकरण्य का नियम है, उसके अनुसार भी दो धमों वाली विशेषताओं का उपपादन हो जाता है। केवल वस्तु स्वरूप की एकता के बतलाने, या अनेक पदों के प्रमुक्त होने पर भी उपगुक्त कारण न होने से सामानाधिकरण्य का नियम लागू नहीं हो सकता। विशेष्य के साथ विशेषणों का संबंध स्वीकार न करके, केवल वस्तुमात्र बोधकना ही स्वीकारी जाय, तक्ष भी, एक विशेषण के साथ विशेषणों का संबंध स्वीकारण विशेषण स्वतः ही व्यर्थ हो जाते हैं। अन्यान्य विशेषणों हो ता अन्यान्य विशेषणों का संबंध प्रमुक्त विशेषण स्वतः ही व्यर्थ हो जाते हैं। अन्यान्य विशेषणों हारा यदि उपलक्ष वस्तु की अविशेषण के साथ विशेषणा स्वतः ही व्यर्थ हो माना जावे, तब भी उन विशेषणों से वस्तु की सविशेषणा सिद्ध हो जाती है।

"सोऽयं देवदत्तः" इत्यत्रापि लक्षणा गम्बो न विद्यते, विरोधा-भावात् । देशान्तरसंबंधितयाऽतीतस्य सिन्निहितदेशसंबंधितया वर्तमानत्वाविरोधात् । म्रतएव हि "सोऽयम्" इति प्रत्यभिन्ना कालद्वयसंबंधिनोवस्तुन ऐक्यमुपपाद्यते वस्तुनः स्पिरत्ववादिभिः । मन्यया प्रतीतिविरोधे सित सर्वेषां क्षणिकत्वमेव स्यात् । देश-द्वयसंबंधिवरोधस्तु कालभेदेन परिहियते ।

"यह वही देवदत्त है" इस उदाहरण में भी किसी प्रकार की लक्षणा की संभावना नही है। क्यों कि लक्षणा का कारणी भून किसी भी प्रकार का विरोध नही है। अतीत और स्थानात्तर में दृष्ट व्यक्ति के वस्ताना में देव जाने पर उस व्यक्ति में कोई अन्तर तो जा नहीं जाता; 'यह वही है" ऐसा जो स्मृति परक झान है, वह नाज द्वा (भूत और वस्ताना) में दृष्ट एक ही व्यक्ति के अभेद का ही दोतक है—ऐसा वस्तुरियदत्व वादियों का मत है। बत्यथा, प्रतीति के अनुसार भेद मान केने से ती, सारी ही वस्तुरु प्रकार के समीत का देव साम केने से ती, सारी ही वस्तुरु प्राणिक माननी पहेंगी दो स्थानों की जी विभिन्नता है, यह कालमेद से निवृत्त हो जाती है।

यतः समानाधिकरणपदानामनेकविशेषणविशिष्टेकार्थवाचि-

त्वम्, ग्रतः एव "ग्ररुणयैकहायन्या पिगाक्ष्या सोमं क्रीएाति" इत्या-रुएयादिविशिष्टैकहायन्या क्रयः साध्यतया विधीयते ।

इससे सिद्ध होता है कि, समानाधिकरण पदों की अनेक विशेषण विजिष्ट एकार्ष बोधकता है। जैसे कि—"रक्तवणी विगाक्षी एक वर्ष वाली गो के बदले वह सोम खरीदता है" इसमें अरुणत्वादिविशिष्ट गी से सोमक्रय की साध्यता वतलाई गई है।

तद्वत्तम् "अर्थेकत्वे द्रव्यगुण्योरैककम्यान् नियमः स्यात्" इति ।
तत्रैवं पूर्वपक्षी मन्यते-यदप्यरुण्योति पदमाकृतेरिव युण्स्यापि द्रव्यप्रकारतैकस्वभावत्वाद् द्रव्यपयंन्तमेवार्गियमानमभिदधाति, तथाऽप्येकहायिन अन्वयनियमोऽरुणिम्नो न संभवति, एकहायन्या क्रीणाति
तच्यारुण्येत्यर्णद्वयविधानासंभवात् । ततरवारुण्येति वाक्यं भित्वा
प्रकरण्येति ह्रतसर्वद्वयपयंन्तमेवारुण्यानमिवशेषणाभिदधाति ।
अरुण्येति स्त्रीर्तिणानिद्देशः प्रकरण्विहितं सर्वालगद्वयाणां
प्रवर्रानार्थः । तस्मादेकहायनि अन्वयनियमोऽरुण्यम्नो न स्यात्
इति ।

पूर्वनीमांसादर्शन में कहा गया है कि--"अर्थ (प्रमोजन) यदि एक हो तो गुण और द्रव्य (अर्थात विशेष्य और विशेषण) का एक कमें से ही प्रयोजन सिद्ध होगा, ऐसा नियम है।" इस नियम के अनुसार पूर्व पत्नी ऐसा मानते हैं कि- आर्क्डाट के समान गुण भी जब द्रव्य का प्रकार (विशेषण) होता है तब आर्क्डाट और गुण एक स्वभाव के होते हैं "अक्क्याण" पद कहणिमा युक्त द्रव्य का सहार के स्ता है, किर भी "अर्क्डाणमा" की एकहावनीयता के साथ अन्वय की आंवश्यकता सिद्ध नहीं हो पाती। "एकव्याया से खरीदता है" और वह भी "काल रंग वाली से" ये दो मिक्त विशेषनाओं को यवताने वाले, समानता से विपरीत विशेषण है। इन दोनों को मानने से 'अक्क्या" इदयदि चांचन से, प्रकरणस्य सभी द्रव्यों का अर्क्षणमा से संवेष हो जाता है। अर्क्षणमा" युक्त के समानता की स्वपरीत विशेषण है। इन दोनों को मानने से 'अक्क्या"

संपूर्ण लिगक द्रव्यों का बोधक है, यह भी मानना पडेगा। "अविश्वमा" के साथ "एक वर्षीया" का सबध हो ही ऐसा कोई नियम नहीं है।

अत्राभिधीयते ''श्रर्थेकत्वे द्रव्यगुणयोरैककर्म्यान्नियमः स्यात्'' --''श्ररुणयेकहायस्या" इत्यारुष्पचिशिष्टद्रव्येवहायनोद्रव्यवाचिप-

दयोः सामानाधिकरएयेनार्थेकत्वे सिद्धे सत्येकहायनीद्रव्यारुएय-गुणयोररुएयेति पदेनैव विशेषएाविशेष्यभावेन संबंधिताऽभिहितयोः क्रयारव्येक कर्मान्वयाविरोधादरुणिम्नः क्रयसाधनभूतैकहायन्यन्वय नियमः स्यातः।

इस पर यजुवेंद ६।११६ में निर्णय किया गया है कि—''अर्थ (प्रयोजन) यदि एक हो तो गुण और इस्य (विशेषण-विशेष्य) होनों का एक रुमें से प्रयोजन सिद्ध होगा'' ''अर्ह्ण्य कहायन्या'' इस जदाहरण में अरुण्यत्व विशेषण-इस्वायना अरुण क्रक तो एकहायनी इस्यवाची एकहायनी शर्य के नियम से एकार्थ प्रतिपादनता जब सिद्ध हो जाती है—तव ''अरुण्या' पद हारा विशेषण विशेष्य भाव संबंध विशिष्ट इप से कथित ''एकहायनी इस्य का ''अरुण्यत्य गुण के साथ क्रय कार्य से कोई विरोब नही होता, तथा बरुण्या क्रय के साथनी भूत ''एकहायनी'' पद के समस्वय का नियम भी सिद्ध हो जाता है।

यशेकहायन्याः क्रयसंवधवदरुणिमसंवधोऽपि वावपावसेयः स्यात्, तदा वावयस्यार्थद्वयविधान स्यात्। न चैतदस्ति अरुणयेति पदेनेवारुणिमविशिष्टद्रव्यमभिहितम् । एकहायनीपदसामानाधि- कर्रप्येन तस्यैकहायनीर्वमात्रमयम्यते। न गुणसंबंधः, विशिष्ट- द्वव्यैक्यमेव हि सामानाधिकर्प्यस्यार्थः.—"भिन्नप्रवृत्तिनिमित्ताना शब्दानामेरिमन्नप्यं वृत्तिः सामानाधिकर्प्यस्यार्थः, इति हि सामाना- धिकर्प्यवस्यार्थः।

यदि एकहायनी और क्या के सबध की तरह अरुधिम सबंध भी वाषय सभ्य होता ती, इस एक ही वाषय के दो अयं होते। सी तो है मही, "भरुष्या" पद से ती अरुधिम विधिष्ट द्रव्य का निर्देश है। 'एकहायनी" पद की सामानाधिकरण्य के नियम से एव हायनीयता मात्र हैं। प्रतीत होती, है, गुण संबंध तो प्रतीत होता नहीं। विशिष्ट द्रव्यों की एकता करना ही सामानाधिकरण्य का कार्य हैं। जैसा कि—कैंट्यर वृद्ध पाह्निक पर लक्षण वतलाया कि—"विभिन्नायं बोक्त घटद समूहों को एक मात्र अर्थ वोक्तता ही सामानाधिकरण्य है।' [अर्थात्—एक्हायनी शब्द गाय का विशेषण नहीं है अपितु उसकी उस का बीषकमात्र है, जब कि अर्कणम शब्द उसकी वर्ण विशेषना का परिधायक है, एक ह्यायनी के बदले सोमक्य करना कोई विशेषना नहीं रखता अपितु अर्फणम होने से साथ की जिलाटनापरक वृद्धमूल्यता सिद्ध होती है। इसिलए एकहायनी और अर्षणमा का कोई साथ नहीं है, अत. उनका अभैद संवध मी नहीं ही सकता ।

श्रत्यव हि 'रक. पटो भवित" इत्यादिण्वैकाव्यदिकवाक्य-त्वम् । पटस्यभवनिक्रयासंबधे हि वाक्यव्यापारः शाग्संबध्रस्तु रक्तपदेनैवाभिहितः, रागसंबध्रिय्यं पट इत्येतावन्मात्र सामाना-धिकरण्यायतेयम् । एकमेकेनगुण्येन द्वाभ्या बहुभिन्नं तेन तेन पदेन समस्तेन व्यस्तेन वा विशिष्टमृपस्थाप्य सामानाधिकरण्येन सर्वं विशेषणविशिष्टाऽपं एक इति ज्ञापित्वा तस्य क्रिया सबंधामि-धानमिक्दम् । "देवदत्तः श्यामो युवा लोहिताको दंडी कुंडली तिष्ठति," गुवलेन वाससा यवनिका संपार्येत् "नीलमृत्यलमानय" "नोलोत्पलमानय," गामानय शुक्ला शोभनाकोम् "अग्नये पृथिकृते पुरोडाग्रमष्टकपालं निवंपेत्" इति । एवम्—"अरुण्येवहायन्या पिगाक्या सीमं क्रोणाति" इति ।

'कपड़ा लाल होता है" इस.उदाहरए। में वर्षगत ऐक्प होने से, एक वाक्पता है वस्त्र का होना किया से सबध दिखलाना ही वाक्प का प्रयोजन है। उसके रंग का सबध तो रक्तवर्ण से ही प्रतीत होता है "शन सबसी द्रव्य पट है" केवल इतना अर्थ हो सामानाधिकरण्य ने ज्ञात होता है। इसी प्रकार अन्यान्य सामानाधिकरण्य के प्रसंगों में प्रयुक्त पदसमूह समिट रूप हों अथवा पृथक्-पृथक् हों, दोनों ही स्थिति में, एक दो या अनेक गुण विशेषित वस्तु का बोध कराकर, सामानाधिकरण्य से समस्त विशेषणों से विशिष्ट वस्तु एक है, यही प्रतिपादन किया जाता है। इसिलए समस्त विशेषण विशिष्ट वस्तु का जो किया विशेष के साथ सबध दिखलाया जाता है उसमे कोई विरोध नही है। "श्यामवर्ण- बाला युवा रतनारे नैन का कुण्डलधारी देवदत लाठी लेकर खड़ा है", "धबल वस्त्र से परदा बनावेगा" "नीले रग का कमल साओ", प्रवेत बाबी बाली गाय साओ", "पिछक्त अनिन के लिए अट्टकपाल (आठपात्रों में सांधित) पुरोडाश (पिष्टक के प्रकरण का एक खाद्य विशेष) दूँगा" इत्यादि उदारहणों की तरह "रक्तवर्णा, एकहायनी, कपिसनेवी गाय से सोम सरीदता है" इस उदाहरण में भी सामानाधिकरण्य विशेष्ट का एकस्व प्रतिपादन करना चाहिये।

एतबुक्तं भवति -यथा- "काष्ट्रैःस्थास्यामोवनंपवेत्" इत्यनेक-कारकिविशिष्टैकाक्रिया युगपत् प्रतोयते, तथा समानाधिकरण-पवसंघाताभिहितमेक्नैकंकारकं तत्तत्कारकप्रतिपत्तिवेलायामेषानेक-विशेवणविशिष्टं युगपत् प्रतिपन्तं क्रियायामन्वेतीति न कशिचद् विरोष: "खादिरैः शुष्कैः काष्ट्रैः समपरिमाखे भाष्टे पायसं साल्यो-देन समयः पाचकः पचेत्, इत्यादिषु" इति ।

कथन यह है कि—"सूखी सकडियो से बद्ये में चावल पकाता है" इस उदाहरण में जैसे एक साथ ही काष्ठादि अनेक कारक विधिष्ट एक किया का ज्ञान होता है, सामानाधि करण्य के प्रवेग में भी वैसे ही, पद समूह में प्रयुक्त एक-एक कारक की जब प्रतिपत्ति की जाती है, तब उन सकता एक साथ अनेक विशेषण विधिष्ट किया में, निजरोग समन्यम हो जाता है। जैसे कि—"भूषी लकड़ियों ने उचित परिमाण वाले पांत्र में माली के चायल बी खीर चतुर रसोइया पकाता है" इत्यादि में एक किया से संबंद कारकों में नोई विरोध नहीं है।

यत्त्पासद्रश्यकवाक्यस्यगुणगब्दः केवल गुणाभिधायीत्यरुण-येति पदेन केवलगुणस्यवाभिधानमिति सन्नोपपधाते, लोकवेदयो- द्रंब्यवाचिपद समानाधिकरणस्य गुणवाचिनः क्वविदिपि केवलगुणाभिधानादरांनात् । उपत्तिद्रव्यकवाक्यस्यं गुणपदं केवलगुणाभिधायोरप्यसंगत्तम् । "पटः शुक्लः" इत्यादिपूपात्तद्रव्यकेऽपि गुणविशिष्टस्यवाभिधानात् । "पटस्य शुक्लः" इत्यादिपूपात्तद्रव्यकेऽपि गुणविशिष्टस्यवाभिधानात् । "पटस्य शुक्लः" इत्यादिषु सामानिविभिष्टि
पटाप्रतिपत्तिरसमानिवभक्ति निदंशकृता, न पुनक्षात्तद्रश्यकर्व कृता तत्रव "पटस्य शुक्लो भागः" इत्यादिषु समानिवभक्तिनिदंशे
गोक्त्यविशिष्ट इत्यं प्रतीयते । यत्युनः क्रयस्यक हायन्यवरहत्तयाइविश्वनः क्रयान्वयो न संभवतीति, तविपि विरोधिगुण्यहित इत्यवाचिपद समानाधिकरण्यगुण्यदस्य तदाश्रयगुणाभिकानेन क्रियापदान्वयाविरोधादसंगतम् । राद्वान्ते चोक्त्यायेनाविणिक्तः शाबदै
इत्यान्वये विद्वे द्रव्यगुणाभेः क्रमसाकनत्वानुपपत्या ग्रयोत् परस्परानवयः सिद्वयतीत्यस्यसंगतम् । प्रतीययोक्तं एवार्षः ।

बौर जो यह कहते हैं कि-जिस वाक्य में द्रव्यवाचक पर का उल्लेख होता है, जस वाक्य का गुणवाचक शब्द, उम गुण का ही वोधक होता है, इसिलए 'जरुणवा" पर से केवल गुण का ही अनुमान-करेंगे (जसको हव्य की विशेषता नहीं मानेंगे) (मेरी वृध्यि में) ऐसा मानना स्पात् न होता, क्योंकि जीकिक व्यवहार या वैदिक भारत में कही भी, हव्य वाचक शब्द के शब्द, सामानाधिकरण्य रूप से प्रयुक्त गुणवाचक एक की, केवल गुणमात्र ही माना गया हो, ऐसा उदाहरण नहीं मिलता। हव्यवाचक पर वाले वावना में आण हुये गुणवाचक एक की, एकमात्र गुणवाचक पर वाले वावना में आण हुये गुणवाचक पर की, एकमात्र गुणवाचक साम में मी गुणविण टार्य का प्रतिपादन किया गया है।" करने की सफेदी" इस वाव्य में , णुक्त गुण विशिष्ट पर की प्रतीत नहीं होती, क्योंकि—इसमें असमान विश्वक्ति दीखती है। हव्य व्यंक्ष से यहां गुण विशिष्टरता की प्रतीत नहीं होती, क्योंकि—इसमें असमान विश्वक्ति ही, सो बाल नहीं है। कपड़े का सफिद हिस्सा इस वाक्य में समान विश्वक्ति है, इसमे जुकल गुण विशिष्ट हव्य भी प्रतीत होती है।

भीर फिर जो यह कहा कि— समीपवर्त्ता "एकहायनी" पद के— साथ 'कय ' का सबंध हो सकता है "अरुजिम" पद के साथ नहीं हो सकता, मो यह भी असगत बात है, बयोकि—यह नियम है कि—गुण-वाबी पद के साथ यदि इत्यवाची पद का सामानाधिकरण्य होता है और उस इव्य का किसी अन्य विरद्ध गुण का सबध नहीं होता तो सामाना-धिकरण विधिष्ट गुणवाची पद की आजित को गुण बोधकता है, उसका कियापद से निविशेष सवस्वय हो जाता है। उपर्युक्त नियमानुसार सिदान्वत ''अरुजिमा' शब्द का अन्य सिद्ध हो जाने पर भी, इब्य और गुण दोनों का कथ साधनना में समस्वय न मानें, अर्थात् परस्य समस्वय की वात सिद्ध हो जाने पर भी, यह असभावना बनी रहे, यह भी धसगत बात है, निर्णयपूर्वक विद्ध हो जाने पर भी यह कहते रहे कि— इब्य और गुण का कथ साधन में समस्वय नहीं हो सकता, यह हठबाद मान है ] उपर्युक्त बात ही यथायें है।

तस्मात् तत्वमस्यादि सामानाधिकरणये पदद्वयाभिहित विदोनणापरित्यागेनैवै क्यप्रतिपादनं वर्णनीयम् तत्त्वानाद्यविद्योपहिता-नवधिकदु,सभागिनःगुद्रयगुद्धमुभयापस्याच्वेननादर्यान्तरभ्तमशेपहे-यताप्रत्यनीकानवाधिकव स्याग्यैकतानंपरमात्मानमनभ्युपग ब्य्रतो न संभवति ।

श्रम्युपगच्छतोऽपि सामानाधिकरणपदाना यथावस्थितविशे-पणिविशिष्ट्येक्यप्रतिपादनपरत्वाश्रयणे त्वस्पदप्रतिपन्न सकुल दोष मागित्वं प्रस्य प्रमज्येते ते चेन्-नैतदेवम्, त्वस्पदेनापि जीवा-न्तर्यामिण. परस्यैवाभिधानात् ।

उमी प्रकार "तस्वासि" इत्यादि सामानाधिकरण्यबोधक वावप के दो पदो मे जो विशेषण भाव निहित है. उस भाव को साथ मे रखते हुए, विशेषण द्वारा ही, एकत्व के प्रतिपादन का समर्थन करना चाहिए। किन्तु अनादि अविद्या से आवृत, अपार दु व्य भागी, शुद्ध अशुद्ध अवस्या वाले, चेतन जीव से पृथक् परमात्मा को हीनता रहित अत्युत्कृष्ट अनत् क्रत्याण गुणो का आथुय न माना जाय यह असभय वात है। यदि कहे कि-यदि ऐसा मानने पर भी, समानाधिकरण पदो के समस्त विशेषण विशिष्ट पदार्थों की एकता होने से, 'त्व'' पदवाची खीवात्मा के सपूर्ण दोष परमात्मा में भी प्रसक्त हो जावेंगे ? नहीं 'त्व'' पद से भी, जीवान्तर्थामी परमात्मा ही मान लें तो, दोप प्रसक्ति का प्रस्त ही नहीं उठेगा।

एतदुक भवति सच्छव्याभिहित निरस्तनिखिलदोपगन्धं स्ट्यसकल्पमिश्रानवधिकातिशयासस्येयकल्याणगुणगणं समस्त कारराभूतं परत्रहा "वृत्स्याम्" इति सकल्य तेजोबन्नप्रमुख कृत्स्न जगत् सुच्ट्वा तस्मिन् देवादि विचित्रसंखानसस्यिते जगीत चेतन जीववर्गं स्वकर्मानुगुर्णेषु शरीरेष्ट्रवात्मतया प्रवेश्य स्वयं च स्वेच्छ्येव जीवान्तराहमतयाऽनुप्रविश्य एवम्भूतेपुस्वपर्यन्तेषुदेवाद्याकारेप-सथातेषु नामरूपे व्याकरोत्। एव रूप सथातस्यैव वस्तुत्व शब्द बाच्यत्व चाकरोदित्यर्थः । अनेनजीवेनात्मना जीवेनमयेति निर्देशो जोवस्य ब्रह्मात्मकत्व दर्शयति । ब्रह्मात्मकत्व च जीवस्य जोवान्त-रात्मेतमा ब्रह्मणोऽनुप्रवेश।दित्यवगम्यते "इदसर्वमस्जत् यदिद भिच तत्सुष्ट्वा तदेवानु प्राविशत तदनु प्रविश्य सच्चर्यच्चा-भवतः । इति अत्रेद सर्वमिति निर्दिष्ट चेतनाचेतनवस्तृद्वयं सत्त्यच्छब्दाभ्या विज्ञानाविज्ञानशब्दाभ्या च विभज्य निर्दिश्य चिद वरतुन्यपि ब्रह्मणोऽनुप्रवेशाभिधानात्। अतएव नामरूप व्याकर-णात सर्वे वाचकाः शब्दाः, अचिज्जीवविशिष्टपरमात्मवाचिन् इत्यवगतम् ।

ज्यान यह है जि-समस्त दोषो से रहित अविध और सहया रिहत, सर्वािमक, रुप्त सनस्य इत्यादि नत्याणमय गुणो से युक्त, सर्वेकार स्वादि नत्याणमय गुणो से युक्त, सर्वेकार ए हैं, उन्होंने एक से अनेक हो जाऊं" हस मकल्य से तेव जल आदि समस्त जगत की सृद्धिकरके, देवता आदि विभन्न रूपो वाले शरीरो में, चेतन जीवों के गुण कर्मीनुसार आत्मा रूप से प्रविष्ट कराने स्वय ही स्वेच्छा से, जीवों में

अन्तर्मामी हप से स्थित होकर देवता आदि जीवो और स्वयं अपने भी
नामरूप को व्यक्त किया। अर्थात् जड चेतन और ईश्वरात्मक जगत्
समिष्ट की सत्ता की वस्तुता भीर शब्दवाच्यता का सपादन किया।
'इस जीवात्म रूप से अपने को ही' शब्दवाच्यता का सपादन किया।
'इस जीवात्म रूप से अपने को ही' श्रव्यादि श्रीतवाक्ष्म में भी जीव का
अहा।स्मभाव दिखलाया गमा है। जीवान्तरात्मा के रूप से क्षा के अपुप्रवेग से ही जीव के अहाात्म मान का स्पष्ट ज्ञान होता है। जैसा किश्रीतवाक्ष्म से भी स्पष्ट है—'धृष्टि करके वे उसी में प्रविष्ट हो गए''
'प्रविष्ट होकर वे सत और त्यत् हो गए'' इस्मिष्ट। मही ''इव सर्वम्'
मा तात्म्म जड चेतन वोनों से है। सत् और त्यत् शब्द से भी विज्ञान
और अविज्ञान को भेद को बतला कर चिंद् (जीव) में ब्रह्म के अनुप्रवेश का स्पष्ट उस्तेख किया यया है। इससे ज्ञात होता है कि-नाम रूप के
योपक तारे शब्द, अचित्र ज्ञित्म विश्वाद परमात्मा के वोषक है।

किच "ऐतदात्म्यामिद सर्वम्" इति चेतन मिश्रं प्रपंच इद सर्वमिति निर्दिश्य "तस्यैष झारमा" इति प्रतिपादितम् । एवं च सर्वंचेतनाचेतनंत्रति ब्रह्मण झात्मस्वेन सर्वं अचेतन जगत् तस्य-गरीरं भवति । तया च श्रृत्यन्तराणि–"धतः प्रविष्टः शास्ता जनानां सर्वातमा" यः पृथिन्या तिष्ठन् पृथिन्या मन्तरो य पृथिवी न बेद, यस्य पृथिवी शारीरम् यः पृथिवीमन्तरो यमयति । स त मात्माऽन्तर्याम्यमृतः "इति मारभ्य" य मात्मनि तिप्ठन् मात्म-नोऽन्तरो यमात्मा न वेद यस्याऽत्मा शरीरम्, य श्रात्मानमतरो यमयति, स त मात्माऽ तर्याम्यमृत," इत्यादि । "यः पृथिवीमंतरे संचरन्, यस्य पृथिवी शरीरम् । योऽपामन्तरे सचरन् यस्यापर-गरीरं" इत्यारभ्य ' योऽक्षरमतरे संचरन् यस्याक्षर शरोरम्, यमक्षरं न वेद, एष सर्वभूतान्तरात्माऽपहतपाष्मा दिव्यो देव एको नारायण." इत्यादीनि सचेतन जगत् तस्य शरीरत्वेन निर्दिश्य तस्यात्मत्वेन परमात्मानमुपदिशन्ति, अतश्चेतन वाचनोऽपि शब्दा. चेतनस्याप्या रमभूत चेतनशरीरकम् परमात्मानमेषामिदधति । यथा अनेतन

देवादिसंस्थानपिण्डवाचिनः शब्दाः तच्छरोरकजीवात्मन एव वाचकाः "चत्वारः पचदरारात्रात् देवत्वं गब्छन्ति" इत्यादिषु, देवा मवन्ति इत्यर्षः ।

अधिक नया-"यह सब बह्यारमक है" इस वाक्य से चेतन मिश्रित प्रपंच जगत को "इदसर्वम्" द्वारा वतलाकर "वही इसका भारमा है" ऐसा ब्रह्मात्मभाव का प्रतिपादन किया गया है। इस प्रकार सारा चेतन अचेतन जगत बह्यात्मक होने से सचेतन है और उस ब्रह्म का शरीर है। तथा अन्य स्रोत बाक्य भी- वही जन समूह के अन्तस्थ शासक और सर्वात्मा हैं, जो कि पृथिवी में अन्तर्यामी रूप से नियमन करते हैं. पृथिवी उन्हें नहीं जानती पृथिबी उनका शरीर है, वही अमृत स्वरूप परमात्मा तुम्हारे अन्तर्मामी हैं" "जो आत्मा में विराजते हैं, आत्मा से भिन्त हैं, आत्मा उन्हे नही जानता, आरमा ही उनका शरीर है, जो अन्तर्यामी रूप से आत्मा का सयमन करते हैं, वही अमृत स्वरूप, तुम्हारे अन्तर्यामी आत्मा है।" तथा— 'जो पृथियी में सचरण करते हैं, पृथियी उनका शरीर है, जो जल मे सचरण करते है, जल उनका शरीर है" "जो अक्षर (जीव) मे सचरण करते हैं, अक्षर ही जनका गरीर है, अक्षर जिन्हें नही जानता, वह नारायण ही मब भतो के अंतरात्मा, निष्पाप, अलोकिक, चोतमान एक और बढितीय है" इत्यादि-सचेतन जगत को उनका शरीर बतलाकर उस जगत के आरम स्वरूप परमासमा का उपदेश दिया गया है। अचेतन वाचक शब्द समूह भी, चेतन शरीर धारी तया चेतन के भी आत्ममत परमात्मा के ही, अभिधायक हैं। जैसे कि-"पंद्रह दिन के अनुष्ठान से चारो देवत्व प्राप्त करते हैं" अपति देवता होते हैं। इत्यादि ।

सारीरस्य शरोरिखंप्रति प्रकारत्वात् प्रकारवाचिनां च सन्दाना प्रकारिण्वेन पर्यवसानात् शरीरनाचिनारान्दाना रारीरि-पर्यवसान न्याय्यम्। प्रकारो हि नाम इदिभत्यिमित प्रतीयमाने वस्तुनि इत्यमिति प्रतीयमानोंऽगः। तस्य तद् वस्त्वपेक्षत्वेन तत्प्रती-त्रेस्तदपेक्षत्वात् तस्मिन्नेव पर्यवसानं युक्तमिति तस्य प्रतिपादकोऽपि राव्यस्तिस्मिन्तेव पर्यवस्यति । ध्रतएव "गीरश्वो मनुष्य." इत्या-विप्रकारभूताकृतिवाचिनः शब्दाः प्रकारिणि पिण्डे पर्यवस्यन्त-पिण्डस्यापि चेतन शरीरत्वेन तत्प्रकारत्वात् पिएडरारीरक चेतन-स्यापि परमात्मप्रकारत्वाच्च परमात्मन्येव पर्यवस्यतीति सर्व-राव्याना परमात्मेव वाच्य इति परमात्मवाचिशब्देन सामानाधि-करएयं मुख्यमेव ।

प्ररीर शरीरी का एक ही प्रकार है अत. प्रकार वाचक शब्द का प्रकारी में ही पर्यवित्तत होना स्वाभाविक है, इसलिए शरीर वाचक शब्दों का शरीरी में ही पर्यवित्तत होना चाहिए। "यह ऐसा है" इस वावयाश वस्तु के प्रकार का ही बोधक है। प्रकार वस्तु में अकार का ही बोधक है। प्रकार वस्तु में अकार का ही बोधक है। प्रकार वस्तु में अवित होते है, इसलिए वस्तु में उसके प्रकारवाची शब्द का पर्यवित्ता हो लाता है। "यो-मुद्ध-अध्व" इत्यादि प्रकार सूच के प्रवीत हो लाता है। "यो-मुद्ध-अध्व" इत्यादि प्रकार सूच आहतिवाचक, प्रकारी के देहिपण्ड के अर्थ में पर्यवित्त शब्द, उन शरीरों में जो चेतनता है उसके प्रकार का बोध कराते हैं। वह देह विधिष्ट चेतन, परमात्मा का प्रकार मात्र है, इसलिए शब्दों के अर्थों का पर्यवित्ता उस परमात्मा में ही है। सभी शब्दों का वाच्यायें परमात्मा ही है। इस प्रकार परमात्मवाची शब्दों के साथ जो सामाधिकरण्य है, वह मुस्य ही है (गौण नहीं)

ननु "पण्डो शीः षण्डः गृदकः" इति जातिगुणवाचिनाभेव पदाना द्रव्यवाचिपदैः सह सामानाधिकरण्यं दृष्टं, द्रव्याणांतु द्रव्यान्तर प्रकारत्वे मत्वर्यीयप्रत्ययो दृष्टः यथा—"दण्डी कुण्डली" इति, नैवम् जातिर्वागृणो वा द्रव्य वा नैतिष्येकभेव सामाणिकरण्ये प्रयोजकम्, भ्रन्योन्यस्मिन् व्यभिचारात, यस्य पदार्थस्य वस्यवित् प्रकारतयेव सद्भावः, तस्य तदण्यक् सिद्धिस्यितप्रतीतिमः तद् वाचिनां सन्दानं स्वाभिध्यविशिष्टः व्यवाचित्वात् धर्मान्तरविशिष्टः

तद्द्रव्यवाचिनाराब्देन सामानाधिकरण्यं युक्तमेव । यत्र पुनः पृयक्ति-द्वस्य स्विनिष्ठस्येव द्रव्यस्य कदाचित्क्विचद्द्रव्यान्तरप्रकारत्व-मिष्यते, तत्र मस्वर्षीयप्रत्यय इति निरवद्यम् ।

संदेह होता है कि "पण्ड गी, मुक्ल वण्ड" आदि वाक्यों में जाति गुणवाची (गो और शुक्त) पदो के साथ सामानाधिकरण्य स्पष्ट दीख रहा है, किन्तु द्रव्यवाची पदों के अन्य प्रकारक द्रव्यों के साथ मत्वर्यीय प्रस्मय बाले "दण्डी-कृण्डली" ऐसे प्रयोग भी देखे जाते हैं [अर्थात् विशेषण विशेष्य के अलग-अलग होने पर तो दोनों पदों का सामानाधिकरण्य मुख्य होता ही है, परन्तु मत् प्रत्यय से निष्यन्न विशेषण-विशेष्य पुक्त "दण्डी कुण्डली" आदि प्रयोगों में सामानाधिकरण्य मुख्य है या गीण ?] उत्तर-बात ऐसी नही है-अपितु जाति, गुण अथवा द्रध्य इन तीनों की एकता सामानाधिकरण्य में प्रयोजक नही है, क्यों कि इनमें परस्पर व्यक्तिचार रहता है। जिस पदार्थ की किसी अन्य प्रकार (विशेषण) से ही स्थिति जात होती है; उसकी उस प्रकार (विशेषण) से अप्रथक सिद्ध स्थिति. प्रतीति से भी अभिन्न ही रहती है [अर्थात् उस पदार्थ की सत्ता शीर प्रतीति विशेषण से ही होती है] प्रकार (विशेषण) द्वारा पदार्थ के बोधक शब्दों की अभियेयविशिष्ट वाचकता होने से, अन्य विशिष्ट गुणों की घारण करने वाले, उसी द्रव्य के बोधक शब्दों के साथ सामानाधि-करम युक्ति संगत हैं, असंगत नहीं। जहाँ कभी, पृथक् सिद्ध स्वनिष्ठ इब्स की, अन्य द्रव्य की प्रकारता से ही प्रतीति होती है, वहाँ मत्वर्यीय प्रत्यय ही उचित अर्थ बोधक होता है।

तदेवं परमात्मनः शरीरतया तत्रकारत्वाद्विद्विधिष्ट जीवस्पापि जीवनिर्देशविधेषस्या श्रह्तविक्त्यादि शब्दाः परमात्मा-नमेवाञ्चक्षत इति । "तत्त्वमित्त" इति सामानाधिकरण्येनोपसंह्रतस्, एवं च स्ति परमात्मानं प्रति जीवस्य शरीरतयाञ्चयाज्जीवगता धर्माः परमात्मानं न स्पृशन्ति । यथास्वगरीरगता वालत्वमुवत्व-स्यविरत्वादयो धर्माः जीवं न स्पृशन्ति । श्रतः "तत्त्वमित्त" इति मामानाधिकरस्ये तत्पदं ज्ञात्कारणभूतं सत्यसंकर्पं सर्वकत्याण- गुणाकर निरस्तसमस्तहेयगन्धंपरमात्मानमाचष्टे, त्वमिति च तमेव सरारोर जोव शरीरकमाचष्ट इति सामानाधिकरण्य मृख्यवृत्तम्, प्रकरणिवरोधः सर्वेश्रुत्यविरोधो ब्रह्मणि निरवसे कल्याणेकताने प्रविद्यादिदोपगधाभावरच। श्रतोजीव सामाना-धिकरण्यमपि विशेषणभूताण्जीवात् श्रन्यत्वमेवापादयतीति विज्ञान-मयाज्जीवादन्य एव श्रानंदमयः परमातमा।

इस प्रकार अचिव् विशिष्ट जीव जो कि परमात्मा का गरीर है, वह उसकी प्रत्यारना (धर्म स्वरूप) का बोधक है, और ऐसा मानने पर अचिद् विशिष्ट जीव निर्देशक "मैं और तुम" इत्यादि मंत्रोधन भी परमात्मा के ही बोचक है। ऐसा ही "तत्वमित" इस सामानाधिकरण्य नाक्य में भी है। ऐसा मानने से, देह स्वरूप जीव के धर्म शरीरी परमात्मा का स्पर्ध नहीं कर सकते जैसे कि-वचपन, जवानी बुढापा बादि शरीरिक धर्म जीव को स्पर्ध नहीं करते।

"तस्वमित" बाक्य से "तत" कब्द जगत के कारण सत्यकरूप सर्वकरूप सर्वकरूप सर्वकरूप पाय कि निर्देश परमात्मा का बोधक है तथा "त्वम्" पद भी उसी जीव रूपी खरीर चाले शरीरो परमात्मा का ही बोधक है। इस प्रकार सामानाधिकरण्य निर्वाध रूप से सिद्ध हो जाता है तथा निर्देश, सर्व करूगण प्रवण अह्य के विषय से प्रकरण या श्रृ ति विरोध भी नहीं होता। सामानाधिकरण्य से विशेषणीभूत जीव से परमात्मा की भिक्षता भी प्रतिपादित हो जाती है, इससे सिद्ध होता है कि विज्ञानम्य अनिताम से भिन्न परमात्मा ही जातरम्य है।

यदुकम्—"तस्येष एव सगरीर आत्मा" इत्यानंदमयस्य शारीरत्व श्रवणाञ्जीवादन्यत्वं न समवित-इति, तदयुक्तम्, श्रित्मन् प्रकरणे सर्वत्र "तस्येष एव शारीर आत्मा य. पूर्वस्य" इति परमात्मन एव शारीरात्मत्वाभिष्ठाने कर्ष 'तस्मादवां एतस्मा---दात्मन भाकाशः सभूतः" इत्याकाशादिस्ज्यवर्गस्य परमकारणत्वेने

प्रजातजोवव्यत्तिरेकस्य परस्य ब्रह्मण झात्मत्वेन व्यपःशात्तद्वतिरिक्ता-काशादीनामन्तमयपर्यन्ताना तच्छ्यरीरत्वमवगम्यते । "यस्य पृथिवी शरीरं, यस्यापः शरीर, यस्य तेजः शरीर, यस्यवायुः शरीरं, व्रस्याकाशः शरीरं, यस्याक्षरं शरीरं, यस्य मृत्युः शरीर, एप सर्वभृतान्तरात्माऽपहतपाम्मा दिव्योदेव एको नारायणः" इति सुवालश्रृत्या सर्वतस्वाना परमात्म शरीरत्व स्पष्टमभिष्ठीयते ।

जो यह कहते है कि-"यह यारीर (जीव) ही आत्मा है" इस जदा-हरण में आमन्दमय को यारीरी रूप से वर्णन किया गया है, इसलिए जीवात्मा के अतिरिक्त दूसरा अरीरी नहीं हो सकता । यह कथन युक्ति-युक्त नहीं है, क्यों कि-जानन्दमय के प्रकरण में सभी जगह "मिही उतका यारीर (सरीरामिमानी) आत्मा है, जो कि पूर्वतन का आत्मा है" इस कहार परसारमा को ही अरीरी वहा गया है, "इस अत्मा से वालास उत्पन्न हुआ" इस उदाहरण में सुज्यमान आकास की तरह, आकाध से किन्र अन्नमय सक सभी पदायों को परमात्मा का अरीर बतलाया गया है जो कि-जीव से भिन्न, परम कारण परमात्मा की आत्मक्पता का योतक है। "पूर्वियों जिसका आरीर है, जल जिसका जरीर है जिसका प्रारीर है, नायु जिसका आरीर है, अला जिसका जरीर है अक्षर (जीव) जिसका मरीर है, मुखु (पंचनूत) जिसका प्रारीर है, ऐसे सर्वोत्सप्तिमी निर्दोण निष्याप दिब्ध देव एक नारायण है।" ऐसी युदाल श्रुति से, समी तस्वों की परमात्मा सरीरता स्पष्ट बतलाई गई है।

भ्रतः "तस्माद् वा एतस्मादारमनः" इत्यत्रैवान्नमयस्य परमा-स्मैत शारीर आस्मेत्ववगतः । प्राणमयं प्रकृत्याह्—"तस्येष एव शारीर आत्मा यः पूर्वस्य" इति । पूर्वस्यान्नमयस्य यः शारीर आत्मा श्रुत्यन्तरसिद्धः परमकारणभूतः परमात्मा, स एव तस्य प्राणमय स्यापि शारीर आस्मेत्यर्थः । एवं मनोमयविज्ञानमययोद्धंष्टन्यम् धानदमयेतुः "एष एव" इति निर्देशः तस्य ग्रनन्यात्मत्वं दर्शयितुं तत्कर्यविज्ञानमयस्यापि पूर्वोक्तमा नीत्या परमात्मैव शारीर आत्मेस्य वगतः। एवं सित विज्ञानमयस्य यः शारीर आत्मा स एव आनंदम्यस्यापि शारीर आत्मेत्युक्ते आनंदमयस्य अभ्यासावगतपरमात्म-मावस्य परमात्मनः स्वयमेवात्मेत्यवगम्यते। एवं च ष्यतिरिक्तं चेतनाचेतन्वस्तुजातं स्वशरीरिमिति स एव निरूपाधिकः शारीर आत्मा अतएवेद परं ब्रह्माधिकृत्य प्रवृत्त शास्त्रं शारं रकमित्यमि- पुक्तेरिमिधीयते। स्रतो विज्ञानमयाज्जीवादन्य एव परमात्मा आतन्दमयः।

'तस्माद्वा" इत्यादि चदाहरण में उल्पेक्य अन्तमय के शारीर आतमा परमात्मा ही जात होते है। प्राणमय के शरीरी भी परमात्मा हैं, ऐसा "तस्यैष एवं आत्मा" श्रुति मे बतलाया गया है। इस श्रुति का सारपर्य है कि-"जो पूर्व कोप अन्तमय के शारीर आरमा है जो कि-क्षन्यान्य श्रुतियो मे परमकारणभूत परमात्मा के नाम से अभिन्यक्त हैं वे ही उस प्राणमय के शरीर आत्मा हैं।" ऐसा ही मनोमय और विज्ञानमय के लिए भी समझना चाहिए। आनदमय प्रकरण मे तो "यही" शब्द उनके अनन्यारमत्व का निर्देशक है। विज्ञानमय प्रकरण में भी पूर्वोक्त नीति के अनुसार परमात्मा ही गारीर आत्मा जात होते हैं इसी प्रकार जो विज्ञानमय का शारीर आत्मा है वही आनदमय का भी शा**रीर** भ्रात्मा है, आनन्दमय का बार-बार उल्लेख होने से प्रतीत होता है कि-परमातमभाव को प्राप्त स्वय परमात्मा ही अपने आत्मा है। परमात्मा से भिन्न चेतन अचेतन सभी वस्तुए उनकी शरीर स्थानीय हैं, वे ही सब के निरूपाधि (स्वामाविक) शारीर आत्मा है। इसी लिए परब्रह्म के प्रतिपादक इस शास्त्र को विद्वद्गण 'शारीरक मीमासा" नाम से परिचय कराते हैं। इससे निश्चित होता है कि-विज्ञानमय जीव से भिन्न परमात्मा ही आनंदमय है।

श्राह-नायमानंदमयो जीवादन्यः विकार शब्दस्य मयट् प्रत्यः यस्य श्रवणात् "मयड्वैतयोः" प्रकृत्य 'नित्यवृद्धगरादिभ्यः" इति विकारार्थे मयट् स्मयंते । वृद्धरवायमानन्दराब्दः । (वाद) कहते है कि-आनंदसय जीव से फिल्न नहीं है, वयों कि मयद प्रत्यक का प्रयोग विकार वर्ध में किया जाता है। "मयद वैतयो-भीषायामभस्याच्छावनयोः "व्यक्ति व्यक्तस्य और बाच्छादन को छोड़कर प्रकृतिमात्र में वैकल्पिक मयद प्रत्य विकार वर्ष में होता है। तथा "नित्यंबृहसरादिम्यः" (बृहकर आदि में नित्यमब्द प्रत्यय विकार वर्ष में होता है होता है हैन दो पाणनीय व्याक्रत्य भूतों में विकारार्यक मयद प्रत्यक का विधान किया चया है। आनंदमय कट्ट वृह्व संज्ञक है।

ननु-प्राचुर्य्येऽपि मयडस्ति "तत्प्रकृत्तवचने मयट्" इति स्मृतेः । यथा "म्रन्तमयो यज्ञः" इति । स एवायम् भविष्यति । नैवम् म्रन्न-मय इत्युपक्रमे विकारार्थेत्वं दृष्टम् श्रतः श्रीचित्यादस्यापि विकारा-र्यत्वमेव युक्तम् ।

(विवाद) नहीं- प्राचुयाँ अपं में भी मयट् प्रत्यय होता है, "तरप्र-इत्तवचने मयट्" (प्राचुयाँ प्रतिपादक वर्ष में भवट् होता है) ऐसा पाणिनीय सूत्र है "अमनमय यत्र" ऐसा प्राचुर्यापंक प्रयोग भी होता है। उसी प्रकार जानंदमय में भी होगा।

(बाद) ऐसा नहीं है, "अन्तमय विज्ञानमय" आदि के उपक्रम में स्पष्ट विकाराय की प्रतीति हो रही है, उबित भी यही है कि बाब्द से जो प्राथमिक बाच्यायंतव्य हो उसे ही अन्ततः माना जाय, इसलिए बानंदमय,में विकाराय ही युक्ति संगत है।

ि च-प्राचुर्यंपैत्वेऽपि जीवादन्यत्वं न सिष्यति, तथाहि धानंद प्रचुर इत्युक्ते दुःसिम्श्रत्वमवर्जनीयम् । धानंदस्य हि प्राचुट्यं दुःखस्यात्पत्वमवगमयति । दुःखिमश्रत्वमेव हि जीवत्यम् । भ्रयं ग्रीचित्यप्राप्त विकारार्थंत्वमेव युक्तम् ।

यदि ऐसा न भी मानें, प्राचुध्यें अर्थ ही मानलें, तब भी जीव की परमात्मा से भिजता सिद्ध नहीं होती प्रचुर आनंद कहने से दुःख मिश्रण अनिवायं हो जाता है, आनंद की प्रचुरता दुःख की अल्पता बतताती। दुःख मिश्रता ही जीवत्व है। इसलिए विकारायं ही उचित है। किंच-लोके मृण्मय हिरण्मय दारुमयमित्यादिषु वेदे <del>च</del>

"पर्णमयी जुहू" शमीमयी ग्रसस्नु च "दभँमयी रसना" इत्याविषु मयटो विकारार्थे प्रयोग वाहुल्यत्वात् स एव प्रथमतर घियमधि-रोहित । जीवस्य चानदिवकारत्वमस्त्येव । तस्य स्वत ग्रानद-रूपस्य सतः ससारित्वावस्था तद्विकार एवेति । मतो विकार वाचिनो मयट् प्रत्ययस्य अवणादानदमयो जीवादनितिरिक्त इति । तदेवत्वनुभाष्य परिहरति ।

तथा-'मृन्मय" हिरणमय "दारुमय" इत्यादि लौकिक तथा 'पणमयी जुहु" शमीमय श्रुवाये "दर्भमयी रसना" इत्यादि वैदिक प्रयोगो मे निकाराय का ही बाकुत्य म्लिता है, इसिलए मयट् का निकाराय ही सबसे प्रयम बुद्धि मे आल्ड होता है। जीव का आनद विकृत ही है स्वमानत. जीव आनद स्वरूप है, ससारदशा मे वह आनद विकृत हो जाता है इसिलए निकारयाची मयट् प्रत्यय का वर्णन होने से निश्चित होता है कि—"आनन्दमय" तस्त्र जीव से अभिन्न वस्तु है। इस प्रकार के मत का विवेचन करते हुए परिहार करते हैं—

विकार शब्दान्नेतिचेन्न प्राचुर्यात् १।१।१४

नैतद्युक्तं, कृतः ? प्राचुर्यात् परस्मिन् ब्रह्मण्यानन्दप्राचुर्यात् । प्राचुर्यायं च मयटस्सभवात् । एतदुक्तं भवति-रातगुणितोत्तरक्रमे-णाभ्यस्यमानस्यानदस्य जीवाश्रयस्वासभवात् ब्रह्माश्रयोऽयमानंद इतिनिश्चिते सति तस्मिन् ब्रह्माण्य विकारासभवात् प्राचुर्येऽपि म्यड्विधिसभवाच्चानदमयः परब्रह्म-इति ।

यह कहना ठीक नहीं है कि-जीवात्मा ही आनदमय है, क्यों कि-परब्रह्म में आनद की प्रचुरता है, इसलिए यह मब्द उन्हों के लिए प्रयुक्त किया गया है। प्राचुर्याय में भी मयद होता है। शतगुणितोत्तर क्षम से बार वार जिस आनद की अमुब्ति की गई है, यह जीव में क्वापि समय नहीं है। वह तो बह्म में ही समय है, उस ब्रह्म में विकार की भून्यता तथा प्राचुर्यार्थ में भी मयद विधि के होने से यह निश्वित होता — है कि-परब्रह्म ही आनदमय है। श्रीचित्यात् प्रयोग प्रीढ्याच मयटो विकारायंत्वमयंविरोधाः संभवति । किंच श्रीचित्यं प्राखमय एव परित्यक्तम् तत्र विकार यत्वासंभवात् । श्रतस्तत्र पंचवृत्तेवीयोः प्राणवृत्तिमत्तामाने प्राणमयत्वम्, प्राखापानादिषु पचपु वृत्तिषु प्राणवृत्तेः प्राचुर्यादवा न च प्राचुर्ये मयट् प्रत्ययस्य श्रीढिनास्ति "श्रन्नमयो यञ्च., शकटम यात्रा" इत्यादिषु दश्नेनात् ।

अींचित्य और प्रयोग प्रौढि से भी मयट् का विकारायत्व, अ विरोध होने से, समव नहीं है। प्राणमय में तो प्रचुराये माना। चुनित पा, जिसकी आपने अवहेलना घर दी, वहाँ विकाराये किसी भ प्रकार हो ही नहीं सकता। पचवृत्ति वाले वाणु में प्राणवृत्तिमात्त प्रोण और विशिष्ट है हसलिए तथा प्राण, अपान आदि पाचवृत्तिमा के प्राण् वृत्ति की प्रचुरता होने से ही उसकी प्राणव्यता है। यह भी नहीं क सकते कि—मयट् प्रत्यय के प्राणुर्यायंक प्रयोग अधिक नहीं देखें आते जिससे प्राणुर्यायं की प्रौडि सिद्ध हो सके, 'अन्नमय यक्ष' ''सकटमयं यापा' आदि अनेक प्राचुर्यायंक प्रयोग होते हैं।

यदुक्तमानंद्रप्राचुर्यमल्पदु ससद्भावमवगमयतीति, तदसः
तदमचुरत्व हि तदम्भूतत्वम् तन्वेतरस्य सत्ता नावगमयति, भिष्
तस्मचुरत्व हि तदमभूतत्वम् तन्वेतरस्य सत्ता नावगमयति, भिष्
तस्याल्पत्व निवर्तयात् इतरहद्मावासद्भावीतु प्रमाखान्तरावसेयी
इह च प्रमाणान्तरेण तदभावोऽवगम्यते "श्वपहृतपाम्मा" इत्यादिन
तन्नेतावदेववक्तव्य, श्रह्मानदस्य प्रभूतत्वमन्यानन्वस्याल्पत्वपेका
इति । उच्यते च तत् "श्व एको मानुष श्वानंदः" इत्यादिना जीवा
नन्दापेक्षया ब्रह्मानंदो निरतिशयदशापन्नः प्रभूत इति ।

नो यह कहा कि प्राचुर्य भानद अर्थ करने से अल्प दुख की प्रतीति होती है, सो यह कथन भी असत् है। आगद की प्रचुरता, प्रमूतत्व का बोध कराती है उसके अतिरिक्त उसमें इसरे की सत्ता की प्रतीति नही होती अपितु उसकी अल्पता का निराकरण करती है। दूसरी वस्तुओं के सद् 'यदि यह आकाषा (अहा) आनंद (जीवान्तरवर्सी दहराकाण) न होता तो कोन चेक्टा करता और कौन प्राण धारण करता" इस उदाहरण से नात होता है कि—परमात्मा ही जीवों के आनद का हेतु और जीवों का आनदवाता है। आनद करने वाले जीवारमा से, आनद-साता ब्रह्म धिम ही है, जो कि—आनदमय मन्दर से जाना जाता है। उक्त उदाहरण में आनद सकती है। उक्त उदाहरण में आनद सकती रिम्मन वतार्द गई है, और उसकी रिम्मन बतार्द गई है।

इतरच जोवादःय ग्रानदमयः—

इसलिए भी आनदमय जीव से भिन्न है कि---

"सत्यज्ञानमनन्तं बहा" इतिमञ्जवण्यित बहा वानंदमय इति गीयते । तत्तु जोवस्वरूपादन्यत् परब्रह्म "बह्म विदाम्नोति परं" इति जीवस्य प्राप्यतया बह्म निर्दिब्दम् ।

"सन्य ज्ञानमन्तं ब्रह्म" इस मंत्र मे उल्लेख्य ब्रह्म को ही घार-चार "आनंदमय" नाम से बतलाया गमा है। इसलिए जीव स्वरूप से मिनन परब्रह्म है, ऐसा निश्चित होता है। "ब्रह्मवेत्ता ही परब्रह्म को प्राप्त करता है" इस मंत्र मे भी जीव के प्राप्य ब्रह्म का निर्देग किया गया है।

"तदेपाभ्युका" इति सत् ब्रह्म श्रीभुक्षोक्रस्य श्रीतपाद्यसमा परिगृह्म, ऋगेषा श्रध्येवृत्तिरुका । ब्राह्मणीकस्यार्थस्य वैराद्यमनेन मंत्रोण क्रियत इत्यर्थं, जीवस्योपासकस्य प्राप्यं ब्रह्म सस्माद् विलक्षणमेव अनतरच "तस्माद् वा एतस्मादात्मन श्राकाराः संभूतः" इत्यारभ्य उत्तरोत्तरेर्बाह्मण्रैमंन्त्रै वच तदेव विरादो क्रियते । भतो जीवादस्य श्रानंद्रम्य.

"तदेपाम्युक्ता" (तत्≐ब्रह्म को प्रशिमुख करके एवा = ऋक् मत्र+कक्ता = पाठको द्वारा कहा गया) इस मत्र मे ब्रह्म को प्रतिपाद्य भाव और असद्भाव का निराकरण तो प्रमाणान्तरो पर आधारित होता है, पर इसमे प्रमाणान्तरो से अमाव की ही प्रतिति होती है "अपहत-पाम्मा" इत्यादि प्रमाण दु ख के अमाव के ही परिचायक है, यहाँ केवल इतना ही कहना पर्याप्त है कि—ब्रह्मानद की जो प्रभूतता है वह अन्यान्य आनदों से अपेक्षाकृत श्रेष्ठ, है उसके समझ सारे बानद करूप हैं—इसके लिए कहा भी गया है कि—"मानुष आनद एक अश्व भात्र है।" जीव नद की अपेक्षा कहा श्री करवान अत्यन्त आनदपूर्ण हैं।

यच्चोक जीवस्यानदिवनारत्व संभवतीति, तदिप नोपपद्यते, जीव च ज्ञानानन्दस्वरूपस्य केनचिदाकारेण भूद इद घटाद्या-कारेण परिणामः सकल श्रृतिस्मृतिन्यायविरुद्धः संसारद्यायां सु कर्मणा ज्ञानानदी सकुचितावित्युपपादियष्यते । अतरचानन्दसयो जोवादन्यः परब्रह्मः ।

जो यह कहते हो कि-जीव की विकारता ही संमव है सो यह क्षयन भी असगत है, मिट्टी का जैसा घट आदि आकार वाला विकृत परिणाम होता है, वैसा ज्ञान और आनद स्वरूप जीव का भी समय हो, ऐसा ख़ृति स्मृति और युक्ति से विरुद्ध है। ससार दशा में कर्म से, ज्ञान और आनद सकुचित हो जाते है, इसका विवेचन आगे करेंगे। बीब से भिन्न परमात्मा ही आनदमय है।

इतश्च जीवादन्य आनंदमयः परंत्रहा

इसलिए भी जीव से निम्न परबह्य आनंदमय है कि-

सबुद्रेसच्यपदेशाच्य १।१।१५ ।

"को ह्ये वान्यात् को प्राप्यात् यदेप प्राकारा आनंदो न स्यात् एप ह्ये वानन्दर्यति" इति । एप एव जीवानन्दयतीति । जीवानन्द हेतुरसं व्यपदिष्यते । अतश्चानन्दयितव्याज्जीवादानंदयिताऽयमन्य आनंदमयः परमात्मेति विज्ञायते । आनदमय एवात्र आनंद शब्देनो-

इति चानन्तरमेव बक्ष्यते ।

'यदि यह आकाशं (बहा) आनंद (जीवान्तर्यसौ दहराकांश)
न होता तो कीन चेष्टा करता और कीन प्राण घरण करता' इस
उदाहरण से जात होता है कि—परमात्मा ही जीवो के आनद का हेतु
और जीवों का आनददतात है। आनद करने वाने जीवारमा से, आनंदः
साता ब्रह्म भिन्न ही है, जो कि—आनदमय शब्द से जाना जाता है। उक्त
उदाहरण मे आनद शब्द से आनदमय बी ही ब्याख्या की गई है, और
उसकी निम्नना बतलाई गई है।

इतरच जोवादन्य आनदमयः—

इसलिए भी आनंदमय जीव से भिन्न है कि---

"सरयंज्ञानमनन्तं बहा" इतिमंत्रवर्णे दितं बहा वानंदमय इति गीयते । तत्तृ जोवस्वरूपादन्यत् परंत्रहा "बहा विदाप्नीति परं" इति जीवस्य प्राप्यतया बहा निर्दिब्दम् ।

क्षान्यं ज्ञानमनतं नहां 'इस मंत्र में उल्लेख्य बहा को ही बार-बार ''आनंदमय'' नाम से बतनाया गया है। इसलिए जीव स्वक्य से मिन्स परब्रह्म है, ऐसा निश्चित होता है। ''ब्रह्मवेता ही परब्रह्म की प्राप्त करता है' इस मंत्र में भी जीव के प्राप्य ब्रह्म का निर्देश किया गया है।

"तदेपाम्युका" इति तत् बहा श्रीममुखीकृत्य प्रतिपाद्यतया परिगृह्म, ऋगेषा श्रम्थेतृभिक्का । श्राह्मणोकस्यार्यस्य वैशाद्यमनेन मंत्रेण क्रियत इत्यर्थः, जीवस्योपासकस्य प्राप्यं श्रद्धा तस्माद् विलक्षणमेव श्रनंतरच "तस्माद्वा एतस्मादात्मन श्राकाराः संभूतः" इत्यारम्य जित्तरोत्तरेश्वाह्मण्येमंन्त्रेश्च तदेव विशदो क्रियते । मतो जीवादन्य श्रानंदम्यः।

'तिदेपास्युक्ता' (तत् = श्रह्म को श्रमिमुख करके एषा = ऋक् मत्र+उक्ता = पाठकों द्वारा कहा गया ) इस सत्र में ब्रह्म को प्रतिपाद्य मानकर पाठकों मे उसका विश्लेषण किया है यह मंत्र उपरोक्त बाह्मण मंत्र का ही परिष्कृत अर्थ है। इससे निष्चित होता है कि—उपासक जीव का उपास्य ब्रह्म जीव से निष्चित हो विलक्षण है। बच्च प्रकरण में भी जैसे—'इसी आरम से आकाश हुआ" इस वात्रय के प्रारम करके उत्तरोतर ब्राह्मण और वैदिक मंत्रों में इसी तथ्य को विश्वद किया गया है इसिलए जीव से भिन्न ही बानंदमय है, ऐसा बिद्ध होता है।

श्रवाह—यद्यपुपासकात्प्राप्यस्य भेदेन भवितव्यम् । तथापि न वस्त्वंतरं जीवान्मान्त्रविष्कं ब्रह्मं, किन्तु तस्यैवोपासकस्य निरस्त-समस्ताविद्यागंघनिविशेषचिन्मावैकरसंगुद्धं स्वरूपं तदेव "सत्यं ज्ञानमनन्तं ब्रह्म" इति मंत्रेण विद्योध्यते । तदेव च "यतो वाची निवंतांन्ते अप्राप्य मनसा सह" इति वाङ्मनसागोचरतया निवंतांन्ते ग्रप्राप्य मनसा सह" इति वाङ्मनसागोचरतया निवंशोपमिति गम्यते । अतस्तदेव मात्रविष्कंमिति तस्मावनितिरक्तं भानवम्य इति । अत स्तरं पठति—

उक्त मत पर विपक्षी कहते हैं कि—उपासक से उपास्य का भेद होना चाहिए परन्तु मंत्रोक्त बहा, जीव से भिन्न नहीं है, उपासक का जो अविद्या रहित निविशेष चित्तमात्र एकरस शुद्ध स्वरूप है उसी को "सत्यं ज्ञानमनन्तं ब्रह्म" मंत्र द्वारा वतलाया गया है। उसी का "यतो साचो" आदि मंत्र से अवाङ् मनस अगोचर प्रतिपादन किया गया है, शुद्धावस्या-पन्न जीव ही मंत्रों का प्रतिपाद्य है, उससे मिन्न कोई अन्य आनंदमय नहीं है।

इस कथन का उत्तर देते हैं-

# नेतरोनुपपरोः १।१।१७

परमात्मन इतरो जीवराज्यामिलप्यो भुकावस्थोऽपि न मवति मांत्रवर्णिकः । कुतः ? ब्रानुपपत्तेः । तथाविधस्यात्मनो निरुपाधिकं विपश्चित्वं "सोऽकामयत बहुत्यां प्रजायेय" इति सत्यसंकल्सत्व विवरिष्यते । विविधं प्रयन्त्रित्वं हि विपश्चित्वस्य । पृषोदरादित्वात्पश्यन्छन्दावयवस्य यन्छन्दस्यलोपं कृत्वा व्यूत्पादितो विपश्चिन्छन्दः । यद्यपि मुक्तस्य विपश्चित्व संभवति, तयापितस्यै-वात्मनः संसारदशायामविपश्चित्वभप्यस्तीत निरुपाधिक विपश्चित्वं नोपपछते । निर्विशेषचिन्मात्रतापन्नस्यमुक्तस्य विविध दशानाभावा-त्सुतराविपश्चित्वं न संभवतीति न केनापि प्रमाणेन निविशेषवस्तु प्रतिपाद्यतः इति च पूर्वमैवोक्तम् ।

परमारमा से भिन्न जीव, मुक्तावस्था मे भी ब्रह्म नही हो में सकता । मंत्रों से उसकी अभिन्नता सिद्ध नहीं हाती । उसका अभिन्न रूप से किसी भी मय में उत्तरेख नहीं मिलदा । निि निप विश्वद्ध स्वरूप आहमा का निक्ष्मािक विविद्धः नहीं मिलदा । निि निप विश्वद्ध स्वरूप आहमा का निक्ष्मािक विविद्धः निक्ष्मा के स्वरूप संकरण्य के रूप से वत्या या ग्री । अनेक तत्यों की ग्रुपत वर्षोन शक्ति को ही विपिष्यस् कहते हैं । "पुपोदपादि" व्याक्यपोध सूत्र से पश्यत् पद के अवयव यत् अस को लुप्त करके विपश्चित् व्याक्यपोध सूत्र से पश्यत् पद के अवयव यत् अस को लुप्त करके विपश्चित् व्याक्य स्वाया आता है । यद्यि मुक्त जीवारमा में भी विपश्चित्व हो सकता है, उसमें निक्षाधिक विपश्चित्व वहीं है सकता । निविद्येष विन्माय अवस्था वाल प्रसाद में प्रक साथ सब बुद्ध जान सेने की क्षमता भी नहीं है, हमनिए उसमें विपश्चित्व नहीं हो सकता, और न किसी भी प्रमाण से निविद्येष वस्तु प्रमाणित की जा सकती है, ऐसा हम पहिले ही वतला चुके हैं ।

"यतो वाचो निवर्तन्ते" इति च वाष्यं यदि वाङ्मनसयोश्रँहाणो निवृत्तिमभिदधीत, न ततो निविधेषतां वस्तुनोऽवर्गायतुं शवनुयात् । प्रापतु वाङ्मनसयोस्त्वत्राप्रमाखतां वदेत्, तथा च सति तस्य तुष्छः त्वभेवापराते । "ब्रह्मनिबान्नोति" इत्यारम्य ब्रह्मणोविपरिचत्वं जगत्नाराणत्वं शानागंदैकतानतामितरान्त्रत्यानंवियत्त्वं कामादेव चिद्वत्तात्रक्तस्य स्वष्ट्रत्वं सुज्यवर्गानुप्रवेशकृततदात्मकत्वं भयाभयहेतुत्वं वाय्वादित्यादीनां प्रशासितृत्वं शतगुणितोत्तरक्रमेण निरत्तिरायानंवत्यम्यव्यन्तिकं प्रतिपाद्य वाङ्मनसयोः ब्रह्मणि प्रवृत्य-

भावेन निष्प्रमाणकं ब्रह्मे त्युच्यत इति झान्तजिल्पतम्। "यतो वाचो निवर्तन्ते" इति यच्छव्दिनिर्दिष्टमर्थम् "झानदं ब्रह्मणो विद्वान्" इत्यानंदराब्देन प्रतिनिर्दिश्य तस्य ब्रह्म संविधित्वं ब्रह्मण इति व्यति-रेकनिर्देशेन प्रतिपाद्य तदेव वाङ्मनसगोचर "विद्वान्" इति तदेवेद-नमिंदर्यद्वाक्यं जरद्यवादिवाक्यवदनर्थकं वाच्यानंतर्गतं च स्मात्।

"भतो वाचो निवर्त्तन" इस वाक्य को यदि, वाणी और मन से निवृत्ति प्रतिपादक मान ले तो भी निविधेष वस्तु की प्रतीति उक्त वाक्य से नही होगी। अपितु वाणी और मन से उसकी अप्रामाणिकता ज्ञात होती है, यदि वाणी और मन से उसे अज्ञात मानकर निविधेष बतलाने की वेष्टा करेंगे तो ब्रह्म मे तुम्खता ग्रा जायगी।

"ब्रह्मविदाप्नोति परं" वाक्य से प्रारंभ करके ब्रह्म की विपरिषदन, जगत्कारणता, आनंदैकानता आनंददातृता, संकल्प मात्र से जड़ चेतन सपूर्ण जगत सुष्टि की शाक्तिशता, सुष्टि जगत ने अनुस्तृत होकर तबास्मकता, सय अभय की कारणता, वागु भादि की शासकता, निरितिया आनदमयता आदि अनेक शतगृत्राजितार कम से विधित गुणों का प्रति-पादन करके अन्त ने यह कह दिया जाय कि उक्त वाक्य ब्रह्म की निर्दि-शेषता का प्रतिपादक है, तो ऐसा कथन नितान्त भ्रामक है।

"सतो वाची" वाक्य मे "यत्" पर जिस तस्व का निर्देश करता है
"कानद ब्रह्मणी" वाक्य मे "यत्" पर से उसी तस्व का प्रतिनिर्देश करके
'ब्रह्मणः" पर से उसका संबंध बतलाता है, यदि उसी वाङ्मनसातीत
को "विद्वान" पर वाच्य ज्ञाता कहा जाय तो उक्त वाक्य 'जरद्गव"
इत्यादि वाक्य का तरह निर्देश हो जायगा । अयित् ज्ञाता और अथ का स्पष्ट मेदोल्लेख होते हुए भी उसे अध्यत्न बतलाना विलष्ट कल्पना मात्र है।

न्नतः शतपुरिणनोत्तरस्रमेण ब्रह्मानदस्यातिशयेयुत्तावनुमृद्यस्य तःयेयत्ताया ग्रभावादेव वाङ्मनसयोस्ततो निवृत्तिः "यतो वाचो निवर्तन्ते" इत्युच्यते । एविश्यस्ता रहितं 'ब्रह्मण मानंद विद्वान् कुतरचन न विभेति" इत्युच्यते । कि च श्रस्य मांत्रविणिकस्य विपरिचतः "सोऽकांमयत" इत्यारभ्य वक्ष्यमाणस्वसंकल्पावक्लुस-चगज्जन्मास्थितिजगदन्तरात्मद्वादेर्मुकात्मस्यरूपादन्युत्वसुर्पण्टमेव ।

" मतगुणितोत्तर कम से सर्वाधिक ब्रह्मानंद ही अतिषय इमता रहित निस्सीम है, इसीलिए वाक्य और मन उसकी थाह न पाकर निवृत्त हो जाते हैं, यही 'धितो वाक्षी' वाक्य का तारपर्य है। ऐसे निस्सीमं कहा के लिए ही-कहा गया कि ''जो उसे जानता है वह किसी से अयमीत नहीं होता।" मंद्राक्षरों के उल्लेख्य ''विपश्चित् ''को 'सोऽकामस्ता' के किक्ट स्वसंक्रिय संपादित जगत सृष्टि स्थिति और जगदन्त्यांमिता पर्यन्त छवि बतवाकर, जीव के स्वरूप से सुस्पष्ट भिश्रता यवनाई गई है।

इतश्योमयावस्यात् प्रत्यगात्मनोऽन्य आनंदमयः

बद-मुक्त अवस्था वाने जीवात्मा से आर्नदमय इसलिए भी भिन्न हैं कि-

मेवन्यपदेशाच्य १।१।१व॥ .

"तस्मादवा एतस्मादात्मन झाकाराः" इत्यारस्य मांत्रवर्धिकं ब्रह्म व्यंजयद्वाक्यक्रन्नप्राणमनोभ्य इव जीवादि तस्य भेदं व्यपिद शति "तस्माद वा एतस्माद विज्ञानमयात् अन्योऽन्तर धात्मानद-मयः "इति । अतोजीवादभेदस्य व्यपदेशाच्यायं मांत्रवृष्णिक धानमयोऽ ऽन्य एवेति ज्ञायते ।

'उसी आत्मा से यह आकाश हुआ।' ऐसा प्रारंग करके मांत्रवर्णिक क्र्यूबोधक ''उस आनंदमय से विज्ञानमय आदि भिन्न हैं' इस वाज्य में प्राणमय वादि से जैसे आनंदमय की मिन्नता दिखताई गई है, वैसे ही जीवात्मा से भी भेद का उत्लेख होने से, मंत्रवर्णीक आनंदमय निष्चित ही फिन्न प्रतीत होता है।

इतश्च जीवादन्य=इतिलए भी वह जीवात्मा से भिन्त है कि-काभारच नानुमानापेक्षा १११।१६॥

जीवस्याविद्यापरवरास्य जगत्कारण्टवे ह्यवर्जनीया मानुमानिक

प्रयानादि शब्दाभिषेयाचिद्वन्तु गंसगिपेक्षा, तथैव हि चतु मुं खादीनां कारणस्वं, इह च "सीऽकामयत, बहुस्या प्रजायेय" इत्यचित् । सगं रिहतस्य स्वकामादेव विचित्रचिद्वस्तुनः सृष्टिः "इदं सर्वम-स्जत यदिदं कि च" इत्याम्नायते । स्रतीऽस्यानदमयस्य जगत् स्जतो नानुमानिकाचिद्वस्तुससगिपेक्षा प्रतीयते । ततश्च जीवा-क्ष्य प्रानंदमयः।

प्रधान अ।दि जन्द वाच्य आनुमानिक जड प्रकृति की अपेशा नो अधिचा उधीन जीवा मा को ही जगत का कारण मानना पढेगा, इसीलिए जीव न्योप बह्या आदि को जगत क्ली माना भी गया। किंतु इस प्रसा में 'सीऽकामयत' वावय से जड्मसाँ रहित केवल इहा से ही जड चेतनात्मक समस्त सुटिट 'इद सव'' इत्यादि से बतलाई गई है। प्रसा से तो बान्दम्य की जगत्सर्जनता, बानुमानिक जड प्रधान (प्रकृति) ससर्गसापेश कात नहीं होती। इससे भी जीव से भिन्न आन्दमम सिद्ध होता है।

इतश्व-इससे भी भिन्नता सिंह होती है कि--

अस्मिग्नस्य च तद्योगशास्ति ।१।१।२०॥

ग्रस्मिन्-ग्रानन्दमये, ग्रस्य-जीवस्य, तद्योगम्-ग्रानन्दं योगम्, ग्रास्ति-ग्रास्त्रम्—"रसोवैसः रल ह्येवायलक्ष्वाजन्दी भवति" इति । रसरान्दाभिषेयानन्दमयलाभादय जीवशब्दाभिलंपनीय ग्रानन्दी भवतीत्युच्यमाने यल्लाभादानन्दी भवति स एव इत्यनुनमत्तः को स्रवीतिस्यर्थः।

'वह रस स्वरूप है—यह जीव उस रस\_का बास्वादन करके आनदित होता है" इत्यादि प्रसिद्ध मत्र इस जीव ना, आनदमय से जानद सबघ वतलाता है। इन बादय में "रस" का अर्घ आनदमय तथा 'अय' का अर्घ जीव है। यह जीव, आनदमय रस को प्राप्त कर िन होता है, ऐसा स्पष्ट उस्लेख होने पर भी, जिसकी प्राप्ति से जो आनंदित होता है वे जिल्ल दो प्राप्य-प्रापक, एक हैं, ऐसा पागल के अति-रिक्त कोई ग्रीर तो कह नहीं सकता ।

एवमानन्दमयः परंबह्योति निश्चितसति "यदेप श्राकारा श्रानन्दः" विज्ञानमानन्द ब्रह्या इत्यादिष्वानन्दशब्देनानन्दमय एव परामृश्यते, यथा विज्ञान शब्देन विज्ञानमयः। अत्र एव "आनन्दं ब्रह्मणो विद्वान्" इति व्यतिरेक निर्देश । अत्र एव च "आनन्दं ब्रह्मणो विद्वान्" इति व्यतिरेक निर्देश । अत्र एव च "आनन्दमय-मारमानमुपशक्रामिति" इति क्यांजानिद्रश्यःच । उत्तरेचानुवाके पूर्वानुवाके पूर्वानुवाके वाजानात् अर्णोबह्योति व्यांजानात् अर्णोबह्योति व्यांजानात् अर्णोबह्योति व्यांजानात् "इति प्रतिपादनात् "आनन्दो ति व्यांजानात्" इत्यप्यानन्दमयस्येव प्रतिपादनिति विज्ञायते, तत एव च तत्रापि "आनन्दमयमारमानमुप सक्रम्य" इत्यप्सहतम् ।

भतः प्रधानराज्यामिष्लयादर्यान्तरभूतस्य परस्यश्रह्मणो जोव-राज्याभिलपनीयादिष वस्तुनोऽर्थान्तरस्व सिद्धम् ।

मानंदमय तस्व परबहा ही है, ऐसा निश्चित हो जाने पर ''विश्वान'' शब्द से जैसे विज्ञानमय वर्ष की प्रतीति होती है उसी प्रकार ''यदेष आकाश आनद " ''विज्ञानमानंद ब्रह्म'' इत्यादि बावगोक्त "आनंद" शब्द से आनदमम वर्ष की प्रतीति होती है। ''आनद ब्रह्म'गो विद्वान्' वावय से जाता जेय का चेद विख्वाया गया है, तथा, ''आनद-मयमास्मानमुपतकामति' मे आनदमय आत्मा की प्राप्ति रूप फल का निर्मेश है। परवर्षी अनुवाक (पिन्छ्येट) से, पूर्व अनुवाक मे बतलाये गए अक्षमय आदि की—अल ब्रह्म है—पाण ब्रह्म है—पन ब्रह्म है—विज्ञात (जीव) ब्रह्म है" जिस प्रकार प्रतिपादन किया गया है उससे निश्चित होता है कि—"आनद यदा है" इस वावय का उत्लेख्य ''आनद'' शब्द सी धानदमय शब्द का प्रतिपादक है। इसीलिए उक्त प्रकरण के अन्त में ''आनदमयमात्मानमुपतकम्य" ऐसा आनदमय निर्देशक उपसहार किया गया है।

इस प्रकार प्रधान शब्द याच्य प्रकृति से मिन्न परवृह्य की, जीवा त्मा से भी भितता सिद्ध होती है।

### ७ ग्रधिकरण —

यद्यपि मन्दपुरयाना जीवाना कामाज्जगत्सुिष्टरितशियता-नन्दयोगो भयाभयहेतुत्विमत्यादि न शभवत्येवेतीमामार्थका निरा-करोति ।

यद्यपि अल्पपुष्य वाले जीवो मे सकल्पमात्र से सृष्टि, अतिगय भानद योग, भय या अभय देने की मिल आदि समत्र नही है, फिर भी बिलक्षण पुण्यज्ञान जीवविष्येष आदित्य इन्द्र प्रजापित आदि मे तो ये सभव हैं फिर पन्मात्मा ही जगत् के कारण हैं ऐसा क्यो कहते हैं? इस मका का निराकरण करते हैं—

अन्तस्तद्धर्मीपदेशात् १।१।२ ॥

इदमाम्नायते छादोम्ये 'य एषोऽन्तरादित्ये हिरएमय पुरुषो दृश्यते हिरएयशमश्रुहिरण्यकेश माप्रणलात्सवं एव सुवर्णं तस्य यथा कप्यास पुरुषरोक्तमेवमक्षिणो तस्योदिति नाम स एव सर्वेभ्य पापमभ्य उदित उदिति ह वै सर्वेभ्य पापमभ्य उदित उदिति ह वै सर्वेभ्य पापमभ्यो य एव वेद तस्यवन्तं साम च गेष्णौ इत्यधिदेवम् 'अयाध्यात्मम्' अय य एपोऽन्तरिक्षिण पुरुषोदृश्यते सैवकंतत्सामतदुक्थ्य तद्यजुस्तद्वह्यतस्येतस्य तदेव स्थ यदम्ध्यस्य यावमुख्य येष्णो तौ गेष्णौ यन्नाम तन्नाम इति ।"

तत्र सदिह्यते-किमयमध्यादित्यमङलान्तर्वेत्तीं पुरुप पुण्योपचय-निमित्तरवर्षम्रादित्यादिशब्दामिलप्यो जोव एव, स्राहोस्वित् तदित-रिक्त परमात्मा-इति कि युक्तम् ?

छादोग्य में ऐसा पाठ है कि—' इस आदित्य मडल मे हिरण्मय जो पुरुप दिखलाई देता है जो हिरण्मय स्मश्र हिरण्यकेश और नख से शिल तक सुनर्य से पूर्ण है तथा जो कप्यास अर्थात् आदित्य द्वारा प्रकाशित पृंडरीक के समान रमणीक नेत्री बाला है उसका नाम "स्रोत" है, वह संपूर्ण पापों से मुक्त है, उस निष्पाप को जो जानता है वह भी पापों से मुक्त हो जाता है। ऋक् और साम में उसी का गान किया गया है वही अधिदेव है।"

इसके वाद इसी का अध्यात्म रूप भी जैसे—''जो यह जीखों मे पुरुष दीखता है; ऋक्-साम-उक्य (सामवेदीय स्तोत्र विशेष) यजु और ब्राह्मण प्रन्यों मे वींणत पूर्व पूरुष का जैसा रूप है, यह वैसे ही रूपवाला है, उसका जैसा गान करते है, इसका भी वैसा ही गान करते है, उसका जो नाम है, इसका भी वही नाम है।'

उक्त विषय में संगय होता है कि — उक्त आदित्य और नेत्र स्थित पुरव, गया अधिक पुण्यमाली ऐश्वयंवान सूर्यमंडल को प्राप्त करने वाला जीवात्मा ही है ? अथवा उससे भिन्न परमात्मा है ? किसको मानना उचित होगा ?

उपित्तपुरयो जोव एवेति । कुतः ? स शरीरस्वश्रवणात् 
शरीरसंवंघो हि जीवानाभेव संभवित । कर्मानुगु गिप्रययोगाय हि 
सरीर संवंघः । अतएव हि कर्मसंवंघरिहतस्यमोक्षस्य प्राप्यत्वम 
सरीरस्वेगोच्यते "न हवै ससरीरस्य सतः प्रियाप्रियोरपहितरिस्त, 
असरीरं वा व सन्तं न प्रियाप्रियो स्पृथातः" इति । संभवित च 
पुण्यातिशयात् झानाधिक्यम्, शक्त्याधिक्यंच । अतएवं लोककामेशस्वादि तस्यैवोपपयते । ततएव चोपास्यत्वम्, फलदाधिस्वम्, पापक्षपणकरस्वेन मोलोपयोगिरतं च । मनुष्येष्वप्युपचितपुण्याः केचित् 
झानशक्त्यादिमिरधिकत्वरा दृश्यन्ते, तत्वरच सिद्धगंधवाद्यः ततस्य 
देवाः तत्वरचेन्द्रादयः । अतो अह्यादिष्वन्यतमण्यैकेकिस्मनृकस्य 
पुण्यविशेषेणैवस्भृतमैदवर्यप्राप्तो जगत्सुण्य्याधि करोतीति जगत्कारणस्वजगदन्तरात्मस्वादिवावयमस्मिन्नेवोपनितपुण्यविशेषे सर्वेश 
सर्वेश वर्तते । अतो न जीवादिविरकः परमात्मा नाम क्रियन्

दिस्ति । एव च सिति "ग्रस्थुलमनण्बह्नस्वम्" इत्यादयो जीवात्मन स्वाभिन्नामा भवति मोक्षशास्त्राण्यिष तत्स्वरूपतत्त्राप्त्युवायोपदेश-पराणि—इति

विशेष पुण्यवान जीव ही उक्त पुरुष हो सकता है नयो उसके शरीर का वर्णन किया गया है, शरीर सबस तो जीवों का ही हो सकता है। गुमाणुभ कर्म और गुण के सयोग से ही ग्रारीर सबध होता है। तभी कर्म सबध रहित शरीर हीन भोक्ष की प्राप्ति कही गई है— "शरीराभिमान के रहते पाप पुण्य नष्ट नही होते, शरीराभिमान कृत्य ही जीने पर पाप पुण्य स्पर्य नहीं करते।" इत्यादि।

पुष्य की अधिकता से अधिक जान और अधिक सक्ति सपन्न होना भी सभव है, लोकेश कामेश इरयादि उपाधिया भी जीवारमा के लिए ही प्रयुक्त होती है। उपास्यता, फलदातृता, पापप्रकालनता और मोक्षदातृता आदि अमताये भी उसमें हो सकती हैं। मनुष्यों में ही प्राय अधिक पुष्यवान और ज्ञान शक्ति सपन्न महायुक्य देखे जाते हैं, सिद्ध, गयवें, देव तथा देवाधिदेव इन्द्र उत्तरोत्तर औष्ठ हैं।

ममुष्य से हहा। पर्यन्त में से कोई विशेष पुण्यवान महापुरप एक-एक करूप तक ऐश्वर्य सपन्न होकर जगत् सृष्टि आदि का सपादन करते हैं। जगत्कारणता और जगदन्दरारमकता के बोधक वाम्य भी ऐसे ही सर्वज्ञ सर्वश्रक्ति राज्य महापुर्वश्र के लिए घटित होते हैं। इसिलए जीवारमा से अतिरिक्त परमारमा नामक कोई विशेष नहीं हैं। "अस्यूल, अनण्-अहस्व" इत्यादि विशेषण भी जीवारमा वोधक ही सिद्ध होते हैं तथा मोक्षोपवेशक शास्त्र वाक्य भी जीव स्वरूप निर्देशक एव प्रास्त्रि छपाय के रूप में ही घटित होने हैं, ऐसा मानना होगा।

मिद्धान्त-एव प्राप्तेत्रमधीयते-अन्तस्तहर्म्भपदेरात्-श्रतगदित्ये ऽन्तरिक्षणि च य पुरुषः प्रतीयते, स जीवादन्यः प मास्मैव, कुत ? तद्धमं पदेशात् जीवेष्वसभवस्तर्दातिरिक्तस्यैव परमात्मनो धर्मोऽ-गमपहृतपाष्मस्वादिः "स एष सर्वेभ्यः पाष्मभ्य उदितः" इत्यादिनो- पदिश्यते । ग्रपहतपाप्मत्वम् हि ग्रपहतकमेत्वं, कर्मवश्यतागंधरहित-त्विमत्ययः । कर्माधीनसुखदुःख भागत्वेन कर्मवश्याः हि जोवाः । ग्रतो ग्रपहतपाप्मत्वं जोवादन्यस्य परमात्मन एव धर्मः ।

उक्त संगय के निराकरणायें ही सुत्रकार ने सिद्धांत निर्णय करते हुए "अन्तरतद्वर्मोपदेशात" सत्र कहा है, जिसका तात्ययं है कि—सूर्य मंडल और नेत्र में जो पुरुष दीसता है वह जीवारमा से भिन्न परमात्मा ही है। उसी की विशेषताओं का उपरेश वेद में किया गया है। जो जीवों में कभी संगत्र नहीं हैं उन्ही निष्पापता आदि विशेषताओं का परमास्मा के सिए "स एय स्वर्म्य" इत्यादि वाक्यों में किया गया है संपह्तजांवता का तात्यये है, निष्कर्मता, कर्मबन्धन शुन्यता। कर्माधीन सुंख दु.सानुसार वर्म के वशीभून जीव ही है। निष्नापता आदि सो जीव से विलक्षण परमारमा के ही धर्म है।

यत्पूर्वंकं स्वरूपोपाधिकं लोककामेशत्वम्, सन्यसंकरुपत्वादिकं सर्वभूतान्तरात्मत्वंच तस्यवधमः। यथाह्-"एप प्रात्माऽमहतपाप्मा विजयोविधृत्युर्वितोकोविजिनत्तोऽपिपासस्तर्वाकस्तरयसंकरुपः" इति तथा 'एप सर्वभूतान्तरात्माऽपहतपाप्मा दिव्योदेवएको नारामग्यः" इति । "सोऽकामधत बहुत्यां प्रजायेवेति" इत्यादि सत्यसंकरुपत्वपूर्वेकसमस्तविदिवद्वस्तुप्रिट्योगो निरुपाधिक भयाभ्य हेतुत्वं, बाङ्मनतपरिमितकृतपरिच्छेदरहितानवधिकातिन धायानच्योग इत्यादयोऽकमंतंपाद्यास्वाभाविकाधमा जोवस्य न संभवति।

उसी प्रकार क्षोकेणता, कामेश्वरहा, सस्य क्षेक्टवता, धर्मेनूतात रात्मकता, जादि स्वाभाषिक धर्मे भी परमात्मा के ही हैं। ऐसा ही — "यह सर्वान्तर्यामी, निष्पाप, जरामृत्यु शोक भूख प्यास रहित, सत्यकाम और सस्य सकत्य है" इस वाष्य से बात होता है। तथा "ऐसे सर्वान्तर्यामी निष्पाप दिब्य देव स्वरूप एकमात्र नारायण हो हैं" उन्होंने सकस्य किया कि एक से अनेक हो जाऊँ "इत्यादि से विणत सत्य राकत्प पूर्विका समस्त जड चेतनात्मक सृष्टि योग्यता, स्वाभाविक भये अभय देने की क्षमता, वाइमनसगोचरता, अतिश्रय आनदमयता इत्यादि अकर्म सपादा स्वामाविक घर्म जीव के नहीं हो सकते ।

यतुरारीरसवधानन जीवातिरिक्त इत्युक्तम्, तदसत्, न ि, सरारीरत्व कर्मवश्यता साधयति, सत्यसक्तस्येच्छ्याऽपि शरीर सवधसभवात्। प्रथोच्येत-शरीर नाम त्रिगुणात्मक प्रकृति परिणाम-रूपभूत सधात , तत्सवधश्चापहृतपाष्मनस्सत्यसक्त्रस्त्यपुरुषस्यै-च्छ्या न संभवति, प्रपुरुपार्थत्वात् । कर्मवश्यस्य तु स्वस्वरूपानिम्मस्य कर्मानुगुण्फलोपभोगायानिच्छतोऽपि तत्सवधोऽवर्जनीयः, इति । स्यादेतदेवम्, पर्वि गुण्जयमय प्राकृतोऽस्यदेहस्स्यात्, स्व सुरुपाभिमसस्स्वानुरुपोऽपाकृत एवेति सर्वामुप्रपन्नम् ।

जो यह कहते हो कि— धरीर सबध होने से वह जीवारमा के अनिरिक्त कोई दूसरा नहीं हो सकता, यह कथन भी अतत् है, कमंबण ही घरीर सबध होता हो यह कोई आवश्यक नहीं है, तस्य सकत्वारिक इच्छा से भी आरमा का धरीर सबध होता है। यदि यह कहा कि— त्रिगुणारमक प्रकृति भोग के परिषाम स्वरूप जो पममहाभूतो का सयोग होता है, उसे ही धरीर कहते हैं, ऐसे भीतिक धरीर का सबध, निष्पाप सत्यसकत्व पुरुष की इच्छामात्र से नहीं हो सकता, घरोकि वह कभी धम अर्थ काम भोझ आदि पुरुपार्थों का पालन नहीं करता। (अर्थात पुरुपार्थ सबधी भोगों मे नहीं कैंसता) अपने स्वरूप से अनिमन कर्मोधीन जीन के न बाहते हुए भी, कर्मानुरूप कल्पभाष है क्या देह सबध अनिवारं रूप से हो जाता है। हो सकता है आपका ही कथन ठींक हो आपके जनुसार जगतपुरुदा का प्रारं निज्यम्य प्राकृत हो सकता है पर हमारी दृष्टि मे तो बह स्वेच्छा से अपने अनुरूप अप्राकृत देह घारण करके ही सृष्टि का वार्य सवालन करता है, ऐसा मानकर ही हम उक्त समस्या का समाधान कर पाते हैं।

एतदुक्तं भवति-परस्यैव ब्रह्मणो निष्तिलहेयप्रत्यनीकानन्त भागानदैकस्वरूपतया सकलेतरविलक्षणस्य स्वाभाविकानविधकातिः रायासंस्येयकत्याणगुणगणाश्च संति । तद्वदेव स्वाभिमतानुरुपैकः स्पाचिनत्यदिव्यादभुतनित्यनिरवद्यनिरतिरायौज्वत्यसीन्दर्यसीगघ्यसी-कुमार्येतावर्यययोवनाद्यनतगुणगणनिधिविव्यस्पमि स्वाभाविक नास्ति । तदेवोपासकानुग्रहेण तत्तत्प्रतिपत्यनुरूप संस्थान करोत्यपारकार्देश्यसौग्रोल्यौदार्यंजलिनिधः निरस्तनिखिलहेयगंघोऽपहतपाप्मा परंब्रह्म पुरुषोस्मो नारायण -इति ।

ं कथन पह है कि—होनता रहित, अनतकान और आनद स्वरूप होने से, समस्त पदायों से विस्तकण पर प्रह्म ही, निरविध, निरितिशय, असहय स्वाभाविक कल्याएमय गुणों को राशि हैं। तवनुरूप ही उनका स्वाभाविस्द विस्य रूप भी है। उसके अनुसार ही अचित्त्य असोकिक, अद्भुत, निर्द्य, निर्वोध, और सबका अतिक्रमण करने वाली औज्वस्य, सीन्दर्य, सीगच्य (सुय्या) सीकुमार्य लावण्य, योवनादि अनंत गुण निष्या उनके विध्य देह मे स्वाभाविक रूप से रहती हैं। वे ही उपासको की भावना के अनुरूप अनुग्रह करके अपने ऐसे दिख्य स्वरूप का चार्ख्य प्रस्यक्त कराते हैं। अपार कार्च्य, सीशील्य, वास्तव्य, औवार्य आदि गुएों के सागर, हीन वोषों से सबंधा शून्य, निष्याप, परस्रह्म पुरुषोत्तम नारायण ही जगत् सुष्टा हो सकते है।

"यतो वा इमानि भूतानि जायंते—सदेव सोम्पेदमप्र प्रासीत्— प्राह्मा वा इदमेक एवाग्र भासीत्—एको ह वै नारायण प्रासीन्न वहाा नेरानः" इत्यादिषु निखिल जगदेक कारणत्याऽवगतस्यपस्य बहाणः "सत्यंज्ञानमनतं ब्रह्म-विज्ञानमानंद ब्रह्म" इत्यादिध्वेयंभूत स्वरूपमित्यवगम्यते । "निगुणम्" निरजन-"भ्रपहृतणाप्माविजरो विमृत्युविशोको विजिधस्सोऽपिपासस्यत्यकामस्यत्यकरूपः—न तस्य कार्यकारण व विद्यते न तत्समरचाम्यधिकश्च दृश्यते—परास्य शिक्तिविविध श्रुयते स्वाभाविकी ज्ञान बलक्रिया च—तमोश्वराणा परम महैरवरं त दैवताना परम च वैनतम्—त कारणकरणाधि पाधिपो न चास्य कश्चिज्जनिता न चाधिपः सर्वाणि रूपाणि विचित्य घीरः नामानि कृत्वाऽभिवदन्यदास्ते–वेदाहमेतं पुरुषं महान्तं भ्रादित्यवर्णं तमसः परस्तात्-सर्वेनिमेषा जितरे विद्यतः पुरुषादिध" इत्यादिषु पग्स्यब्रह्मणः प्राकृत हेयगुणान् प्राकृतहेय देः संबंधं तन्मूल कर्मंबरयतासबधं च प्रतिविष्य कल्याणगुणान् कल्याणरूपं च वदन्ति ।

"जिससे ये प्रपंच उत्पन्न होता है-हे सीम्य मृद्धि के पूर्व यह सारा विष्व सत् स्वरूप ही था-सृष्टि के पूर्व केवल परमारमा ही या-एकमात्र नारायण ही थे, ब्रह्मा या शंकर नहीं थे।" इत्यादि वाक्यों में समस्त जगत् के एक मात्र कारण परब्रह्म का ही निरूपण ज्ञात होता है। तया-''बहा सत्य ज्ञान अनत स्वरूप है-परमात्मा विज्ञान और आनंद स्वरूप है।" इत्यादि वानयों में उस परंबह्य के स्वरूप का निरूपण किया

गया है।

''वह परव्रह्म निर्गुण, निरंजन, निष्पाप जरामृत्यु शोक मुख प्यास रहित, सत्यकान और संस्य सकल्प है। उसके कार्य (शरीर) और कारण (इन्द्रियाँ) नहीं हैं। उसके समान या अधिक कुछ भी दिन्दिगत मही होता। उसकी परोशक्ति स्वाभाविक शान-धल-क्रिया आदि विविध नामों बाली है। सर्वेश्वर देवाधिदेव ही सबके कारण तथा करणी (इन्द्रियों) के स्वामी (ब्रह्मा धादि) के भी अधिपति हैं। उनका जनक सथा स्वामी कोई नहीं है। जो धीरता पूर्वक समस्त रूप का विस्तार और नामों का विधान करके व्यावहारिक रूप से उसी मे विराजते हैं. अज्ञानातीत आदित्यवर्णं उन महापुरुष की जानमे की चेष्टा करो। समस्त निमेष (स्फूर्तियाँ) श्रीर विद्युत शक्तियाँ परंपुरुष से ही प्रकट होती है।" इत्यादि श्रुतियो परब्रहा के प्राकृत तुच्छ गुण समूह, प्राकृत हैय देह शंबंध, तदनुरूप कर्मवश्यता का संडन करके कल्याणमय गुण और कल्याण-मय रूप का प्रतिपादन करती है।

सदिदं स्वाभाविकमेवरूपमुपासकानुग्रहेण तरप्रत्यनुगृणाकारं देवमनुष्यादिसस्यानं, करोति स्वेच्छपैव परमकारुणिको भगवानः। तिदमाह श्रुति:-"ग्रजायमानो बहुवा विजायते" इति स्मृतिश्च"ग्रजोऽपि सन् ग्रव्ययात्मा भूतानामीश्वरोऽपि सन् । प्रकृति स्वामधिष्ठाय संभवाभ्यात्मवायया । परित्राखाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृतो" इति ।

, । परम करुणामय सगवान, दयावण स्वेच्छा से अपने स्वामाविक दिव्यक्ष को उपासकों की क्षमता के अनुसार उनपर कुपा करने के लिए देव मनुष्प आदि सपुण प्राकृत देहों में परिणत कर देने हैं। तैना कि अनिम प्राय: प्रकृत होता हैं। "तपा स्कृति में भी।"— अन्य का अविनाक्षों, क्षमें नियानक में अपनी स्वामाविक प्रकृति माधा के शायत से प्रकृत होता हैं। सच्यान की अविनाक्षों, क्षमें नियानक में अपनी स्वामाविक प्रकृति माधा के शायत से प्रकृत होता हैं। सच्यानों की राजा और दुवडों के साहार के लिए ही मेरा अवतार हो। हो। है।" इत्यादि स्वष्ट कहा गया है।

साधवो हि उपासकाः तस्परिताणमेवोहेश्यम् झानुपंगिकस्तु दुष्कृता विनाशः संकल्पमानेणापि तदुत्पत्तेः। "प्रकृति स्वाम्" प्रकृतिः स्वभावः, स्वभेव स्वभावमास्याय न संसारिणां स्वभावा-नित्यर्थः। प्रात्ममाययेति स्वसंकल्प रूपेण ज्ञानेन इत्यर्थः। "माया वयुनं ज्ञानं" इति ज्ञान पर्यायमपि माया शब्दं नैघण्टुका प्रधीयते।

उक्त स्मृति वाक्य में साधु का तात्मयं उपासक से है, उन्हों के परित्राण के लिए प्रभु प्रकट होते हैं, दुष्टों के विनाश की वात तो प्रासी- मिक है, संकल्प मात्र ही प्रभु के अवतार में पर्याप्त है। "प्रकृति स्वाम्" में प्रकृति का तात्पर्य है स्वमाय. स्वाम् वर्षात, अपनी प्रकृति के आधार से ही प्रभु प्रकट होते हैं, संसार स्वमाय प्राकट्य का प्रधापा नहीं होता। आत्ममायया का तात्पर्य है, स्वसंकल्प रूप मान "मान के पर्याप रूप में भाषा चन्द का प्रयोग निषंदु में "मायावयुन ज्ञान" किया गया है।

 म्राह च भगवान पारासरः "समस्तासक्त्यस्वैतानृप यत्र प्रति-विद्वाः, तद् विश्वरूपवै रूपं रूपमन्यद् हरेमंहत्। समस्त शक्तिः रूपाणि तत्करोति जनेश्वर, देवतियंङ्मनुष्यास्या चेष्टायंति स्वलीलया। जगतामुपकाराय न सा कर्म निमित्तजा।" इति महा-भारते चावताररूपस्याप्यप्राक्ठतत्वमुच्यते—"न भूतं संघसंस्यानो देहोऽस्य परमात्मनः" इति । श्रतः परस्यैव ब्रह्मण एवं रूपवत्वा-दयमिप तस्यैव घर्मः म्रत भ्रावित्यमण्डलाक्ष्यधिकरण भ्रावित्यादि जीव व्यतिरिक्तः परमात्मेव।

भगवान पाराशर भी कहते हूँ—"थे समस्त शक्तियों जहाँ प्रतिष्ठित हैं, वही परमात्मा का विश्वरूप है जो कि महान् और विलक्षण है। वह अपनी लीला से देवता पणु मनुष्य आदि चेष्टा वाले अपने शक्तिमय रूपों को प्रकट करते हैं। यह सब जगत के उपकार के लिए करते हैं, कमंफत के भोग के लिए नहीं करते।" महाभारत में भी प्रभु का अप्राकृत अवतार बतलाया गया है—"परमात्मा का यह देह पांचभौतिक नहीं है।" इन सब प्रमाणों से गिद्ध होता है कि—परमात्मा हो उक्त विशेषताओं वाले हैं उन्हों के ये स्वाभाविक धर्म है। मूर्य और नेत्रों में वे ही विराज-मान हैं वे जीवों से सर्वथा विलक्षण हैं।

मेदव्यपदेशाच्चान्यः १।१।२२

श्रादित्यादिजाविभ्यो भेदोव्यपदिरयतेऽस्य परमाहननः "य श्रादित्ये तिष्ठन्नादित्यादन्तरो यमादित्यो न वेद यस्यादित्यस्यरीरं य न्नादित्यमन्तरो यमयति"—यं श्रात्मिन तिष्ठन्नात्मनोऽन्तरो यमारमा न वेद यस्याऽत्मा शरीरं य श्रात्मानमंतरो यनयिति"— योऽत्यस्यन्तरे संचरन्यस्याक्षरं शरीरं यमक्षरं न वेद, योमृत्युमंतरे-संचरन् यस्य मृश्युः शरीरं यं मृत्युनंवेद एय सर्वभूदन्तरात्माऽपहत-पाच्मा दिव्यो देव एको नारायणः" इति चास्यापहतपाच्मनः पर-मारमनस्सर्वान्जीवान् शरीरत्वेन व्यपदिस्य तेपामन्तरात्मत्वेनैनं स्यपदिसति । श्रतस्सर्वेभ्योहिरण्यगर्मीदिजीवेम्योऽन्य एव परमा-स्मेतिसिद्धम् । परमारमा का आदित्य मादि जीवों से स्पष्ट भेद दिखलाया गया है—"को मादित्य में रहते हुए भी आदित्य में किंकर उसका शरीर है, वह आदित्य में बैठकर उसका शरीर है, वह आदित्य में बैठकर उसका शरीर है, वह आदित्य में बैठकर उसका संयमन् करता है—जो आत्मा में होते हुए भी उससे भिन्न है, उसे आत्मा नही जानता, आत्मा उसका शरीर है अन्तर्यामी रूप से वहीं मात्मा का संयमन करता है—जो अक्षर में संचरित है, अक्षर जिसका शरीर है अक्षर असे महीं जानता—जो मृत्यु (जगत) में संचरित है, मृस्यु उसका शरीर है अक्षर उसे महीं जानता, वह सर्वान्तर्यामी, निष्पाप दिव्य एकमात्र नारायण है।" इस बाक्य में निष्पाप परमात्मा मारायण है। इस होता है किं—परमात्मा, हिर्ण्ययर्भ भादि जीवों से सर्वया विकक्षण है।

· । ५ ग्रधिकरण:—

"यतो वा' इमानि म्तानि जायन्ते" इति जगत् कारेण ब्रह्मेत्यवगम्यते । कि तज्जगत्कारणमित्यपेक्षायां 'सदेव सोम्येदमग्र प्रास्तित तत्तेजोऽद्यजत्-प्रात्मा इदमेव एवाग्र धासीत्—स इमांस्त्री-कानस्जत् तस्माद् वा एतस्मावारमन् श्राकागस्यम्भृतः' इति साधार् एष्ट्रिश्चाव्यज्ञंगत्कार् ति निर्वच्दे ईक्षणिवश्चेषागंदिवरोषल्पिवशेषार्थं स्वमावात् प्रधानक्षेत्रज्ञादिव्यतिरिक्तं ब्रह्मोत्युक्तम् । इदानीमाकाः सादि विशेषसब्दैनिदिश्य जगत्कारणस्वजयदैश्वयादिवादेश्याकाः सादिशब्दानिधयतयाप्रसिद्धिवविच्यत्वस्तुनोऽर्यान्तरमुक्तक्षणमेव ब्रह्मोत्तरमुक्तक्षणमेव ब्रह्मोति प्रतिपाद्यते श्राकाशस्तिल्यात् इत्यादिना पादशेषण—

जिससे ये सारे भूत उत्पन्न होते हैं "-इस जवाहरण से जात होती हैं कि-जात् के कारण परमात्मा हो हैं। उस जगत् के कारण का स्वरूप क्या है? ऐसी आकांक्षा होने पर निम्न श्रृतियाँ सामने आती है-"हे सौम्य! मृद्धि के पूर्व एक सत् ही था—उसने तेनकी मृद्धि की-जगत पहिले आत्मस्वरूप ही था—जिसने इन लोकों की सृद्धि की-उस आत्मा से आकाश उत्पन्न हुआ" इन श्रृतियों में साधारण शब्दों से जगत्कर्ता

का निर्देश किया गया है। बाद में ईक्षण विशेष, आनंद विशेष, और रूप विशेष बोधक शब्दों द्वारा प्रधान और क्षेत्रज्ञ से विलक्षण प्रह्म का प्रति-पादन किया गया है। अब आकाश आदि विशेष शब्दों से निर्देश करके जगत्कारणस्व और जगदैश्वयंवाद में भी, प्रसिद्ध जडनेतन बिलक्षण सहा को ही आकाश शब्द से बतनाते है—

# भाकाशस्त्रहिलगात् १।१।२३।

इदमाम्नायने छ्:ंदोग्ये "अस्य लोकस्य का गतिरिति आकाश इति होवाच सर्वाणि हवा इमानि भूतान्याकाशादेव समृत्यद्यन्ते, आकाश प्रत्यस्तं यति आकाशो ह्ये वैभ्यो ज्यायानाकाश. परायणम्" इति । तत्र सदेह. कि प्रसिद्धाकाश एवात्राकाशाब्देन अभिधोयते उत्तोक्तलसणमेन बह्य इति । कि प्राप्तम् ? प्रसिद्ध आकाश इति कुतः ? शब्दैकसमधिगम्ये वस्तुनि य एवार्थो ब्युत्पत्तिसिद्धशब्देन प्रतीयते स एव ग्रहीतव्यः । अतः प्रसिद्ध आकाश एव चराचरभृतजातस्य कृत्स्नस्य कारणम् अतस्तस्मादनितिरक्तं ब्रह्मा ।

छांदोभ्योपनिषद में पाठ है कि-"इस लोक की गति क्या है? उसने कहा लाकाश, समस्तभूत समुदाय आकाश से ही उत्पन्त हुआ है और आकाश में ही वितीन हो जाता है, आकाश सभी भूतों से श्रोड़ है, यह सभी का आश्रय है।"

यहाँ संदेह होता है कि-प्रसिद्ध आकाश ही यहाँ आकाश शब्द से उत्सेदय है अथवा उक्त सक्षणों वाले ब्रह्म का निर्देश है? (पूर्वपत) प्रसिद्ध साकाश ही हो सकता है क्यों कि-एकमाश अब्द रास्य विषय में, शब्द की ब्रह्मपति के अनुसार शब्द से जो अर्थ प्रसीत होता है उसे ही भानना उचित होता है। इसलिए उक्त प्रमण में आकाश ही चराबर जगत का कारण है, ब्रह्म भी वहीं है।

नान्वोक्षापूर्वंक सुष्ट्यादिभिरचेतनाचेतनजीवाच्च व्यतिरिक्तं स्रहोत्युक्तम् । सरयमुक्तम् प्रयुक्तं तु तत् । तथाहि "यतो वा इमानि भूतानि जायन्ते तद्बह्म" इत्युक्ते कुत इमानि भूतानि जायन्ते इत्यादि विशेषाये "सर्वािष्ण ह वा इमानि भूतान्याकाशादेव समुत्पद्यन्ते" इत्यादिना विशेषप्रतीते: जगज्जन्मादिकारण प्राकाश एवेति निश्चित सित "सदेव सोम्येदमय आसीत्" इत्यादिष्विप सदिशब्दास्ताद्यारणकारास्तमेव विशेषप्रमाकाशामितद्यति । "आतमा वा इदमेक एवाग्र आसीत्" इत्यादिष्वात्मशब्दीऽपि तत्रैव वत्तेते।" तस्यापि हि चेतनैकान्तत्व न संभवति । यथा—"मृदात्मको घटः" इति । प्राप्नीतीत्यात्मिति व्युत्तत्या सुतरामाकाशेऽप्यात्मराब्दी वत्तेति । अत एवमाकाश एव कारणं ब्रह्मीति निश्चित सत्तिक्षणादयस्तवनुगुणांगौणावर्णनीयाः । यदि हि साधारणशब्दैरेव सदादिक्षिः कारणमन्यधायिष्यत, ईक्षणाद्यर्थनुरोषेन चेतनविशेष एव कारणं मिति निर्चेष्यत । आकाश शब्दैन तु विशेष एव निश्चित इति नार्थस्वाभाष्यान्तिर्वेष्यमिति ।

उक्त पक्ष पर क्षका होती है कि-बह्य तो अब और चेतन जीनो ते किनन, स्वेच्छा से सुण्टि करने वाला कहा जाता है, (तो वह आकाश कैंसे हो सकता है?) (उत्तर) हां कहा तो गया है पर वह कथन ठीक नहीं है। उस कथन पर यह श्वका तो वनी ही रहतों है कि-ये भूत किससे उर्देश हैं। उस कथन पर यह श्वका तो वनी ही रहतों है कि-ये भूत किससे उर्देश हैं। उस कथन पर यह श्वका तो वनी ही रहतों है कि-ये भूत किससे अर्देश हो ही है और निध्वत होता है जगत के जनमारिक का कारण आकाश है। ऐसा निध्वत होता है जगत के जनमारिक कुर्व सत् ही वा" इस वावय से कहे गए "सत्" शब्द का अर्थ भी आकाश ही निध्वत होता है। तथा "यह सारा जगत पहले आत्मा ही था" इस वावय का "आत्मा" शब्द भी आकाश वाची ही सिद्ध होता है। अत्मा अब्द एका के से वात्मा शब्द भी आकाश को से वात्मा के तिए होते है। "वान्नीत इति बात्मा" अर्थां को से वात्म से नही है। "वान्नीत इति बात्मा" अर्थां को से वात्म है हित है। "वान्नीत इति बात्मा" अर्थां को से वात्म है हित है। इति क्षुरंपत्ति के अनुसार भी आत्मा शब्द आकाश वाची हो सकता है। इस-

लिए आकाश ही कारण बहा है ऐसा निषिचत हो जाने पर, जगत कर्ता के लिए प्रमुक्त ईक्षण आदि ग्रुण गौए प्रतीत होते हैं। और फिर यदि "सद्" आदि साधारण घट्दो पर ही जगत कर्ता का निर्मंध निर्भर है तो ईक्षण आदि साधारण घट्दो पर ही जगत कर्ता का निर्मंध निर्भर है तो ईक्षण आदि अर्थों के द्वारा चेतन विशेष को ही कारण मानना चाहिए। आकाश शब्द का तो विशेष उल्लेख होने से निष्मित हो जाता है कि आकाश ही जगत कर्ता है, अर्थ के आधार पर निर्णय करने की बात तो उठती ही नहीं।

नमु "आत्मन श्राकाशस्यम्भूत" इत्याकाशस्यापि कार्यत्व प्रतीयते । सत्यम्, सर्वेषामेवाकाशवाय्वादीना सूक्ष्मावस्थास्यूला- वस्थाचेत्यवस्थाद्वयमस्ति । तत्राकाशस्य सूक्ष्मावस्था कारणम् । स्थूलावस्था तु कार्यम् । "श्रात्मान ग्राकाशास्यभूत" इति स्वस्मा- देव सूक्ष्मरूपत् स्वयं स्थूलस्सभूत इत्ययं । "सर्विणि इ वा इमानि भूता याकाशादेव समुत्यवन्न" इ त सर्वस्य जगत ग्राकाशादेव प्रमुवाय्यवादि श्राणात तदेव हि कारण ब्रह्मोति-रिचतम् यत एव प्रसिद्धाकाशादनितिरक्तं ब्रह्म ग्रत एव च "यदेपप्राकाश ग्रानदो न स्यात्" ग्राकाशो ह वै नामरूपयोनिविह्ता" इत्येवमादि निर्देशोप्युपपन्ततर । श्रत प्रसिद्धाकाशादनितिरक्तं ब्रह्मोते । स्वय होता है कि— 'आत्मा से आकाश हुआ" इस वाक्य से तो

आकाश की कार्यंता जात होती है ठीक है, आकाश वायु आदि सभी की स्थूल और सुक्ष्म दो अवस्थाये होती हैं। आकाश की सुक्ष्म वस्थाये होती हैं। आकाश की सुक्ष्म वस्था कारण तथा स्थूलावस्था कार्य है। "आत्मा में आकाश हुआ का तात्वयें है कि वह अपने सुक्ष्म रूप से स्वय स्थूल हुआ। सारे भूत समुदाय आकाश से उत्तन्त हुए "इस वावय से जात होता है कि—जाकाश से ही सव का उदय और उसी में सव लय होते हैं इसिलए आकाश ही कारण श्रद्धा निष्वित होता है। इससे यह भी निष्यन होता है कि—प्रसिद्ध आकाश हो बहा है। यह है ' यदि यह आनद स्वरूप आकाश न होता "आकाश हो नामस्थ को धारण करने वाला है इत्यादि निर्देशक वावय भी इसी तथ्य के उपपादक हैं। इससे तिद्ध होता है कि प्रसिद्ध आकाश हो बहा है'।

सिद्धान्त—एवं प्राप्ते बूमः-माकाशस्ताहिलगात् प्राकाश 
ग्रव्याभिषेयः प्रसिद्धाकाशादचेतनादर्यान्तभू तो यद्योक्तलक्षणः परमात्मेन कृतः ? तांत्लगात् निखिलजगदेककारण्यनं, परायण्यनं
इत्यादीनि परमात्मिलगानि उपलभ्यन्ते । निखिल कारण्यस् हि
म्रचिद्वस्तुनः प्रसिद्धाकाशग्रव्याभिषेयस्य नोपपद्यते, चेतन
वस्तुनस्तःकार्यत्वासंभवात् । परायण्यतं च चेतनानां परमप्राप्यतः ।
तष्चाचेतनस्य हेयस्य सक्कलपुरुषार्थं विरोधिनो न संभवति ।
सर्वस्माज्ज्यायस्यं च निरुगिषकं सर्वेः कल्याणगुणैस्सर्वस्योन्तरितायोक्तर्यः । तष्ट्याचितो नोपपद्यते ।

सिद्धास्त—ज्क मत पर कथन यह है कि—असिद्ध आकाण से पृपक् पूर्वोक्त लक्षणों वाला परमारमा ही यहाँ आकाश शब्द वाच्य है। क्यों कि—सुप्त में "तिल्लिपाएं" अर्थात् 'उसके बोधक'" ऐसा स्पष्ट उल्लेख है। संपूर्ण जगत की एकमाश कारणता, सर्वश्रेष्टता और रमाध्यक्त इसाह है। संपूर्ण जगत की एकमाश कारणता, सर्वश्रेष्टता और रमाध्यक्त की कागणना आकाण नामक जड तत्त्व में समय नहीं है। उसमें चे व वस्तु के संवालन की अमता तो कदापि नहीं हो सकती। जगतकत्ती के लिए जो परापण विशेषण मिलता है जसका अर्थ होता है "परम आश्रमण की कि अर्वतन पुरुषायं रहित बस्तु में संभव नहीं है। "सर्वश्रेष्टता" का अर्थ मी जनत्त्र प्रसिक्त अरिकाय कल्याण गुणों की उत्कर्पता" है, यह भी अर्वतन में संभव नहीं है।

यदुकं जगत्कारणविशेषाकाक्षायाम् आकाशराब्देत विशेष समपंणादत्यत्सर्वेतदनुरूपभेव वर्णनीयमिति, तदयुक्तमं "संबर्षिण् ह वा इमानि मुतान्याकाशादेव समुत्यबन्ते" इति प्रसिद्धवन्तिर्दे-शात् । प्रसिद्धवन्तिर्देशो हि प्रामाणान्तरप्रान्तिमपेक्षते । प्रमा-णान्तराणि च "सदेव सोम्येदमग्र श्रासीत्" इत्येवमादीन्येव वाक्यानि तानि च यथोदित्तप्रकारेणेव बहु प्रतिपादयन्तीति तत्प्रतिपादितं ब्रह्मानाशराब्देन प्रसिद्धवन्निर्दिरयते । संभवति च परस्यब्रह्मणः प्रकाराकत्वादाकाराशब्दाभिषेयत्व ग्राकाशते ग्राकाशयति च इति ।

यित नहीं कि विशेषरूप से जगनकर्ता के स्वरूप के निर्धारण के अभिप्राय से 'आकाश' शब्दविशेष का उल्लेख किया गया है, सो ऐसा कहा गी गलत है। ''ये सारे भ्त आकाश से ही उत्पन्न होते है' इस श्रुति में प्रसिद्ध का सा वर्णन अन्य प्रमाणों के सापेस होता है (विशेष का नहीं) प्रसिद्ध का सा वर्णन जन्य प्रमाणों से सापेस होता है (अर्थात् प्रमिद्ध के लिए भ्रन्य प्रमाणों से आवस्यकत्ता होती है ''यह वही है जिसवी इन रूप से प्रसिद्ध है') अन्य प्रमाण जैसे—'हे सौम्य । सुध्दि के पूर्व एकमान 'सत्' ही था।'' ये प्रमाण प्रसिद्ध बहुत के ही प्रतिपादक है। उस बहुत का प्रतिपादक आकाश भाव्य प्रसिद्ध की तरह ही कहा गया है। अकाशक अर्थवाची आकाश माव्य परत्रह्म से ही घटता है। आकाशत प्रकाशते आकाशमावि = प्रकाशति अर्थात् जो जा समतात् चारो ओर से काशते—प्रकाशते हीता है अववा जो दूसरे की प्रकाशित करता है [क्न दो ध्युप्तियों से प्रकाशनाची आकाश सब्द परत्रह्म से हीता है [क्न दो ध्युप्तियों से प्रकाशनाची आकाश सब्द परत्रह्म सा बोधक ही सिद्ध होता है]

क्ति च-धनेनाकाशशब्देन विशेषसमपंश्यक्षमेशापि चेतनाशं प्रत्यसंभानितकारशभावमचेतनविशेषमभिवधानेन ''तवैक्षत बहुस्या प्रजायेय'' क्षोऽकामयत् बहुस्या प्रजायेय ''इत्यादि वावयशेषावधारित सावंश्वस्यसंकल्पत्वादिविशिष्टापूर्वार्थप्रतिपादनसमर्थं वाक्यार्थान्यपाकारग्रं न प्रमाणपदवीमधिरोहति । एवमपूर्वानन्तविशेषण-विशिष्टापूर्वार्थप्रतिपात्वसम्यानिकवाययगितिसामान्यं चैकेनानुवाद-स्वरूपेणान्ययाकत् न सक्यते ।

अर्थ विशेष (मृताकाश) के प्रतिपादक होने दृए भी इत (आकाश) मे चेतनाश की कारणता असभव है। अचेतन विशेष प्रतिगादक आकाश मे 'उसने सोचा मे बहुन हो जाऊँ" उसने बहुत होने का सकल्प किया इत्यादि वावयो से जात, सर्वज्ञता, सर्वनकल्पना आदि विशिष्ट अलौकिक श्रोतपादक अर्थों को झुठना कर अपने लिए प्रमाए। रूप से इन वाक्यों को मनवा लेना संभव नहीं है। जनन्त विशेषण विधिष्ट अपूर्व अर्थ प्रति-पादनक्षम अनेक वाक्यों की जो एक सामान्य गति है (अर्थात् जो विशेष विशेषपो से, एक चेतनविशिष्ट ब्रह्मका ही प्रतिपादन कर रहे हैं) उसे आकाश णब्द के प्रतिपादन के लिए, केवल ब्रनुवाद मात्र कह कर मुठलाया भी नहीं जा सकता।

यश्वात्मसाब्दर्यनेतनेकान्तो न सर्वात, "मृदात्मकोघटः" इत्यादिवसंनादित्युक्तम्, तत्रोच्यते—यद्यपि नेतनादःयत्रापि क्वचिद्यात्मस्यत्रापि क्वचिद्यात्मस्यत्रापि क्वचिद्यात्मस्यत्रापि क्वचिद्यात्मस्यत्रे, तथापि गरीर प्रतिसंवधित्यात्मसव्यत्य प्रयोग प्राचुर्यात्—"श्वात्मा चा इदमेक एवाग्र आसीत्" ब्रात्मम् आकारास्संभूतः "इत्यादियु शरीरप्रतिसंवधि नेतन एव प्रतीयते यथा गोराब्दस्यानेकार्यंवधित्वेऽपि प्रयोगप्राचुर्यात् सास्नादिमानेव स्वतः प्रतीयते । प्रयोग्तरप्रतितिस्तु तत्तदस्याधारण्यनिर्देशापिक्षाः, तथास्वतः प्राप्ते गरीरप्रतिसंवधिचेतनाभिधानमेव । "सईक्षत लोकान्तु सुजां इति "सोऽकामयतं बहुस्यां प्रजायेय" इत्यादि तत्तद् वाक्य विरोपावधारितान्यसाधारण्योनेकापूर्वार्थितिष्टं निविल जगदेककारणं "सदेव सोम्य" इत्यादिवायसिद्धं ब्रह्मेवाकाश राज्येन प्रसिद्धवत् "सर्वीणि ह वा इमानि भूतानि" इत्यादि वाक्येन निरिक्ष्यत् इति सिद्धम् ।

जो यह नहा कि—आत्मा शब्द नेवल चैतन्यता का ही बोवक नही है अपितु ''मृदारमको घट '' इत्यादि अचेतन बोघक आत्म शब्द के प्रयोग भी होते हैं। इस पर वयन यह है कि—यदाि चेतन से अतिरिक्त भी कहां आत्मा शब्द का प्रयोग होता है फिर भी प्रया शरीर सबधी प्रयोग हो अधिकतर होते हैं ' यृष्टिट के पूर्व एक आत्मा ही था'' आत्मा से आताश हुमा'' इत्यादि में शरीर सबधी चेतन का प्रयोग हो प्रतीत होता है। जैसे कि गोशब्द अनेकार्यवाची है, पर प्रायः गोशब्द के उच्चारण से सास्नादिलांगूल वाली यो की ही प्रतीति होती है। विशेष वर्ष की प्रतीति तो, उस अर्थं मवधी असाधारण निर्देश से अपेक्षित होती है स्वत ज्ञात अथ तो शरीर सवधी चेतनाभिधायक ही है। "उसने सोचा कि लोक की सृष्टि वर्ष्ट उसने सोचा अनेक रूप धारण कर्ष्ट 'इत्यादि वाक्य सामध्यंवान चेतन शक्ति को ही जगत कर्ता के रूप मे वर्णन करते हैं, वाक्यश्र शब्दों द्वारा प्रतिपादित तथा अनन्य असाधारण अलीकि वाथ वोधक ''सदव सीम्य।" इत्यादि वाक्य सिद्ध बह्य ही 'आकाश" शब्द से प्रसिद्ध की तरह "सर्वाणि हवा इमानि भृवानि 'इत्यादि वाक्यों में वतलाए गए है।

#### ६ ग्रधिकरण---

**ध्रत एव प्राण. १।१।२४**॥

इदमाध्नायते छादोग्ये-' प्रस्तोतर्या देवता प्रस्तावमन्वायत्ता" इति प्रस्तुत्य "कतमा सा देवतिति प्राण इति होवाच सर्वाणि ह वा इमानि भूतानि प्राणमेवाभिसविशति प्राणमेन्युष्जिहते सैपा देवता प्रस्तावमन्वायत्ता ता चेदविद्वान् प्रास्तोष्यो मूर्धा ते व्यं-पतिष्यत" इति ।

ऐसा छादोग्योपनिषद् मे वर्णन आता है कि—"हे स्तोत्र पाठक । जो देवता प्रस्ताव मे अनुगत हैं ' इस भृमिका के बाद जिजासा की गई कि "वे देवता कीन है [ इसके उत्तर मे उपस्ति ऋषि ने प्रस्तोता से कहा—]" प्राण ' ही वे देवता है, ये सारे अत समुदाय प्राण मे ही प्रवेश करते हैं, प्राण से ही उत्पन्न होते हैं, वे प्राण देवता ही प्रस्ताव के लिए धनुगत हैं। उनको न जानकर (प्रयंहीन) स्तोत्र पाठ करोपे तो तुन्हारा मस्तक कट कर गिर जावेगा।"

मस्तक कट कर निर्माणकार्याकाश्यव्यवत् प्रसिद्धप्राणव्यतिरिक्ते परिस्मिन्नेव ब्रह्मणि वर्तते, तदसाधारणिनिखलजगत्प्रवेश- निष्क्रमणादिनिमात् प्रसिद्धविन्निदिष्टात् । स्रिधकाशका तु कृत्स्नस्य- भूतजातस्य प्राणाधीनस्यितिप्रवृत्यादिवर्शनात् प्रसिद्धएव प्राणो जगल्कारणया निर्देशमहौत इति ।

उक्त श्रृति बतलाती है कि-जाकाथ शब्द की तरह प्राण शब्द भी, प्रसिद्ध प्राण से निक्त परमात्मा का ही वानक है। समस्त जगत् के असाधारण प्रवेश निष्क्रमण आदि के उल्लेख तथा प्रसिद्ध की तरह निर्देश से उक्त बात की ही पुष्टिट होती है। इस पर एक विशेष शका की जाती है कि - सपूर्ण भूत समुदाय से उद्भूत पदार्थों की स्थिति, प्रवृति आदि प्राणापीन ही देखी जाती है। इसिनए जगत्कृती के रूप मे प्रसिद्ध प्राण का ही निर्देश प्रतीत होता है।

परिहारस्तु—शिलाकाष्ठादिषु चेतनस्वरूपे च तदभावात् 
"सर्वाणि ह वा इमानि भूतानि प्राणमेवाभिसंविशंति प्राणमभ्युज्जिहते" इति नोषपद्यत इति । भ्रतः प्राणयति सर्वाणिभूतानि
इति कृत्वा परंब्रह्मौव प्राण्यग्रदेनाभिधीयते । भ्रतः प्रसिद्धाकाशः
प्राण्यादेरन्यदेव निष्ठिलजगदेककारणम्पहतपाप्मत्वसार्वक्रसर्वसंकल्पात्वाद्यनंतकल्याणगुणगणं परंब्रह्मौवाकाशः प्राणादिशब्दामिभेयमिति सिद्धम् ।

परिहार—शिलाकाष्ठ आदि के जेतन स्वरूप में उस प्राण का अभाव है, "सारे भूत प्राण में ही स्थित है तथा प्राण से ही उद्गत होते हैं" इस प्रमाण से भूत समुदाय की स्थिति प्राण में बतलाई गई है, यदि इस प्रसिद्ध प्राण का वर्णन मान लें तो निक्पाण शिलाकाष्ठादि की समित की बंठेगी। सभी भूतों को प्राणित करता है, इस उप्रपत्ति के जनुसार परइह्य ही प्राणवाची सिद्ध होता है। प्रसिद्ध आकाश और प्राण से मिक्स संपूर्ण कात का कारण निष्याण, सर्वेज, सत्यवकल्प, अनत करनाण पूर्ण वाता परसात्मा ही आकाश प्राण वादि शब्दवाची है।

# १० अधिकरण---

म्रतः परं जगत्कारशात्वव्याप्तेन येन केनापिनिरतिशयोत्कृष्ट-गुणेन जुष्टं ज्योतिरिन्द्रादिशब्दैरर्थान्तरप्रसिद्धेरप्यभिधीयमानं परंब्रह्मेवेत्यभिधीयते, ज्योतिश्वरणाभिधानात् इत्यादिना । जगतकर्ता के समर्थेक जो भी गुण आवश्यक है अर्थान्तर मे प्रसिद्ध ज्योति इन्द्र इत्यादि शब्दवाची सभी गुण विशेष परब्रह्म के है, ऐसा "ज्योतिश्चरणाभिषानात्" सुत्रो मे बतलावेगे। ज्योतिश्चरणाभिषानात् १।१।२॥।

इदमाम्नायते छादोग्ये—''श्रथ यदतः परो दिवो ज्योतिर्दीप्यते विश्वतः पृष्ठेषु सर्वतः पृष्ठेष्वनुत्तमेषुलोकेष्विदं वाव तद्यदिम-मिस्नन्नन्तः पुष्पेज्योतिः' इति । तत्र संरायः किमयं ज्योतिरशब्देन-निर्दिण्टोनिरितरायदीप्रियुक्तोथं प्रसिद्धमादित्यादिज्योतिरेव कारणभूत ब्रह्म उत् समस्तिस्दिचिद्वस्तुजातिवस्रजातीयः परमकारणभूतोऽमिन्तभाः सर्वैनः सत्यसंकल्पः पुष्पोत्तमः इति ।

छादोग्य का प्रवचन है कि—''छ बोक, 'विश्व, तथा उत्तमाधम समस्त जोको के ऊपर जो ज्योति प्रकाशित हो रही है वह पुरुषो की अन्तःस्य ज्योति ही है।' इस प्रसम पर संबय होता है कि—वया उक्त ज्योति शब्द से निर्दिष्ट अतिकाय दीप्ति अर्थवाली प्रसिद्ध सूर्य आदि की ज्योति हो कारण ब्रह्म है अथ्वा समस्त जडचेतन वस्तुओं से विलक्षण सभी के कारण अनित दीप्तिमान सर्वेज्ञसत्यसक्ष्य पुष्पोत्तम ज्योति-नाम से अभिदित हैं?

कि युक्तम् ? प्रसिद्धमेव ज्योतिरिति । कुतः प्रसिद्धवनिन्देशेऽन्या-काशप्राणादिवत् स्वयानयोपात्तपरमात्मस्यास किगविशेषा दशंनात्, परमपुष्प प्रत्यभिज्ञानासमवात्, कौक्षयण्योतिषैवयोपदेशाच्च प्रसिद्धमेव ज्योतिः कारणत्वव्यासनिरितशय दीसियोगाज्जगत्कारण ब्रह्मोति ।

उक्त दोनो में कीन समीचीन हैं ? (पूर्वपक्ष) प्रसिद्ध ज्योति ही भारण बह्य हो सकती है क्यों कि—प्रसिद्ध की तरह निर्देश होने हुए भी आकाश और प्राण की तरह उक्त वालय में, परमारम ग्राहक कीर्द निर्देश नहीं निरमा गया है स्था ज्योति की पुरमारम विषयुक कोर्द प्रत्यभिज्ञा भी नहीं की गई है। उदरस्य ज्योति से प्रसिद्ध ज्योति का ऐक्य भी वतलाया है। जिससे ज्ञात होता है कि -- प्रसिद्ध ज्योति ही कार्ण प्रह्म है।

तिद्धान्त-एव प्राप्ते प्रचक्ष्मह्-ज्योतिश्वरणाभिधानात् धुसय-धित्यानिर्दिष्ट निरतिशयदीप्तियुक्त परमपुरुष एव। कृत ? "पादोऽस्य सर्वी भूतानि त्रिपादस्यामृतदिवि" इत्यस्यैव धुसविधनश्चरणत्वेन सर्वेभृताभिधानात् ।

- ्र सिद्धान्त—इस पर भेरा मत यह है कि-चुलोक से सब्द अतिशय दीतिमती ज्योति परबह्य ही है, यथो कि- अमस्त भूत समुदाय उत्तका एक पार है तथा उससे तीन पार खुलोक में स्थित है! इस वावय में सिमस्त मृत समुदाय को खुसवध विशिष्ट उस्त ज्योति के वरण हंपें से कहा गया है।

एतदुक्त भवित—यद्यपि—"श्रथ यदत परोविवो ज्योतिः" इत्यिस्मिन्वाक्ये परमपुरुवासाधारणिक्तगोपलभ्यते, तथापि पूर्वं वाक्ये युसवधितयापरम् गुरुवस्य निर्देशादिदमिष च सवधिज्योतिस्स एवेति प्रत्यिमज्ञायत इति । कीक्षयेज्योतिपैक्योपदेशस्य फलाय तदारमकत्वानुसधानविधिरिति न किस्चित्रं , कीक्षयेज्योतिपर्शस्य भावता स्वयमेवोक्तम् "श्रह्वैश्वानरोभूत्वा प्राणिना वेहमाश्रितः" इति ।

5 संधम यह है कि 'इस बु बोक के अपर को उचोति प्रकाशित हो। देही है" इस बाक्य में यद्यपि परपुष्ट्य का प्राहक कोई लिंग (चिन्ह) नहीं है, फिर भी पूर्व वाक्य में खु सबची जिस परपुष्टय का निर्देश है, उसी से इस बार्ध्य की उल्लेख्य ज्योति विशाय का सबब समन्वय प्रतीत होता है, इस ज्योति में उदरस्य ज्योति को जो एकता बताई गई यह भी सित्ती है। फल विशय की प्राप्ति के जिए ही उदरस्य ज्योति की जु एकता बताई गई मह भी उदरस्य ज्योति की एकता वेत्र होता है । उदरस्य ज्योति की फिक्ता वेत्र हो है । उदरस्य ज्योति की फिक्ता वेत्र लाई है । उत्र लाई है । उ

त्मकता स्वयं भगवान ने ही वतलाई है—"मैं ही प्राणियों में जाठरानि के रूप में स्थित हूँ।"

छन्दोभिधान्नेतिचेन्न तथा चेतोऽर्पणनिगमात्तथाहिदर्शनम् ।१११।२६॥

पूर्विस्मन् वाक्ये "गायत्री वा इदं सर्वम्" इति गायत्र्यारणं छंदोऽभिधाय "तदेतदृचाऽभ्यनुक्तम्" इत्युदाहृतायाः "तावानस्य महिमा" इत्युक्त्वा ऋचोऽपि छन्दोविषयत्वान्नात्र पर पुरुषाभि-धानमिति चेत्।

तन्न, तथा चेतोऽपंणिनगमात् न गायत्री शब्देन छंदोमात्र इहाभिधीयते छंदोमात्रस्य सर्वात्मकत्वानुष्पत्तेः स्रपि तु ब्रह्मण् एव गायत्रो चेतोऽपंणिमह निगद्यते । ब्रह्मणि गायत्री सादृश्यानुसमानं फलायोपदिश्यत् इत्यर्थः ।

उक्त ज्योति प्रशंग के पूर्ववर्ती वाक्य मे "गायत्री ही ये सारा जगत है" गायत्री छद का उल्लेख करके—"इसे ही मत्र कहते हैं" यह समस्त उसी की महिमा है" इत्यादि मे गायत्री मत्र का ही उल्लेख है इसलिए उक्त प्रशंग परमपुक्य का अभियायक नहीं हैं; ऐसा कथन असंगत हैं। उक्त प्रशंग में बस्तुत: वित्त समर्पण की विधि का उल्लेख है। यहाँ "गायत्री" शब्द केवल छद के अर्थ में ही प्रमुक्त हो सो बात नहीं है, अपितु गायत्री से बहा अर्थ भी धानिप्रते हैं, उसी में विकास समर्पण का उपदेश दिया गया है, अर्थात् फलविषेप की प्राप्ति के लिए, अर्ध का ही गायत्री की तरह विग्तन करने का उपदेश दिया गया है।

संभवित च---"पादोऽस्य सर्वाभृतानि, विपादस्यामृते दिवि" इति चतुष्पदो ब्रह्मणश्चतुष्पदया गायत्र्या च सादृरयम् । चतुष्पद्या च गायत्री चवचिद्दुश्यते । तद्यया-"इन्द्रः राचीपतिः । यतेन पोड़ितः । दुश्च्यवनो वृषा । समित्सुसासहिः"इति । तथा ह्यास्यप्रापि सादृरयाच्छन्वोभिक्षायी शब्दोऽयन्तिरे प्रयुज्यमानो दृरयते । यथा

संवर्गविद्यायाम्—"ते वा एते पंचान्ये दश संपद्यंते" इत्यारभ्यं "सैषां विराडन्नात्" इत्यूच्यते । ''इसके एक चरण में सारा विश्व है, तथा इसके तीन चरण अमृत

द्युलोक में हैं" इस श्रुति से चतुष्पद बहा से चतुष्पदा गायत्री का साद्श्य ज्ञान होता है। कही कहीं चतुष्पदा गायत्री देखी भी जाती है, जैसे कि-(१) "इन्द्र शचीपति: (२) वलेन पीड़ित: (३) दुश्च्यवनी वृषा (४)" सिन्ति सासिहः कही साद्य्य छंदबीघक शब्द का दूसरा अर्थ भी देखा जाता है। जैसा कि संवर्ग विद्या में—"ये घन्नि मादि पंच महाभूत और वाग् आदि पंच क्रानेन्द्रिया मिलकर दस होते है।" ऐसा कहकर 'वे ही

-विराट के भक्ष्य अन हैं।" ऐसा बतलाया गया। ··· े इत्रच गायत्री शब्देन ब्रह्म वामिधीयते-

इसलिए भी गायत्री शब्द से बहा की प्रतीति होती है कि-भूतादिपादग्यपदेशोप पत्तेश्चेवम् ।१।१।२७॥

भूतपृथिवीशरीरहृदयानि निर्दिश्य "सैपा चतुष्पदा" इति

•व्यपदेशो ब्रह्मण्येव गायली शब्दाभिधेय उपपद्यते ।

भूत, पृथ्वी, शरीर और हृदय को निर्देश करते हुए बतलाया गया कि-"इन चारी से चतुष्पदा है।" ऐसा व्यपदेश बहा के लिए ही, गायत्री

शब्द से किया गया है। उपवेशभेदान्तेति चेन्तोभयन्मिन्नप्यविरोधात् ।१।१।२०॥

पूर्ववाक्ये "त्रिपादस्यामृतं दिवि" इति दिवोऽधिकरणस्वेन दिनिर्देशादिह च दिवः पर इत्यवाधित्वेन निर्देशादुपदेशस्य भिग्नरूप-

हवेन पूर्ववानयोक्तं ब्रह्म परस्मिन्न प्रत्यभिज्ञायत इति चेत्-तन्न उभयस्मिन्नपि उपदेशे ग्रयंस्वभावैक्येनं प्रत्यभिज्ञाया प्रविरोधात् ।

यथा—"वृक्षाग्रे श्येनो वृक्षाग्राप्तश्येनः" इति । तस्मात् परमपुरुप एव निर्रातशयतेजस्को दिवःपरःज्योतिर्दीप्यत इति प्रति-

पाद्यते ।

यदि कहे कि—"उसके अमृत स्वरूप तीन चरण ह्वोक में हैं"

इस वाक्य में द्युलोक को तीन चरणों का अधिकरण वहाँ गया है भीर
"द्युलोक से पर र इस वाक्य में उसकी अवधि कहीं गई है, इस प्रकार
दोनों उपदेशों में विभिन्नता है। इसलिए ये दोनों वचन अहावाची नहीं
है। आपका गह कथन असगत है। दोनों विभिन्न होते हुए भी एकार्यक हैं, इसलिए सिद्धान्त समर्थन से विरोध नहीं है। जैसे कि—"वृक्ष को कुननी में बाज है या 'वृक्ष के कर वाल है' इस कथन में कोई मर्थ में व नहीं है। इसलिए परम पुरुष के ही असीम तेज का 'परोदिबोज्योति-दोंच्यते' ऐसा प्रतिपादन विचा गया है।
"एसावानस्य महिमा, अतोज्यार्यास्व पुरुष, पादोऽस्य विश्वा-

इत्याभिहिताप्राक्कतारूपस्य तेजोऽप्यपाकृतमिति तद्वत्तया स एव ज्योति शब्दाभिधेय इति निरवद्यम् । "इसकी महिमा पुरुष नाम से भी महान है, इसके एक चरण मे विश्व के समस्त भूत है तथा तीन अमृतमय चरण चुलोक मे व्याप्त है।" इस वाक्ष्य के प्रतिपाहित चतुष्पद पर पुरुष का ही "आदित्यवणं

भतानि, त्रिपादस्यामृत दिवि" इति प्रतिपादितस्य चतुष्पदः परम-पुरुपस्य 'वेदाहमेत पुरुषं महान्तम्, भ्रादित्यवर्षं तमसः परस्तात्"

है। "इस वास्प्र के प्रतिपादित चतुष्पद पर पुरुष का ही "आदित्यवर्ण (ज्योतिमंय) अज्ञानातीत इस महापुरुष की जानता हूँ" इस प्रकार अलोकिक वर्णन किया गया है। इससे ज्ञात होता है कि—अप्राष्ट्रत रूप स्वापन ज्योति भी अलोकिक ही है। इससिए निवाय बहा ही ज्योति शब्दवादी है ऐसा सिद्ध होता है।

# ११. भ्रधिकरण--

निरतिराय दीसियुक्तं ज्योतिष्यब्दाभिषेयं प्रसिद्धवन्निरिष्टम् परमपुरुप एवेत्युक्तं; इदानी कारणत्वव्यासामृतत्वप्राप्त्युपायतयोपास्य स्वेत अत इत्हप्राणादिगद्धाभिष्वेयोऽपि परमपरुप एवेद्याह—

त्वेन श्रुत इन्द्रप्राणादिशब्दाभिश्वेयोऽपि परमपुरुष एवेत्याह-प्रसिद्ध को तरह निर्दिष्ट असीम दीप्तिमान् ज्योति पर प्रस्प ही है ऐसा सिद्ध किया गया। अब कारण के अनुगत धर्म, अमरता आदि की प्राप्ति के उपाय श्रीर उपास्य मान से प्राप्त इन्द्र और प्राण आदि मी परब्रह्म ही है, इसका प्रतिपादन करते हैं।

#### प्राएस्तवाऽनुगमात् ।१।१।२६॥

कौषीतकी ब्राह्मणे प्रतर्देनिवद्यायां "प्रतर्देनी ह वै देवोदासि रिग्टस्य प्रियंघामोपजगाम युद्धेन च पौरपेण च" इत्यारम्य "वरवृणीष्व" इति वक्तरिम्न्द्र प्रति "त्वमेव मे वर्षवृणीष्व यं त्वं मनुष्याय हिततमंमन्यसे" इति प्रतर्देनेनोक्ते "स हावाच प्राणोऽन्सिम् प्रज्ञात्मा तं मामायुरसृतमित्युपास्त्व" इति श्रूयते। तत्र त्रायः, फिम्म्य हिततमोपासनकर्मतयेन्द्रप्राणसव्दिनिविष्टो जीव एव, जत सर्वतिरिक्तः परमारमा इति । कि युक्तम् ?

कौपीतिक साह्यण की प्रतदंन विद्या से— 'दिवोदास का पुत्र प्रतदंन, युद्ध और पीरुप के वल से इन्द्र के त्रिय भवन मे पहुँच गया'' ऐसा प्रारम करने — ''तुम वर की प्रार्थना करी' ऐसा उपदेष्टा इन्द्र से ''तुम ही मेरे वर हो, मुझे वह उपदेण देकर स्वीकारी जिसे कि मतुष्यों के लिए हितकर समझते हो 'ऐसा प्रदर्वन के कहने पर' उसा इन्द्र में कहा— मैं ही प्रतास्मक प्राण हूँ तुम मुझे अमृत और आयु समझ कर मेरी उपासना कररो'' ऐसा व्यर्णन किया गया है। समझ होता है कि—जो हिततम उपास्म इन्द्र है वो प्राण मान्य निदिष्ट जीव है अयवा परमारमा ?

जीव एवेति, कुत ? इन्द्रशब्दस्य जीवविशेष एव प्रसिद्धेः तत्समानाधिकरणस्य प्राण्यावदस्यापि तत्रैव वृत्तेः । प्रयामिन्द्राभि-धानो जीवः प्रतदेनेन "त्वमेव मे वरंबणीष्व म त्व मनुष्याय हिततमं-मन्यते" इत्युक्तः "मामुपास्व" इति स्वास्मोपासनं हिततममुपदिदेश । हिततमश्चामृतत्व प्राप्ट्यूपाय एव । जगत्कारणोपासनस्यैवामृतत्व प्राप्ति हेतुता—"तस्य तावदेविचरं यावन्न विमोक्ष्ये प्रय सप्तस्ये" इत्यवगता । झतः प्रसिद्धं जीवभाव इन्द्र एव कारणं ग्रह्म ।

(पूर्वपक्ष) जीव ही हो सकता है, नयों कि—इन्द्र शब्द की जीव विशेष के रूप मे प्रसिद्धि है और उसका सामानाधिकरण्य रूप प्राण भी उसी अर्थ का बोधक है। इन्द्र नामक जीव से प्रतर्देन ने नहा कि— "पुन्हीं मेरे लिए श्रंष्ठ हो, मुझे वो उपदेश दो जो मनुष्य के लिए हित कारों हो" इस पर इन्द्र ने कहा—"मेरी ही उपासना करो" इस प्रसंग में हितवम आत्मोपासना का उपदेश दिवा गया है। हित्तम की उपासना ही अमृतत्व प्राप्ति का उपाय है। जातकार्का की उपासना, की अमृतत्व प्राप्ति हेतुना भी—"उसके मोक्ष ये तभी तक का विलम्ब है जब तक शारित हेतुना भी—"उसके मोक्ष ये तभी तक का विलम्ब है जब तक शारित हेतुना मी—"उसके मोक्ष ये तभी तक का विलम्ब है जब तक शारित हे खटकारा नहीं मिलता, उसके बाद ही मोक्ष सपन्न होता है।" इस वाबय से जात होती है। इससे सिद्ध होता है कि प्रसिद्ध जीवभाव को प्राप्त इन्द्र ही कारण शहा है।

इत्याशकायामभिधीयते-प्राणस्तयानुगमात् इति, श्रयमिन्द्रप्राण शब्द निर्विष्टो न जोवमात्रम्, ग्रपि तु जीवादर्यान्तरभूतं परब्रह्मः । "स एष प्राण एव प्रज्ञात्मा आनंदोऽजरोऽमृतः" इतीन्द्रप्राणशब्दा-भ्याप्रस्तुतस्यानदाजरामृतशब्द सामानाधिकरण्येनानुगमो हि तथा सत्येवोपपदाते ।

उक्त सदाय की निवृत्ति के लिए ही "प्राणस्त्यानुगमात्" सूत्र बनाया गया है। इन्द्र शब्द प्राण शब्दवाची भी है एक मात्र जीव विशेष का ही बोधक नहीं है अपितु जीव से भिन्न परमारमवाची भी है। "यह प्रज्ञात्मक प्राण ही आनव, अजर और अमृत स्वरूप है "इत्यादि वाक्य में इन्द्र और प्राण के लिए प्रस्तुत आनव, अजर और अमृत सब्द का सामानायिकरण्य सही अग के होता है।

म वक्तुरात्मापदेशादिति चेवच्यात्मतंबंधमूमाह्यस्मिन् १११।३०॥
यदुक्तमिन्द्रप्राणसब्द निर्दिष्टस्य "म्रानदोऽजरोऽमृतः इत्यनेनैकार्ष्यादय परंब्रह्योति । तन्नोपपवते" मामेव विजानीहि" "प्राणोऽस्मि प्रज्ञात्मा त मामायुरमृत्रीमत्युपास्स्व" इति वक्ताहोन्द्रः
"त्रितोर्पण त्वाष्ट्रमहनम्" इत्येवमादिना त्वाष्ट्रवधादिभिः प्रज्ञात

जीवभावस्य स्वारमन् एवोपास्यतां प्रतर्वनायोपिदशति । म्रत उपक्रमे जीवविशेष इत्यवगते सति "म्रानंदोऽजरोऽमृतः" इत्यादिभिश्पसंहार-स्तदनुगुण एव वर्षंनीय इति चेत् ।

जो यह कहा कि—इन्द्र प्राण शब्द "आनंद अजर अमर" से एकार्यक होने से ब्रह्म के ही बोघक हैं सो ठीक नहीं जंचता क्यों कि— "मुझे ही प्रशारमक प्राण जानो और मेरे इस अमृत आयुष्टप की उपासना करों" ऐसा कहने बाले इन्द्र ने "तीन सिर वासे त्वप्ट्रा का मैंने बघ किया" इत्यादि से जात त्वष्ट्रा के बघकर्त्ता होने से, जीव रूप अपने की ही उपास्य रूप से प्रतदेन विद्या ने उपवेश किया है। इस उपक्रम के सनुसार ही "आनंद अजर अमर" इस उपसंहारात्मक वाक्य की भी व्याख्या करनी चाहिए।

परिहरति-ग्राच्यात्मसंबंध भूमाह्यस्मिन्धात्मिन यः संबंधः सो अध्यात्म सबंधः। तस्य भूमा-भ्यस्त्वम्-बहुत्वमित्यर्थः। प्रात्म-न्याधेयतया संबध्यमानानां बहुत्वेन संबध बहुत्वंधः। तच्चास्मि-म्यक्तरि परमात्मन्येव हि संभवति ।

उक्त सग्नय का परिहार करते हुए सुत्रकार कहते हैं—आत्मा का जो सबंघ है वह अध्यारम है जो कि—भूमा अर्थात् बाहुत्य बोधक है। आत्मा मे आधेय रूप से जो अनेक गुणो का संबंध बाहुत्य दिखलाया गया है वह परमात्मा मे ही संमव हो सकता है।

"तद्यथा रथस्यारेषु नेमिरपिता नाभावरा प्रपिता एवमेवैता भूतमात्राः प्रश्नामात्रास्वर्षिताः प्रश्नामात्राः प्राप्तेष्वराःस एय प्राण एव प्रशाण एव प्रशासाऽजरोऽमृतः" एति भूतमात्राग्रब्देनाचेतनवस्तुजातमिष्ठाय प्रश्नामात्रा शब्देन तदाधारतया प्रकृतमिन्द्रप्राणराज्यामिषेपं निविश्य तमेव "धानंदोऽजरोऽमृतः" इत्युपदिशति । तदेतच्वेतना चेतनात्मक कृत्स्नवस्त्वाधारत्वंजीवादर्थान्तरभूतेऽस्मिन् परमाहमन्त्रेवोपयस्य इत्यर्थः।

( ३०० ) जैसे कि—"रथ के आराओं में नेमि बंदा रहता है आरा नाभि में बंदो रहते है, वैसे ही ये सृतमात्रायों, प्रज्ञामात्राओं मे बंदी रहती हैं,

प्रज्ञामात्राये प्राण से बधी रहती है, वह प्राण ही प्रजारम आनंद, अजर अमृत है" यहाँ मृतमात्रा से अचेतन वस्तुओं का निर्देश करके, प्रज्ञामात्र चेतन्वर्ग की उसका आधार वतलाते हुए उसके भी आधाररूप इन्द्र की रिप्राण वतलाया ग्या है तथा उसे ही 'आनद अजर अमर' कहा गया है। अर्थात्—यह समस्त जह चेतनात्मक का आधार स्वरूप, जीव से विलक्षण परमात्मा का ही उपपादन किया गया है।

श्रयवा— प्रध्यात्मस्रवयभूमाह्यस्मिन्-परमात्मा-साधारण धर्म-सबधोऽध्यात्म सवधः। तस्य भूमा बहुत्व हि अस्मिन् प्रकरणे विद्यते। तथाहि प्रथम 'त्यमेव मे वर पृणीष्य यं त्व मनुष्याय

.हिततमं मन्यसे" इति । "मामुपास्स्व" इति च परमात्मासाधारख-मोससाधनोपासनकर्मत्वं प्राणशब्दनिर्दिश्येन्द्रस्य प्रतीयते ।

"अध्यारमं सबधभूमाझास्मन् 'का यह भी तात्पर्य हो सकता है कि—परमारमा की जो असाधारण विशेषतायें है वह उनके अतिरिक्त किसी अन्य मे सभव नही है, इस प्रकरण मे उनको ही बाहुत्य बोधक भूमा बाब्द से निर्देश किया गया है। तभी तो—"मनुष्यों के लिए जिसे हिततम समझते हो उसे मुझे उपदेश करो "ऐसा शतदंन के कहने पर"

हिततम समझत हा उम मुझ उपदेश करी "एसा प्रतदेन के कहने पर" मेरी ही उपासना करो" ऐसा परमात्मा का असाधारण, मोक्ष का साधनीभूत उपासना कर्म प्राणशब्द वाची ब्रह्म के लिए ही बतलाया गया प्रतीत होता है।

सथा—''एप एव साधुकर्म कारयित तं यमेभ्यो लोकेभ्य उन्निनीपित एप एवासाधुकर्म कारयित तं यमभो निनीपित", इति सर्वस्य कर्मणः कारयित्त च परमात्मधर्मः।

तया---"उन्हीं से साबुकमंं कराते हैं, जिन्हें वे कर्ष्याति देगा चाहते हैं, जिन्हें नीचे गिराना चाहते हैं उनसे बसायु कर्म कराते हैं" इस खूर्ति से ज्ञात होता है कि-असाधारण सभी प्रकार के कर्म कराने की

सामर्थ्य परमातमा की ही है।

तथा-"तद्यथा रथस्यारेषु नेमिर्रापता नाभावारा श्रीपताः एवमेवैता भूतमात्राः प्रज्ञामात्रास्विपताः, प्रज्ञामात्राः प्राणेऽपिताः" इतिसर्वाधारत्वं च तस्यैव धर्मः ।

तथा— "जैसे कि - रथ के आरों में निमिवधी रहती है आरे नामि से वंधे रहते हैं, वैगे हो मूतमात्रायें, प्रज्ञासात्राओं में वधी रहती है तथा प्रधासात्रायें प्राण में वधी रहती है। इस श्रुति से परमारमा की सर्वाधारकता भी ज्ञात होती है।

तथा—"स एव प्रास्त एव प्रज्ञातमाऽनंदोऽजरोऽमृतः" इत्येतेऽपि परमात्मन् एव धर्माः। एव लोकाधिपतिरेप सर्वेशः" इति च परमात्मन्येव समवति । तदेवमध्यात्मसंबधभूम्नोऽत्र विद्यमानत्वात् परमात्मैवात्रेन्द्रप्राण्याब्द निर्विष्टः।

तथा—"वही प्राण, प्रजातमा, आनन्य अजर और अमर हैं" इत्यादि भी परमासमा के ही धर्म निष्चित होते है। "यही लोकाधिपति यही सर्वेश्वर हैं" इत्यादि विशेषतायें भी परमात्मा ये ही सभव हैं। इन सब से निश्चित होता है कि-अध्यात्म सबध बोधक भूमा परमात्मा ही, उक्त प्रसग मे इन्द्र और प्राण शब्द से निद्धिट है।

कयं तर्हि प्रज्ञातजीवभावस्येन्द्रस्य स्वात्मन् उपास्यत्वीपदेशः संगच्छते ? तत्राह—

पुनः संशय करते हैं कि—यदि इन्द्रः, जीवविशेष है तो फिर उसने अपनी उपासना का उपदेश कैसे दिया ? उम पर कहते हैं— शास्त्रदृष्ट्यातुपदेशो वामदेवधन् १।१।३१॥

प्रज्ञात जीवभावेनेन्द्रेण "माभैव विजानीहि" "माभृपास्त्व" इत्युपास्यस्य ब्रह्मणस्स्वात्मत्वेनोपदेशोऽयं न प्रमाणान्तरणान्त स्वात्मावलोकनकृतः, भ्रपित् शास्त्रेण स्वात्मदृष्ट कृतः।

,' प्रसिद्ध जीव विशेष इन्द्र ने "मुझे ही जानो" मेरी ही उणानना करों!! इत्यादि में जो अपने को ही उपास्य बतलावा है वह, जास्त्रीगहिष्ट आरम दर्शन के भाव से कहा है। अन्य प्रमाणों में जो जीवारम विन्तन की बात है, उस भाव से नहीं कहा है।

एतदुकः भवति—"भ्रनेन जीवेनाऽत्मनाऽनुप्रविश्य नामरूपे श्याकरवाणि"—ऐतदात्म्यमिदं सर्वम्"—भ्रन्तः प्रविष्टश्सास्ता जनानां सर्वात्मा"—य झात्मिन तिष्ठन्नात्मनोऽन्तरो यमात्मा न वेद यस्याऽत्मा शारीरं य झात्मानमंतरो यमयित"—एव सर्वभूतान्तरात्मा भ्रमहतपाप्मा दिव्यो देव एकोनारायखः"—इत्येवमादीनां शास्त्रेण जीवात्मरारीरकं परमात्मानमवगम्य जीवात्मवाचिनामहंत्वमावि शब्दानामिप परमात्मन्येव पर्यवसानं ज्ञात्वा "मामेव विजानीहि"—मामुपास्त्व" इति स्वात्मरारीरकं परमात्मननेवोपास्यत्वेनोप-विदेश।

कहने का तारपर्यं यह है कि—' इस जीव में स्वयं प्रविष्ट होकर नामरूप का विस्तार करूँगा" ये सारा जगत परमास्मा रूप ही है—'प्राणिमात्र का लास्मा, अनतः करण से विराज कर सयमन करता है"—जो कि जीवास्मा से भिन्न है, जीवास्मा विशे नहीं जानता, आस्मा उसका प्ररार है जो कि-आस्मा में रहकर आस्मा का स्वमन 'करता है"—यही प्राणिमात्र के अन्तर्वामी निष्पाप दिव्य देश एक नारायण हैं" इस्पादि सास्त्र वाक्यो से जीवास्मा रूप आरीर वाले परमास्मा को जानकर, जीवास्माची अहं स्वं आदि शब्दों की अंतिम सीमा परमास्मा ही है, ऐसा समझकर 'मुझे ही जानो' मेरी ही उपासना करों" इस्यादि में अपने आस्मा के श्वरीरी परमास्मा का उपास्यरूप से उपदेश दिया गया है।

वामदेववत्-यथा वामदेवः परस्यब्रह्मणः सर्वान्तरात्मत्व' सर्वस्य च तच्छरीरत्वं, शरीरवाचिनां च शब्दानां शरीरिणि पर्यवसानं पश्यन् "ग्रहम्" इति स्वात्मरारीरकं परब्रह्म निर्दिश्य, भनुसूर्योदीच् व्यपिदिशति "तद्वे तत्पश्यन्त्रिय- र्वामदेवः प्रतिपेदे ग्रहं मनुरभवं सूर्यश्चाहं कक्षीवातृषिरस्मि विप्रः'' इत्यादिना । यया च प्रह्लादः'' सर्वेगतत्वादनंतस्य स एवाहंमवस्यितः मत्तः सर्वेमहं सर्वेमपि सर्वं सनातने'' इत्यादि वदति ।

जैसे कि वामदेव ऋषि ने, परब्रह्म को सर्वान्तर्यामी जीवात्मा का शरीरी कहा है-शरीरवाची शब्दो की अंतिम सीमा जानकर, आत्मशरीरी परब्रह्म को ओर लक्ष्य करके उन्होंने ''अह" शब्द से सूर्य मनु आदि का समानाधिकरण बतलाया है। उन्होंने प्रसिद्ध बह्म तत्व का उपदेश करते हुए कहा कि—''मैं ही सूर्य और सनु हुआ और मैं ही ककीवान् ऋषि हुए कहा कि—''मैं ही सूर्य और सनु हुआ और मैं ही ककीवान् ऋषि हुं, देशादि । ऐसे ही प्रह्लाद ने भी कहा वा ''अनंत ब्रह्म सर्वंगत है, मैं भी उन्हीं में स्थित हुं, मुझसे ही सारा जगत हुआ है।''

श्रीसमन् प्रकरऐ जीववाचिभिरशब्दैरचित्विरोपाभिधापिभिर-चोपास्यभूतस्य परस्यब्रह्मणोऽभिधाने कारएं चोद्यपूर्वकमाह्-

इस प्रकरण में जीव वाची भव्दो तथा अचिद्विशेपामिषायि शब्दो इस्त उपास्य ब्रह्म का उपनेश दिया गया है, इसी तथ्य की शका समाभान पूर्वक पुनः कहते हैं—— भीवपूरुपप्राण निमान्नेति चेन्नोपासनैविध्यादाश्रितत्यादिह

तचोगात् शरा३२॥

"न वाचं विजिज्ञासीत बकारं विद्यात् " त्रिशोपीणं त्वाष्ट्रमहनम् "प्रवन्मुक्षान्यतीन् सालावृक्षेभ्यः प्रायन्छम्" इत्यादि
जीविलागत् "यावदिसम् शरीरे प्राणो वसिततावदायुः" श्रयखलु
प्राण एव प्रज्ञात्मेदं शरीरं परिमृद्योत्यापयिति" इति मुख्य प्राण
लिगाच्च नाघ्यात्मसंवधभूभीति चेत्-न, उपासात्रैविष्यात् हेतोः,
उपासनात्रैविष्यमुपदेष्टुं तत्तच्छव्देनामिधानम्-निखल कारणभूतस्य
ब्रह्मणः स्वरूपेणानुसंधानम्, भोकुवर्ण शरीरकत्वानुसंधानं भोग्यभोगोपकरणशरीरकत्वानुसंधानंचेति, त्रिविधमनुसंधानमुपदेष्टुनित्यपः।

"वास्य विषयक जिजासा मत नरो वाचक को जानने की चेदर करो" सीन जिर बाले, त्वष्टा के पुत्र विवयस्य को मारा "वेदानिभन्न यितयों को गृहपालित कुत्तों की तरह दिया" इत्यादि जीववाची प्रमाणों तथा "इस मारीर में जब तक प्राण रहते हैं तभी तक शरीर की आयु होती है" प्रजात्मक प्राण ही शरीर को सहारा देकर उठाता है" इ यादि मुख्य प्राण वाची प्रमाणों से सिद्ध होता है कि-अध्यादम सम्बन्धी वाहत्य ही शास्त्रों का अभिषय नहीं है। उक्त कथा उपयुक्त होहै है जिला कि शास्त्रों को तीन प्रवार वी उपसाना बतलाई गई है (१) निखिल वारण स्वक्य प्रमुख ना उसके रूप में ही अनुस्थान (३) भोत्य शरीर का अनुस्थान। अर्थान् तीन प्रकार के अनुस्थान। (३) भोग्य शरीर का अनुस्थान। अर्थान् तीन प्रकार के अनुस्थान। अर्थान् तीन प्रकार के अनुस्थान। ज्ञाप स्वत्य सिन्ता है।

तिदं तिविध ब्रह्मानुसधान प्रकरणान्तरेष्वप्याधितम्—
"सत्यज्ञानमन्तब्रह्म" "ब्रानदोब्रह्म" इत्यादिषु स्वरूपानुसधानम्।
तत्स्यस्वा तदेवानुप्राविशत्, तदनुप्रविश्य सच्चत्यच्चाभवत्, निरुक्तः
चानिरुक्तः व, निलयन चानिलयन च, विज्ञान चाविज्ञान, सत्य
चानृत च, सत्यमभवत्।" इत्यादिषु भोकृशरीरतया, भोग्यभोगोपकारणारीरतया चानुसधानम्। इहापि प्रकरसे त्रिविधमनुसधान
युज्यत एवेत्यर्थं।

उक्त तीनों प्रकार के अनस्थानो वा वर्णन विभिन्न श्रुतियों में मिलना है— "अह्य सत्य ज्ञान अनत स्वरूप है 'यह्य आनन्द स्वरूप है' इत्यादि श्रुतियों में स्वरूपानुस्थान ना निर्देश हैं। "उसकी रचना करके उसी में प्रविष्ट हो गए, उसमें प्रविष्ट होकर खत् और त्यत् (परीक्ष अपरोक्ष) निष्कत और अनिष्ठत (वाष्य और अनिर्वाच्य) निलयन और आन्त्यान (प्राधित और अन्तिश्वत) विज्ञान और अविज्ञान भीत भीत्य जह) मस्य और अस्त्य हुये" इत्यादि श्रुति, भोक्ता भीन और भोय्य सरोर के रूप में अनुमयान का उपदेश देनी है। इस इन्द्र प्रणादि प्रकरण में भी त्रिविध बह्यानुस्थान का ही उपदेश है, ऐसा मानना पाहिंचे। चेतनविशेषाणां च परमात्मासाधारणधर्मयोगतदभिषायिनां शब्दानांपरमात्मवाचिशब्दैः सामानाधिकरण्यं वा दश्यते । तत्र परमात्मानः तत्तिच्चदाचिद्विशेषान्तरात्मत्वानुसंधानं प्रतिपिपा-दियिषतम्-इति । अतोत्रोन्द्रप्राण्यान्दनिदिष्टोजीवादयन्तिरभूतः परमात्मैवेति सिद्धम् ।

एतद्कः भवति-यत्र हिरण्यगर्भादिजीवविशेषाणां प्रकृत्याद्य-

कहने का तात्पर्यं यह है कि-जहाँ परमारमा की असाधारण विशेषताओं के साथ हिरण्यामें जादि विशिष्ट जीवों का अथवा प्रकृति आदि विशिष्ट अचेतनो का योग दिखलाई देता है अथवा हिरण्यगर्भ आदि विशिष्ट जीवों के वाचक या प्रकृति आदि अरीर वाचक शब्दो का. परमारम सम्बन्धी शब्दों के साथ सामानाधिकरण्य दिखलाया गया है, उससे समझना चाहिए कि परमात्मा के इन दोनों जड और नेतन रूपों

के मारमानुसधान का प्रतिपादन किया गया है। इससे निश्चित होता है कि-उक्त प्रकरण मे भी, जीव से विनक्षण परमारमा का ही, इन्द्र प्राण आदि शब्दो से प्रतिपादन किया गया है।

प्रथम पाट समाप्त

### [ प्रथम ग्रध्याय]

[ द्वितीय पाद ]

प्रयमपादे म्रधीतवेदः पुरुषः कर्ममीमांसाश्रवणाधि-गतकर्मं याथास्यविज्ञानः केवल कर्मेणामल्पास्थिरफलत्वमवगस्य वेदांतवाक्येयुचापातप्रतीतानंतस्थिरफल ब्रह्मस्वरूप तदुपासनसमुप-जातपरमपुरुषार्थलक्षरामोक्षापेक्षोऽवधारित परिनिष्पन्न वस्तुवोधन-शब्दशक्तिः वेदांतवाक्यानां परिस्मिन्ब्रह्मणि निष्वित्रप्रमाणाभावस्त-

दितिकर्तंव्यतारूपशारीरकमीमांसा श्रवणमारेमेतेत्युक्तं शास्त्रारंभ सिद्धमे ।

प्रथमपाद में कहा गया कि-वेदाध्ययन के उपरान्त कर्म मीमासा के श्रवण करने पर कर्म सम्बन्धी ज्ञान होता है और घारणा बनती है कि-उपासना होन कर्म का फल अल्प और अस्पिर है तया वेदांत दाक्यों का मनन करने पर धारणा बनती है कि-श्रद्धा स्वरूप की अवगृति ही

अनन्त और स्थिर फल दायक है, तभी परमपुरुषाय मोक्ष की प्राप्ति की अभिनापा से अहातत्व के जानने की आक्षांता होती है। स्वतः सिद्ध परब्रह्म की प्रमाणित करने में एकमात्र सास्त्र ही सक्षम हैं। परब्रह्म प्रतिपादक शास्त्रवायमों से ब्रह्म स्वरूप का यथायें निर्णय करने वाले आरीरक ब्रह्मसूत्रों के अध्ययन की और स्वाभाविक रुचि होती हैं,

ऐसा शारीरक मीमांसा की अभिका में ही बतलाया गया।

प्रनंत विचित्रस्थिरत्रसरूप अक्तुभोग्यमोगोपकरण मोगस्थान-

लक्षणनिख्लिजगदुदयविग्रवलयमहानंदैककारखंपरंब्रह्म "यतो वा . इत्यादि वाक्यं बोषयतीति च प्रत्यपादि । भनन्त विचित्रतापूर्ण, भोग्य, भोत्का, भोगोपकरण और भोग स्थानमय संपूर्ण जगत की उत्पत्ति-स्थिति और तथ के एकमात्र कारण, आनन्दमय परबहा ही हैं -ऐशा—"यतोवा इमानि" इत्यादि वाज्यों से क्षा होता है, इस तथ्य का भी उसी जगह प्रतिपादन किया गया।

जगदेककारणं परवहा सकलेतरप्रमाणाविषयतया गास्त्रेक प्रमाणकमित्यस्यधास ।

जनत के एकमात्र कारण परसात्मा किसी अन्य प्रमाणो से प्रमाणित नहीं हो सकते, उनको जानने के लिए शास्त्र ही एकमात्र प्रमाण हैं, इसका भी निर्णय किया गया।

शास्त्रप्रमाणकत्वंच ब्रह्मणः प्रवृत्तिनिवृत्यन्वयनिरहेऽपि स्वरू-पेर्येव परमपुरुपार्थमूते परस्मिन्ब्रह्मणि वेदांतवाक्यानां समन्व-यान्निरुह्मत इत्यब्र्म ।

शास्त्र में प्राय' विधि और निपेबारमक दोनों ही प्रकार के वाक्य मिलते हैं, किन्तु वहा की प्रामाणिकता में दोनों ही एक ही तथ्य "स्वरूप प्राप्ति" रूप परम पूरुपार्ष का ही प्रतिपादन करते हैं।

निखिलजगदेककारणतया वेदांतवेद्यंत्रह्म च ईक्षणादन्दयादानुगानिकप्रधानादर्थान्तरभूतश्चेतनविश्चेष एवेत्युपपादीयताम् ।

वेदात वेदा परब्रह्म, ईक्षण आदि विशेषताओं के कारण ही जगत की आतुमानिक कारण प्रचान (प्रकृष्ठि) से भिन्न, संपूर्ण जगत् के एकमात्र कारण है, इसका भी उपपादन हुता।

स च स्वाभाविकातिरायानंदविपश्चित्वनिधिलचेतनभयाभय हेतुत्वसत्यसंकल्पत्वसमस्तवेतनाचेतनान्तरात्मत्वादिभिर्वेद्दमुक्तो भया-वस्था जीवराव्दाभिलपनीयाचार्थोन्तरभूत इति च समर्ति पामष्टि । नीर वही स्वामाविक, निस्सीम, शानन्तमय विपश्चित् सूर्ण जीवो मो भय और अभय देने वाले, सत्य सकस्प, समस्त जड चेतात्सक जगत के अन्तर्मामी परव्रह्मा, बद्ध और मुक्त अवस्था वाले जीवात्मा हे विलक्षण हैं—इसका भी समाधान किया गया—

स चाप्राकृताकमैनिमित्तस्वासाधारणदिव्यरूप इत्युदैरिराम्।

वह अप्राष्ट्रत और शुभाखुभ कर्मों के अधीन नहीं है, वहती असाधारण सर्वतत्र स्वतत्र हैं इसका भी उल्लेख किया गया।

धाकाशप्राणाचनेतर्निवशेषाभिधायिभिर्णगतकारणतया प्रसिद्ध विन्निदश्यमानस्सकलेतरनेतनानेतनविलक्षणस्स एवेति समगरि-ध्मिष्ठ ।

अन्नेतन वाचक आकाश-प्राण आदि शब्द, जगत कारण रूप से प्रसिद्ध की तरह निर्दिष्ट है जो कि जड़ नेतन से विलक्षण परमात्मा के ही द्योतक हैं, यह भी कहा गया ।

परतस्वासाधारणनिरतिसग्यदीस्तियुक्तज्योतिस्सब्दाभिषेयो

द्यु संबंधितया प्रत्यिभिज्ञानात स एवेत्पातिष्ठामहि । वह परब्रह्म ही असाधारण असिवाय ज्योति स्वरूप हैं, ऐसा ज्योति

वह परव्रहा है। असाधारण आतश्य क्याति स्वरूप है, ऐसा ज्यार बाचक वेदात बावयो के लिए निर्णय किया गया।

परमकारणासाधारणामृतत्त्रप्राप्ति हेतुभूतः परमपुरेष एव गास्त्रदृष्टयोन्द्रादिशब्देरभिधीयत इत्यद्रमहि ।

परम कारण परब्रह्म की जी असाधारण बिमेयता, अमरता है, उसकी प्राप्ति का हेतु भी परब्रह्म ही है, जो कि बास्त्रों में इन्द्र इत्यादि नामों से उपास्य है, यह बतलाया गया।

तदेवमतिपतितसकलेतरप्रमाणसभावनाभूमिस्सावंज्ञसत्यसकल्य स्वाद्यपरिमितोदारगुणसागरतयास्वेतरसमस्तवस्तुविलक्षणः परव्रहाः

। नारायण एव वेदातवेदा इत्युक्तम् ।

प्रमाण सम्बन्धी समस्त सभावनाओ से अतीत, सर्वज्ञ, सत्य सकत्प, अपरिमित उदारगुणो के सागर समस्त पदार्थों से विलक्षण परत्रज्ञ पुरुषोत्तम नारायण ही वेदात वेदा है, ऐसा कहा गया।

द्यतः परं द्वितीय-तृतीयचतुर्थेषुपादेषु यद्यपि वेदातवेदा द्रह्मे व, तथापि कानिचिद् वेदातवाययानि प्रघानक्षेत्रज्ञान्तभू त वस्तुविशेपस्त्ररूपप्रतिपादनपराष्येवेत्याशक्य तिष्ठारसनमुखेन तत्तद्-वाक्योदितकस्याणगुणाकरत्व ब्रह्मण प्रतिपाधते ।

इसके बाद अप्रिम दूसरे तीसरे और चौथे पाद में यद्यपि वेदात-वेद्य श्रम्म का प्रतिपादन किया जावेगा, तथापि कुछ वेदात वाक्य, प्रकृति और क्षेत्रज्ञ (जीव) का प्रतिपादन करते हुए से दीखते हैं, इस सग्नय का निराकरण करके, कल्याणमय गुणों के घाम श्रद्धा ही उन वाक्यों के प्रति-पाद्य हैं, ऐसा दिखलाया जावेगा।

तत्रास्पष्टजीवादिनिगकानिवाक्यानि द्वितीयेपादे विचार्यन्ते, स्पष्टालगकानित्ततीये, तत्तत्प्रतिपादनच्छायानुसारीणि चतुर्ये ।

अस्पष्ट जोवादि लिंगक वाक्यो का द्वितीय पाद में, स्पष्ट जीवादि लिंगक वाक्यों का तृतीयपाद में तथा जीवादि प्रतिपादक वाक्यों के से आभास युक्त वाक्यों का नृतुर्यपाद में विचार किया गया है।

#### १ अधिकरण-

#### सर्वत्रप्रसिद्धोपदेशात् ।१।२।१॥

इदमाम्नायते छादोग्ये "ग्रयखलुक्रतुमय. पुरुषो ययाक्रतुर-हिंमल्लोके पुरुषो भवति तथेतः त्रेत्य भवति स कर्तुं कुर्वीत मनो-मयः प्राणरीरः मारूपः" इत्यादि । प्रत्र "स क्रतुंकुर्वीत" इति प्रति-पादितस्योपासनस्योपास्यः "मनोमयः प्राणगरीरः" इति निर्दिश्यत इति प्रतीयते ।

छादोग्योपनिषद् में कहा गया कि⊷"पुरुष निश्चय ही क्रतुमयं (संकल्प प्रधान) होता है इस लोक में वह जैसा सकल्प करता है, मरणोत्तर उसकी तदनुसार ही गति होती है, वह पूर्वजनमानुसार ही आते भी सकल्प करता है, उसका मनोभय प्राण शरीर ज्योति रूप है।' इत्यादि वाषय के 'वह सकल्प करता है' इस वाक्याश मे प्रतिपादित उपासना के उपास्य को ''मनोभय प्राण शरीर' रूप से बतनाया गया है।

तत्र संराय.-कि मनोमयस्वादिगुणकक्षेत्रज्ञ. उत् परमात्मा इति ?

इस पर सभय होता है कि-मनोमय आदि गुराो वाला जीवात्मा है अथवा परमात्मा ?

कि युक्तम् ? क्षेत्रज्ञ इति । कुत ? मनःप्राणयोः क्षेत्रज्ञोपकरः एत्वात्, परमात्मनस्तु "अप्राणो ह्यमनाः" इति तत्प्रतिषेधाच्च न च "सर्वं खिन्दद ब्रह्या" इति पूर्वनिर्देश्ट ब्रह्यात्रोपास्यतया सबद्ध शक्यते । "शान्त उपासीतः" इत्युपासनोपकरण शान्तिनिवृ-स्पृपायभूतब्रह्यात्मकत्वोपदेशायोपात्तत्वात् ।

क्षेत्रत ही हो सकता है, वयो कि मन और प्राण जीवात्मा के ही उपकरण है। परमात्मा को तो ''अप्राण अनन'' इत्यादि वाक्यों मे प्राण मन रिहृत बतलाया गया है। 'यह सारा जगत बढ़ा है'' इस पूर्व वाक्य निर्दिष्ट ब्रह्म ही यहाँ उपास्य रूप से वतलाए गए हो, ऐसा भी नहीं है", मात भाव से उपासना करो "इस वाक्य मे उपासना की सहायिका शादि बतलाई गई है तथा बहार प्रस्ति के उपाय के रूप से शादि सपावक का उपवेश दिया गया है [ अर्थात् मन मे बान्ति का आश्र्य है इसिल्ए आश्र्य रूप मन ही उपासना का उपकरण सिद्ध होता है यदि मन को परमातमा मानलेंगे तो साक्य साधन की एकता सिद्ध होगी, जो कि अनियमित वात है ]

न च "सकृतुं कुर्बीत" इत्युपासनस्योपास्यसाकाक्षत्वाद् वाक्यां-सरस्यमिषत्रह्मः सबद्धयत इति युक्त वक्तुं, स्ववाक्योपात्तेन मनो-मयत्वादिगुऐन निराकाक्षत्यात् । "मनोमयः प्राण शरोरः" इत्य- नन्यार्थतया निर्देष्टस्य विमक्तिविपरिणाममात्रेणोभयाकाक्षां निवृत्तिसिद्धेः । एवं निश्चिते जीवत्वे "एतद्बृह्य" इत्यूपसंहारस्य ब्रह्मपदमपि जीव पूजार्थं प्रयुक्तिस्यष्यवसीयत इति ।

ब्रह्मपद

"वह यज करेगा" इस श्रुति में जो उपासना निहित है, वह उपास्य सापेक्ष है, अन्य बाक्य से भी जो उपास्य यहा का उल्लेख मिलता है, उसका भी इससे सम्बन्ध है; ऐसा भी नहीं कह सकते। क्योंकि-प्रासंग्रिक साक्य से "मनोक्य" आदि गण से. ज्यास्य के रूप का भली-

प्रासंगिक वानय में "मनोमय" जादि गुण से, उपास्य के रूप का मली-मांति ज्ञान हो जाता है, इसलिए उसके जानने की आकांका तो रहती नहीं। "मनोमय प्राणकरीर" इत्यादि वानवांक में उक्त तास्पर्य के प्रति-पादन के लिए, एकमात्र विभक्ति विपरिणाम से (अर्थात् प्रयमा के स्थान पर हितीया विमक्ति कर देने मात्र से) उपास्य, उपासना दोनों की

आकांक्षा निवृत्ति हो जाती है। इस प्रकार जीवत्व के निश्चित हो जाने परें ''यह ब्रह्म है' इस उपसंहार वाक्यांण में ''श्रह्म'' जब्द जीववानी ही निश्चित होता है, जो कि—एकमात्र उरकर्ष वतलाने के लिए प्रयोग किया गया है।

किया गया है।

एवं प्राप्ते बूमः—सर्वत्र प्रसिद्धोपदेशात्—मनोमयत्वादिगुणकः

परमारमा । कुतः ? सर्वत्र—वेदांतेषु परस्मिन्तेव ब्रह्माण प्रसिद्धस्य

मनोमयत्वादेष्यदेशात् । प्रसिद्ध हि मनोमयत्वादि ब्रह्माणः । यथा—

"मनोमयः प्राएशरीरनेता" स एपोऽन्तह्वय प्राकारा, तस्मिन्नयं पुरुषो मृनोमयः, प्रमृतोहिरण्मयः "हृदामनीषा मनसाऽभिकृतो य एनं विदुरमृतास्ते मवति" "न चक्षुषा गृह्यते नापिवाचा "मनसा तु विशुद्धे न - तद्मा "प्राणस्य प्राए!" प्रयक्षतु प्राए। एवं प्रज्ञात्मेवं सारीरं परिगृह्योष्ट्याव्यति "सर्वाणि ह्वा हमानि भृतानि प्राणसेवा-

विगुद्धे न - तमा "प्राणस्य प्राण्।" प्रयक्षलु प्राण् एवं प्रज्ञात्मेदं गरीरं परिगृह्योषापयित "सर्वाणि हवा इमानि भूतानि प्राण्मेवा-निसंविराति प्राण्मभ्युष्टिजहते" इत्यादिषु । मनोमयत्वं विगुद्धे न मनुसा प्राह्मत्वम् । प्राणगरीरत्वं -प्राणस्याप्याधारत्वं नियन्तृत्वं च ।

मन्सा प्राह्मत्वम् । प्राणशरीरत्वं-प्राणस्याप्याघारत्वं नियन्तृत्वं च । - उक्त सशय पर सूत्रकार सर्वेत्र प्रसिद्धोपदेशात् सूत्र का उपदेश करते हैं। अर्थात् मनीमयस्य आबि गुण वाला परमात्मा ही है, क्योंकि सभी वेदात नाक्यों में मनोमयत्वादिका, परम्रह्य के लिए ही प्रसिद्ध प्रमेश किया गया है। मनोमयत्व आदि गुण महा के लिए ही प्रसिद्ध है वेहें कि—"मनोमय परमात्मा ही प्राण और गरीर का परिचासक हैं। वहें हिस्सम्य आकाश्व है, उसी से मनोमय, ज्योतियं य भीर अमृतमय वह पुरुप वर्तमान है। वह मित और घृति सपन्न मन से ही प्राष्ट्य है। जो इस बात को जानता है वही मुक्त ही जाता है। 'उसे नेत्र या वाणी से नहीं जान सकते 'वह तो विशुद्ध मन से ही ग्राष्ट्य है ''जो कि प्राणो का प्राण हैं" प्रजातिक परिचासित करता है। 'ये सारे भूत, इस प्राण में ही सीन और प्राण से ही प्रकट होते हैं 'इत्यादि। वस्तुत विशुद्ध मन से ग्रहण करना हो मनोमयता है। प्राण शरीरत्व का तात्त्य है प्राण को घारकता और नियामकता।

एव च सित-"एष मे झात्माञ्तह दय एतद ब्रह्म" इति ब्रह्म शब्दोऽपि मुख्य एव भवति । "ग्रप्राणो ह्यमना" इति मनमायस ज्ञान प्राणायस्त स्थिति च ब्रह्मणो निषेषति ।

इस प्रकार "यह जो हृदयस्य आत्मा है वही बहा है इस वाक्य में अहा गब्द भी मुख्य ही सिद्ध होता है "अत्राण अमन 'इत्यादि वाक्य अहा सम्बन्धी मन आयत्त ज्ञान और प्राणायत्त स्थिति का निषेध करता है।

श्रयवा "सर्वं खिल्वदं ब्रह्म तज्जलानिति शांन्तं उपासीत्ं ( इत्यत्रैवोपासन विधीयते-सर्वात्मक ब्रह्म शान्तः सन्नुपासीतेति । "सक्रतु कुर्वोत" इति तस्येव गुणोपादनार्षोऽनुवाद । उपादेयाश्च गुणामनोमयत्वादयं, यतस्यवीत्मकब्रह्म मनोमयत्वादि गुणकमुपाः सीतेति वाक्यार्थः।

अयवा 'यह सारा जगत ब्रह्म ही है, उन्हों से उत्पन्न और उन्हों में लीन हो जाता है शान्तमाव से उनकी उपासना करो।" इस वाक्य में, सर्वात्मक ब्रह्म की शान्तमाव से उपासना करनी चाहिए, ऐसा उपासना का प्रकार बतलाया गया है। "वह ऋतु (चिन्तन) करता हैं' इत्यादि वाक्य उपास्य ब्रह्म के गुण प्रकाश का प्रतिपादक मात्र है। ब्रह्म के मनोमयत्व बादि गुण ही उपादेय हैं, सर्वात्मक ब्रह्म की मनोमयत्व आदि गुण विशिष्ट रूप से ही उपासना करनी चाहिए, यही युक्तियुक्त वाक्यार्थ है।

तत्र संदेह:-किमिह ब्रह्मशब्देन प्रत्यगारमा निर्दिश्यते उत परमात्मा-इति कि युक्तम् ? प्रत्यगारमेति, कुतः ? तस्यैव सर्वपद सामानाधिकरण्यनिर्देशोपपत्तेः । सर्वेशब्दनिर्दिष्टं हि ब्रह्मादि स्तम्बपर्यन्तं कृत्स्नं जगत्। ब्रह्मादि भावश्च प्रत्यगात्मनोऽनाद्य-विद्यामलकर्मविशेषोपाधिकोविद्यत एव, परस्य तु ब्रह्मणस्सर्वज्ञस्य सर्वशक्ते रपहतपाष्मनी निरस्तसमस्ताविद्यादिदोपगंघस्य समस्त हेयाकर सर्वभावो नोपपद्यते । प्रत्यगात्मन्यपि ववचिद् ववचिद् ब्रह्मशब्दः प्रयुज्यते । श्रत एव परमात्मा परंब्रह्मोति परमेश्वरस्य म्वचित् सविशेषणो निर्देशः । प्रत्यगारमनश्च निर्मुक्तोपाधेर्वृहत्वं च विद्यते "स चानन्त्याय कल्पते" इति श्रुतेः । श्रविद्रुपस्तस्यैव कर्म-निमित्त त्वाज्जन्मस्यितिलयानां तज्जलानिति हेतुनिर्देशोऽप्युपपद्यते । तदयमर्थः-प्रयं जीवात्मा स्वतोऽपरिच्छन्न स्वरूपत्वेन व्यत्मभतस्य-न्ननाद्यविद्यया देवतियंद्रमनुष्यस्यावरात्मनाऽवतिष्ठते-इति । ' '

<sup>.;</sup> इस पर भी यह संशय तो शेष रही जाता है कि नहा शब्द की बादमा वाची है अपवा परसारमावाची । कह सकते हैं कि जीवात्मा बाची है, क्योंकि सर्व शब्द के साथ प्रत्यक् शब्द का सामानाधिक एथ हो सकता है। सर्व शब्द से यहा से केतर स्तस्य पर्यन्त संपूर्ण जगत का निर्वेष किया गया है। अनादि अविद्या मुलक, विभेष कर्म निर्वेषक, जीव का सहात्ममाय भी सर्व शब्द में निहित है। पर बहुत में तो, सर्वजन्तव सास सम्पन्न निर्वेष के स्वत्य में तो सर्व शब्द में निहित है। पर बहुत में तो, सर्वजन्तव सास सम्पन्न निर्वेष के अविद्या जन्य दोषों की गंध भी संभव नहीं है, इसलिए चलमें हेय कर्मों का सम्बन्ध सर्वेषा असम्मव है।

जीवात्मा के लिए मी कहीं कहीं बहा शब्द का प्रयोग किया गया है। परमात्मा परमेश्वर को तो जिशेषण युक्त "परम्रह्म " अब्द से ही समरण किया गया है। जीवात्मा भी जब कर्म वन्धन शून्य होता है तव उसमें भी वृहत्व रहता है। जैसा कि—"सचानत्याय करवते" इत्यावि श्रुति से ज्ञात होता है। जगत् का जन्म स्थिति और लय निष्टित है। कर्म जन्म है "तज्जलानि" इत्यावि में निर्देश प्रतोत होता है। जक्त श्रुति का तात्पर्य है कि—जीवात्मा स्वभाव में अपरिच्छिन्न बहा स्वरूप है वह अनादि भविद्यावस्य, देवता मनुष्य प्रयु, पक्षी स्थावर आदि रूपों में स्थित रहता है।

मत्र प्रतिविधीयते—सर्वत्र प्रसिद्धीपदेशात्-सर्वत्र-"सर्व खिन्दं" इति निर्दिष्टं सर्वेह्मन् जगति ब्रह्म शब्देन तदात्मतया विधीयमान परंब्रह्मे व न प्रत्यगात्मा । कुनः ? प्रसिद्धोपदेशात् "तज्जलान्" इति हेतुतः "सर्वं खिन्वदं ब्रह्मे व" इति प्रसिद्धवदुपदेशात् ।

बह्मणोजातत्वादब्रह्मणि लीनत्वादब्रह्माधीनजीवनत्वाच्च हे तो ब्रह्मात्मकं सर्वं खिंववं जगिदित्युके यस्माज्जगज्जन्मस्थितिलया वेदातेषु प्रसिद्धाः तदेवात्र ब्रह्मं ति प्रतीयते । तच्च परमेव ब्रह्मं, त्याहि, "यतो वा इमानि भूतानि जायते, येन जातानि जीवति, यत्प्यत्त्यमिसविशति, तद् विज्ञासस्य तद् ब्रह्मः इत्युपक्रम्य "श्रानदो ब्रह्मे ति व्यजानात्, ग्रानदाच्येच खिल्वमानि भूतानि जायते" इत्यादिना पूर्वानुवाकप्रतिपादितानवधिकातिशयानदयोगोनोविपश्चितः परस्मादब्रह्मण एव जगुद्धतिस्थितिलया निर्विरमन्ते; तथा ,"स कारणं करणाधिपाधिपो न चास्य करिच-जनिता न चाधिपः" इति कारणाधिपस्य जीवस्याधिपः परं ब्रह्मेव कारण व्ययदिरयते । एवं सर्वत्र परस्मेव ब्रह्मणः कारणत्वं प्रसिद्धमः

उक्त संभय के निवार ए। यें सूत्र नार "सर्वत्र प्रसिद्धोपदेशात् सूत्र कहते हैं — जिसका तात्पर्य है कि-"सर्व खिल्वदं" दरवादि श्रति मे जगद् रूप से निदिष्ट ब्रह्म अब्द जीववाची नहीं है अपितु परमात्मावाची ही है। मयोकि-प्रसिद्ध परब्रह्म का जैसा जयत् कर्ता का निर्देश किया गया है "उससे उत्पन्न और लीन होता है" ऐसा हेतु बतला कर "सारा जगतें ब्रह्म है" ऐसा परमात्मा सम्बन्धी प्रसिद्ध सा निर्देश है।

श्रह्म से उत्पन्न हीने से, ब्रह्म मे लीन होने से, ब्रह्माधीन जीवन होने से ही यह सारा जगत ब्रह्मात्मक है, वेदात वाश्यो मे जगत का जन्म स्थिति और लब ब्रह्म मे ही बतलाया गया है इसलिए उक्त प्रसंग में श्रह्म ही जगत कर्ता प्रतीत होता है। जैसे कि 'जिससे यह सारा भूत समुवाय उत्पन्न है, तथा जिससे जीवित है और जय होनर जिससे प्रविष्ट होता है उसे जानी बही ब्रह्म है' ऐसा उपक्रम करते हुए 'आनस्य को ही ब्रह्म जानो, आनन्द से ही यह सारा भूत समुदाय उत्पन्न होता है' इस्यादि से पूर्वोक निरविध निर्रतिश्य आनन्द सपन्न विपष्टित परश्रद्धा मे ही जगत की चुष्टि इस्यादि बतलाई गई है। तथा ''वहीं कारल एव करणाधियों के भी अधिपति हैं, जनका कोई भी जनक या अधिपति नही है'' इस वावय मे इन्द्रियों के स्वामी जीव का अधिपति ब्रह्म को ही बतलाग़ गया है। इस प्रकार सर्वत्र परमात्मा की ही सर्व कारणता प्रसिद्ध है।

श्रतः परब्रह्मणो जातत्वात्तस्मिन् प्रवीनत्वात्तेन प्राणनात्तवात्तम्यम्पपन्नम् । श्रतः "सर्वं प्रशारं सर्वंशरीरं सर्वात्मभूतं परंबह्य गांतोभ्त्वोपासीतेति श्रुतरेव परस्य ब्रह्मणः सर्वात्मभूतं परंबह्य गांतोभ्त्वोपासीतेति श्रुतरेव परस्य ब्रह्मणः सर्वात्मभूतम् । स्वस्थेपासनमुपदिशति । परंबह्य हि कारणावस्यं सूदमस्थृ चिदचिद्वस्तुशरीरत्या सर्वंदा सर्वात्मभूतम् । एवम्भूतः तादात्म्यस्य प्रतिपादने परस्यब्रह्मणः सकलहेयभरत्यनोककृत्याणः गुणाकरत्व न विरुध्यते प्रकारभूत शरीरगतानाः दोषाणां प्रकारिण्यात्मस्य प्रसंगात्, प्रत्युतं निरित्तययेश्वर्यापादनेन गुणायेव भवतोति पूर्वमेवोक्तम् ।

इस प्रकार परबह्य से उत्पन्न होने से, उन्हीं में लीन होने से और उन्हीं से प्राणित होने से जगत की तदात्मकता सिद्ध हो जाती है। इसी प्रकार "सर्व प्रकार, सर्व बरीर, सर्वात्मभूत परब्रह्म की बान्त रूप से उपासना करों" इत्यादि श्रुति परब्रह्म की सर्वात्मकता का उपपादन करके उनकी उपासना का उपदेश करती है। परब्रह्म ही, कारणावस्थ और उनकी उपासना का उपदेश करती है। परब्रह्म ही, कारणावस्थ और तर्वा स्थाप करने से सर्वात्मभूत हैं। ऐसे तादात्भ्य प्रतिपादन से परब्रह्म के हेय और उत्तम गुणों में कोई विश्वता नहीं होती। उत्त शरीर उन्हीं के प्रकार अर्थात् विशेषण रूप है। विशेषण ते दोपराधि कभी प्रकारी विशेष्य में समय नहीं है, अपितुं वह अरवधिक ऐश्वयं शाली परमात्मा की गुण स्वरूप होगी, ऐसा हम पहिले ही कह चुवे है।

यदुक्त जीवस्य सर्वेतादात्म्यमुष्पद्यत इति, तदसत्, जीवाना प्रतिरारीर भिन्नानामन्यतादात्म्यासम्भवात्। मुक्तस्याप्यनविष्ठिक्त स्वरूपस्यापि जगत्तावात्म्य जगज्जन्मस्यितिप्रलयकारणत्विनिमत्त न संभवतीति "जगद्व्यापारवज्यंम्" इत्यत्र वस्यते।

जीवकर्मनिमित्तत्वाज्जगज्जन्मित्यितित्वयाना स एव कारण-मित्यिन साधीयः, तत्कर्मनिमित्तत्वेऽपीरवरस्येव जगत्काररात्वात्। म्रतः परमात्मेवाऽत्र ब्रह्मग्रब्दाभिषेयः। इसमेव सूत्रायमिमियुक्ता बहुमन्वते। यथाह वृत्तिकारः "सर्वं खल्वित सर्वत्मा ब्रह्मग्र्यः"।

जो यह कहते है कि—जीव का सबसे तादारम्य हो सकता है यह कपन भी असगत है, बयोंकि जीवो का अनेक शरीरों में आश्रय रहता है इसिलए उनने परस्पर तादारम्य कभी समय नहीं है। मुक्तारमा जीव का भी, जगत्जन्मस्पितितयकारणस्व निमित्तक तादारम्य समय नहीं है, सूत्रकार ''जगद्व्यापारवर्ण्यम्' सूत्र में मुक्तारमा को जागतिक व्यापारों से रहित वतलाते हैं।

जीव का कर्म ही, जगत की सृष्टि स्थिति और लय का निर्मित कारण होता है, वही जीव जगत का उपादान कारण भी हो, ऐसा संभव मद्दी है। जीव के कर्मानुसार ईंग्बर जगत की रचना करना है, अतएव वही जगत का कारण है। उक्त प्रसंग में परमात्मा ही बहा शब्द से अभिदेय हैं। हमारे द्वारा किये गये इस सूत्रार्थ को ही विद्वज्जन मानेंगे, जैसा कि वृत्तिकार का भी मत है—"सर्वेखलु "इत्यादि मे सर्वात्मा ईशही ब्रह्म हैं"।

वस्यमाणारच गुणाः परमात्मन्येनोपपद्यन्ते "मनोमयः प्राण-शरोरो भारूपः सत्यसंकल्पन्नाकारगत्मा सर्वकर्मा सर्वकामः सर्वगन्धः

#### विवक्षित गुणोपपत्तेश्च १।२।२॥

सर्वरसः सर्वंमिदमभ्यात्तोऽवान्यनादरः" इति । मनोमयःपरि-शुद्धेन , मनसैकेन ग्राह्यः । विवेकविमोकादिसाधनसप्तकानुगृहीत परमारमोपासन निर्मेलोकृतेन हि मनसा गृह्यते । भ्रनेन हेमप्रत्यनीक कल्याणैकतानतया सकलेतरविलक्षणस्वरूपतोच्यते, मलिनमनोभि-मेंलिनानामेव ग्राह्मत्वात्। प्राणशरीरः जगति सर्वेषां प्राणानां घारकः। प्राणो यस्य गरीरम् बाधेयं विधेयं शेषभूतं च स प्राण शरीरः । श्राघेयत्वविधेयत्वशेषत्वानि शरीरगब्द प्रवृत्तिनिमित्तानी-त्युपपादियाच्यते । भारूपः = भास्वररूपः प्रप्राकृत स्वासाधारए। निरतिशयकल्यासा दिव्यरूपत्वेन निरतिशयदीप्तियुक्त इत्यर्थः सत्य संकल्पः = अप्रतिहत् संकल्पः । आकाशात्मा = आकाशवत्स्यम-स्वच्छस्वरूपः, सकलेतरकारणभृतस्याकाशस्याप्यात्मभूत इति वा श्राकाशात्मा स्वयं च प्रकाशते श्रन्यानिप प्रकाशयवीति वा श्रकाशात्मा सर्वकर्मा = क्रियत इति कर्म, सर्वजगद्यस्यकर्म, ग्रसौ सर्वकर्माः सर्वा वा क्रिया यस्यासी सर्वकर्मी। सर्वकामः = काम्यन्त इति कामाः, सर्वगंघः भोग्यभोगोपकरखादयः, ते परिशुद्धाः सर्वविधास्तस्य सन्ती-त्यर्थः । सर्वेरसः = "अशब्दमस्पर्शम्" इत्यादिना प्राकृतगंघरसादिनिधे-धाद् प्राकृताः स्वासाघारणानिरवद्याः निरतिरायाः कल्याणाः स्वभीग्य-

भूता. सर्वविषा गन्धरसाः तस्य सन्तोत्यर्थः । सर्वीमदमभ्यात्तः =

उक्तरसपर्यन्तं सर्वभिदं कल्याणगुणजातं स्वीकृतवान् । "प्रम्यातः" इति "मुक्तः बाहाणाः" इतिवत् कत्तंरिकः प्रतिपत्तन्यः । प्रवाको = वाकः = उक्तिः, सोऽस्थनास्तीत्यवाको । कृत इत्याहः, प्रमादर इति, प्रवाप्तसमस्तकामत्वेनाष्टतैन्याभानाद्वादर रहितः । प्रतिप्वभवाको = प्रजल्पाकः, परिपूर्णैर्याद्यह्यादिस्तंवपर्यन्तं निष्ठिलं जगन्तृणीकृत्य जोपमासीन इत्यथः । त एते विवक्षिताः गुणाः परमारमन्येनोपपद्यन्ते ।

वेदात वाक्यों में कहें गये गुण, परमान्मा के लिए ही उपयुक्त है। "मनोमय, प्राणशरीर, ज्योतिरूप, सत्यसकल्प, आकाशातमा सर्वकर्मा, सर्वेकाम, मर्वेगंब, सर्वेरस, जगद्व्यापी, वाक्पहीन, अनादर" श्यादि श्रुरवृक्त गुण, परमात्मा में ही समुचित रूप से घटते हैं। मनोमय का तात्पर्य है, एक मात्र शुद्ध मन से ही प्राह्म अर्थात् विवेक, विमोक आदि सात साधनों से निमंल मन से परमारमा की उपासना सभव है। इससे ज्ञात होता है कि श्रेष्ठ गुणो के लान विलक्षण स्वरूप परमारमा ही ही सकते हैं; मलिन मन से तो मलिन पदाशों का ही ग्रहण हो सकता है। आप गारीर का अर्थ है ससार के समस्त प्राणों के धारक, प्राण जिसके आधेय-विधेय और शेपत्व का संपादन करे उसे प्राण शरीर कहते हैं। आमेयत्व, विशेयत्व और शेयत्व ही, 'शरीर' शब्द के व्यवहार ला निदान है, ऐसा आगे उपपादन करेंगे। भारूप का अर्थ है--उज्जनल-रुपसपन्न, अर्थात् उनका अपना रूप, अप्राकृत-असाधारण और निरतिशय कल्याणमय होने से सर्वापेक्षा दीन्तियुक्त है। सत्यसकल्प का ताल्पर्य है अतिवार्य इच्छा । आकाशामा का ताल्पर्य है-अकाश के समान सक्स स्वच्छ स्वरूप, अथवा अन्यान्य समस्त पदार्थों के कारण स्वरूप आकाम का बत्तव्यामी, अथवा जो स्वय प्रकाशवान होते हुए अन्यो को प्रकाशित करता है। सर्वेकमा का तात्पर्य है-जो किया जायें, ऐसा समस्त ससार रूप कमें बाला अथवा समस्त कियायें ही जिसका कमें है। सर्वकाम का तात्पर्य है-जिससे कामना होती है वे भोग्य पदार्य और भोग के साधन नाम्यपदार्थ तथा उनकी प्राप्ति की इच्छा को काम कहते हैं, उस परमात्मा के वे सारे काम्य विषय आसक्तिरहित होने से विग्रह है,

इसलिये वे सर्वकाम हैं। सर्वगध सर्वरस का तात्पर्य है-"अशब्द अस्पर्श" आदि वावय मे प्राकृतगध रस आदि का निर्पेध किया गया है जिससे शात होता है कि उस परमात्मा में स्वतन भोगोपयोगी निदोंप, निस्सीम, कल्याएमय, अलौकिक, असाबारण अनोखे गघरस आदि निद्यमान है। सर्वेमिदमन्याल का तात्पर्यं है कि-उपयुक्त सभी कल्यार्णमय गुणो से उद्भृत विशेषताओं को वह स्वेच्छा से स्वीकारते हैं। "भुक्ता श्राह्मण।" वाक्य की तरह अभ्यात्त में भी कर्त्ता में क्तप्रत्यय है जिसका तात्पर्य होता है कि दे परमारमा उक्त गुणो को स्वीकार कर तृप्त हैं। अदाकी का तात्वर्य है, वाणी की उक्ति अर्थात् उच्चारण का उनमे अभाव है। क्यो कि वे, अनादर अर्थात सपूर्ण कामनाधी से तुप्त है, इसलिए उन्हें किसी भी पदार्थ की ओर आकर्षण नहीं है, इसलिए वह सभी के प्रति अनादर (अभिलापा युक्त प्राप्ति की उत्सुकता से रहित ) हैं। इसलिए वे (अनिच्छुक होने से) चुप रहते हैं। परिपूर्ण ऐश्वयें होने के कारण, ब्रह्मा में लेकर तृण पर्यन्त सारा जगन उनके लिए तृणवत ही है। इससे इसलिय वे सदा तुष्ट भाव से चुप रहते हैं। निश्चित होता है कि श्रह्युक्त समस्त गुण, परमात्मा के लिए ही उपयुक्त हैं, ऐसा मानना चाहिए।

**ध**नुपपरोस्तु न शरीरः ।१।२।३॥

तिमर्ग गुण्यागर पर्यालोचयता खदोतकल्पस्य गरीरसवध-निर्वघनापरिमितदु.खसवधयोग्यस्यबद्धमुकावस्यस्यजीवस्य प्रस्तुत-गुरालेशसवधगधोऽपि नोपपद्यत, इति नास्मिन् प्रकरणे शारीर-परिप्रहृशका जायत इत्यर्थः।

े जिन्होंने, उन गुण सागर परमारमा को शास्त्र पर्यालोकना से भाशीभाति जान लिया है उनकी दृष्टि में, जुगनू के समान यदा बदा दिमिटमाने वाले, शरीर सबढ़ होने से अपरिमित दुष्ट भागे, उद्धमुतत जबस्था वाले, जीवारमा का उन गुणो से नेशमात्र सम्बन्ध हो भी सकता है, ऐसी तिनिक भी सभावना नहीं उद्घति। इसिलए इस प्रसान में शरीरी जीवारमा का वर्णन है, ऐसी आश्वका करना व्यर्थ है।

# कर्मकरा व्यपदेशाच्च ।१।२।४॥

"एतमित. प्रेत्याभिसमिनताऽस्मि" इति प्राप्यतया परब्रह्म व्यपिदरयते, प्राप्तृतया च जीवः। म्रतः प्राप्ता जीव उपासकः प्राप्यपरंब्रह्मोपास्यमिति प्राप्तरन्यदेवेदमिति विज्ञायते।

"शरीर से छटने पर मैं इसी ब्रह्म को प्राप्त हीऊँगा" इस वास्य में प्राप्त रूप से परंब्रह्म का तथा प्राप्त करने वाले जीव का स्वण्ट मिश्र निर्देश हैं। इससे समझना चाहिए कि प्राप्त करने वाला जीव उपासक तथा प्राप्त परंब्रह्म उपास्य है जो कि प्रापक जीव से निश्चित ही भिक्ष है।

# शब्दविशेषात् १।२।४॥

"एप म श्रात्माञ्चतहुँदये" इति शारीर. पष्ट्या निरिष्टः उपास्यस्तु प्रथमया। एव समानप्रकरेण वाजिना च श्रुती शब्द विशेष. श्रूयते जोवपरयो, यथा "श्लीहिर्दा यदो वा स्यामाको वा स्यामाकतण्डुलो वा एवमयमन्तरात्मन् पुरुषो हिरणनयो 'यथा ज्योतिरधूमम्' इति । अत्र "अन्तरात्मन्" सप्तस्यन्तेन शारीरो निर्विस्यते, "पुरुषो हिरण्मयः" इति । प्रत्र "अन्तरात्मन्" सप्तस्यन्तेन शारीरो निर्विस्यते, "पुरुषो हिरण्मयः" इति प्रथमयोपास्यः। अतः पर एवोनपास्यः।

"भेरे हृदय कमल के भीतर यह आतमा" इत्यादि वास्य मे शारी हो को पण्डी (सवध कारक) तथा उपास्य (श्रातमा) को प्रथमा (कर्ता कारक) दिखलाया गया है। इसी प्रकार के प्रकरण वाजसतेय मे भी जीव लीर परमारता वाची शब्दों का विशेष उत्लेख मिलता है। जैसे कि—"सरमों, जब, प्रमामाक तण्डुल से भी सुरुम जन्तर्यां में पुरुष स्वर्ण के समान उद्दीरत निष्"म ज्योतिस्वरूप हैं" इस वाक्य में सप्तम्यन्त "अक्तरात्मा" पद सं अरोश की को तथा प्रथमात "हिरण्यम पुरुष" पद से उपास्य परमाता का निर्देश है। इससे सिद्ध होता है कि परमारमा ही उपास्य है।

.इनक्ष्य शारीरादन्य:—इसलिए भी जीव से परमात्मा भिन्न हैं-कि— स्मृतेद्व १।२।६।

सर्वस्यचाहं ह्रदि सन्निविष्टो मत्तःस्मृतिज्ञानमपोहनं च""यो मामेवमसम्मृद्धो जानाति पुरुषोत्तमम्"-ईश्वरः सर्वभूतातां हृदृशेऽजुंन तिष्ठिति, भ्रामयन्सर्वभूतानि यन्त्राक्छानि मायया, तमेव शर्यां गच्छ" इति शारीरमुपासकं, परमात्मानं चोपास्यं स्मृतिवंशंयति।

मैं सबके हृदय में प्रविष्ट हूं, मुझसे ही स्मृति, झान और अपोहत (बितकी) होते है" जो पुरुप मुझे पुरुपोत्तम जानता है, "अर्जुन ! ईयबर सभी प्राणियों के हृदय में बैठकर यत्र की तरह सभी प्राणियों को अपनी माया से घुमा रहा है-- "उन्हों की शरण में जाओ" इत्यादि श्रृति वाक्य भी, शरीरी जीवात्मा को उपासक तथा परमारमा को उपास्म रूप से निर्देश करते हैं। ग्रमंकीकस्त्वात्तद्व्यपदेशाच्च नेतिचेन्न निचान्यस्वादेवं व्योमवच्च।

शरादाशा

म्रत्यायतनत्वममंकीकस्त्वम्, तद्व्यपदेशः = श्रत्यत्वव्यपदेशः "एष म श्रात्माऽन्तहृदये" इत्यणीयसि हृदयायत्तने स्थितत्वात् "ग्रणोयान् श्रीहेर्वा यवादवा" इत्यादिनाऽणीयस्त्वस्य स्वरूपेणव्यप-देशाच्च नायं परमारमा श्रपि तु जीव एव 'सर्वमतं सुतूक्ष्मं तदव्ययं यदमूत्योति परिपश्यन्ति घीराः " इत्यादिमिः परमात्मनोऽपरि-च्छिन्नत्वावगमात्, जीवस्य चाराधमात्रत्व्यपदेशादिति चेत् ।

अर्भकौकस्स्त अर्थात् अल्पस्थानवर्ती; तद्व्यपदेश अर्थात् अल्पत्व-व्यपदेश। "मेरे अन्तः करण के अन्दर यह आत्मा है" इस बाक्य मे अणीयस हृदय के मायतन में स्थित तथा "बीहि या जब से भी अणीयस" इत्यादि बाक्य से जिस अणीयस स्वरूप का व्यपदेश किया गमा है—चह पुरुग्तमा नही है अपितु जीव हो है। "धीर लोग जिस भूतगीनि को जानते हैं वह सर्वगत, अतिसूक्ष्म और अन्यय है" इत्यादि वान्य से परमान्मा का अपरिज्ञ्जित्व जात होता है जीव का स्वरूप तो, प्रारा की अग्रिम सूक्ष्म घार के समान वतलाया गया है।

नैतदेवम्-परमात्मैव हि प्राणीयानित्येर्व निचाय्यत्वेन व्यप-दिरयते, एव निचाय्यत्वेन-एव द्रष्टव्यत्वेन, एवणुपास्यत्वेनेति षावत्। न पुनर्णीयस्त्वमेवान्यस्वरूपमिति, व्योमवच्चायं व्यपदियत्ते, स्वामानिकमहत्वं चात्रैन व्यपदिश्यते—"ज्यायान्पृषिक्या ज्याया-नन्तरिका ज्ज्यायान्दिवो ज्यायानेभ्योकोकेभ्यः" इति । ग्रत जपासनार्थमेवाल्पत्वव्यपदेशः।

जैसा सर्थं आप करते है वह नहीं है अपितु परमात्मा ही उपासना के लिए अणीयस रूप से वतलाए गये हैं। उन्हें अतिसुक्ष्म वतलाने का तात्पर्य है कि, उन्हें अत्यल्य रूप से देखने की चेण्टा करों अयोत् उनके अणीयस रूप को उपायना करों। इसका यह अर्थं नहीं है कि वे अणीयस रूप वाले ही है इनकी आकाश को सी सुक्षता वतलाई गई है प्रयत्ति वे सूक्ष्म आकाश की तरह सर्वंगत है। परमात्मा की स्वामाधिक महत्ता इस प्रकार वर्णन की गई है—"वह पृथ्वी से महान् अन्तरिक्ष से महान् सुक्षक से सह्मि, तथा इन समस्त से स्वाम् के तथा से स्वाम् सुक्षक से सह्मि, तथा इन समस्त स्वोकों से महान् है। अपायना है। के उपायना के लिए ही उनका प्रणीयस रूप वतलाया गया है।

तथाहि—"सर्वं खिलवदं ब्रह्म तज्जलानिति शांत उपासीत्" इति सर्वोत्पत्तिप्रलयकारणत्वेन सर्वंस्याऽत्मतयाऽनुप्रवेशकृतजोव-यितृत्वेन च सर्वात्मकं ब्रह्मोपासीतेत्युपासनं विषाय "ष्रयखलु क्रतुमय. पुरुषो यथा क्रनुर्रास्मल्लोके पुरुषो भवित तथेतः प्रेत्य भवित" इति यथोपासनं प्राप्यमिद्धिमिष्याय "स क्रतुंकुर्वीत" इति गुणविष्यानार्थमुपासनमनुष्य "सनोमयः प्रायाशरोरो प्ररूपः स्त्यसंकल्म भ्राकासात्मा सर्वंकर्मा सर्वंकामः सर्वंगंभः सर्वंरसः सर्वीमदमभ्यातोऽवाक्यनादरः" इति जगदैरवर्यविशिष्टत्य स्वरूपगुणांक्ष्वोपादेयान् प्रतिपाद्य "एष म म्रात्माऽन्तर्ह्न दयेऽष्णीयान् न्नोहेर्षो
यवाद वा सर्षेपाद्वा क्योमाकाद् वा क्यामाकतण्डलाद् वा" इत्युपासकस्य ह्रदयेऽष्णीयस्त्वेन तदात्मतयोपास्यस्यपरमपुरुषस्योपासनार्थमवस्यानमुक्त्वा 'एप म म्रात्माऽन्तर्ह्व्ये ज्यायान् पृथिज्या
ज्यायानन्तरिक्षज्ज्यायान् दिवो ज्यायानेभ्योलोकेभ्यः सर्वकार्मा सर्वकामः मर्वरसः सर्वमिदमभ्यात्तोऽवाक्यनादरः" इत्यन्तर्ह्वद्येऽवस्थितस्योपास्यमानस्य प्राप्याकार निविश्य—"एप म म्रात्माऽन्तर्ह्वय एतद्
ब्रह्मा" एवमभूतपरंत्रह्मा परमकारुष्येनास्मद्रुजिजजीविषययाऽस्मद्
हृदये सन्निहितमितीदमनुसंघानं विषाय "एतिनित प्रत्याभिसंभाविताऽस्मि" इति यथोपासनं प्राप्तिनित्वयानुसंधानं च विषाय
इति यस्य स्यादद्धा न विचिकत्साऽस्तिः" इत्येवविष प्राप्यप्रास्त-

निश्चयोपेतस्योपासकस्य प्राप्तौ न संशयोऽस्तीत्युपसंह्रतम्। श्रत

उपासनार्थमभंकीकस्त्वमणीयस्त्वं च ।

तथा—"सारा जगत ब्रह्म का ही रूप है, उसी में लीन हो जाता है, उस परमात्मा की शांतभाव से उपासना करनी चाहिए" वावय में, समस्त जगत की उत्पत्ति और प्रस्य के कारण सबके आरमस्वक्ष्य और समस्त जगत की उत्पत्ति और प्रस्य के कारण सबके आरमस्वक्ष्य और जीवानग्राक्त सवीनक्ष्य ही जो उपासना करनी चाहिए, ऐसा उपासना का स्वक्ष्य बतानाकर—"पुरुष निश्चय ही कतुमय है, इस लोक में पुरुष जैसे निश्चय वाला होता है वैसा ही मरने पर भी होता है' इस प्रकार उपासना के अनुरुप प्राप्य फल की वाल कहकर "इस्तिष्ट सर्व पुरुष की निश्चय करना चाहिए" ऐसा गुण विधान के लिए उपामना का अनुवाद करते हुए "बह ब्रह्म मानेमय प्राणशरीर प्रकाश स्वरूप स्वरूप स्वरूप स्वरूप का कार्य प्रस्ति सर्वक्ष स्वरूप का कार्य प्रस्ति सर्वक्ष्य स्वरूप का कार्य प्रस्ति सर्वक्ष्य कारण का अनुवाद करते हुए "बह ब्रह्म मानेमय प्राणशरीर प्रकाश स्वरूप स्वरूप का कार्य करने वाला, वाणी रहित संभ्रम पूर्व है" इन्यादि ब्रह्म के, जागतिक ऐश्वयों से विशिष्ट उपादेय स्वरूप पुणी ना प्रतिवादन करके "इद्वय कमल के भीतर यह आहमा धान, जब, ज्यामाक सरसी से

( 8º8 )

भी सुक्ष्म है" इत्यादि मे बतलाया गया कि उपास्य परवुन्य अतिसुक्ष्म उपासक के हृदय मे अभित्रमान से स्थित हैं ऐसा निश्चित करके "हृदय कमल मे स्थित वह आत्मा, पृथ्वी, अतरिक्ष, चुलोक तथा इन सभी लोको से महान् है जो कि—सर्वक्ष्मा, अतरिक्ष, चुलोक तथा इन सभी लोको से महान् है जो कि—सर्वक्ष्मा, सर्वन्य है। 'हत्यादि उस हृदस्य उपास्यमान परमेश्वर के प्राप्य रूप का वर्णन करके—'मेरे अन्तहृदय मे जो आत्मा है वही ब्रह्म है' ऐसी क्ष्मान्य क्णावणात्य, हमारे उद्धार क लिए तत्पर हृदयस्य परमात्मा के अनुसधान की अनिवायता वतलाक्षर "इस अरीर को छोडकर जाने पर उन्ही को प्राप्त होजेंगा' इत्यादि उपासना के अनुरूप फलावास्ति विषयक निर्मयत निरम्म वतलाक्षर "इत्यादि उपासना के अनुरूप फलावास्ति विषयक निर्मयत से उपासक को परपद्मा की प्राप्त मे कोई सदेह नही रह जाता,' ऐसा प्रकरण को परपद्मा की प्राप्त है। उपयुक्त प्रकरण की पर्याक्षोकना से सिद्ध होना है कि—उपासना के लिए ही अल्पायतन्त्रव और अपीयस्व का प्रतिपादन किया जाता है। उपयुक्त प्रकरण की वर्षाक्ष्म का प्रतिपादन किया जाता है। उपयुक्त प्रकरण की प्रविपादन का प्रतिपादन किया गया है [स्वरूप निर्मय की लिए नहीं]।

#### संभोगप्रक्षिरिति चेन्न वैद्येप्यात ।१।२।८॥

जीवस्येव परस्यापि ब्रह्मण शरीरान्तर्वात्तरलमम्युपगत चेत्-तद्वदेव शरीरसवधप्रयुक्तसखदु खोपभोगप्राप्तिरिति चेत्तन्न, हेतु वैशेष्यात्-निह् शरीरान्तर्वितित्वमेव सुखदु खोपमोग हेतु, भ्रपितु पुरवपापरूपकर्मपरवरात्वम्, तत्त्वपहतपाय्मन परमात्मनो न सभवति । तथा च श्रुति "तयोरन्य पिप्पल स्वाद्वत्यनश्ननन्त्यो भ्रभिचाकशीति" इति ।

यदि यह कहे कि—जीव की तरह परव्रह्म की भी यदि शरीर में उपस्थित मानेंगे तो शरीर सवध होने से जीव की तरह हो, उनमें भी सुखदु खारमक मोग घटित होगे। सो ऐसा समव नहीं होगा, नयोकि दोनों में भोग के कारण की सिमता रहती है। शरीर में रहता ही भोग का कारण हो ऐसा कोई आवश्यक नहीं है अपितु पुज्य पाप रूप कम प्रदेशता, मोग का कारण है जो कि निष्पाप परमात्मा में समव मही

है। जैसा कि-पृति वानय भी है-उन दोनों में एक वृक्ष के कमेरूप फ़लों का स्वाद लेकर उपमोग करता है, दूसरा केवल देखता मात्र है।"

- २ ग्रधिकरणः—

 यदि परमातमा न भोका, एव तर्हि सर्वत्र भोक्त्या प्रतीय-मानो जीव एव स्यादित्याशंक्याह---

यदि परमात्मा भोक्ता नही है तो क्या हर जगह जीवात्मा ही भोक्ता कहा गया है ? इस गांका का उत्तर देते हैं—

असा चराचरग्रहणात् १।२।६।।

कठवरलीध्वाम्नायते "यस्य ब्रह्म च क्षत्रं च उमे भवत स्रोदनः, मृत्युर्यस्योपसेचनं क इत्या वेद यत्र सः" इति । स्रवीदनोपसेचन

सूचितोऽता कि जीव एव, उत परमात्मेति संविद्यते । किंगुकम जीव इति । कृतः ? भोकृत्वस्य कर्मनिमित्तत्वाज्जीवस्यैवतत्सं-

भवात्।

कठोपनिषद में कहा गया है कि— "धर्मशील बाह्यए और धर्म रक्षक क्षत्रिय दोनों जिसके भोज्य बन जाते हैं, सबको मारने वाला काल भी भोज्य का उपसेचन (चटनी) वन जाता है, ऐसे की महिमा को कौन जान सकता है?" इस प्रकरण में भोज्य और उपसेचन का भोक्ता कौन है, जीवारमा या परमात्मा? कह सकते है कि जीवारमा,

क्यों कि निमित्तक भोकृत्व जीव मे ही सभव हो सकता है। अन्तोच्यते—अत्ता चराचर बहुष्णत-अत्तापरमास्मैव कुतः? चराचर ग्रह्मणत्–चराचरस्य कृत्कनस्यातृत्वं हि तस्यैव संभवति न चेदं कर्मनिमित्तभोकृत्वं, ग्रापि तु जगण्जन्मस्यितिलयहेतु

-भूतस्यपरस्यत्रह्मशोविष्णोः संहृत्गृंत्वम् "सोऽष्वनः परमाप्नीति तद्विष्णोः परमं पदम्" इत्यत्रैव दर्गनात् । तया च "मृत्युर्यस्योप-सेचनं "इति वचनात् "बहुां च क्षत्रं च" इति कृत्स्नं चरानरं जगिदहादनीयौदनत्वेन गृह्यते । जपसेचन हि नाम स्वयमधमानं सदन्यस्यादनहेतु.। अत उपसेचनत्वेन मृत्योरप्यद्यमानत्वात्तदुपसिच्य-मानस्यकृत्स्नस्य ब्रह्मस्वप्यकृत्स्य जगतश्चराचरत्यादनमत्र विवक्षितमिति गम्यते । ईदशचादनमुपसहार एव । तस्मादीदृश जगतुपसहारित्वरूप भोकृत्व परमात्मन एव ।

उक्त सगय पर सूत्रकार कहते है कि—अला परमात्मा ही है स्पोकि— इस प्रसम मे चराचर सभी को भोज्य कहा गया है, चराचर जगत के भोजन करने की क्षमता परमात्मा मे ही हो सकती है। यहाँ कमें निमित्तक भोक्तृत्व को चर्चा नहीं है, अपितु जगत के जन्म स्थित और लय के एकमान कारण परलहा विष्णु के सहारक गक्ति निमित्तक भोक्तृत्व को प्रसार माने के पार जाकर भगवान विष्णु के सहारक गक्ति निमित्तक भोक्तृत्व का प्रसग है। वह ससार माने के पार जाकर भगवान विष्णु के सुप्रसिद्ध परमयव को प्राप्त हो जाता है" दरवादि वात्रय उक्त क्षम की ही पुष्टि करते है। 'मृत्युक्त स्थित विष्णु का भाज्य हो सार होती है। स्थ्य स्वत भोज्य होने के साथ हो जो अन्य भोज्य तथा है तो सहायक भोज्य होता है उसे उपसेचन कहते हैं, उपसेचन रूप से तो मृत्यु का वर्णन किया गया है उसमा तात्पर्य है कि—मृत्युमय बाह्यण क्षिय वादि सारा जात उस परमात्मा का भोज्य है। इस प्रकार यहाँ भोजन का अर्थ, सहार के अतिरिक्त, कुछ और नहीं है। इस जनत की उपसहारा- समक भोकता परमात्मा की ही निध्यत होती है।

#### प्रकरणाच्य शशर ।

प्रकरणं चेद परस्येव ब्रह्मणः "महान्त विभुमारमान मत्वाधीरी म शोचिति" नायमारमा प्रवचनेन लभ्यो न मेघया न बहुना श्रुतेन, यमेवैपवृणुते तेन लभ्यस्तरयेप श्रात्मा विवृणुते तम् स्वाम्" इति हि प्रकृतम् । "क इत्या वेद यत्र सः" इत्यपि हि तत् प्रसादात् ऋते तस्य दुखबोघत्वमेव पूर्वप्रस्तुतं प्रत्यमिज्ञायते । उक्त प्रकरण परब्रह्म सबधी ही है, जैसा कि—"धीर व्यक्ति इन महत् विभू आत्मा को जानकर शोक नहीं करता,"—इन परमात्मा को शास्त्र ज्ञान प्रवचन या मेधा से नहीं जाना जा सकता, वे ही जिसे वरण करते हैं। वहीं उन्हें पा सकता है, वे उसने समक्ष अपना रूप प्रकट कर देते है।" इत्यादि "बह कहाँ है उसे कौन जानता है?" इत्यादि वाक्य भी उनकी दुवींधता और कुपापेक्षा का ज्ञापन करते हैं।

प्रयस्यात्—नाय ब्रह्मक्षत्रीवनसूचित पुरुषोऽपहृतपाप्मा पर-मात्मा, प्रनन्तर "ऋतिपवस्तो सुकृतस्यलोके गृहाप्रविष्टौ परमे पराध्यें, खायातपी ब्रह्मविदोवदित पचाग्नयो ये च त्रिणाचिकेता' "इति कर्मफलभोक्तुरेव सिंद्धतीयस्याभिधानात् । द्वितीयश्च प्राणी बृद्धिवांत्यात् । ऋतपान हि कर्मफल भोग एव, स च परमात्मनो न सभवति, वृद्धिप्राणयोस्तु भोक्तुजीवस्योपकरणभूतयोयं-धाक्तयचित्पानेऽन्वयस्सभवतोति तयोरस्यतरेख सिंद्धतीयो कोन एव प्रतिपाद्यते, तदेकप्रकरणस्वात् पूर्वप्रस्तुतोऽसाऽपि स एव भिवतु-महीत-इति । तत्रोच्यते—

प्रस्तावना की जाती है, उसे ही बागे समयंन किया जाता है। इसलिए जीव ही भोक्ता हो सकता है। इस शका का समाधान करते है—

# गुहाप्रविष्टावात्मानौ हि तद्दर्शनात् १।२।११॥

न प्राराजीवी बुद्धिजीवी वा गुहा प्रविष्टावृत पिवन्तावित्युच्येते म्रपि तु जीवपरमात्मानौ हि तथाव्यपदिश्येते । कृत ? तदुर्शनात् । ग्रस्मिन् प्रकरणे जीवपरघोरेव गुहाप्रवेश व्यपदेशो दृश्यते । पर-मात्मानस्तावत् "त दुर्देश गृढमनुप्रविष्ट गृहाहित गह्न रेष्ठ पुराएम्, श्रध्यात्मयोगाधिगमेन देवमत्वा घीरो हर्षशोकौ जहाति" इति। जीवस्यापि—"या प्राएोन सम्भवत्यदितिर्देवतामयी, गुहा प्रविश्य तिष्ठन्ती या भूतेभिर्व्यंजायत्" इति । कर्मफलान्यत्तीत्यदितिर्जीव उच्यते । प्राऐन सम्भवति-प्राऐन सहवर्तते । देवतामयी-इन्द्रियाधीन भोगा । गुहा प्रविश्य तिष्ठती-हृदयपुडरीकोदरवित्तनो । भूतेभि-व्यंजायत्-पृथिन्यादिभिभ्रंतस्सिहिता देवादिरूपेण विविधा जायते। एव च सति ''ऋत पिबन्ती" इति व्यपदेशः "क्षत्रियोगच्छन्ति" इतिवत् प्रतिपत्तन्यः। यद् वा प्रयोज्यप्रयोजकरूपेण कर्तृत्व जीव-परयोक्पपद्यते ।

जिस प्रकरण मे प्राण-जीव या बुद्धि जीव की गुहा मे बैठने की बात नहीं है अपितु जीव और परमास्मा के प्रवेश की बात है। इस प्रकरण मे जीव और परमास्मा का ही प्रसग चल रहा है। प्रसग के पूर्वभाग मे परमास्मा का वर्णन जैसे— "जो योगमाया के पर में छिता हुआ, सर्वव्यापी, सवकी हृदय पुहा में स्थित, ससार रूप गहन वन मे रहने वाले, सनावन, कठिनता से देखे जाने वाले परमास्मा देव को गुद्ध बुद्धि युक्त साधक, अध्यात्मयोग की प्राप्ति हारा समझकर हुएँ शोक को छोड देते है।" प्रकरण के उत्तर माग मे जीव का वणन जैसे— "जो देवतामयी अदिति प्राणो के सहित उत्तम होती है या जो प्राणियों के सहित उत्तम होती है या जो प्राणियों के सहित उत्तम होती है या जो प्राणियों के सहित उत्तम होती है सहस्म होती है, हृदयक्षी गुहा मे प्रवेश करके बही रहती है।"

इत्यादि में अदिति का तात्पर्य है, कमंफलों को भोगने वाली, इस व्याख्य के अनुसार अदिति शब्द जीव वाची ही है। प्राणेन संभवित का तात्पर्य है, प्राण के साथ व्यवहार करना। देवतागयों का तात्पर्य है, प्राण के साथ व्यवहार करना। देवतागयों का तात्पर्य है ह्रद्यकमल के अन्दर रहने वाली। "भूती मिनवंजायत्" का अर्थ है ह्रद्यकमल के अन्दर रहने वाली। "भूतीमिनवंजायत्" का अर्थ है—पृच्ची शादि भूतों के साथ देवादि अनेक आकृतियों को धारण करने वाली। इसी प्रकार" कृत पिवन्ती" का अर्थ "अत्रिज्यों मच्छित्य" की तरह जानना चाहिए [जैसे कि छाता लगाकर जाते हुए झुड को देवकर कहा जाता है कि छाते वाले जा रहे है, वहतुत: छाता एक ही के सर पर होता है पर प्रयोग सभी के लिए होता है. वैसे ही गुहा में जीवारमा परमात्मा दोनों हैं, जीवारमा होता है कहतवान करता है, परन्तु प्रयोग बोनो के लिए किया गया है अथवा प्रयोजक परमात्मा और प्रयोज्य जीवात्मा है, ऐसा मान कर ही दोनों को मोक्ता कहा गया है [अर्थात् परमात्मा की प्रेरणा से ही जीवारमा भी मा करता है, इसलिए दोनों को हो भोक्ता कह दिया गया]

#### विशेषस्याच्य ।१।२।१२।।

प्रस्मित् प्रकरणे जीवपरमात्मातावेबोपास्यत्वोपासकत्वप्राप्यत्वप्राप्तत्वविशिष्टौ सर्वत्र प्रतिपाद्यते । तथाहि—"ब्रह्मणक्षं वेवमीड्यं
विदित्वा निचाय्येमा शान्तिमत्यस्तमेति" इति । ब्रह्मणक्षोजीवः
ब्रह्मणोजातत्वात् ज्ञत्वाच्च, तं देवमीडं विदित्वा—जीवात्मानमुपासकं
ब्रह्मात्मकत्वेनावगम्येत्यर्थः । तथा—"यः सेतुरीजानानामक्षरं ब्रह्म
यत्परम्, 'श्रमयं तितीर्षतांपारं नाचिकेतं शब्देमहिं" इत्युपास्यः
परमात्मोच्यते । नाचिकेतं नाचिकेतस्य कर्मणः प्राप्यमित्यर्थः ।
"श्रात्मानं रिवनं विद्धि सरीरेरथमेव च" इत्यादिनोपासको जीव
उच्यते । तथा—"विकानसारिवर्यस्तु मनः प्रश्रह्वान्तरः, सोऽज्वनः
पारमाप्नोतितद्विष्णोः परमं पदम्" इति प्राप्यप्राप्ताविभिधीयेते
जोवपरमात्मानौ । इहापि "द्यायातपी" इत्यज्ञत्वसर्वज्ञत्वाभ्यांतावेव
विद्धिष्य व्यपदिस्येते । ""

वरत्रये ग्रास्तिक्यातिरेकात् प्रथमैववरेण स्वात्मानंप्रति पित् प्रसादोवतः, एतच्चसर्व देहातिरिक्तात्मानमजानतो नोपपद्यते । द्वितीयेन च वरेणोत्तीर्णंदेहात्मानुभाव्य फलसाधन भूताग्निविद्या वृत्ताः तदपि देहातिरिकात्मानमभिजस्य न संभवति । ग्रतस्ततीयेन दरेण यदिदं वियते "येयं प्रेते विचिकित्सा मनुष्ये ग्रस्तीत्येकै नायमस्तीति चैके, एतद्विद्यामनुशिष्टः स्वयाहं वराणामेष वर-स्तृतीय:।" प्रत्र परमपुरुपार्थरूप बह्यप्राप्ति लक्षणमोक्षयायातम्य विज्ञानाय तदुपायभूत परमात्मोपासनपरावरात्मतस्विजज्ञासवाध्ये प्रकृत: क्रियते । एवं च-"येयं प्रेते" इति न गरीरवियोगमात्रभिष्रायं श्रपित सर्ववन्यविनिर्मोक्षाभित्रायम् । यथा "न प्रेत्यसंज्ञाऽस्ति" इति । ग्रयमर्थं. मोक्षाधिकृतेमनुष्ये प्रेतेसर्ववन्धविनिम्के तत्स्वरूप विषया बादिविप्रतिपत्तिनिमित्ताऽस्तिनास्त्यारिमका येय विचिकित्सा. तदपनोदनाय तरश्वरूपयायातम्यं त्वयाऽन्शिष्टोऽह विद्याजानीयाम्--इति ।

सशय होता है कि—सृत्यु के बाद कुछो के मत मे जीव का अस्तित्व रहता है और कुछों के मत मे उसका अस्तित्व शरीर के साथ हो समाप्त हो जाता है?" इस वाक्य को पढ़ने से बात होता है कि—"सर्वेमिदम्" इत्यादि प्रकरण जीवात्मा का ही विवेचन करता है। जीव स्वरूप के ययार्थ निरूपण के लिए ही उक्त प्रश्न का उपक्रम किया गया है।

(समाधान) बात ऐसी नहीं है—यह जीव के मरणोत्तर अस्तित्व, मास्तित्व विषयक संबंधी शंका नहीं है, यदि ऐसा मार्निंगे तो नाचिकता हारा इसके पूर्व के दो बरो की माग असंगत हो बावेगी। जैसा कि प्रसंघ है कि—पिसा के सर्वत्व दक्षिणात्मक यज्ञ के अंत में अब सब मुख दिसागा में दिया जा चुका जस समय पत्र की पूर्ति में कभी समझकर परम सास्तित कुमार नचिकता के 'सुझे किसे देते हैं" इस प्रश्न को बारबार करने पर दुराग्रह से कट पिता के ह्वारा मृत्यु को दिये जाने पर वह मृत्यु के घर गया,

उस समय यम प्रवास-में थे. इसलिए उसने तीन रात्रि का उपवास किया, घर लौटने पर उपवास से भयभीत यमराज द्वारा वरमाचना का आश्वा-सन प्राप्त कर आस्तिकता के अतिरेक से नचिकेता ने प्रथम वर में अपने पिता की प्रसन्नता मांगी; ऐसा वर देह को ही आत्मा मानने वाला कभी नहीं मांग सकता। दूसरा वर उसने, देहोत्तीणें आत्मा के अनुभव योग्य फल की साधनिका, अग्नि विद्या की जानकारी का मागा; देह को ही आत्मा मानने वाला ऐसा भी नहीं मांग सकता। "मनुष्य के मरने पर जो दो विभिन्न संशयालु धारणाये है कि करीर के बाद भी जीव का अस्तित्व रहता है तथा गरीर के साथ ही अस्तित्व समाप्त हो जाता है; इसको समझने के लिए मै तुम्हारे सामने उपस्थित हु, मुझे इसकी जानकारी का तीसरा वर दो।" इस सीसरे वर मे जसने, परमपुरुषार्थ ब्रह्मप्राप्ति स्वरूप मोक्ष प्राप्त की उपाय भूत परमात्मोपासना और परमात्मतत्व की जिज्ञासा की है। "येयं प्रेते" वाक्य वस्तुतः शरीरोपरान्त अर्थं के भिप्राय से ही नहीं कहा गया है, अपितु उसमें सर्ववन्धविनिर्मीक का अभिप्राय निहित है। जैसा कि—"न प्रत्य सज्ञाऽहित" अर्थात् उपासक का शरीर पात के बाद कुछ भी शेप नहीं रह जाता, ऐसा एकमत है। ऐसे मुक्त पुरुष के स्वरूप के विषय में, परस्पर अस्तित्व और नास्तित्व का जो मतभेद जन्य संशय है उसकी निवृत्ति के लिये तुम्हारा उपदेश प्राप्त कर स्वरूपगत यथार्थ तत्त्व जान् ( यह तीसरा वरदान दो )।

तथाहि बहुधा विप्रतिपद्यन्ते, केचिद वित्तमात्रस्यात्मनः स्वरूपोच्छिति लक्षणं मोक्षमाचक्षते। प्रन्ये वित्तमात्रस्येव सतोऽविद्याऽ
स्तमयम्। प्रपरे पायाणकल्पस्यात्मनो ज्ञानाद्ययेववेशेपिकगुणोच्छेदलक्षणं कैवत्यरूपम्। प्रपरे तु प्रपहतपाप्मानं परमात्मानप्पण्च्यन्तस्तस्यैवोपाधिसंसर्गनिमित्तजीवभावस्योपाध्यपयमेन तद्भावलक्षणं
भोक्षमातिष्ठन्ते। त्रयन्तिष्णातास्तु निविल्यलयेककारणस्याशेपहेय
प्रत्यनीकानन्तज्ञानानन्दैकस्वरूपस्य स्वाभाविकानविध्वातिशयासंस्येयकस्याणगुणाकरस्य सक्लेतरविलक्षणस्य सर्वात्मभूतस्यपरस्य
स्वाणः सरोरतया प्रकारभृतस्यानुकूलापरिच्छिनज्ञानस्वरूपस्य

परमात्मानुभवेकरसस्य जीवस्यानादिकष्रं रूपाविद्यातिरोहितस्वरूप्स्याविद्योच्छेदपूर्वं कस्वाभाविक परमात्मानुभवभेव मोक्षमाचक्षते । तव मोक्षस्वरूपंतस्याचनं च त्वत्रसादात् विद्यामिति निवकतसा पृष्टो मृत्युस्तस्यार्थस्य दुखबोधत्वप्रदर्शनेन विविधभोगवितरण प्रलोभनेन चैनं परीक्ष्य योग्यतामिभ्रज्ञाय परावरात्मतत्त्वविज्ञानं परमात्मोपासनं तत्पदप्रामिनस्य मोधं च "तं दुदंशं गृद्धमनु प्रविष्टम्" इत्यारभ्य "सोऽध्वतः परमप्नोति तद्विष्ट्योः परमं पदम्,' इत्यन्तेनोपदिश्य तदपेक्षिताश्च विशेषानुपदिदेशैति सर्वं समञ्जसम्। श्रतः परमात्मेवालेति सिद्धम्।

इस विषय में अनेक मल प्रस्तुल किये जाते हैं कोई एकमान ज्ञान स्वरूप सारमा के स्वरूपोच्छेद को मोक्ष कहते हैं। दूसरे आरमा को ज्ञान-स्वरूप कहते हुए अधिवाध्वास को मोक्ष कहते हैं। एक कहते हिं कि पापाण के सद्या अन्तःकरण के ज्ञान आदि विशेष पुणों का समुख्येद ही मोक्ष है। कोई परमारमा को निष्पाप मानकर उनकी उपाधि के संसमें से जीव भाव को प्राप्त करामेवाली उपाधियों के तस्ट हो खाने पर बहु भाव प्राप्त को मोक्ष कहते हैं। जिनकी बुद्धि वैदात शास्त्र के अनुशीलन से परिपत्रव है, वे संपूर्ण जगत के एकमात्र कारण निर्वाप, आनंद स्वरूप, स्वामाविक वगणित असख्य क्रथाणमय गणों के आकर, सर्वथा विलक्षण, सर्वान्तर्यामी परबह्म के शरीर स्थानीय. उन्हीं के समान जानस्वरूप, परमारमानुमूर्ति जन्य आतंदरत निमन्न जीव का जो, अनादि क्ष्में रूप अविद्या से वास्तविक स्वरूप छिपा हुना है, अविद्या के उच्छेद हो जाने पर उसी वास्तविक स्वरूप की पुनः प्राप्ति और आरमानुभवरस की निमम्नता को ही मोल मानते हैं।

इन्ही विभिन्न भर्तों में बस्तुतः भोक्ष का स्वरूप क्या है ? उसकी प्राप्ति का माधन क्या है ? इसकी मैं तुम्हारे अनुमह से जानना चाहना हूँ, निचकेता के पूछे जाने पर यम ने पहिले जिजातित विषय की दुर्गमता फिर भोगों का प्रलोभन देकर उसकी पात्रता की परीक्षा की। उसकी मोग्यता की मृती गाँति परीक्षा लेकर पर (बहुग) और अवर (जीव) आत्मतस्य विज्ञान, परमात्मोपासना तथा परमात्मपद प्राप्ति का "तंदुरेशं गुड्मनुप्रविष्टम्' से प्रारंभ करके "सोऽष्वनः पारमाप्नोति तद्विष्णोः परम पदम्' तक उपदेश देते हुए मोक्ष प्राप्ति के विशेष साधनों का उपदेश दिया जिससे कि सब सामजस्य हो गया। इससे सिद्ध होता है कि—उक्त प्रकरण में उपदिष्ट अता परमात्मा ही है।

३ ग्रधिकरण----

श्रन्तर उपपत्तेः १।१।१३॥

्रह्ममाननित छंदोगाः "य एपोऽक्षिणि पुरुषो दृश्यते, एव श्रास्मिति होवाच एतदमृतमभयमेतदल्रह्मः" इति । तत्र संवेद्दः किमय-मध्याधारतया निर्दिश्यमानः पुरुषः प्रतिविवात्मा, उत चक्षुरिन्द्रिया-धिष्ठाता वैवताविशेषः, उत जीवात्मा अय परमात्मा इति । कि युक्तम् ? प्रतिविवात्मेति, कृतः ? प्रसिद्धवन्निर्देशात्, "दृश्यते" इत्यपरोक्षाभिधानाच्च । जीवात्मा वा तस्यापि हि चक्षुषि विशेषेण सिन्नधानात् प्रसिद्धिरुपपछा निर्मालितं हि चक्षुष्य जीवात्मानः शरोरेस्थितिगती निश्चिन्वन्ति । "रश्मिभरेपोऽस्मिन् प्रतिष्ठितः" इति श्रुतिप्रसिद्धया चक्षुः प्रतिष्ठो देवताविशेषो वा, एष्वेव प्रसिद्धवन्तितं रोगपत्ते रेशामन्यतमः ।

छादोग्योपनिषद् में कहा गया कि—"यह जो आंखों के बीच में पुरुष दीखता है, यही आरमा, अमृत भीर अभयरूप ब्रह्म है" इस पर विचार होता है कि यह पुरुष है कौन, छायापुरुष अथवा नेवेन्द्रिय का अधिष्ठता देवता अथवा जीवारमा या परमारमा? छाया पुरुष भी हो सकता है क्यों कि—"दृष्यते" ऐसा प्रत्यक्ष उल्लेख है। जीवारमा भी हो सकता है क्यों कि—नेवो में उसका सानिध्य रहता है, ऐसी प्रसिद्ध है। नेवो के जम्मीकन से ही अनुमान होता है कि—जीव की उसमें स्थित है। "यह मूर्य रिमयों द्वारा नेवो में स्थित हैं " इस श्रीत वावय से, नेन प्रतिष्ठत प्रसिद्ध देवताविशेष का होना भी सिद्ध होता है। इन सभी की प्रसिद्धि पाई जाती है, इन सब में कीन हैं?

इति प्राप्ति प्रचक्ष्महे-ध्रन्तरःज्यपत्ते:-ध्रध्यन्तरः परमात्मा कृतः? "एप ग्रात्मेति होवाचैतमृतमभयमेतदब्रह्मोति एतं संयदवाम इत्याचक्षते, एतं हि सर्वोणि वामान्यभिसंयन्ति एव उएववामिनः, एपिह सर्वाणि वामानि नयति, एप उ एव मामिनः। एव हि सर्वेषुलोकेषु भाति" इत्येषां गुणानां परमात्मन्येवोषपत्तेः।

उक्त विचारों पर कहते हैं—िव—नेत्रों में परमारमा है बयोकि— "उसने कहा कि यह आरमा अमृत, अभय वहा है, इसे मयद्वाम कहते है, बयोंकि नंपूर्ण सेवा बन्नुए, सब ओर से इसे ही प्राप्त होती है, इसिक्ए यही बामनी है, यही मंपूर्ण वामों को वह न करता है, यह भामनी है, बही संपूर्ण तोनों में सासमान है।" इस्वादि गुण परमारना मे ही उपपन्न हो मकते है।

### स्थानादिव्यपदेशाच्च १।२।१४॥

चक्षुपि स्थितिनियमनादयः परमात्मन् एव "यश्चक्षुषि तिष्ठन्" इत्येवमादौ व्यपिदस्यन्ते । अतरव" "य एषोऽक्षिणिपुरुपः" इति स एव प्रतीयते । अतः अतिद्धवन्निर्देशस्य परमात्मन्युपपद्यते । तत एव "दृश्यते" इति साक्षात्कारव्यपदेशोऽपि योगिभिव् रियमानत्वा- वृपपद्यते ।

निशों में स्थित, नियमन करने बाले परमात्मा ही हैं, ''जो नेशों में अवस्थान करते हैं" इत्यादि से झात होता है। ''यही नेश पुरुष हैं" इस भानम में उन्हीं का वर्षण है। इससे प्रसिद्ध निर्देश भी परमात्मा का ही प्रतीत होता है। "दृश्यते" इत्यादि में योगियों के लिए दृश्य साक्षात् का उन्लेख फिया गया है।

## सुखविशिष्टाभिघामादेव १।२।१४॥

इतरनाक्ष्याधारः पुरुषोत्तमः "कं ब्रह्म खं ब्रह्म" इति प्रकृतस्य सुखविशिष्टस्य ब्रह्मणः उपासनस्यानविधानायं संयद्वामस्वादि गुणविधानार्थं च "य एषोऽक्षिणि पुरुष " इत्यभिधानात् । एवकारो नैरपेक्ष्य हेतोद्योतयति ।

इसलिए भी नेत्रों में स्थिति पुरुषोत्तम है कि— ब्रह्म क (मुख विशिष्ट) तथा ख (बाकाश) स्वरूप हैंग इस वाक्य में जिस सुब-विशिष्ट ब्रह्म को उपासना योग्य सम्बद्धाम आदि ग्रुणो वाला वतलाया गया है, उन्हें ही "य एपोऽक्षिणि" इत्यादि में नेत्रस्थानीय वतलाया गया है। एकमान सुखविशिष्ट हेतु से ही अक्षि पुरुष का परमपुरुषत्व प्रमा-णित हो सकता है।

नन्तर्गविद्याच्यवधानात् "क ब्रह्म" इति प्रकृतब्रह्म नेह्
सिन्नधत्ते। तथा हि—अग्नयः "प्राणो ब्रह्म क ब्रह्म ख ब्रह्म" इति ब्रह्म विद्यामुपिदश्य "अथहैन गाहंपत्योऽनुग्रशास" इत्यारभ्यागोनामु-पासनमुपिदिदगुः। न चाग्निविद्या ब्रह्मविद्यापिति श्वन्य वक्तुम्, ब्रह्मविद्याफलानन्तर्गतत्वित्रोधिसर्वायु प्राप्ति सत्त्यविच्छेवादिफल श्रवसात् उच्यते—"प्राणो ब्रह्म"—"एतदमृतमभयमेतद् ब्रह्म" इत्युभयत्र ब्रह्म सम्बद्धनात्। "आचार्यस्तु ते गति वक्ता" इत्याग्निव्यन्नाच्च गत्युपदेशात् पूर्वं ब्रह्मविद्याया ब्रसमाप्तेस्तन्मध्याताग्निविद्या ब्रह्मविद्यागमिति निश्चोयते। "श्रय हैन गाहंपत्योऽनुशशास" इति ब्रह्मविद्यापिकृतस्यैनाग्निविद्योपदेशाच्च।

सशय होता है कि—अभिविद्या का व्यवधान स्वरूप उपदेश ''क ब्रह्म'' के प्रसम में ठीक नहीं जबता। जैसा कि—तीन प्रकार की अभि का 'प्राण श्रह्म, क ब्रह्म, ख ब्रह्म' श्रह्म विचात्मक उपदेश देकर 'उसके बाद उसे गाईणत्य अभिन का उपदेश दिया'' इस वावप से प्रारक्ष करके सभी अभिनयों की उपासना का उपदेश दिया गया है। यह नहीं कह सकते कि—अभिनविद्या ब्रह्मविद्या का अग है, क्योंकि—पूर्णांधु और सतित परम्परा की प्राप्ति ही अभिनविद्या का फल है जो कि ब्रह्मविद्या के फल से सर्वथा विपरीत है। इसलिए विपरीत फलवानी विद्याओं का एक साथ उपदेश अप्रास निक है। उक्त शंका का समाधान करते है—"प्राण अहा"—"धह अमृत कौर अभय स्वरूप है" इन दोनों वाक्यों में ब्रह्म शब्द का उल्लेख करके "वात्वायें तुन्हें गति (ब्रह्म) प्राप्ति के उपाय का उपदेश देंगे" अग्नि-विषयक वाक्य के उल्लेख से जात होता है कि गति के उपदेश के पहिले तक ब्रह्मविद्या का ही प्रसंग है। प्रसंग के मच्च में जो अग्निविद्या कर उपदेश दिया गया वह ब्रह्मविद्या का ही अंग है। "उसके बाद उसे गार्त्वपत्यागिन का उपदेश दिया गया" इस वाक्य में भी ब्रह्मविद्या के अधिकारी रूप से ही अग्निविद्या का उपदेश दिया गया है।

क्तिय-"व्याधिभिः प्रतिपूर्णोऽस्मि" इति बहाप्रासिष्यतिरिक्त नानाविधकामोपहतिपूर्वकगर्मजन्मजरामरणादिभवभयोपतसायोप-कोसलाय "एपा सोम्य तेऽस्मदिवद्याऽस्मविद्या च" इति समुच्चित् तयोपदेशात् मोक्षेकफलारमिवद्यांगत्वमग्निवद्यायाः प्रतीयते । एवं चांगत्वेऽवगते सति फलानकीर्त्तनमर्थवाद इति गम्यते ।

तथा—ब्रह्म प्राप्ति के अभाव में अनेक प्रकार की कामनाओं से आकारत होने से गर्भ जन्म जरामरण आदि जन्म आधियों से भवभीत उपकीशल ने जब कहा कि—"मैं व्याधियों से परिपूर्ण हूँ" तह उसे उपवेश हुआ कि—"हे सौम्म! नुखे अपिन विद्या और आत्मविद्या का उपवेश दिया गया" इस प्रकार एक साथ दी जिद्याओं का उपवेश देकर ब्रह्मविद्या की अंगल्य से, अधिनविद्या को मोक्षदायिनी सिद्ध किया गया है। जिससे अभिनविद्या की, ब्रह्मविद्यां का प्रति होती है। इस प्रकार अभिनविद्या की अंगल सिद्ध हो जिससे अभिनविद्या की, ब्रह्मविद्यां प्रता होती है। इस प्रकार अभिनविद्या की अंगत सिद्ध हो जाने पर फल विपरीसता की वात औपवारिक कपनमात्र कात होती है।

न चात्र मोक्षविरोधिफलं किचिच्छ्यते "ग्रपहते पापकृत्यां लोको भवति सर्वमायुरेति ज्योग्जीवित नास्यावरपुरुषाः क्षोयते उपवयन्तं मृंजामीऽस्मिश्च लोकेऽमुध्भिश्च" इत्यमीयां फलानां मोक्षाधिकृतस्यानुगुण्यत्वात् । अपहतेपापकृत्यां = ब्रह्मप्राप्ति विरोधि पुपकृमीपहाति । लोको भवतितंष्विरोधिनि पापे निरस्ते ब्रह्मलोकां प्राप्नोति । सर्वमायुरेति = श्रह्योपासनसमासेयिवदायुरपेशितम् तत्सवभिति । जयोग्जीवति = श्याच्यादिभिरनुपहतो यावदद्रह्यप्राधि जीवति । नास्यावरपुरुषाः क्षीयते = श्रस्यशिष्यप्रशिष्यादय पुत्रपीत्रादयोऽपि श्रद्धाविद एव भवंति । "नास्याश्रह्यवित्कुले भवति' इति च श्रुत्यन्तरे ब्रह्मविद्याफलत्वेन श्रूयते । उपवयन्त मुंजामो ऽस्मिरच लोकेऽमुष्मिरच = वयम् अग्नयस्तमेनभुपभुजामः, यावव ब्रह्मप्रासिविच्नेभ्यः परिपालयाम इति । अतोऽग्निविद्याया ब्रह्मविद्या गत्वेन तत् संत्रिधान भविरोधात् सुस्विविद्यां प्राष्ट्रतिव्या ब्रह्मीन् पासनस्यानिद्यानार्थं गुण्यविधानार्थं नोज्यते ।

अग्निविद्या के प्रसग से कुछ भी मोक्ष विरोधी फल की बात नही है-- "अपन का उपासक, पाप कमों को नष्ट कर लोकवान पूर्णायु होकर उउवल जीवन व्यतीत जरता है, उसके पश्चाद्वर्सी पुरुप कीण नहीं होते, उसका हम लोग इस लोक और परलोक मे पालन करते है।" इस श्रुति में कहे गए सारे फल मोक्षाधिवारी पुरुष वे अनुकूल ही है। "पापो को नष्ट कर'' अर्थात् ब्रह्म प्राप्ति विरोधी पापो को नष्ट कर। "लोक वान होता है" अर्थात् उन विरोधी पापो ने नष्ट होने पर ब्रह्मलोक को प्राप्त करता है। "पूर्णामु होता है" अर्थात् ब्रह्मोपासना मे अपेक्षित आयु प्राप्त करता है। "उज्वल जीवन व्यतीत करता है "अर्थात् ब्रह्म प्राप्ति की अविध तक रोगादिको से मुक्त होकर सुखी जीवनयापन करता है।" इसके पश्चाद्वर्ती पुरुप नष्ट नहीं होते "अर्थात् उसके शिष्प, प्रशिष्य, पत्र पौत्र सभी ब्रह्मवेत्ता होते है।" उसके कुल मे कोई अब्रह्मविद नहीं होता" इस अन्य श्रुति से भी ब्रह्मविद्या की फलरूप से ज्ञप्ति की गई है। "उसका हम इस लोक और परलोक मे पालन करते हैं" अर्थात् हम अग्नियाँ ऐसे पूरुप का उपभोग करते हैं, जब तक उसे बहा प्राप्ति नहीं हो जाती तब तक बिन्नों से उसका पालन करते हैं। इससे स्पष्ट है कि अग्निविद्या, ब्रह्मविद्या की ही अग है, इन दोनो का एक साथ किया गया उपदेश विरोधी नहीं है अपितु उपयोगी ही है। उपासना के उपयुक्त

स्पान के विधान, तथा तदुषयोगी गुणविधान के लिए जो सुखविष्ट (क) ब्रह्म की चर्चा की वह स्वासाविक ही है (विरोधी नही)।

ननु-"श्राचार्यस्तुतेर्गात चका" इति गतिमानपरिशेषणादा चार्येण गतिरेवोपदेश्येति गस्यते, तत्कथं स्थानगुणिकथ्यंतोच्यते तदिगंपीयते "श्राचार्यस्तुते गींतवका" इत्यस्यायमिश्रायः ब्रह्मिव-धामनुपदिश्य प्रोषुिगुरी तद्दलाभादनाश्वासमुपकोसलमुज्जीवियतुं स्वपरिचरप्रयोता गाहंपत्यादयो गुरोरण्नगस्तस्मै ब्रह्मस्वरूपमानं तदंगभूतां चान्निविद्यामुपदिश्य "श्राचार्याह्य व विद्या विदिता साधिष्ठं प्रापत्" इति श्रृत्यपंमालोच्य साधुतमस्वप्राप्ययंमाचार्यं एवास्य संयद्वामत्वादि गुणकं ब्रह्म तदुपासनस्यानमर्चिरादिकां च गतिमुपदि-शित्वित्तमत्वा "श्राचार्यस्तु ते गींतवका" इत्यवोचन्।

(प्रका) ''आचार्य तुझे गति का उपदेश देंगे' इस वाक्य से तो झात होता है कि---एकमात्र गति विषयक उपदेश ही सेप रह गया था आचार्य को केवल उसी का उपदेश करना था, फिर स्थान और गुण विशेष के लिए सुखविशिष्ट का ब्रह्म की चर्चा कैसे स्वाभाविक है?

(समाधान) "आचार्य तुझे गिति का उपदेश दिंग" का अभिन्नाय यह है कि—उपकोसल को बहुर निया का उपदेश दिये विना हो आचार्य प्रवास में चले गए थे, ब्रह्मविद्या का उपदेश दिये विना हो आचार्य प्रवास में चले गए थे, ब्रह्मविद्या न पाकर उपकोसल बहुत निराश हुआ, उसके द्वारा की गई परिचर्य से प्रताह होकर अगिवयो ने उसे, ब्रह्म के स्वरूप और उसकी प्राप्ति की अंतरव्य साधुता को प्राप्त होती है इस अर्थ्य का विचार कर अतिशय सिद्ध प्राप्ति के लिए आचाय ही इस स्वरूपसण्य आदि मुण युक्त बह्म, ब्रह्मोग्यासा का स्थान एव अचिरादि गांत का उपदेश करें; ऐसा निश्चम कर उन्होंने उपकोसल को आदेश दिया कि—माचार्य मुखे गित का उपदेश देंगे।

गतिग्रहणमुपदेश्यविद्याशेषप्रदर्शनार्थम् । अतएव श्राचार्योऽपि "श्रहं तु ते तद्वसामि यथा पुष्करप्रनाशन्त्रापो न शिलव्यन्ते एव- वर्गातर्नस्यात्, ग्रन्योन्यव्यवच्छेदकत्वेऽपरिच्छिन्नानदैकस्वरूपते ब्रह्मणः स्यादित्यन्यतः प्रकारनिर्दिधारिययया 'क च तु हां च न विजानामि" इत्युक्तवान् ।

इसी प्रकार सुख और आकाश भी ब्रह्म के शरीर स्थानीय रूप से जनके नियत्रण में रहने से विशेषण स्वरूप है अथवा परस्पर एक इसरे से विशेषित होकर निरतिशय जानदमय बहा के स्वरूप का प्रकाश करते हैं इसलिए वे यहा के विशेषण है ? इस विचारणीय प्रश्न पर-इन दोनो (क और ख) को ब्रह्म का भिन्न-भिन्न शरीर मानकर यदि विशेषण माना जावे तो प्रह्म का नियत्रण वैपयिक सुख और भूताकाश पर हो सकता है, पर ब्रह्म के स्वरूप का यथार्थ ज्ञान नही हो सकता [अर्थाद् सुख ही श्रह्म है, आकाश ही ब्रह्म है ऐसा नही कहा जा सकता अपिद् मैपयिक सुख और भूताकाश को ग्रह्मसुख और वहराकाश का अन कहा जा सकता है] एक दूसरे से विशेषित होकर तो अतिशय आनदमय ब्रह्म के स्वरूप की अवगित हो सकती है [अर्थात् जो क है वही स है और जो ज है वही कहै, इस ब्याख्या के अनुसार सुख और आकाश की पारस्परिक विशेषताओं से, आकाश के समान व्यापक स्वच्छ सूख है अथवा सुख का सा सरल गभीर आकाश है, ये दोनो ही विशेषतायें, ब्रह्म भी अखड आनदमयता का प्रकाश करती है] उपकोसल के समक्ष उपयंक्त सधयात्मक दो विचार थे, इसीलिए उसने गुरु से नहां या कि-"क और ख कैसे ब्रह्म है यह मैं नहीं समझ सका।"

उपकोसलस्येममाशयं जानंतीऽन्नयः "यद्वाव कं तदेव खं मदेव ख तदेव कम " इत्यूचिरे । ब्रह्मणः सुखरूपत्वमेवापरिच्छिन्नं मित्यपः। प्रतः प्राण्यररीरसया प्राण्विशिष्टः यद् ब्रह्मः तदेव प्रपरिच्छिन्नं सुखरूपं चेति निगमितम् "प्राणं च हास्मैतदाकारं चोचुः" इति । श्रतः 'कं ब्रह्म ख ब्रह्म" इत्यनापरिच्छिन्नं सुखं ब्रह्मः प्रतिपादितमिति परंब्रह्मैव तत प्रकृतम्, तदेव चात्राध्याधारस्याध-मिधीयत इत्यस्याधारः परमात्मा ।

्राप्त अपनोसल के जत्त आश्रय को समझ कर अग्नियों ने कहा कि—
"जो क है वहीं ख है, जो ख है वहीं क है" ब्रह्म निस्सीम सुख स्वरूप है
यहीं जनके कथन का तात्वर्यार्थ है। प्राण जिनका शरीर है, ऐसे प्राण से
विग्रिष्ट बहुत, निस्सीन सुखस्वरूप भी है ऐसा "प्राण और उसके आश्रयमूत आकाश का जयेश किया" इस वेदा वाग्य से सिद्ध होता है।
इसते निष्चत होता है कि—"क ब्रह्म ख ब्रह्म" इस्यादि वाग्य में निस्सीम
सुख स्वरूप प्रहम का ही वर्णन है जो कि परश्रह्म का ही प्रतिपादक है,
बही जक्त प्रकरण का नेत्रस्थानीय नेत्राधार परमात्मा है।

, श्रुतोपनिषरकगत्यभिघानाच्च ।१।२।१७॥

श्रुतोपनिपत्कस्य—ग्रिषिणतपरमपुरुपयाषारम्यस्यानुसंघेयतया श्रुत्यंतरप्रतिपाद्यमाना अचिरादिका गतिर्या, तामपुनरावृत्तिलक्षण-परं पुरुपप्राप्तिकरोमुपकोसलायाक्षिपुरुपं श्रुतवते "तेऽचिंपमेवाभिसंमवन्त्यचिंवोऽहरह श्रापूर्यमाणपक्षम्" इत्यारभ्य" चन्न्र मसोविद्युतम् तत्युक्षो मानवः स एनान् बह्य गमयत्येव देवपयो ब्रह्मपय एतेन प्रतिपद्यमानां इमं मानवमावर्तं नावर्तन्ते "इत्यन्तेनोपविशति । भ्रतोऽप्ययमक्षिपुरुषः परमारुषा ।

श्रुतोपनिषश्क अर्थात औपनिषद ज्ञातव्य परमपुरा भगवान तथा तसंबंधी अन्यान्य श्रुतिवाक्यों से अपुनरावृति सक्षण वाली परंपुरा को प्राप्त कराने वाली अर्वपादिगति, उपकोसल को-" वे अविश्वमिमानी देवता को ही प्राप्त होते है, अवि से दिवसामिमानी देवता को ही प्राप्त होते है, अवि से दिवसामिमानी देवता को तिवसा-मिमानी देवता से णुक्तपलामिमानी देवता को।" हत्यादि से प्रार्प करके प्राप्त करा देता है, वहुँ से अमानव पुरुष बहा को प्राप्त करा देता है, वहुँ से वाले वाले मानव, मानव मंडल में कदापि नहीं लोटतें' यहाँ तक बतलाई गई है वह अक्षिपुरुष से निए ही है। इससे भी तिद्ध होता है कि अक्षिपुरुष परमारमा ही है।

श्रनवस्थितेरसम्भवाच्य नेतरः ।१।२।१८॥

प्रतिबिम्बादीनामक्षिणि नियमेनानवस्थानाद मृतत्वादीनां च

निरुपाधिकानां तेष्वसंभवान्न परमात्मन् इतर. छायामि. प्रक्षिपुरुषो भविनुमहंति । प्रतिविभ्वस्य तावस्पुरुषान्तर सन्निधानायत्तस्यान्त नियमेनावस्थानसभवः । जोवस्यापि सर्वेन्द्रयय्यापारानुगुण्रत्वायसर्वेन्द्रयकेन्द्रभृते स्थानविशेषे वृतिरिति चक्षुष नावस्थानम् । वेवतायाश्च 'रश्मिभिरेषोऽस्मिन् प्रतिष्ठित " इति रश्मिद्रारेणान्वस्थानवस्थात् देशातरावस्थितस्यापीन्द्रयाधिष्ठानोपपत्तेनं चक्षु-ष्यवस्थान सर्वषामेवैपा निरुपाधिकामृतस्वादयो न सभवन्त्येव । तस्माविक्षपुरुषः परमातमा ।

अमृतत्व आदि धर्म छायापुरुष वादि से सअव नहीं है, नेनो मे इन सबकी नियमित स्थिति भी सभव नहीं है। परमारमा के अतिरिक्त ये सब असिपुरुष नहीं हो। सकते। सामने किसी व्यक्ति के हुए बिना छाया तो पड नहीं सकती, इसलिए छायापुरुष की नेत्रों में नियमित स्थिति सभव नहीं है। जीव की, सरलता पूर्वक हर कार्य सपादन के लिए इन्द्रियों के मुलभूत स्थान विशेष (हृदय) में ही स्थिति है, इसलिए उसका, नेत्रों को स्थिति का, प्रका ही नहीं उठठा। चाक्षुप देवता की भी ("किरणों से ही वे इससे उपस्थित है") रिश्मपों द्वारा ही अवस्थिति कहीं गई है, वह तो दूररा होने से स्थय उपस्थित हो नहीं सकते। इस सब में निर्दोष अमृतद्व आदि विश्वेषतायें हो ही नहीं सकती, इसलिए असिपुरुष परमारमा ही हैं; यह सिंख होता है।

#### ४ भ्रधिकरण--

"स्थानादिव्यपदेशाच्च" इत्यत्र "यश्चक्षुषि तिष्ठन्" इत्यादिना प्रतिपाद्यमानं चक्षृषि स्थितिनियमनादिकं एवेति सिद्धम् इत्वाक्षिपुरुषस्य परमात्मत्वं साधितम् ? इदानी तदेव समर्थयते—

"जो नेत्रों में रहते हैं" इरवादि वाक्यों में, बक्षु में स्थित जिन नियमन आदि धर्मों का प्रतिपादन किया गया है, वह परमात्मा के ही घर्म है, ''स्थानादिव्यपदेशाच्च'' सूत्र में प्रमाणों द्वारा सिद्ध करके, अक्षि-पुरुष की परमात्मकता सिद्ध की गई अब उसी का समर्थन करते हैं।

मन्तर्याम्याधिदैवाधिलोकादिषतद्धमन्यपदेशाच्च ।११२।१६॥

काण्या-माध्यन्दिनाश्च-वाजसनेयिनः समामनंति-"यः पृथिन्यां तिष्ठन पथिच्या धन्तरो यं पथ्वी न वेद यस्य पथ्वी शरीरं यः पृथ्वीमन्तरो यमयत्येषत भात्माञ्न्तर्याम्यमृतः" इति । एवम् भ्राग्वनन्यन्तरिक्षवाय्वादित्यदिक्चंद्रतारकाकासतमस्तेजस्स्दैयैषु च सर्वेषु भूतेषु प्रारावाक्चक्ष रश्रीत्रमनस्त्वगृविज्ञानरेतः स्वात्मारमीयेषु च तिष्टंतं तत्तदन्तरभूतं तत्तदवेशं तत्तच्छरीरकं तत्तद्यमयन्तं कंचिन्निविंश्य "एप त ब्रात्माऽन्तर्याम्यमृतः" इत्युपदिश्यते । माध्यन्दिन पाठे तु ' यः सर्वेषु लोकेषु 'तिष्ठन्'' "यः सर्वेषु वेदेषु"-यः सर्वेषु यज्ञेषु "इति च पर्यायाः ।" यो विज्ञाने तिष्ठन् "इत्यस्य पर्यायस्य स्थाने" य म्रात्मनितिष्ठन् "इति पर्यायः। "सत म्रात्माऽन्तर्याम्यमृतः" इति विशेषः । तत्र संशय्यते-किमयमन्तरंगीमी प्रत्यगातमा उत परमात्मा-इति । कि युक्तम् ? प्रत्यगात्मेति । कृतः। वावयशेषे "द्रष्टाश्रोता" इतिकरणायत्त ज्ञानताश्रवेः । एवं द्रष्ट्ररे-वान्तर्यामित्वोपदेशास् । 'नान्योऽतोऽस्ति द्रष्टा'' इति द्रष्ट्रस्तर निषेधाच्चेति ।

पजुर्देदीय काण्यकाखा और माध्यन्दिन वाजसनेयी काला में ऐसा वर्णन मिलता है कि—''जो पृथिनो मे होते हुए भी पृथ्वी से सिन्न है, पृथ्वी उन्हें नहीं जानती पर पृथ्वी उनका शरीर है, वह पृथ्वी में अन्तर्यामी रूप से उसका संयम्बन करते है, वे अन्तर्यामी अपूर्व परमात्मा ही तुम्हारे जात्मा है।'' इत्यादि—इसी प्रकार जल-अनि-अंतरिक्ष-यायु-आदित्य-दिक्-चंद्र-वारा-आकाश-तम और तेज रूप देवताओं में, समस्त भूतों में, प्राण-याक्-चक्ष-श्रीय-मन-त्वग्-बुद्धि और शुक्त आदि आत्मा और आदित्यों मे अवस्थित उनके अन्तर्यामी उनसे अज्ञेय, उनके ही बारीर वाले, उनके नियता आदि रूप से उन्हे वतलाकर "वे ही अमृत स्वरूप अन्तर्यामी तुम्हारे आत्मा है।" ऐसा उपदेश दिया गया है। माध्यन्दिन के पाठ मे—"जो समस्त लोको मे स्थित है, जो समस्त वेदों मे स्थित है, जो समस्त वेदों में स्थित है, जो समस्त येदों में स्थित है, जो समस्त येदों में स्थित है, जो समस्त येदों में स्थित है" इत्यादि पर्याय विशेष हैं। "जो विज्ञान में स्थित है" के स्थान पर "जो आत्मा में स्थित हैं "वेदा पर्यायवाची वाक्य प्रयोग किया गया है। "वह अमृत स्थल्प अन्तर्यामी सुम्हारे आत्मा है" यह विशेष वाक्य वोनो में ही मिलता है।

इस पर सणय होता है कि-यह अन्तर्याभी, जीव है या परमाश्मा? पह सकते हैं कि-जीवारमा है, क्यो कि-उक्त वाक्य के अत मे अन्तर्यामी का ज्ञान इन्द्रियाभीन है, ऐसा "देक्टा ओता" इत्यादि विशेषणों से जात होता है। द्रष्टा को हो अन्तर्यामी कहा गया है तथा उसके अतिरिक्त कोई दूसरा द्रष्टा नहीं है।" ऐसा निषंध किया गया है इत्यादि से जीवारमा ही सिद्ध होता है।

ं एव प्राप्तेऽभिधीयते—अन्तर्याम्यधिदेवधिलोकाविषु तद्धर्मव्यपदेशात् अधिदैवाधिलोकाविषदचिद्धितेषु वावयेषु श्रूपमाणोऽन्तयाम्यपहतपाप्मा परमात्मा नारायणः। काण्यपाठिसद्धे भ्योऽधिदेवादिमद्म्यो वावयेभ्योऽधिकान्यधिलोकाविष्मन्ति वावयानि माध्यच्वितपाठे सतीति ज्ञापनार्थमधिदेवधिलोकाविष्वत्युमयोद्यादानम्।
तदेवमुभयेष्वपि वावयेष्यन्तर्यामी परमात्मेत्ययं। कृत ? तद्धमंव्यपदेशात् परमात्मधमोह्यसम्, यदेक एव सन् सर्वलोकसर्वभूत
सर्वदेवादीन् नियमयति इति।

अस समय पर कहते है कि-अधिदेव और अधिलोक आदि वाक्यों में कहें गए अन्तर्यामी, निष्पाप परमात्मा नारायण ही है। काजवासा के पाठ के अनुसार अधिदेवादि युक्त वाक्य की अपेक्षा माध्यिन्दिन पाठ में अधिलोकादि युक्त पाठ अधिक है, इसके ज्ञापन के लिए ही सूत्र में अधिदेव के बाद अधिलोक शब्द का उल्लेख विया गया है। इन दोनों ही स्थानों के अन्तर्यांनी परमात्मा ही हैं। उनके ही धर्मों का, दोनों -{ ng. }

स्थानों पर उल्लेख किया गया है। जो स्वय एक होकर भी, समस्त सोक, समस्त भूत और समस्त देवताओं का नियमन करते है। इत्यादि।

तथा उद्दालक प्रश्नः "इमं च लोकं परं च लोकं सर्वाणि च भूतानि योऽन्तरो यमयित" इत्युपक्रम्य "तमन्तर्यामिण्डंबूहि" इति तस्य चोत्तरम् "यः पृथिव्यां तिष्ठन्" इत्यारभ्योक्तम्। तदेतत् सर्वीत्लोकान्, सर्वाणि च भूतानि, सर्वान् देवान्, सर्वान् वेदान्, सर्वाश्चयज्ञानन्तः प्रविश्य, सर्वंप्रकारनियमनम्, सर्वरारीरतया सर्वस्यात्मन्दं च सर्वेज्ञात् सर्वस्यात्मन्दं च सर्वेज्ञात् सर्वस्यात्मन्दं च सर्वेज्ञात् सर्वस्यात्मन्दं च सर्वेज्ञात् सर्वस्यात्मन्ति।

इसी प्रकार उहासक प्रका के प्रकरण में जैसे—"जो अन्तर्यामी होकर हहलोक परलोक जोर समस्त भूतों का सयमन करते हैं" ऐसा उपक्रम करके "उन अन्तर्यामी के विषय में बतसावे" ऐसा प्रका करने पर "जो पृथिवों में हैं" हत्यादि उत्तर दिया गया। इससे ज्ञात होता है कि—समस्त लोक, समस्त भूत समुदाय, समस्त बेदता, समस्त वेद, रामस्त यज्ञ के मृत्यामी, हर प्रकार से सवका नियमन करने वाले, सव शरीर, सवारमा सबैक सस्त सकरुप, एक मात्र पुरुषोत्तम ही हो सकते हैं।

तथाहि—"झन्तः प्रविष्टः शास्ताजनानां सर्वात्मा"—"तस्मष्ट्वा सदेवानुप्राविशत् तेवनुप्रविश्य, सन्वत्यच्याभवत्" इत्यादीन्यीप-निषदानिवाक्यानि परमात्मन एव, सर्वेस्य प्रशासितृत्वं सर्वेस्या-स्मस्वं इत्यादीनि वर्वति ।

इसी प्रकार—"सर्वात्मभूत परमेश्वर बन्धतर में प्रवेश कर समस्त जनीं का भासन करते हैं - "वे सृष्टि करके उसी में प्रविष्ट हो गए, प्रविष्ट होकर वे प्रत्यक्ष और परोस रूप वाले हुए" इत्यादि औपनिषद् वाक्य, परमात्मा की ही सर्वभासकता और सर्वान्तयामिता इत्यादि बतताते हैं।

तया सुवालोपनिपदि-"नैवेह किचनात्र श्रासोदमूलमनाघार-मिमाः प्रजाः प्रजायति दिल्योदेव एको नारायणः, चत्रुस्य द्रष्टव्यं नारायण, श्रीत्र च श्रीतव्यं च नारायण." इत्यारम्म "प्रन्तः रीरे निहितो गुहायामज एको नित्यः यस्य पृथ्वी शरीरं यः पृथ्वी-त्वेरं संचरन् य पृथ्वी न वेद यस्यापश्शरीम्" इत्यादि "यस्य युः शरीरम् यो मृत्युमन्तरे संचरन् यं मृत्यु-तेवद एप सत्रंभूतान्तः साऽपहतपाप्मा दिव्योदेव एको नारायणः" इति परस्यैव पृणः सर्वात्मत्त्वं सर्वंशरीरत्व सर्वस्य नियत्त्व च प्रतिपाद्यते ।

तया गुवालोपनिषद मं भी जैसे—"सृष्टि के पूर्वं कुछ नही या, सारी प्रजा अर्थात क्षायणः

( ' '

प्रण. सर्वीतमत्वं सर्वशारीरत्व सर्वस्य नियत्त्व च प्रतिपाद्यते ।

तया गुवालोपनिषद में भी जैसे—"मुस्टि के पूर्व कुछ नही था,
सारी प्रजा अर्थात् जायमान वस्तुष्ट, निर्मूल ग्रोर निराधार रूप से
मती हैं, जस समय अलीकिक प्रकाश वाले एकमात्र नारायण ही थे,
रायण ही चक्षु और द्रष्टद्वय तया नारायण ही श्रोश और श्रोतव्य
।" इत्यादि उपक्रम वावय से लेकर "जन्म रहित एक नित्यवस्तु गरीर
प्रदर पुढि की गुहा में निहित है, पृथ्वी जिनका गरीर है, जो पृथ्वी
निर्मा पुरादु जिनका गरीर है, जो मुख्य में सर्वर्टित है, मृत्यु
हैं नहीं जानता, ऐसे समस्त भूता के अन्तरात्मा, निष्पाप दिव्य देव
मात्र नारायण ही हैं।" यहाँ तक परवहा यो सर्वात्मक, सर्वं गरीरी
नियता, वतलाया गया है।

स्वाभाविक अमग्दा, परमात्मा की ही विशेषता है। परमात्मा मे, देखना सुनना इत्यादि क्षभतायें उनिव्याधीन नही हैं अपितु सर्वज और सत्यसक्तरा होने से ये सारी क्षमतायें उनमें स्वाभाविक रूप से रहती हैं। जैसा कि-' दिना नेन के ही देखते हैं, क्षिना कान के ही पुनते हैं 'दिना हाय लोग पर के ही पुनते इत्यादि शब्द एकमान आंख कान इत्यादि इत्याद जन्य प्राप्त के ही योषक हो, ऐसा नही है, अपितु रूपादि विषयक साक्षारकार के बोधक भी हैं। जीव की स्वाभाविक जानमाति, स्वीय कर्म सस्वारी से आवृत रहती हैं इसीलिए उसे इत्यादि अपित कोई और इत्याद हाति हैं। किन्तु परमास्त स्वभाव से ही कर्मीविकन्य दोपो से रहिन हैं, इसिलए उन्हें सदा स्वाभाविक जान रहता है। "इनसे मिन कोई और द्रव्या नहीं हैं हत्यादि श्रृति भी पूर्व सावयोक्त-नियता द्रव्या को कोई द्रनरा द्रव्या नहीं हैं इसी का समर्थन वरती है।

"य पृथ्वी न वेद" ममात्मा न वेद "इत्येवमादिभिर्वाक्ये, पृथिव्यात्मादिनियाम्येरनुपलाभ्यमान एव नियमयतीहि यत्यूवंमुक्तम् तदेव" अदृष्टी द्रष्टा अश्रुत. श्रीता "इति निगमय्य" नान्योऽतो-ऽस्ति दृष्टा "इत्यादिन। तस्य नियन्तुनियन्त्रन्तर निपिष्यते।" एव त झात्मा—"सत झात्मा" इति च त इति व्यतिरेकविभक्ति-निर्देष्टस्य जीवस्यात्मतयोपदिश्यमानोऽन्तयिमी न प्रत्यगात्मा भवितुमहीति।

"पृथ्वी जिन्ह नही जानती" आत्मा जिन्ह नही जानता "इत्यादि वावमो से उन्ही ना उल्लेख है जिन्ह पूर्व वावमो मे पृथ्वी आत्मा आदि का नियामक कहा गया है, उन्हें ही आगे 'स्वय अदृश्य हीकर देखते हैं तथा अश्रुत होकर सुनते हैं 'इत्यादि मे अलीकिक वतनाकर "उनके शतिरक्त कोई अन्य प्रप्टा नहीं है" इत्यादि से उनकी अनन्य नियत्ता मिद्ध वी गई है। 'यह तुम्हारा आत्मा है—वह तुम्हारा, आत्मा है" इत्यादि में आत्मा के सित्र विवक्ति का प्रयोग करने जीवाता की मित्रता स्पष्ट कर दी गई है इसलिए जीवात्मा क्वापि अन्तयांमी नहीं ही सकता।

च नारायणः, श्रोत्रं च श्रोतव्यं च नारायणः" इत्यारम्भ "म्रन्तः सरीरे निहितो मुहायामज एको नित्यः यस्य पृथ्वी शरीरं यः पृथ्वी-मन्तरे संचरन् यं पृथ्वी न वेद यस्यापश्यारीम्" इत्यादि "यस्य मृत्युः सरीरम् यो मृत्युमन्तरे संचरन् यं मृत्युनैवेद एव सर्वभूतान्तरे रात्माऽपहतपाप्मा दिव्योदेव एको नारायणः" इति परस्येद मृह्युणः सवीत्मत्वं सर्वश्यरीरत्वं सर्वस्य नियतुत्व च प्रतिपाद्यते ।

तथा सुवालोपनियद मे भी जैसे— "सुप्टि के पूर्व कुछ नही था, ये सारी प्रजा अर्थात् जायमान वस्तुए, निर्मूल भीर निराधार रूप से जन्मती हैं, उस समय अलोकिक प्रकाश वाले एकमात्र नारायण ही ये, नारायण ही चक्षु और द्रस्टब्य तथा नारायण ही थोत्र और श्रोतव्य थे। " इस्पादि उपक्रम वाक्य से लेकर "जन्म रहित एक निर्मयस्तु शरीर के अंदर बुद्धि की गुहा में निहित है, पृथ्वी जिनका शरीर है, जो पृथ्वी से सवरस्त करते हैं पृथ्वी जिनको नहीं जानती, जल जिनका शरीर है। " इस्पादि तथा "मुर्सु जिनका शरीर है, जो मृत्यु जिनके नहीं जानती, जल जिनका शरीर है।" इस्पादि तथा "मुर्सु जिनका शरीर है, जो मृत्यु जिनके नहीं जानता, पेसे समस्त भूतों के अन्तरास्मा, निष्पाप दिव्य देव एकमात्र नारायण ही हैं।" यहां तक परअहा को सर्वास्यक, तयं शरीरी सर्वनियता, सत्तनामा गया है।

स्वाभाविकंषामृतत्वं परमात्मन एव धर्मः। न च परस्या-हमनः करणायत्तद्रष्ट्रत्वादिकं, भ्रापितु स्वभावत एव सर्वज्ञत्वात् सत्यसंकर्स्यत्वाचन स्वत एव। यया च श्रुतिः-'पर्यत्यच्छः; स श्रुयोत्यकर्णः अपाणिपादो जवनो महीता" इति। न च दर्गन श्रुवयादिराब्दाः चक्षुरादिकरणजन्मनी ज्ञानस्य वाचकाः मितु ह्यादिसाक्षात्कारस्य । त च स्यादिसाक्षात्कारः कर्मतिरोहित स्वाभाविकज्ञानस्य जीवस्य चक्षुरादिकरण जन्माः, परस्यतु स्वत एव। 'नान्योऽन्तोऽस्तिद्रष्टा" इत्येतदिष पूर्ववावयोदितात् नियतुः हर्षः, भन्योद्रष्टाः नास्ति इति वदित ।

स्वाभाविक अमन्ता, परमात्मा की ही विशेषता है। परमात्मा में, देखना सुनना इत्यादि क्षभतायें इन्द्रियाधीन नही है अपितु सर्वज्ञ और सत्यसंकरप होने से ये सारी क्षमतायें जनमें स्वामाविक रूप से रहती हैं। जैसा कि-' बिना नेत्र के ही देखते है, बिना कान के ही सुनते हैं' बिना हाथ भीर पैर के ही पकड़ते और चलते हैं" इस श्रुति वाक्य से भी सिद्ध है। देखना सुनना इत्यादि शब्द एकमात्र आँख कान इत्यादि इन्द्रिय जन्य ज्ञान के ही बोधक हों, ऐसा नहीं है, अपितु रूपादि विषयक साक्षात्कार के बोधक भी हैं। जीव की स्वामाविक ज्ञानशक्ति, स्वीय कर्म संस्वारी से आवृत रहती है, इसीलिए उसे इन्द्रियों की अपेक्षा होती है। किन्तु परमात्मा स्वभाव से ही कर्मादिजन्य दोपों से रहिन हैं, इसलिए उन्हें सदा स्वाभाविक ज्ञान रहता है। "इनसे भिन्न कोई और द्रष्टा नहीं है" इत्यादि श्रुति भी पूर्व वाक्योक्त-नियंता द्रष्टा को कोई दूमरा द्रष्टा नहीं है इसी का समर्थन करती है।

"यं पृथ्वी न वेद" ममात्मा न वेद "इत्येवमादिभिर्वान्यैः पृथिव्यात्मादिनियाम्येरनुपलाभ्यमान एव नियमयतीहि यत्पूर्वमुक्तम् तदेव" प्रदृष्टी द्रष्टा अश्रुतः श्रीता "इति निगमस्य" नान्योऽती-Sिस्त द्रष्टा "इत्यादिना तस्य नियन्तुर्नियन्त्रन्तरं निपिध्यते।" एय त म्रात्मा-"सत म्रात्मा" इति चत इति व्यतिरेकविमक्ति-निर्दिंब्टस्य जीवस्यारमतयोपदिश्यमानोऽन्तर्यामी न प्रत्यगारमा

भवित्महंति ।

"पृथ्वी जिन्हें नही जानती" आत्मा जिन्हें नही जानता "इत्यादि बानयों से उन्हीं का उल्लेख है जिन्हें पूर्व बाक्यों में पृथ्वी आत्मा बादि का नियामक कहा गया है, उन्हें ही आगे "स्वयं अदृश्य होकर देखते है तया अश्रुत होकर सुनते हैं" इत्यादि में अलौकिक बतलाकर "उनके अतिरिक्त कोई अन्य द्रष्टा नहीं है" इत्यादि से उनकी अनन्य नियंतता मिद्ध की गई.है। "यह तुम्हारा आत्मा है—यह तुम्हारा, आत्मा है" इत्यादि में आत्मा से भिन्न विमक्ति का प्रयोग करके जीवात्मा की भिन्नता स्पष्ट कर दी गई है इसनिए जीवात्मा कदापि अन्तर्यामी नहीं हो सकता।

( ·<0 )

न च स्मार्तमत तद्धर्माभिलापाच्छारीरश्च ।१।२।२०॥

स्मात्तं प्रधानम्, शारीरः जोवः स्मात्तं च शारीरस्च नान्तर्यामी, श्रतद्यमांभिलापात्—तयोरसंभावित्यमांभिलापात् । स्वभावत एव सर्वेस्य द्रष्ट्रत्वम्, सर्वेस्य नियंतृत्व, सर्वेस्यात्मत्वं, स्वतएवामृत-त्वम् च तयोनंसभावनागंघमहीति । एतदुक्तं भवति, यथास्मार्हाम-चेतनं, सर्वेज्ञत्वनियंतृत्वसर्वात्मत्वीदिकं नाहीति, तथा जोवोऽपि; स्रतद्धमाँत्वादिति ।

संस्थ स्मृति प्रतिपाद्य प्रयान (माया) और बारीर जीवास्मा, अन्तर्यामी नहीं है जयों कि उन दोनों में वे विश्वेषतायें नहीं हैं जो कि अन्तर्यामी के लिए वेदात वाह्यों में कही गई हैं। स्वामाविक ही सर्व-दर्यंन सक्ति, सर्व नियंत्रण शक्ति, सर्वात्मकता, और स्वामाविक अनरता का इन दोनों में नितान्त अभाव है। कपन यह है कि जैसे कि प्रधान अचेतन प्रकृति में सर्वंतरत, निर्में हैं के सर्वंत नहीं है वैसे ही चैतन्य जीव में भी नहीं है।

म्रमीषां गुणानां परमान्यन्वयः, प्रत्यगारमनिब्यतिरेकश्च सूत्रदृयेन दशिंतः।

उक्त विशेषताओं का परमात्मा में अन्वयं तथा जीवात्मा में अभाव दो सुत्रों में दिखलाया गया है।

जभयेऽपिहिभेदेनैनमाभिधीयते ।१।२।२१॥

जभये माध्यन्दिनाः काख्वारच, अन्तर्यामिणोनियम्यत्वेन वागादिभिरचेतनैः समम् एनं, शारीरमि विभज्याधोयते—"य आत्मिन तिष्ठन्नात्मनोऽन्तरोयमात्मा न वेद यस्यात्मा शरीरं य आत्माज्नत्तरो यमयति स त आत्माज्न्तर्याम्यमृतः" इति माध्य-न्दियाः; 'यो विज्ञाने तिष्ठन्" इत्यादि काखाः परमात्मनियाम्य-तया तस्माद् विनक्षणुत्वेनैनमिभधोयत इत्यर्थः। अतोज्नतर्यामी प्रत्यगात्मनो विलक्षणोऽपहतपाप्मा परमात्मा नारायण इति सिद्धम्।

माध्यन्तिन और काण्व दोनों शाखाओं में, अचेतन वागादि इन्द्रियों के साथ संलग्न होने से जीवात्मा को, अन्तर्यामी परमात्मा से भिन्न बतलाया गया है, जोते कि-"जो आत्मा में अन्तर्यामी रूप से हैं, आत्मा उन्हें नहीं जानता, आत्मा ही उनका शरीर है, वह आत्मा में रह कर असका नियमन करते हैं, वे अन्तर्यामी ही चुन्हारा अमर आत्मा हैं।" ऐसा माध्यन्तिन तथा—"जो जिज्ञान में स्थितः" इत्यादि काण्य, इस जीवात्मा को परमात्मा से नियम्य होने से भिन्न बतलाते हैं। इससे सिद्ध होता है कि जीवात्मा से विलक्षण, निष्पाप परमात्मा नारायण ही अन्तर्यामी है।

४ प्रदृश्यत्वादि गुणकाधिकरणः — 
प्रदृश्यत्वादि गुलको वर्मीकोः ।१।२।२२॥

स्राथवांणिकस्रधीयते ' ग्रथ परा यया तदक्षरमाधिगम्यते । यस्तद्रेश्यमग्राह्ममगोत्रमवर्णमचक्षुरश्रोत्रंतदपाणिपादमः, नित्यं विभुं सवंगतं सुदूष्ट्यं तदण्ययं यद्भृतयोनि परिपश्यंति घीराः" इति । तयोत्तरत्र—"ग्रक्षरात्परतः परैः" इति । तत्र संदित्हाते—िकिमिहा-वृश्यत्वादिगुणकमक्षरमक्षरात्परतः परश्य प्रकृति पुष्पौ, प्रधौनयत्र परमास्मैव इति । कि प्राप्तम् ? प्रकृतिपुष्पविति । कृतः ? अस्याक्षरस्य "श्रदृष्टो द्रष्टा" इत्यादिविव न द्रष्टरत्वादिग्चेतन धर्मविग्रेष इह श्रूयते, "ग्रक्षरात्परतः परः" इति च सर्वस्मात् विकारात् परभूतादक्षरादस्मात्परः क्षेत्रज्ञ समष्टि पुष्पः प्रति-पाद्यते ।

जायर्वेशिक घाला में कहा गया कि-"अब पराविचा था व्याल्यान किया जावेगा, जिससे अक्षर पुरुष का जान होता है,-"जो अदृश्य अग्राह्य गोत्र वर्ण रहित, नेत्र कर्ण रहित, हस्तपाद रहित, नित्य, विमु मर्वगत,

( Y35' ) अतिसूक्ष्म और अव्यय है, उस भूतयोनि का धीर लोग दर्शन करते हैं।"

इसके बाद कहा गया कि-' वह अक्षर से भी पर है।"

इस पर सशय होता है कि –अदृश्यत्व आदि गुण वाला पर अक्षर

से परतत्त्व कौन है, प्रकृति पुरुष अर्थवा परमात्मा ? कह सकते हैं कि प्रकृति पुरुष है, नयो कि-"वह दीखते नहीं पर द्रष्टा है" इत्यादि मे

चेतन धर्म सापेक्ष है पर यहाँ तो चेतन धर्म सापेक्ष नहीं है अपितु-

"पर अक्षर से भी पर है" इत्यादि मे समस्त विकारों से परभृत अक्षर से श्रेष्ठ देहाधिपति पुरुष का ही प्रतिपादन किया गया है।

एतदुक्त भवति रूपादिमत्स्युलरूपाचेतनपृथिग्यादिभूतीश्रय

दृश्यत्वादिकं प्रतिपिध्यमान पृथिव्यादि सजातीय सुक्ष्मरूपाचेतत-

मेनोस्थापयति, तच्च प्रधानमेव । तस्मात्परत्व च समिव्ट पुरुवस्यैव

प्रसिद्धम्। तद्धिष्ठित च प्रधान महदादि विशेषपर्यन्त विकारजात

प्रसृत इति तत्र द्रष्टान्ता उपन्यस्यते "यथोर्णनामिः सूजते गृह्यते च यथापृथिन्यामोषघयः सभवति, यथा सतः पुरुपात् केरालोमानि

तथाऽक्षरात् सभवतीह विश्वम्" इति श्रतोऽस्मिन्प्रकरणे प्रधान पुर्र

एवं प्राप्ते ब्रम:-ग्रदृश्यत्वादिगुणको धर्मोक्तेः, ग्रदृश्यत्वादि गुणकोऽक्षरात्परतः परश्च परमपुख्य एव, कृतः ? तद्धमींकेः। "यः सर्वेज्ञः सर्वेवित्"इत्यादिना सर्वेज्ञत्वादिकाः तस्यैव धर्मा उच्यन्ते तया हि-"ययातदक्षरमधिगुम्यते" इत्यादिना श्रदश्यत्वादिगुणकम-क्षरमिधाय 'श्रक्षरात् संभवतीहिविश्वम्" इति तस्मात् विश्व-संभवं चामिषाय ''यः सर्वंज्ञः सर्वविद्यस्य ज्ञानमयं तपः तस्मादेतद षद्मनाम रूपमन्नं च जायते" इति भूतयोगेरक्षरस्य सर्वज्ञत्वादिः प्रतिपाद्यते । परचात् "अकरातपरतः परः" इति च प्रकृति-मदृश्यत्वादिगुएकं भूतयोन्यक्षरं सर्वज्ञमेत्र परत्वेन व्ययदिश्यर्ते । भतः "श्रक्षरात् परतः परः" इत्यक्षर शब्दः पंचम्यन्तः प्रकृतमदृश्य-त्वादिगुणकमक्तरं नामिषत्ते, तस्य सर्वज्ञस्य विश्वयोने. सर्वस्मात् परत्वेन तस्मादन्यस्य परत्वासंमवात्। ग्रतोऽन्नाक्षरशब्दो भूत सूक्ष्ममचेतनं इते ।

उक्त संशय पर वक्तव्य यह है कि-अवृश्यत्वादि गुण अक्षर से परतत्तव, परमात्मा के ही वर्स कहे गये हैं। तथा "जो सर्वज्ञ सर्वविद्" इत्यादि से सर्वज्ञ ता आदि घर्स भी उन्हीं के वतलाए गए हैं। वैसे ही- "जिससे अक्षर अध्यत्त होता है" इत्यादि से अवृश्यत्व गुणवाले अक्षर का वर्णन करके "अक्षर से सारा विश्व होता है" इत्यादि से उस अक्षर से तिथव की उत्पादि से उस क्षर से विश्व की उत्पादि से उस क्षर से विश्व की उत्पादि है जानम्यता ही जिसका कप है उससे ही बहु, नाम, अत्र (पुरुवी) और कर उत्पाद होते हैं" इत्यादि में भूतवोनि अक्षर की सर्वज्ञता आदि का प्रतिपादन किया गया है। "वह पर अक्षर से भी, पर है" इस वावय में मृतयोनि अद्यादता कादि गुणवाले सर्वज्ञ क्षर को ही, पर रूप से प्रतिपादन किया गया है। "अक्षरात्व पत्रः" में अक्षर कट पंचम्यन कहा गया है जिसके तात होता है कि न्यह यावय अदृश्यत्व आदि गुण वाले अक्षर का वोपक मही है। पर शब्द उस सर्वज्ञ विक्वयोनि की और श्रंप्ठ नहीं हो सकता। कि सम से श्रेष्ठ है, उससे स्राध्य स्विक्वयोनि की और श्रंप्ठ नहीं हो सकता।

अतिसुक्ष्म और अव्यय है, उस भूतयोनि का घीर लोग दर्शन करते हैं।" इसके बाद कहा गया कि-' वह अक्षर से भी पर है।"

इस पर संशय होता है कि-अवृध्यत्व आदि मुण वाना पर अक्षर से परतत्त्व कौन है, प्रकृति पुरुष अथवा परमात्या ? कह सकते हैं कि प्रकृति पुरुष है, नयो कि-"वह दीखते नहीं पर बच्टा हैं" इत्यादि में चेतन धर्म सापेक्ष है पर यहाँ तो चेतन धर्म सापेक्ष नहीं है अपितु-"पर अक्षर से भी पर है" इत्यादि में समस्त विकारों से परभूत अक्षर से श्रेट्ठ देहाधिपति पुरुष का ही प्रतिपादन किया गया है।

एतदुकं भवति रूपादिमत्स्यूलरूपाचेतनपृथिव्यादिभूतीश्रय दृश्यत्वादिकं प्रतिविध्यमानं पृथिव्यादि सजातीय सूक्ष्मरूपाचेतन-मेवोस्थापयित, तच्च प्रधानमेव। तस्मात्परत्वं च समस्टि पुरुवर्त्येव प्रसिद्धम्। तदिधिष्ठतं च प्रधान सहदादि विशेषपर्यन्तं विकारजातं प्रसूत इति तत्र द्रष्टान्ता उपन्यस्यते "यथीर्णनाभिः रुजते गृहाते च यथापृथिव्यामोषधयः संभवंति, यथा सतः पुरुवात् केरालोमानि तयाऽक्षरात् संभवतीह विश्वम्" इति ।

म्रतोऽस्मिन्त्रकरखे प्रधान पुरुपानेन प्रतिपाद्येते इति ।

कथन यह है कि-रूपादिगुण विश्विष्ठ स्थूल अनेतन पृपिव्यादि मृतविषयक दृश्यत्वादि धर्म का प्रतिपेध कर पृथिव्यादि के समान सुक्ष्म एक जिस अनेतन का प्रतिपादन किया गया है, वह प्रधान (प्रकृति) का ही प्रतिपादन है। उस प्रधान से पर सार्पिट पुरुष ही प्रतिख है। प्रधान, उस पुरुष से अविषिठत होकर महत्तत्व से लेकर विशेष (स्थूल) तक समस्त विकारों का प्रथव करती है। इस विषय में द्रष्टान्त भी दिया गया है—"जैसे ऊर्णनामि (मकडी) स्वतः ही जाल की सृष्टिट और संहार करती है, वैसे ही पुथ्वी में वृक्षादिकों की स्वाभाविक सृष्टि होती है तथा जैसे पुष्ट के शारीर में लोभ नक्ष आदि स्वतः होते है, वैसे ही अक्षर से विषव होता है।" इस दृश्यन्त से जात है कि—इस प्रकरण में प्रकृति 

अध्यादक होता है। विवादन किया गया है।

एवं प्राप्ते बूम.-श्रद्दश्यत्वादिगुणको धर्मोक्तेः, ग्रद्दयत्वादि गुणकोऽद्धरात्परतः परस्च परमपुरुष एव, कुतः ? तद्धमाँकेः। "यः सवंज्ञः सवंवित् "इत्यादिना सवंज्ञत्वादिकाः तत्यव धर्मा उच्यन्ते तथा हि—"ययातदक्षरमधिषम्यते" इत्यादिना प्रदृश्यत्वादिगुणकमक्तरमधिषय 'अक्षरात् सभवतोहिविश्वय् ज्ञानमयं तपः, तत्मादे विश्वसमयं बाभिधाय "यः सवंज्ञः सवंविद्यस्य ज्ञानमयं तपः, तत्मादेवद् ब्रह्माना रूपमयं च जायते" इति भूतयोगेरक्षरस्य सवंज्ञत्वादिः प्रतिपाद्यते। परचात् "अक्षरात्वपरतः परः" इति च प्रकृतिमद्द्रयत्वादिगुणक भूतयोग्यक्षर सवंज्ञमेव परत्वेन व्ययदिश्यते। अतः "अक्षरात् परतः परः" इत्यव्यव्यदिश्यते। अतः "अक्षरात् परतः परः" इत्यव्यव्यद्यादिश्यक्षरं नाभिधते, तस्य सवंज्ञस्य विश्वयोगे सवंस्थात् परत्वेन तस्मादन्यस्य परत्वासमवात्। अतोऽज्ञाक्षरराव्यो भूत सुक्ममचेतनं बृते।

उक्त समय पर वक्तव्य यह है कि-अदृश्यरवादि गुण अक्षर से परतत्त्व, परमारमा के ही घर्म कहेगये हैं। तथा "जो सर्वन सर्वविद्" इत्यादि से सर्वज्ञता आदि धर्म भी उन्हीं के वतलाए गए हैं। वैसे ही-"जिससे अक्षर अधिगत होता है" इत्यादि से " गवाले असर का वर्णन करके "अक्षर से सारा विश्व होता है" 'प असर से विश्व की उत्पत्ति बतलाकर "जो सर्वज्ञ और यता ही जिसका सप है उससे ही बहा, नाम, अन्न (पृथ्व শ্ম होते हैं" इत्यादि में भूतयोगि अक्षर की सर्वज्ञता अ। किया गया है। "वह पर अक्षर से भी, पर है" इस व 7 अपुरमता आदि गुणवाले सर्वेज अक्षर की ही, पर रूप से अ वया है। "मलरात् परतः" में अक्षर शब्द पचम्यन्न कहा ज्ञान होना है नि-यह वास्य अदृश्यत्व नहीं है। पर सम्ब उस सर्वज कि सब से बेब्द है, उससे

अतिसूक्ष्म और अव्यथ है, उस भूतयोनि का घीर लोग दर्शन करते हैं।" इसके बाद कहा गया कि-' वह अक्षर से भी पर है।"

इस पर सभय होता है कि-अदृश्यत्व आदि मुण नाना पर अक्षर से परतत्व कौन है, प्रकृति पुरुष अथवा परमात्मा कि कह सकते है कि प्रकृति पुरुष है, बयो कि-'वह दीखते नहीं पर द्रवट। है इत्यादि में चेतन धर्म सापेक्ष है पर यहाँ तो चेनन धर्म सापेक्ष नहीं है अग्ति—''पर अक्षर से भी पर है" इत्यादि में समस्त विकारों से परभूत अक्षर से श्रेटठ देहाधिपति पुरुष का ही प्रतिपादन किया गया है।

एतपुक्त भवति रूपादिमत्स्थूनरूपावेतनपृथिव्यादिभूतीश्रय दृश्यत्वादिक प्रतिषिध्यमान पृथिव्यादि सजातीय सुक्षमरूपावेतन-भेवोस्थापयित, तरूव प्रधानमेव । तस्यात्परत्व च समस्टि पुरुषस्यैव प्रसिद्धम् । तदिधिरित च प्रधान महदादि विशेषपर्यंक्त विकारजात प्रसूत इति तत्र द्रध्यान्ता उपन्यस्यते "यथोर्णनाभि एजते गृद्धते च यथापृथिव्यामोषधय सभवति, यथा सत पुरुषात् केराकोमानि तथाऽक्षरात् सभवतीह विश्वम्" इति ।

श्रतोऽस्मिन्प्रकर्णे प्रधान पुरुषानेव प्रतिपाद्येते इति ।

कथन यह है वि-क्पादिगुण विधिष्ठ स्यूल अनेतन पृथिज्यादि भूतिविपयक दृश्यत्वादि धर्म का प्रतिपेध कर पृथिज्यादि वे समान सुश्रम क्प जिस अनेतन का प्रतिपादन मिग्रा गया है, वह प्रभान (प्रकृति) का ही प्रतिपादन है। उस प्रभान से पर समिष्टि पुरूप ही प्रसिद्ध है। प्रधान, उस पुरुप से अधिष्ठित होकर महत्तत्व से लेकर विषेध (स्यूल) तक समस्त विकारों का प्रस्तव करती है। इस विश्वय में प्रधान में दिस्य गया है— 'जैसे उर्णनामि (मकडी) स्वत ही जाल की सृष्टि और सहार करती है, वैसे ही पृथ्वों मे बुझादिकों की स्वामाविक पृष्टि होती है तथा जैसे पुरुप ने सरीर में लोग नख आदि स्वत होते हैं, वैसे हो अक्षर से विश्व होता है। इस दुष्टान्त से जात है कि- इस प्रकर्ण में प्रकृति पुरुप का सी प्रतिपादन किया गया है—

एवं प्राप्ते क्रमः-अवृश्यत्वाविगुणको धर्मोकः, ध्रश्यत्वादि
गुणकोऽक्षरात्परतः परश्च परमपुष्व एव, कुतः ? तद्वमाँकः। "यः
सर्वज्ञः सर्ववित्"हत्यादिना सर्वज्ञत्वादिकाः तस्यव धर्मा उच्यन्ते
तया हि—"ययातदक्षरमिष्यम्यते" इत्यादिना श्रवृश्यत्वादिगुणकमक्षरमिष्रधाय 'अक्षरात् संभवतोहिविश्वम्" इति तस्मात् विश्वसंभवं वाभिधाय "यः सर्वज्ञः सर्वविद्यस्य ज्ञानमयं तपः, तृस्मादेतद्
बहुताम रूपमणं च जायते" इति भूतयोनेरक्षरस्य सर्वज्ञत्वादिः
प्रतिपाद्यते। पश्चात् "अक्षरातपरतः परः" इति च प्रकृतिमवृश्यत्वादिगुणक भूतयोन्यक्षरं सर्वज्ञसेव परत्वेन व्ययदिश्यते।
अतः "अक्षरात् परतः परः" इत्यक्षर शब्दः पंचम्यन्तः प्रकृतमदृश्यव्यादिगुणकमक्षरं नाभिधते, तस्य सर्वज्ञस्य विश्वयोनेः सर्वस्मात्
परत्वेन तस्मादम्यस्य परत्वासंभवात्। प्रतोऽन्नाक्षरशब्दो भूत
सुक्षमम्वेतनं सूर्ते।

उक्त संशय पर बक्तस्य यह है कि-अवृश्यत्वादि गुण अक्षर से परतत्व, परमात्मा के ही बमें कहे पये हैं। तथा "जो सबँग सबँविद्" इत्यादि से सर्वेशता जादि धमें भी उन्हों के बतलाए गए हैं। वैसे ही- "जिससे अक्षर अधिगत होता है" इत्यादि से अवृश्यत्व गुणवाले अक्षर का बर्णन करके "अक्षर से धारा विश्व होता है" इत्यादि से उस अक्षर से विश्व की उत्पत्ति बतात का कर "की सबँग अपित सर्वेविद् है, जानमजता ही जिसका तप है उत्तरी ही अहा, नाम, अन्न (मुन्दी) और रूप उत्पत्ति हैं" इत्यादि में मूतयोति अक्षर को सर्वेशता आदि का प्रतिपादन किया गया है। "अक्षर प्रवाद से में मूतयोति अक्षर को ही, पर रूप से मितावित निम्मा गया है। "अक्षरात् परतः" में अक्षर को ही, पर रूप से मितावित निम्मा गया है। "अक्षरात् परतः" में अक्षर कर पंचम्यन्त कहा गया है जिससे जात होला है कि-यह वाक्य अवृश्यत्व बादि गुण वाले अत्यत्व से बोधका मही है। पर प्रव्य उस सर्वेश विश्वयोत्ति की ओर इंगर पर दहा है जो कि सब से से छेट हैं। हो सकता।

पंचायन्त अक्षर श्रन्ट सूक्ष्म भूत अवेतन काही वाचक है। (अर्घात् अक्षर, परमात्मा की वह सूक्ष्म भूत अवेतन अवस्था है जिससे, स्पूज अवेतन जयत रूप क्षर की, उत्पत्ति होती है। परमात्मा इस अक्षर से भी परे है)

इतश्च न प्रधान पुरुषी—प्रधान और मुख्य इसलिए भी अदृश्मता आदि गुण वाले नहीं हो सकते कि—

# विशेषसभेदव्यपदेशाभ्यांच नेतरी ।१।२।२३॥

विशिनव्टि हि प्रकर्ण-प्रधानाच्च पुरुपाच्च भूतयोन्यंक्षर न्यावर्तयतीत्यर्थः, एकविज्ञानेन सर्वविज्ञान प्रतिज्ञोपपादनादिभि:। तथा ताभ्यामक्षरस्य भेदश्च व्यपदिश्यते "ग्रक्षरात्परतः परः" इत्यादिना । तयाहि-"सम्रह्मविद्यां सर्वविद्याप्रतिष्ठामयर्वीय क्येष्ठपुत्राय प्राह" इति सर्वविद्या प्रतिष्ठा भृता बहाविद्या प्रक्रांताः परविद्येव च सर्वविद्या प्रतिष्ठा, सामिमां सर्वविद्या प्रतिष्ठां विद्यां चतुर्मृखाथर्वादिगुरूपरस्परयाऽगिरसा प्राप्तां जिज्ञासः "श्मैनको ह वै महारालोंऽगिरसं विधिवदुवसन्तः पत्रच्छकस्मिन्तु भगनो निज्ञाते सर्वमिदं विज्ञातं भवति" इति ब्रह्मविद्यायाः सर्वविद्याऽश्रयत्वाद बहाविज्ञानेन सबै विज्ञातं भवतीतिकृत्वा बहारवरूपमनेन पृष्ठम्-"तसी स होवाच हो विद्यो वेदित॰ये इति हस्म यदब्रह्म विदोवदित पराचैवापरा च" इति । ब्रह्मप्रेप्सुना द्वे विद्ये वेदितव्ये-ब्रह्मविषये परोक्षापरोक्षरूपे ह्रे विज्ञाने उपादेये इत्यर्थं, तत्र परोक्षे रार्ह्त्र-जन्यं ज्ञानं, अपरोक्षम् योगजन्यम्, तयोः बह्य प्राप्ति उपायभूतम परोक्षं ज्ञानम्, तच्च अक्तिरूपापन्नम्, "यमेवैप वृणुतेतेनलभ्यः" इत्यन्नैव विशेष्यमाणत्वात् तदुपायश्चाममजन्यं विवेकार्दि साधनसप्त-कानुग्रहीत ज्ञानं "तमेतं बेद्रानुबचनेन ब्राह्मणा विविदियन्ति यज्ञेन दानेन तपसाऽनाशकेन" इति श्रुतेः ।

"एक विज्ञान से सर्वविज्ञान" इत्यादि नियम के प्रतिपादन के लिए प्रारम्य यह प्रकरण भी विशेष रूप से प्रधान और पुरुष से, भूतयोनि अक्षर की पृयकता बतलाता है। इसी प्रकार "अक्षरात् परतः परः" बार्य भी, प्रधान और पुरुष से अक्षर की पृथकता बतलाता है। प्रकरण मे जैसे-- "उन्होंने बहें पुत्र अथर्व को समस्त विद्याओं की आश्रय भूत ब्रह्मविद्या का उपदेश दिया" इसमे समस्त विद्याओं की आधार रूप ब्रह्मविद्या बतलाई गई है। परमारम विषयक विद्या ही समस्त विद्याओं भी भाषार मिला है। ब्रह्म, अथर्व आदि गुरु परम्परा से प्राप्त इस समस्त विद्याओं की आधारमूत विद्या की अंगिरस से जिज्ञास-"शौनक ने विद्यान पूर्वक जाकर जिज्ञासा की कि-हे भगवन् ! कीन ऐसा एक पदाय है जिसके जान से इस समस्त जगत का जान ही जाता है ?" बहाविद्या ही समस्त विद्याओं की आधार जिला है, इसलिए ब्रह्मविज्ञान से ही समस्त का जान हो सकता है, ऐसा विचार कर ही शौनक ने ब्रह्मस्वरूप की जिज्ञासा की थी, उस पर-"उन्होंने, उनसे कहा कि-'दो विद्यार्थे शासक्य हैं, जिन्हें कि ब्रह्मवेत्ता परा अपरा नाम से स्मरण करते हैं।" इससे शात होता है कि बहा प्राप्ति की डच्छावालों को दो विद्याओं की आतना चाहिए। अर्थात् बहा विषय में परोक्ष और अपरोक्ष, दो विज्ञान छपादेय हैं। जनमे परीक्ष ती शास्त्र जन्य ज्ञान है तथा अपरीक्ष ज्ञान मोगाभ्यास जर्म्य है। इन दोनों में अपरोक्ष ज्ञान ही बहा प्राप्ति का श्रेष्ठ उपाय है जो कि-मिक्तिरूप से प्र'प्त होता है। "यह जिसे वरण कर सेते हैं उसे ही प्राप्त होते हैं" इत्यादि में उक्त तथ्य का ही विवेचन किया गया है। इस मिक्त का उपाय रूप आगम जन्य जान, विवेक आदि सात साधनों में प्राप्त ज्ञान है। जैसा कि- 'ब्राह्मण लोग वेदपाठ, यज्ञ, दान, तप और विषयाशक्ति स्थान द्वारा उस परमात्मा की जानते हैं" इत्यादि श्रुति से ज्ञात होता है।

प्राह च सगवान परावरः—"तत्प्राप्तिहेतुर्जानं च कर्मं चोक्तं महामुने, प्रापमोत्यं विवेकाच्य हिवाज्ञानं तथोच्यते" इति । "तया-परा श्रुप्येदो यजुर्वेदः" इत्यादिना "धर्मशास्त्राणि इत्यन्तेन श्राग-मोत्यं महासाक्षात्कार हेतुभूतं परोक्षज्ञानमुक्तम् । सांगस्य सेतिहास परा श्रुप्येदं समीमास प्रयपरा ययातदक्षरमिषाम्यते "इत्युपासनाख्यं ब्रह्मसाक्षात्कार-लक्षणं मक्तिरूपायन्तं ज्ञानम्"यत्तद्रश्यमग्राह्मम् इत्यादिना परोक्षा-परोक्षरूप ज्ञानद्वय विषयस्य परस्य ब्रह्मणः स्वरूपमुच्यते ।

बीर भगवान पाराधर भी ऐसा ही कहते है— "ज्ञान और वर्म दोनो ही उनके प्राप्ति के हेतु हैं, शास्त्रोक्त और विवेश जन्य दो प्रकार के ज्ञान कहे गए हैं। "तथापरान्द्रखेदो यजुर्वेद." से प्रार्भ करके "धर्मधास्त्राणि" तक ब्रह्म साक्षात्कार के हेतुमृत शास्त्रोत्य परोक्ष ज्ञान का विवेषन किया है। इतिहास, पुराण, भीमासा और व्याक्तरण, छन व्योतिष आदि अंगो सहित वेद ही ब्रह्मजानीरपत्ति का मूलकारण है सही बतलाया गया "अब परा विद्या वतलाते हैं जिससे ब्रह्मर ब्रह्म का

यही बतलाया गया ''अब परा विद्या बतलाते है जिससे अक्षर ब्रह्म का ज्ञान होता है इत्यादि में ब्रह्मानुभूति रूप मित्तमावापन्न उपासना ''नामक ज्ञान का विवेचन किया। ''जो अदृश्य और ग्रमाह्य है' इत्यादि में परोक्ष अपरोक्ष इन दोनों ज्ञानो के विषयम्भूत परव्रह्म के स्वरूप का निर्देश किया

"यथोर्फंनाभिः स्जते गृह्वते च" इत्यादिना यथोक्तस्वरूपात्

गया है।

देव जायते ।

परस्याद बह्याणोऽक्षरात् कृत्त्नस्य चेतना चेतनात्मक प्रपचस्योत्पत्तिः हक्ता, विश्वमिति वचनात्राचेतनमात्रस्य "तपसा चीयते प्रह्या, ततोऽन्तमित्रायते, अन्नाद्याणो मनः सत्य लोकाः कर्मसुचामृतम्" इति ब्रह्याणो विश्वोत्पत्ति प्रकार उच्यते । तपसा-त्रानेन, "यस्य ज्ञानमात्रत्यः" इति वस्यमाणत्वात, चीयते—उपचीयते; "बहुस्या" इति संकर्षक्षण ज्ञानेन बह्ये स्ट्यूग्रमुखं भवतीत्यर्थः । ततोऽन्नमिन्नणायते—प्रदात इत्यन्तम्, विश्वस्य मोच्यूग्रत्य मोग्यमृत मृत-स्वमन्याकृतं परस्माद ब्रह्मणो जायत इत्यग्दं प्राण्य मनः प्रमृति च स्वर्गायवर्गक्षम्यन्त साधनमृत क्ष्मप्रयंन्तं सर्व विकारजातं तस्मा-

"अर्पनामि जैसे सुव्धि भीर सहार करती है" इत्यादि में, उपर्युक्त - स्वरूप वाले परवहा असर बहा से, समस्त अब नेतनातम प्रमण वी 🕝 ्रीयः सर्वेजः सर्वेवित्" इत्यादिना सुष्ट्युपपकरणभूतं सार्वेज-सत्यसंकल्पत्यादिकमुक्तम् । सर्वज्ञात् संकल्पात् परस्माद्बद्धाणोऽक्षरा-वैतत् कार्याकारं ब्रह्म नामरूपविभक्तं भोक् भोग्यरूपं च जायते। "तदेरसस्यमिति" इति परस्यब्रह्मणो निरुपाधिकसस्यस्यम्ब्यते ।" मुंत्रे पुकर्माणिक वयो मान्यपरयंस्तानित्रे ताया बहुधा संततानि, त्तान्याचरत नियतं सत्यकामाः "इति सार्वज्ञसत्य संकल्पत्वादि कल्याच गुणाकारमक्षरं पुरुषं स्वतः सत्थं कामयमानाः तःप्राप्तयै फलान्तरेम्यो विरक्त ऋग्यजुसामायवं सुकविभिदृष्टानि वर्णाश्रमी-दितानि न्द्रोताग्नियु बहुधा सन्ततानि कर्मांण्याचरतेति ।" एव वः पन्याः "इत्यारभ्य" एव वः पुरुषः सुकृतो बहालोकः" इत्यन्तेन कर्मानुष्ठान प्रकारं, श्रुतिस्मृति चीदितेषु कर्मसु एकतरकर्मवैधुर्येऽ-पीत रेषामनुष्ठितामामपि निष्फलस्वम् श्रयधानुष्ठितस्य चाननुष्ठित समत्वम् श्रभिधाय "प्लवा ह्ये ते श्रदृढा यज्ञरूपा श्रव्टादशोक्तमवरं येषुकमै, एतच्छेयो येऽभिनंदंति मृहाजरामृत्यु ते पुनरेवापि यन्ति।" इत्यादिना फलाभिसंधि पूर्वकत्वेन ज्ञानविधरतया चावरं कमीचरतां

पुनरावृत्तिमुक्तवा "तपश्श्रद्धेये ह्य पवसंति" इत्यादिन पुनर्राप फलाभिसंघि रहितं ज्ञानिनानुष्ठितं कर्म ब्रह्म प्राप्तये भवतीति प्रशस्य "परीक्ष्य लोकान्" इत्यादिना केवल कर्मफलेषु विरक्तस्य यथोदित कर्मानुगृहीतं ब्रह्मप्राप्त्युपायभूतम् ज्ञानं जिज्ञासमानस्य च भाचार्योपसदनं विघाय ' तदेतत् सत्यं यथा सुदीप्तात् "इत्यादिना" सोऽविद्याग्रन्थि विकिरतीह सौम्य" इत्यंतेन पूर्वीकस्याक्षरस्य भूत-योर्नः परस्य ब्रह्मणः परमपुरुपस्यानुक्तैः स्वरूपगुरौः सह सर्वभूतान्त-रात्मतया विश्वशारी रत्वेन विश्वरूपत्वम्, तस्माद् विश्व सृष्टि च विस्पष्टमभिषाय "ग्राविस्सन्तिहितम्" इत्यादिना तस्यैवाक्षर स्यान्यकृतात्परतोऽपि पुरुपात् परभूतस्यपरस्य ब्रह्मणः परमन्योग्नि प्रतिष्ठितस्यानवधिकाति शयानंदं स्वरूपस्य हृदयगुहायामुपासीन प्रकारं उपासनस्य च परभक्तिरूपत्वमुपासीनस्याविद्याविमोकपूर्वकं ब्रह्मसमं ब्रह्मानुभवफलं चोपदिश्योपसंहृतम् । प्रतएवं विशेषणाद् भेदव्यपदेशाच्च नास्मिन् प्रकरले प्रधानपुरुषी प्रतिपाद्ये ते । "जो सर्वज्ञ सर्वविद" इत्यादि वान्य में उनके सुष्टि कार्योपयोगी, सर्वज्ञ, सत्य संकल्प आदि गुण कहे गए हैं। कार्यभावापन्न बहा (हिरण्यगर्थ) नाम और रूप से भिन्न मोक्ता ( जीव ) तथा भोग्य ( जड जगत ) बादि सब, सर्वेश सत्य संगत्य, बहार

कार्यभावापत्र बहा (हिरच्यगर्य) नाम और रूप से मिन्न भोका (जीव) तथा भोग्य (जड जगत) आदि सब, सर्वेत्र सरव संकल्प, बहार श्रष्टा से ही उत्पन्न होते हैं। "वदेतत् सरवम्" हरवादि में, परब्रह्म की, निह्वाधिक सरवता बतलाई गई है।" मिन्न प्रवाद मन्ने वियो ने, मंत्रों से जिन समस्त कमी का शान प्राप्त किया, उनकर नेता में विस्तार हुआ, हे सरवाभिकापियों! धाप निरन्तर उनका बापरण मरिए हरवादि वाषय में, सर्वत्र, सरव्यंकरण, कल्याण मुक्तफर स्वतः सरव, अहर पुरुष की प्राप्त के इन्द्रक, तथा उनकी प्राप्ति के बहेश्य से अध्यान्य प्राप्ति कि दिल्ल तुम सीम, कृत्व पन्न साम स्वयं वेदों में ऋष्वियों हारा देवें गए त्रेता मान्यमें में निद्धित वर्णाक्रमोचित वर्णों का मान्यण करो;

ऐसा आदेश दिया गया। "यही तुम्हारा मार्ग है" इत्यादि से प्रारंभ करके "यही तुम लोगो 'का पुण्यलव्य ब्रह्मबोक है" इस अन्तिम वाक्य तक, कर्मानुष्ठान का प्रकार तथा श्रुति स्मृति उपदिष्ट कर्मी मे किसी एक की भी हानि से संपूर्ण अनुष्ठान की हानि, तथा विधिलंघन पूर्वक किए गए अनुष्ठान की निरनुष्ठानता बतलाकर "अठारह सकान ऋरिवर्गी द्वारा अनुष्टित यज्ञ-रूपी अदृढ जहाज की यदि कोई मूढ प्रशंसा करता है तो वह बार-बार जरा मृत्यु को प्राप्त करता है" इत्यादि वाक्य मे, फ़लासिक पूर्वक अनुष्ठित तत्त्वज्ञान विहीन कर्म की अवर कहा गया तया उस कर्मानुष्ठान से पुनः जन्म भरेण का चक्र बतलाकर- "जो तपस्या और श्रद्धा से चपासना करता है" इत्यादि में, ज्ञानियों द्वारा फलानुसधान रहित अनुष्ठित कमें की ही बह्य प्राप्ति का सहायक बतलाते हुए निष्काम कमें की प्रशंसा की गई है। इसके बाद--- 'कमें-लब्ध फल की परीक्षा करके अर्थात् फल की नित्यता अनित्यता का विचार करके" इत्यादि मे, एक मात्र निष्काम कर्म करने वाले, ब्रह्म-प्राप्ति के उपायभूत ज्ञान के जिज्ञासुओं को आचार्य के निकट जाने का नियम वतलाकर "यही वह सत्य है" इत्यादि से प्रारंभ करके "हे सीम्य ! वह पुरुष ही । अविद्या प्रत्यि को छिन्न करते हैं " इत्यादि तक, पूर्वीक अक्षर भूतेंग्रीनि परब्रह्म, की अब तक कहे गए गुणी के साथ सर्वान्तर्या-मिता, विश्व शरीर होते से विश्वरूपता तथा उन्हीं से विश्वस्थि का सुस्पन्ट प्रतिपादन करके 'बाविः समिहिता" इत्यादि में---अन्याञ्चत प्रकृति से श्रेव्ड पुरुष से भी, श्रेव्ठतर-परमध्योम मे स्थित, निरवधि-निर्रातशय आतद स्वरूप अक्षर पदनाच्य परमपुरुप पर झुझ की हृदय पुरुप्तरीक मे उपासना प्रणाली, उपासना की पराभितक्ष्पता तथा उपासक की अविद्यानिकृत्ति पूर्वक अस्य तुल्यता और ब्रह्मानुभवकन का उपदेश करके संहार किया गया है। इस प्रकार पूरे प्रकरण में विशेष निर्देश भीर मेद निर्देश को देखने से, ज्ञात होता है कि इसमें प्रधान और प्रध्य का प्रतिपादन नही है।

भेदव्यपदेराोऽपिहि ताभ्यां परस्य ब्रह्मणोऽत्र विश्वते । दिव्यी .ह्ममृत्तं: पुरुषः स वाह्याभ्यंतरो हाजः स्रप्राणो हामनाः गुभ्रो हाक्ष-.रात परतः परः "इत्याविभः धक्षराद स्रव्याकृतात् परतो यः समिष्टि पुरुषः तस्मादिषपरभूतोऽदृश्यत्वादिगुणकोऽक्षर शब्दाभिहित परमात्मेत्यर्थः अञ्नुत इति वा, नक्षरतीति बाऽक्षरम् । तद्व्याकृतेऽपि स्विवकारच्याप्तया वा महदादिवन्नामान्तराभिकापयोग्यक्षरणामा-वादवाऽक्षरत्यकथचिव लपपन्नते ।

इस प्रकरण में प्रकृति और पहण का, परस्रह्म से स्पष्ट में दिख-लाया गया है। 'वह दिख्य निराकार पुरुष, बाहर और भीतर स्थित, जन्म-प्राण और मनरिहत गुष्म खेटर असर से भी खेटर हैं।" हुग्यादि में खट्याकृत परवाच्या असर से खेटर जो समस्टि पुरुष है, उससे भी खेटर अदृण्यत्वादि गुणवाले असर परमामा का उल्लेख हैं। असर का तात्य में हि कि जो ब्यापक रूप से सर्वेन्द्र विद्याना रहे खया जो नक्वल से कभी विन्युत न हो। अव्याकृत प्रवृत्ति न कभी अ्यापक होकर स्थित रहती है और न सहत्त्वक आदि की तरह नामान्तर यहण रूप सरए। ही प्राप्त करी? इसलिए उसकी खुकरता कभी उपप वित नहीं हो सकनी।

ख्योवस्यासाच्च । शशरा २४॥

"प्रिनिमूर्घा चक्षुषी चन्द्रस्याँ दिशा श्रोते वाग्विवृतास्य वेदा वायु प्राणो हृदय विश्वमस्य पदस्या पृष्वी स्रोप सर्वभूतान्तरात्मा ।"इतीदृश रूप सर्वभूतान्तरात्मन परमात्मन् एव समवति इतस्य परमात्मा ।

"अग्नि जिसका भिर, चन्द्र और सूर्य जिसकी आँखें, दिशायें जिसके कान, विवृत येद जिसकी वाणी, वायु जिसके प्राण विश्व जिसका हृदय, और पृथ्वी जिसके चरण हैं, वहीं समस्त भूत समुदाय का अन्त-र्यामी है।" ऐसा रूप तो सर्वान्तर्यामी परमात्मा का ही हो सकता है। इस्रालिए परमात्मा ही अदृश्यत्वादि गुण वाला अक्षर है।

६ वेश्वानराधिकरणः— वैश्वानर साधास्यशब्दविशेषास् ।१।२।२५॥

इदमामनतिच्छदोगाः "श्रात्मानमेवेम वैरवानर संप्रत्यध्येषि तमेव नो बृहि" इति प्रकस्य "यस्त्वेतमेव प्रादेशमानमभिविमानः माहमानं वैश्वानरमुपासते" इति । तत्र संदेहः किमयं वैश्वानर प्राहमा, परमाहमेति शक्य निर्णयः, उत न इति । कि प्राप्तम् ? श्रावय निर्णयः इति । कृतः ? वैश्वानर शब्दस्य चतुष्वंशेषु प्रयोग-स्ताना । अरुगःनीतावत् "प्रयमाग्नि वैश्वानरो येनेदमन्त्र पच्यते यदिदमयते तस्येष घोषो अवति, यावदेतत् कर्णाविषधाय श्रृणोति स यदोत्क्रिमिष्यन्अवित नैनं घोषं श्रृणोति" इति । महाभूत तृतीये च "विश्वस्मा प्राग्न मुननाय देव। वेश्वानरं केतुमह्नामकृष्वन्" इति । देवतायां च "वेश्वानरस्य सुमतौ स्याम् राजा हि कं भूवनाम्माम श्रीः" इति । परमात्मिन च "व्वाहमन्येव हृदयोष्ठगौ वेश्वानरे प्रास्यत्" इति । परमात्मिन च "व्वाहमन्येव हृदयोष्ठगौ वेश्वानरे प्रास्यत्" इति एष वेश्वानरो विश्वस्यः प्राणोऽग्नित्वदयते" इति च । वाष्योपक्रमादिषुपलभ्यमाना यि विगानि सर्वानुगुणतया नेतुं सक्यानीति ।

छांदोग्योपनिषद् में—"इम समय तुम इस वैश्वानर आत्मा को आनो, वही हमारे वल है" ऐसा उपकम करते हुए "जो प्रादेश परिमित स्थान मे अवस्थित इस व्यापक आत्मा की, वैश्वानर रूप से उपासना करता है।" इत्यादि में वैश्वानर की उपासना का उपदेश दिया गया है।

इस पर विचार होता है कि, वैश्वानर, जीवात्मा या परमात्मा?
निर्णय कुछ अश्ववय सा है क्यों कि—वैश्वानर खब्द का चार अयों में
प्रयोग देखा जाता है। जाठरानि के रूप में जैसे—"यही वैश्वानर
अगिन है, जिससे भूक अन्त का परिपाक होता है, इसी से अन्तर्नाश होता है, जिसे कान वंद कर सुना जा सकता है, प्रणांत काल में क्यकि को
सह नाद सुनाई नहीं पड़ता" इत्यादि । हुतीय महान्तृत अगिक्य में
जैसे—"देवताओं ने समस्त जगत के उपकार के लिए वेश्वानर को दियस
का केतु (चिन्ह) बनाया है।" इत्यादि। येवता के अर्थ में प्रयुक्त जैसे—
"हम लोग जिन चेश्वानर को सुदृष्टि से देखते हैं, वे ही समस्त जगत के
सुख समृद्धि के सपादक है।" इत्यादि परमात्मा अर्थ में जैसे— 'दृदयस्य

आत्मस्वरूप वैश्वानर अग्नि को उसने प्रक्षिप्त किया" तथा "यही प्राणं स्वरूप वैश्वानर अग्नि अनेक प्रकार से उद्गत होता है।" इत्यादि। वाक्य के प्रारभ थे विशेषार्थ ज्ञापक जो चिन्ह रहते हैं, उसी के आधार पर सपूर्ण वाक्य का अर्थ किया जा सकता है।

एवं प्राप्ते ऽभिधीयते — वैश्वानर. साधारण शब्द विशेषात् वैश्वानरः पर एव द्वारमा कुतः ? साधारण शब्द विशेषात् । विशेष्यत् इति विशेष — साधारणस्य वैश्वानर शब्दस्य परमारमा-साधारणैः धर्मियशेष्यमाणत्वादित्ययः । तयाहि — प्रीपमत्यवादयः पंचीम महर्पयः समेत्य — "को न प्रात्मा कि बहु ?" इति विचार्यः "उद्दालको हि वै भगवन्तो ऽप्रमाहर्णः सम्प्रतीममात्मान वैश्वानरमध्येति तं हताम्याज्ञ हाम् इत्युद्दालकस्य वैश्वानरास्म विज्ञानभवन्तमम्य । स चोद्दालक एतान्वेश्वानरास्म विज्ञानभवन्तमम्य । स चोद्दालक एतान्वेश्वानरास्म विज्ञानस्म निम्नवारम्य तत्राकृतन्त्वेदित्व मत्वा तान हो वाच प्रश्वपति मंभावतोऽत्र केकयः सम्प्रतीममात्मान वैश्वानर मध्येति तं हंताभ्यागच्छामः इति । ते चोद्दालकपष्टाः तमश्वपतिमम्याज्ञम्यः। ।

उक्त सशय पर सूत्रकार "वैश्वानर साधारण मध्य विद्यात्" सूत्र कहते हैं। अर्थात् वैश्वानर परमात्मा ही हैं, व्योकि—माधारण मध्य की अपेक्षा, विशेष शब्द का प्रयोग किया गया है जिसके द्वारा नियोपित किया जाग उसे विकेष कहते हैं, अर्थात् वैश्वानर शब्द सामारण अर्थ को बोधक होते हुए भी, परमात्मा के असाधारण गुणो वाला होने से, उसी विशेषता का बोधक है। जेता कि उत्तेष मिनता है कि—उपमन्त्र आदि पाँच ऋषि एकत्र होकर "हमारा आत्मा कोता है कि—उपमन्त्र आदि पाँच ऋषि एकत्र होकर "हमारा आत्मा कोता है, मद्दा मया है?" ऐसा विचार कर रहे थे कुछ भी निर्णय करने में अपने को असमर्थ पाकर उन्होंने सोचा वि—"आर्थण उद्दालक ही इस समय वैश्वानर आत्मा के विशेषज है, वर्षे उन्हों से इस वियय पर कान प्रान्त करें" अतः वे आत्मा के विशेषज है, वर्षे उन्हों से इस वियय पर कान प्रान्त करें" अतः वे आर्थण को वेश्वानर का विशेषक्ष मानकर

उनके निकट गए। उद्दालक ने इन वैश्वानर तस्व के जिज्ञासुओं को देखकर, अपने को वैश्वानर तस्व का विश्वेपज्ञ न मानते हुए "उनसे कहा—आजकल केकम देख के राजा अश्वपति ही वैश्वानर तस्व के विशेपज्ञ हैं, चिलए हम लोग उनके पास चले ' इस प्रकार वे उद्दालक आदि छही ऋषि अश्वपति के पास पहुँचे।

स च तान्महर्षीन् यथींह पृथगमभ्यन्यं "न मेस्त्येन." इत्यादिना "यहयमाणो ह वे भगवन्तीऽहमस्मि" इत्यतेनारमनो ब्रतस्यतया प्रतिग्रहमोग्यता ज्ञापयन्नेव ब्रह्मविद्यभिरिष प्रतिपिद्ध परिहरणीयता विह्तिकर्मकर्त्तव्यता च प्रज्ञाप्य "यावदेकैकस्मा ऋत्विजे धन वास्यामि तावद् अगवद्भ्यो वास्यामि तसतु अवन्तः" इत्यवोचत् ।

अश्वयति ने उन सबकी यवायोग्य अस्ता-अलग पूत्रा करके 'मेरे राज्य में चोर नहीं हैं" इत्यादि से लेकर ''महायुष्यो मैं यक करना चाहता हूँ 'इस वावय तक, अपने को ब्रतस्थित प्रतिग्रह योग्य बतलाकर' अहावेताओं के लिए निपिद्ध कमें की त्याज्यता तथा विहित कमें की कत्तंब्यता का उल्लेख करके 'एक एक ऋत्विको को जितना धन दूँगा, उतना ही आप लोगों को भी दूँगा आप लोग यही निवास करे" ऐसा अपना मतन्य प्रकट किया।

ते च मुनुसवी वैरवानरमात्मानं जिज्ञास्यमानाः समेवात्मान्
मस्माक ब्रह्मीत्यवीचन् । तदेवं "को न आत्मा कि ब्रह्म ? इति
जीवात्मनामत्मभूत ब्रह्म जिज्ञासमानैः तज्ज्ञमन्विच्ठादिभः वैरवानरात्मज्ञसकाशमागम्य पृक्ष्यमानो वैरवानरात्मा परमात्मेति विज्ञाप्रते आत्मब्ह्मग्रब्दाभ्यामुपक्रम्य परचात्सर्वत्रात्मवेरवानर राज्दां स्यास्
व्यवहाराच्य अहा ग्रब्दस्याने निर्दिश्यमानो वेरवानर राज्यो अहीधामिधत्त इति विज्ञायते । कि च--"स सर्वेषु लोकेषु भूतेषु सर्वेष्यात्मास्यत्मान् "-"तख्येषीकतूलमग्नी प्रीतं प्रदूषेतैवं हास्य सर्वेपाष्मानः प्रदूषन्ते" इति च वस्यमार्थं वैरवनरात्मविज्ञानं फर्लं
वैरवानरात्मानं परब्रह्मीत ज्ञापयति ।

ं उन ऋषियों ने, वैश्वानर आत्मा के जिज्ञासु होकर "हुमे तो वैश्वानर आत्मा का ही रहस्य बतलावें" ऐसा कहा। इस प्रकार "हमारा आत्मा कौन है, ब्रह्म कौन है ?" ऐसे जीवान्तर्यामी यहा तस्य को जानने के इच्छक वे लोग, उस विषय में विशेषजों को खोजते हुए जहाँ जहाँ भी गए और वैश्वानर आत्मा के विषय में जिज्ञासा की बहाँ उन्हें यही बतलाया गया कि, वैश्वानर परमात्मा ही हैं। जातमा प्रीर यहा शब्द का उपक्रम करते हुए, अन्त में सभी जगह, आत्मा और वैश्वानर शब्द का उपक्रम करते हुए, अन्त में सभी जगह, आत्मा और वैश्वानर शब्द का व्यवहार किया गया, जिससे वे समक्ष गए कि—मह्म प्रवेद के स्थान पर प्रयुक्त वैश्वानर शब्द, ब्रह्म का ही बोधक हैं।

"विश्वानर आत्मा का जाता पुरुष, समस्त तोको, समस्त भूतो, और समस्त आत्माओं के अन्न को खाता है" तथा— 'अपिन ने पतित 'ऋषीकनुला ( अरतुण का समूह) जैसे मस्स हो जाता है, वैसे ही जनके पाप भी भस्म हो जाते है।" इत्यादि, वैश्वानर आत्मविज्ञान के वर्णन के परिखाम से जात होता है कि, वैश्वानर आतमा, परबाहा है।

इतरच बैश्वानर परमात्मा-इसलिए भी बैश्वानर परमात्मा

है कि---

स्मर्यमारामनुमानं स्याविति ।१।२।२६॥

षुप्रभृति पृथिव्यन्तमवयव विभागेन वैश्वानरस्य रूपिसहोपिदि-श्यते । तन्त्र श्रुति स्मृतिषु परम पुद्यक्ष्यतया प्रसिद्धम् तिवह तदेवे-दिनिति स्मर्यमाण-प्रतिभिन्नायमानं वैश्वानरस्य परम पुरुपत्वे ध्रमु-मान लिगिमित्यर्थे । इति गव्दः प्रकार वचनः इत्यमृतक्षम् प्रत्य-मिन्नायमानं वैश्वानरस्य परमात्मत्वेऽनुमान स्यात् श्रुतिसमृतिषु हि परमपुरुपन्यत्ये रूपं प्रसिद्धम् ।

इस प्रकरण में, शुक्षीक से लेकर पृथ्वी तक सभी की एक एक अवयव बतलाते हुए वैश्वानर आत्मा के सपूर्ण रूप का वर्णन किया गया है। श्रृति और स्मृतियों में परब्रह्म परमात्मा का जैसा रूप, प्रसिद्ध रूप से मिलता है वैसा ही रूप वेश्वानर को भी बतलाया गया, जिमते कात होता है कि —वैश्वानर, परमात्मा का ही नाम है। सूत्रस्य "इति" शब्द प्रकारवाची है। प्रत्यभिज्ञा का विषय ऐसे रूप वाला वैश्वानर शब्द, परमात्मा का ज्ञापक है। श्रुति स्मृति में ऐसा रूप परमात्मा का ही प्रसिद्ध है।

यया श्राथवेथे—''श्रनिनमूघाँ, चक्षुपी चन्द्रसूयाँ दिशःश्रोत्रे, नागनिवृतारच वेदाः; वायु प्राणो हृदयंविश्वसस्य पदभ्यां पृष्वी होष सर्वेभूतान्तरात्मा" इति । श्रन्निरिह खुलोकः ''श्रसी वैलोकोऽन्निः'' इति श्रुतेः ।

स्मरंति च मृतयः-"खांमृष्यांनं यस्य विप्राववंति खंबे नाभि चन्द्रसूर्यों च नेत्रे, दिशः स्रोत्रे विद्धि पादौक्षिति च सोऽज्लियात्मा सर्वमृत प्रणेता "इति" यस्माग्निरास्यं श्री मृष्यां खं नामिश्चरणी स्नितिः सूर्यश्चक्षुः दिशः श्लोत्रं तस्मै लोकात्मने नमः।" इति च।

जैसा कि आयर्षण संहिता में—"इस परमेश्वर का मस्तक अगिन, नेत्र सूर्य और चंद्रमा, कान दिशायें, वाणी वेद, प्राण वायु, द्वय विश्व है, इसके दोनों पैरों से पृथ्वी उत्पन्न हुई है, यही समस्त प्राणियो का अन्तरात्मा है।" इस वाक्य में अभिन का अयं खुत्रोक है जैसा कि--"यह खुलोक अश्नि स्वरूप है" इस श्रुति वाक्य से ज्ञात होता है।

महाश्रुति वेदद्यास जी ने भी ऐसे ही रूप का स्मरण किया है—
"विद्वत्गण खुलोक को जिनका मस्तक, आकाश को नाभि, मूर्यचन्न को नेन, विद्यालो को कर्ण, एव पृथ्वी को चरण वतलाते हैं, वे ही अचिन्द्र सर्वात्यामी परमात्मा हैं।" तथा—"अपिन जिनका युल, खुलोक मस्तक, आकाश नाभि, पृथ्वी चरण, सूर्य नेत्र, दिशायें कान हैं, उन लोकात्मा को प्रशास है।" दरशादि।

इह च द्युप्रमृतयो वैश्वानरस्य मूर्घाधवयवत्वेनोच्यन्ते । तथाहि-तैरीपमन्यवप्रमृतिभिमहर्षिभिः "शात्मानमेवेम वैश्वानर सम्प्रत्यध्ये-वितमेव नो बृहिं " इति पृष्टः कैकेयस्तेम्यो वैश्वानरात्मानमुपदि-दिक्षुः विशेषपूरनान्यथानुपपत्या वैश्वानरात्मन्येतैः किंचिय ज्ञातं किचिदज्ञातिमिति इति विज्ञाय ज्ञाताज्ञातांश बुभुत्सया तानेकैकं प्रपच्छ । तत्र "श्रीपमन्यव क त्वमात्मानमुपास्से" इति पृष्टे "दिवसेव भगवो राजन्" इति तेन चोके दिवितस्य पूर्ण वैश्वानरात्म बुद्धि निवतंयन् वैश्वानरस्य खीभूष्टेति चोपदिशंस्तस्या वैश्वानराश्मत्राया दिव. सुतेजा इति सुणनामधेय प्राचिरव्ययपत् ।

चक्त स्मृतिवावय ये सी शुक्षिक आदि को वैश्वानर के अगो के कप में वर्णन किया गया है। उन उपमन्यु आदि महाँचयो द्वारा "आप वैश्वानर आरामा के जाता हैं, उन्हों का उपरेश करे" ऐमा पूत्रने पर कैकप राज विश्वपित ने, वैश्वानर तत्त्व के उपरेश की इच्छा ते, विशा कुछ सामाम्य ज्ञान हुए, विशेष तत्त्व का ज्ञान हो नहीं सकता ऐसा विचार कर, ये लोग आस्तत्त्व मो कितना जानते हैं कितना नहीं, इदको जानने के लिए, उन मोगो मे से अर्थेक मे अलग-अलग अश्व किया। "उपमन्यु तुम किसको आरमा मान कर उपातना करते हो" ऐसा पूछने पर "राजन् शुलोक को हो" ऐसा उपमन्यु द्वारा उत्तर वेन पर खुलोक को ही इन्होंने आरमा मान रक्खा है, इस अम के निवारण के लिए, खुलोक को वैश्वानर का सिर है, ऐसा उपदेश कर वैश्वानर के अशमूत श्रुकोक को "अदैत" मुण वाला वत्वसाय।

एवं सत्ययज्ञादिभिरादित्यवाय्वाकाशापृथिवीनाभेकैकेनैकैक मुपास्यमानतमा कथिवाना विश्वरूप-पृयग्वत्मा, बहुतो, रिव., प्रतिष्ठा, इत्येकेक गुणनामघेयानि वैश्वनयत्मश्रक्षुप्राणतदेहवस्ति-पादावयवदवं घोपदिष्टम् । संदेहोमध्यकाय उच्यते । ग्रत एवभूत चुमूर्घोदिविशिष्टं परं पुरुषस्येव रूपमिति वैरवानरः परम पुरुष एव ।

इसी प्रकार सत्द-आदित्य-वायु-आकाण पृथ्वी यज्ञ आदि को अलग-अलग उपास्य रूप से उन ऋषियो द्वारा बतलाने पर 'विश्वरूप, वाय्वात्मा बहुल रवि और प्रतिष्ठा' इत्यादि मिन्न भिन्नपुणवाची नाम, प्राण, सदेह, बस्ति-पाद आदि वैश्वानर परमारमा के अवयवो के ही हैं, ऐसा अथ्वपति ने उपदेश दिया। शरीर के मध्यभाग को संदेह कहते हैं।

इस प्रकार जो खुपूर्घीदिविधिष्ट रूप परमात्मा का प्रसिद्ध है उसे ही वैश्वानर का बतलाया गया इससे स्पष्ट हो जाता है कि-वैश्वानर परमात्मा ही है।

पुनरप्यनिर्णयमेनाशंक्य परिहर्रात—
पुनः अनिर्णय की आशंका करके परिहार करते हैं—
शब्दाविस्थोऽन्तः प्रतिष्ठानाच्चनेतिचेन्न तथा

दण्युपदेशादसंस्रवात् पृष्ठपमि चैनसघीयते ।१।२।२७॥
यदुकः चैरवानरः परमास्मेति निरचीयत इति, तन्म
ग्रव्यादिश्म्योऽतः प्रतिष्ठानाच्च, जाठरस्याप्यनेरिह प्रतीयेमानत्वात् ।
ग्रव्यस्तावद् वाजिना चैरवानर विद्याप्रकर्तेण "स एवोऽग्निवेरवानरः"
इति चैरवानर समानाधिकरण्याऽग्निरिति श्रूयते । झिसम्
प्रकरणे च "हृदयं गाहुँपत्यो मनोऽन्वाहायँ पचन श्वास्यमाहृवनीयः"
इति चैरवानरस्य हृदयादिस्थस्याग्निवय कल्पनं क्रियते ।

'तद् यद्भक्तं प्रथममागच्छेत्तदहोभीयं ॥ यां प्रथमागाद्वृत्तिं ज्ह्यातां जुह्यातप्राणाय स्वाहा" इत्यदिना प्राणाहृत्याधारत्यं ज्ञ वैश्वानर्यावगम्यते । तथा वैश्वानरास्मिन् पुरुषेऽन्तः प्रतिष्ठनं वाजसनेविनः समामनित्तं "स यो हैतमेवमिन वैश्वानर पुरुपिवधं पुरपेऽन्तः प्रतिष्ठतं वेद" इति । अतोऽभिन शब्द सामानाधिकरण्यात् प्रानित्रेतापरिकल्पनात् प्राणाहृत्याधार भावात् अन्तः प्रतिष्ठाताच्च वैश्वानरस्य जाठरत्वमिष प्रतोयत इति नैकान्ततः परमात्मत्व-मित्ति वेत् ।

जो यह कहा कि-वैश्वानर परमात्मा ही है, सो यह समझ में नही , आता, कुपो कि-चब्द आद्वि तथा,आभ्यतरस्थित होनें,से, जाठराग्नि की प्रतीति होती है। वाजसनेय प्रश्नोपनिषद् के वश्वानर के प्रकरण में जैने-वैश्वानर शब्द के साथ अग्नि शब्द का सामानाधिकरण्य अभेद रूप से कहा गया है। प्रस्तुत प्रकरण मे भी—"ह्वय गार्हपत्याग्नि है, मन अन्वाहार्यपत्रन है तथा मुख आहवनीय है" वैश्वानर की, हृदय आदि तीन स्थानों मे तीनो अग्नियो के रूप मे कल्पना की गई है।

"जो अन्न पहिले आबे उसका हवन करना चाहिए उस समय वह भोक्ता जो प्रथम आहुति दे उसे" प्राणाय स्वाहा "वहकर दे" इत्यादि में भी पाणादुति के आभार रूप से वंश्वानर की ही प्रतीति होती है। तथा वाजसनेय सहिता में इस वंश्वानर आत्मा को जीव शरीर का अभ्यत्वतीं भी कहा गया है—"जो पुरप के देहानतर्वेतीं पूषपाइति वंश्वानर अत्म के लाग को जानते है।" इस प्रकार अग्नि के साथ अग्नेद रूप में विवास का स्वाप्त के साथ अग्नेद रूप में किस्पत्त हो। या प्राणाद्वित की अधिकरणता तथा शरीराध्यतर स्थिति शादि से वंश्वानर, जाउगानि ही प्रतीति होता है, एकमात्र परमात्मा ही वंग्वानर शब्दाभिषेय नहीं है।

तत्र-तथा दृष्ट्युप्देशात्-पूर्वोक्तस्य नैवोक्य शरीरस्य परस्य महाणो वैश्वानरस्य जाठराग्निशरीरतया तद्विशिष्टस्योपासनो-पदेशात् । प्रानिशब्दादिभिहिं न केवलो जाठरः प्रतिपाद्यते, प्रपितु जाठराग्नि विशिष्टः परमात्मा । कथमिदमवयम्यत इति चेत्-प्रसंभवात् जाठरस्य भेवलस्य नै लोक्यशरीरत्वासभवात् । नै लोक्यशरीरत्वासभवात् । नै लोक्यशरीरत्वा प्रतिपन्नवैश्वानर समानाधिकरणो जाठर विपयत्या प्रतीयमानोऽग्निशब्दो जाठरशरीरतया तद् विशिष्टं परमात्मानस्याभिद धतीत्यर्थः । यथोकं भगवता-"म्रह्वैश्वानरोभ्त्या प्राणिनां देहमाश्रितः, प्राण्याना समायुकः पचाम्यन्नं चतुविषम् "हति जाठरानल शरीरो भूत्वैत्यर्थः । म्रतः तद्विशिष्टस्योपासनमन्नोप्तिरते । कि च-पुष्टप्रतिनिमधीयते वाजसनेयिनः "ए एपोऽग्निन्वैरवानरो यत्पुष्यः" इतिः, निहं जाठरस्य केवलस्य पुरुपत्वम्,

परमात्मन एव हि निरुपाधिकं पुरुषत्वं यथा--"सहस्रशोर्पापुरुषः" पुरुष एवेदं सर्वम्" इत्यादौ ।

उक्त शंका भसंगत है, जाठरान्नि का परमात्मा की दृष्टि से ही उपदेश किया गया है, अर्थात् त्रैलोक्य शरीरघारी के रूप से परब्रह्म की, वंग्वानर कहा गया है, जाठगानि उनका शरीर स्थानीय है, इसी दिहेट से, जाठराग्ति विशिष्ट रूप का उपास्य रूप से उपदेश दिया गया है। अग्नि आदि भाव्द केवल जाठराग्नि बोधक ही नहीं हैं, अपिन जाठराग्नि विभिद्ध रूप परमात्मा के भी बोधक हैं। यदि कही कि, ऐमा कैसे समझें तो केवल जाठरास्नि में, त्रिलोकी शरीटव संभव नहीं है। त्रैलोक्य शरीर विशिष्ट रूप से प्रतिपन्न, वैश्वानर के साथ, सामानाधिकरण्य रूप से प्रयुक्त, यदि कोई मञ्द, जाठराग्ति सर्थ का बोधक हो तो भी, यही समझना चाहिए कि-जाठराग्नि परमात्मा का शरीर है और बह परमारमा का ही बोधक है, जैसा कि भगवान ने स्वयं कहा है-"मै वैश्वानर होकर प्राणियों के गरीर में आश्रित हूँ, प्राण अपान बायु से संयुक्त होकर चार प्रकार के खादों का परिपाक करता हुँ" उक्त बाक्य में जाठरानि विशिष्ट ही उपास्य बतलाए गए हैं। वाजसनेय में इन्हें ही पुरुष रूप बतलाया गया है-"यह वैश्वानर अग्नि ही पुरुष हैं।" केवल जाठरानि मात्र, पुरुष नहीं हो सकता एकमात्र परमारमा की ही पूरुप रूप से स्मरण किया गया है-" सहस्रशीपप्रिरूप: "पुरुष एवेदं -सर्वम्" इत्यादि ।

भतएव न देवता भूतश्राशशास्त्रा

उक्तेभ्य एव हेतुभ्यो देवतायाश्च तृतीयस्य महाभूतस्यापि न वैश्वानरस्य प्रसंगः ।

उक्त कारणों से ही, वैश्वानर शब्द, देवता या तृतीय महाभून अपन का भी, वाचक नहीं है।

साक्षादष्यविरोधं जैमिनिः ।१।२।२६॥

वैश्वानरसमानाधिकरणस्याग्निशब्दस्य जाठराग्नि शरीरतया तद् विशिष्टस्म परमारमनो वाचकत्वं, तथेव परमारमन उपास्पत्वं चोक्तम् । जैमिनिस्त्वाचार्यो वैश्वानर् शब्दवदिग्नशब्दस्यापि परमात्मन एव साक्षात् अथ्यवघानेन वाचकत्वे न कश्चिद् विरोध इंति मन्येत ।

अपिन शब्द का वैश्वानर के साथ, अभेदभाव निरिष्ट होते हुए भी, जाठराप्ति अरीर होने से, तद्विश्विष्ट परमात्मा का ही वाचक हो सकता है। वैसे ही परमात्मा के रूप को, उपास्य भी कहा गया है। अभिनि आचार्य, वैश्वानर शब्द को तरह, अपिन शब्द का भी. परमात्मा से, साक्षात् संबंध मानते हैं, और वाचकता मे कोई विरोध नहीं समक्षते।

एतदुक्तं भवति, यथा वैश्वानर शब्दः साधारणोऽपि परमा-स्माऽसाधारणधर्मविशेषितो विश्वेषां नराणां नेतृत्वादिना गुणेन परमारमानमेवाभिदधातीति निश्चीयते, एवमन्निशब्दोऽप्यग्रनयना-दिना येनैवगुणेन योगाज्यवलने वस्ति, तस्यैव गुणस्य निरुपाधिकस्य काष्ठागतस्य परमात्मनि सम्मवादस्मिन् प्रकर्णे परमात्माऽसाधा-रण विशेषितः परमात्मानमेवाभिषत् इति ।

जैसे कि वैण्यानर शब्द, साधारण और अविशिष्ट होते हुए भी परमातमा के असाधारण विशिष्ट धर्मों से, विशेषित होकर, समस्त जीव समुदाय के निता परमात्मा, का वायक है; उसी प्रकार "अनि" अबद भी "आने से जाने बाला" खुत्यिति के अनुसार नेतृत्व गुणवाला है। परमात्मा का यह स्वाभाविक गुण है; इस प्रकरण से परमात्मा के असाधारण गुणों से विशेषित होने से, वह अमिन भी परमात्मा बोधक

ही है।
"यस्त्वेतमेवं प्रादेशमात्रमभिविमानं" इत्यपरिच्छिन्नस्य परंस्य ग्रह्मणो दृप्रभृतिपृथिव्यन्त प्रदेश संवधिन्या मालया परिच्छिन्नत्वं

कथमुपपद्यते ?-तत्राह-

शका की जाती है कि- 'वह प्रादेश मात्र में हो परिधित नहीं है' इस खुति बाक्य में वहे गए अपिंगिटन्न परब्रह्म बी, खुनोक से पृथ्वी पर्यन्त परिणाम परिन्दिन्नता कैसे हो सकती है ? इसना उत्तर देते हैं— ग्रभिव्यक्ते रित्यारमरथ्यः ।१।२।३०॥

उपासकाभिव्यक्त्यर्थं प्रादेशमात्रत्वं परमात्मन् इत्याश्मरथ्य भाचार्यो मन्यते । "द्यौमूर्घा भादित्यश्चक्षुः, वायुः प्राराः, भाकारो मध्यकायः त्रापोनस्तिः, पृथ्नो पादौ," इति सूत्रमृतिप्रदेशसंवधिन्या मात्रया परिच्छिन्नत्वं कृत्स्नमिभव्यासवता विगतमानस्य हामिव्यक्ते-रेव हेतोभंवति ।

उपासकों की अभिव्यक्ति सामर्थ्य के लिए, परमात्मा का प्रादेश मात्र रूप, शास्त्रों में वर्णन किया गया है; ऐसा आश्रमरथ्य आचार्य का मत है। "बुलोक सिर, सूर्य नेत्र, वायु प्राण, आकाश मध्य शरीर, जल वस्ति, पृथ्वी चरण,'' इत्यादि वाक्य में, धुलोक आदि प्रदेशों से संबंधित प्रदेशगत परिमाण द्वारा, सर्वे स्वापी परमारमा की, जो परिच्छित्तता बतलाई गई है, वह अभिन्यक्ति सामध्यें के लिए ही है।

मर्घं प्रभुत्यवयविवशेषेः पुरुषविधत्वं परस्य ब्रह्मणः किमर्थं-मिति चेत्-तत्राह-

सिर आदि अवयव विशेषों से युक्त पुरुष रूप का विधान परमात्मा के लिए क्यों किया गया है ? इस खंका का समाधान करते हैं—

**प्र**नुस्मृतेर्वादरिः ।१।२।३१।।

तयोपासनार्थीमिति बादरिराचार्यो मन्यते ।" यस्त्वेतमेवम-भिविमानमात्मात्मानं वैश्वानरमुपास्ते स सर्वेषु लोकेषु, सर्वेषु भूतेषु, सर्वेषु झारमसु अन्नंझत्ति" इति ब्रह्म प्राप्तये ह्युपासनमुपदिश्यते एतमेवमिति-उक्त प्रकारेण पुरुषाकारमित्यर्थः। सर्वेषु लोकेषु, सर्वेषु भूतेषु, सर्वेष्ट्वात्मसु वर्त्तमानं यदन्नं भोग्य तदत्ति-सर्वेत्र वर्त्तमानं स्वत एवानविधिकातिशयानन्दं ब्रह्मानुभवति । यत्तु सर्वेः कर्मवरयेरात्मभिः प्रत्येकमनन्यसाधारणमन्तंभुज्यते तन्मुमुक्ष्मिस्त्या-**ज्यत्वादिह** न गृह्यते ।

परब्रह्म का पुरुष रूप से यर्णन उपासना के लिए निया गया है, ऐसा बादिर आजार्य का मत है। "जो सर्वतो माव से अपरिमित इस वैश्वानर आत्मा की पुरुषाकार रूप से उपासना करता है, वह व्यक्ति समस्त लोकों में समस्त मूतों में, समस्त आत्माओं में वर्तमान जो भोग मन्त है, उनकों भोगता है" इत्यादि में उपासना को ही ब्रह्म प्राप्ति का उपाय बतलाया गया है। "एतमेवम्" का तात्पर्य है ऐसे पुरुपाकार। सब सोक समस्त भूत और समस्त आत्माओं के वर्तमान प्रम के भोग का तात्पर्य है कि नदान अविश्व अविष्य असीम आनद स्वरूप ब्रह्म की शम्मूर्ति करता है। यदि वर्ष करें कि न्कर्माधीन आमाओं से मृक्त साधारण भोगों को भोगता है, तो समीचीन न होगा; मुमुझुओं के लिए ये भोग स्वाच्य है।

यदि परमात्मा वैश्वानरः, कथति उरः प्रभृतीना वेद्यादित्वो-पदेशः ? यावताजाठराग्नि परिग्रह एवैतदुपपदात ? इत्यमाह-

यदि परमामा ही वैज्वानर है, तो उर इत्यादि का वेदी इत्यादि के रूप में उपदेश क्यो किया गया है ? वेदी इत्यादि के वर्णन से तो यही इत त होना है कि-जाठरानि का हो वर्णन है इस खेशप का उत्तर देते हैं-सम्पर्शरिति जैमिनिस्तथा हि वर्शयित ।१।२।३२॥

ग्रस्य परमान्मन एव वैश्वानरस्य चुप्रमृतिपृथिव्यंत शरीरस्य समाराधनभूतायाः चपासकैश्हरहः क्रियमाखायाः प्राखाहुतेरिन होत्रत्वसंपादनायायमुरः प्रमृतीनां वेदित्वाचृपदेश, इति जैमिनिरा-चार्यो मन्यते ।

द्युकोक से पृथ्वी पर्यन्त जिसका शरीर है, उस वैश्वानर परमारमा की ही, उपासक, निस्य प्राणाइति रूप से, उपासका करते हैं। उसी प्राणाहुति अम्बिटीय को साधारण रूप से वतकाने के लिए उर आदि को वेदी आदि रूप से वर्णन विमा गया है, ऐसा जैमिनि आवार्य का मत है।

तथाहि-परमारमोपासनोचितमेव फ्ल प्राणाहृत्या धाँगहोध-सम्पति च दर्शयतीय श्रुतिः। "स य इदमविद्वानगिनहोत्र जुहोति, यघांगारात्रपोह्य भस्मिन जुहुयातादुक् तत् स्यात्, प्रय ॥ एतदेवं विद्वानिनहोत्रं जुहोति तस्य सर्वेषु लोकेषु सर्वेषु भृतेषु सर्वेष्टा-त्मसु हुतं भवति, तद्ययेपीक त्रूलमम्नी प्रोतं प्रदूयेतैवं हास्य सर्वे पाप्मन: प्रदूयन्ते" इति ।

परमारमोपासना के उचित फल सथा प्राणाद्वित इच अनिहोन सम्पादन के प्रदर्शन करने वाली श्रुति इस प्रकार है—''ओ इस वैश्वानर विद्या को न जाकर आहु ति देता है, उसकी आहु ति बंपारा रहित सस्म में दी गई आहु ति के समान है, जो इसके रहस्य को जानकर अनिहोन्न करता है, उसकी समस्त नोक, समस्त पूत और समस्त जातमाओं में आहु ति ही जाती है। जेंद्रे कि—सीक अपना हिस्सा अनि में पूता देने पर तत्काल जल जाता है वैसे ही, रहस्य को जानकर अनिहोन्न करने वाले के पाप भरम हो जाते है।"

#### स्नामनन्ति चैनमरिमन् ।१।२।३३॥

एनं परं पुरुषं धुमूषंत्वादिविशिष्टं वैश्वानरं, प्रस्मित् उपासक शरीरे प्राणाहृत्याधारत्वाय प्रामनंति च-"तस्य ह्वा एतस्यात्मनो वैश्वानरस्य मूर्षेत्र सुतेजाः" इत्यादिना । प्रायमर्थः "प्रस्त्वेतमेत्रं प्राराह्ममित्रमानमित्रमानमात्मानां वैश्वानरसुपास्ते" इति त्रैलोक्यारार्द्रस्याद्रमाप्तम् पर्मात्मना वेश्वानरस्योपासनं विधाय "सर्वेषु लोकेषु" इत्यादिनात्रह्मप्राप्त च फलमुपदिस्य, ध्रान्योपासनस्यागमृतम् प्राणाग्निहोत्रं "तस्य ह् वा एतस्य" इत्यादिनोत्रपिद्यादीन् सुतेजोन्दियत्यापीद्या वैश्वानरस्तस्यावयवभूत ध्राप्तादियादीन् सुतेजोन्दिवक्यादिनामध्यानुपासक शरोरे मूर्घोदियादातेषु संपादयति । मूर्धेव सुतेजाः—उपासकस्य मूर्वेव परमात्ममूर्धमृता धीरित्यर्थः । सर्वेहो बहुलः—उपासकस्य मध्यकाय एव परमात्ममध्यकायमृत ध्राकाश इत्यर्थः । पृथिव्येव पादी-अस्य पावावेवतस्यादमूता पृथ्वी इत्यर्थः । स्रारा

"इस वैश्वानर आत्मा का मस्तक ही सुतेजा (ब्रूनोक) है" इत्यादि श्रुति मे भी, सुलोक आदि रूप मस्तक आदि विशेषणो से विशेषित स परम पुरुष वैश्वानर को उपासक के शरीर मे, प्राणाहृति के आधार रूप से बतलाया गया है। इसका तात्पर्य है कि-''जो लोग सर्वन्यापी बेश्वानर आत्मा की प्रादेशमात्र मे परिभित चपासना करते हैं" इस श्रुति मे त्रैलोक्य शरीरधारी वैश्वानर परमात्मा की उपासना का उपदेश देकर "सर्वेषु लोकेषु" इत्यादि मे-ब्रह्म प्राप्ति रूप, उपासना के फल का उत्लेख करके, "तस्य ह वा एतस्य" इत्यादि मे, उपासना के अगभूत अग्निहोत्र का उपदेश दिया गया है। इसी प्रकार, पहिले जो वैश्वानर का, उपास्य रूप से उपदेश दिया गया है, उसमे भी वैश्वानर के अवयव स्थानीय, सुतेज और विश्वरूपादि नामक आदित्य आदि की, उगासक के शरीर मे, मस्तक से पैर तक, अवयवों के रूप में कल्पना की गई है। "मूर्धेव सुतेजः" तक ही परमात्मा का मस्तक स्थानीय द्युलोक है। "चक्षु विश्वरूप." अर्थात् उपासक के नेत्र ही, परमात्मा के नेत्र स्थानीय आदित्य है। "प्राण पृथम् वरमी" अर्थात् प्राणवायु ही प्राण है। "सदेहो बहुल:" प्रथित् उपासक का मध्य काय ही परमारमा का मध्य कायस्थ आकाश है। "पृथिव्येव पादी" अर्थात् उपासक के पैर ही, परमारमा की यावरूप पृथ्वी है।

एवमुपासकः स्वरारीरे परमात्मानं त्रैलोन्यग्ररीरं वैश्वानरं सिन्निहित्तमनुसंधाय स्वकीयान्युरोलोमहृदयमनधास्पानि प्राणाहृत्याध्यास्य परमात्मनो वैश्वानरस्य वेदिविह्याहुँपत्यान्वाहायपेवाहवन्नीयानिनहोत्रोपकरणमूतान् परिकल्प्य प्राणाहृतेश्चानिनहोत्रत्यं परिकल्प्य प्राणाहृतेश्चानिनहोत्रत्यं परिकल्प्येवं विधेन प्राणानिहोत्रेणं परमात्मानं वैश्वानरमाराध्येविति "उर एव वेदिलींमानिविह्यँदयं गाह्येपत्यः" इत्यादिनोपंविद्यते । स्रतः परमात्मा पुरुषोत्तमं एव वैश्वानर इति सिद्धम् ।

इस प्रकार उपासक, श्रैलोक्य शरीर वैश्वानर परमारमा को अपने ही शरीर में सलग्न मानकर, अनुसवान करते हुए, अपने वक्ष-सोम- ( ४५५ ) हृदय-मन प्रादि को, प्राणाहुति के अधिकरण स्थानीय वैश्वानर परमात्मा की, वेदि-वहि ग्राहेपत्य-आहुवनीय अन्वाहार्यपचन आदि की, अग्निहोत्र

यज्ञीय उपकरण रूप से तथा प्राणाहृति को अग्निहोन रूप से परिकरपना करके, उक्त प्रकार की प्राणाहृति द्वारा, वैश्वानर परमारमा की अगरावना करे, यहो उपदेश "वक्ष हो वेदी, लोग हो वर्हि (कुश) ह्रदम ही गार्हेपन्य है" इत्यादि श्रृति में दिया गया है। इससे सिद्ध होता है कि पूर्णोक्तम

॥ हितीय पाद समाप्त ॥

परमात्मा ही वैश्वानर है।

II MANA III

## [ प्रथम ग्रेष्याय] [ तृतीय पाद ]

### १ द्युम्बाद्यधिकरणः---

पुम्बाद्यायतनं स्वशब्दात् ।१।३।१॥

श्रायवेणिका श्रधीयंते "यस्मिन् द्यौ: पृथ्वी वान्तरिक्षमोतंम-नस्सह प्राप्टेश्च सर्वेः, तमेवैकं जानयात्मानमन्या वाची विमृंचय प्रमुतस्येष सेतुः" इति ।

तत्र संशयः किमयं छुपृष्विष्यादीनामायतनत्वेन श्रूपमाणो जीवः, उत परमारमा ? इति कि युक्तम् ? जीव इति कुतः ? "मरा इत रयनामी संहता यत्र नाङ्यस्स एपोऽन्तरचरते बहुषा जायमनः" इति परस्मिन् स्लोके पूर्ववायय प्रस्तुतं छुपृष्विष्याद्यायतनं "यत्र" इति पुनरिष सप्तम्यन्तेन पराम्यय तस्य नाङ्याधारत्वमुक्ता, पुनरिष "स एपोऽन्तरचरेत बहुषा जायमानः" इति तस्य बहुषा जायमानत्वं चोच्यते । नाडी संबंधो देवादिरूपेण बहुषा जायमानत्वं च जीवत्येव धर्मः । ग्रस्मिन्निष श्लोके "श्लोतं मनस्सह प्राणैश्य सर्वेः" इति प्राणपंचकस्य मनस्वाध्यस्तमुच्यमानं जीवधर्मएव एवं जीवत्वे निश्चिते सति श्रुपृषित्याद्यायतनत्वादिकं यथा कथंचित् संगमितित्यम्-इति ।

आयर्वणिक मुंडकीपनिषद में प्रसंग आता है कि-"जिसमें स्वर्ग, पृथ्वी और अंतरिक्ष तथा प्राणों सहित मन गुंबा हुआ है, उसी एक सबके आत्मस्यरूप की जानी, दूसरी बातों को सर्वया छोड़ दो, वही अमृत सेतु हैं।" इस पर संगय होता है कि-चूमू आदि का आयतन, जीवारमा है अथवा परमारमा? कह सकते है कि-जीवारमा है-नयों कि-' रथकी नामि में जुड़े हुए अनों की मौति, जिसमें समस्त देहळापिनी नाड़ियाँ एकन स्थित है, वह बहुत प्रकार से उत्तव होने वाला, मध्य माग में रहता है" इस वाद के क्लीक में, पूर्व श्लोक में प्रस्तुत चुण्यों आदि के आयतन को ही "यत्र" शब्द से पुन: नाड़ियों का आधारमूत बतलाकर पुन:"स एपीऽन्तश्चरते बहुधा जायमानः" से उसी का अनेक रूपों में उत्तरक स्पों में उत्तर कर से प्रमान वाद के साथ कि साथ कि साथ है। नाडियों से संबंधित, देहाबि रूप से प्राय: जन्म लेना, जीव का ही धर्म है। पूर्व श्लोक में "मनस्सह प्राणेश्च सर्वों:" इत्यादि में, पंचप्राण समन्त्रित मनको जिसका आव्य कहा गया है वह भी जीव हो प्रतीत होता है, क्योंकि, यह भी जीव का ही धर्म है। इस प्रकार जीवत्व के निश्चत हो जाने पर, खुपृथिवी यादि का आयतन, जीव को हो मानना संगत होगा।

सिद्धान्तः — एवं प्राप्ते प्रचयमहे — युम्वाधायतनं स्वराव्दात्-धृष्विच्यादीना मामतनं परं स्नहा, कृतः ? स्व शब्दात् — परब्रह्मासा-धारण शब्दात् । "समृतस्येव सेतुः" इति परस्य ब्रह्मणोऽसाधारण शब्दः । "तमेवं विद्वान् श्रमृत इह भवति, नान्यः पन्या प्रयनाय विद्यते" इति सर्वत्रोपनियत्सु स एवामृतत्वप्राप्ति हेतुः श्रूयते । सिनोतेश्च वधनार्थत्वात् सेतुः, श्रमृस्य प्रापक इत्यथं सेतुरिव वा सेतुः— नद्यादिषु सेतुहि कृतस्य प्रतिलंभकः, संसाराण्वपारभृतस्याम्-स्येप प्रतिलंभक इत्यथः ।

धुन् आदि के आयतन परमात्मा ही हैं, क्यों कि—उक्त प्रसंग में परब्रह्म के द्योतक असाधारण विशेषणों का प्रयोग किया गया है। ''अमृत का सेतुं' शब्द परब्रह्म की असाधारण विशेषता का खोतक है। ''उनके इस रूप को जानकर इस लोक में ही अमृत हो आते है, इसके मातिरक्त जीवनयात्रा का कोई दूसरा मार्ग नही हैं' इत्यादि उपदेश प्रायः समी उपनिषदों में दिया गया है, जिसमें परमात्मा को ही अमृतत्व प्राप्ति का हेतु बतलाया गया है। सिक्र्'' धातु का बंधन अर्थ होने से सेतु अर्थे होता है अमृत प्राप्ति का उपाय । निदयो पर क्षेतु जैसे पार लगाने का साथन होता है, वैसे ही ससार सागर के उस पार अमृत रूपी किनारे म पहुँचाने वाला वह सेतु है।

स्रात्मशब्दश्च निष्पधिक परिसम् ब्रह्माख मुख्यवृत्त, स्रग्नोत इति स्रात्मा, स्वेतरसमस्तस्य नियल्त्वेन व्याप्तिस्तस्येव सभवति, स्रतः सोऽपि तस्येव शब्दः। "यः सर्वेतः सर्वेवित्" इत्यादयस्वो-पितना परस्येव ब्रह्माख राब्दाः। नाङ्गाधारस्य तस्यापि सभवित "सम्तत सिराभिस्तु लम्बत्या कोशसिन्नमम्" इत्यारस्य "तस्यारिशःखाया मध्ये परमात्मा व्यवस्थित " इति श्रवणात्। "बहुषाजायमान " इत्यपि परिस्मन् ब्रह्माण सगच्छते, "श्रजामानो बहुषा विजायते तस्यभीरा परिजानित योनिम्" इति देवादीना समाश्रयणीयत्याय तत्तज्जातीयरूपसस्यानगुणकर्मसमन्तित स्वकीय स्वभाव श्रजहृदेव स्वेच्छ्या बहुषा विजायते पर पुरुष इत्यभिषानात्। स्मृतिरिप "ग्रजोऽपि सन्तव्ययात्माभूतानामोश्वरोऽपि सन्, प्रकृति स्वामाध्यण्या समाश्रयणाच्यारमाभूतानामोश्वरोऽपि सन्, प्रकृति स्वामाध्याय सभवाम्यात्ममायया" इति । मन प्रमृतिजीवोपकरणाच्यारत्व च सर्वाधारस्य परस्यैवोपपचते।

आत्म शब्द का स्वाभाविक मुख्य अपं, परअहा में ही घटित होता है, जो प्राप्त करावे उसे आत्मा कहते हैं, अपने अतिरिक्त समस्त की नियामनता भी परमात्मा में ही सभव हैं, इसलिए आत्म शब्द उन्हों का वाचक हैं। "सर्वेज सर्वविदं" इत्यादि शब्द भी, परमात्मा में ही शोतक हैं। गाडियों की आयारकता भी परमात्मा में ही हो सकती हैं। "हृद्य स्वानीय पद्म कितकाओं की सी शिराओं से वेटिटन" इत्यादि शारभ करके 'उन नाडियों में परमात्मा स्थित हैं' तक ऐसा ही वर्णन है। "बहुपा जायमान" विभेषता भी परमात्मा में हो संगत होती है। जैसा कि—"अजन्मा होकर भी जो अनेव रुपों से जन्म सेता है, विदान इसकी इस अभिव्यक्ति के रहस्य को, अच्छी सरह जानते हैं।" इत्यादि श्रुति में—देवादि जीवों के अनागास लाध्य के लिए, परंपुह्य परमेश्वर स्वकीय विश्वपताओं सहित, स्वेच्छा से विभिन्न जातीय रूप-आकृत-गुण और कमों से समन्वत होकर अनेक जन्म बारण करते हैं। ऐसा स्पष्ट उत्लेख है। स्मृति में भी अकैं "जबन्म और अव्यय समस्त मृतों का सवामी में अपनी प्रकृति के साहाय्य से अपनी माया के प्रभाव से अनेक रूपी में प्रकट ही जाता हूँ" इस प्रकार जीव के भोगोपकरण मन आदि की आश्रमता और सर्वाधारकता, परम्मुस में ही बतसाई गई है।

इतश्च परमपुरुष:-इसलिए भी परंपुरुष आयतन हैं कि-

#### मुक्तोपसृष्यव्यपदेशाच्च ।१।३।२॥

म्रयं चुप्पिव्याद्यायतनभूतः पुरुषः संसारवंधानमुक्ते रिप प्राप्यतया व्यपिद्रस्यते "यदा पश्यः पश्यते रुक्षम्वर्णं कर्ताश्मीशं पुरुषं ब्रह्मयोन्तिम्, तदा विद्वान् पुण्यपापे विध्यं निरंजनः परमं साम्यमुपैति" "यथानद्यः स्यदमानाः समुद्रे म्नस्तं गच्छीतं नामरूपे विहाय, तथा विद्वान् नामरूपादविमुक्तः पराटपरं पुरुषमुपैति दिव्यम्" इति । संसारवंधनाद विमुक्ता एव हि विधूतपुण्यपापा निरंजना नामरूपास्या विनिर्मुक्ताश्च । पुण्यपापिनवंनाचित् संसर्गं प्रयुक्तनामरूपमानस्वमेव हि संसारः । म्रतो विधूतपुण्यपापेः निरंजने प्रकृतिसंसर्गं रिहतैः परेण ब्रह्मणा परमं साम्यमापन्नैः प्राप्यतया निर्दिष्ट चुपृथव्याद्यानभूतः, परंबह्मव ।

सांसारिक बधमों से मुक्त जीवों के लिए भी, स्वगं पृथ्वी आदि कं आयतन परंपुष्प ही प्राप्य कहें गए है—"जब यह द्रष्टा (जीवात्मा) सब के शासक बह्या के भी जादि कारण, संपूर्ण जगत के रचिता, दिव्य प्रज्ञाश स्वरूप परंपुष्प का प्रत्यक्ष कर लेता है, जस समय पृण्यपाप दोनों से मुक्त, निमंल वह जानी महात्मा, सर्वात्म समता प्राप्त कर लेता हैं'—जेंसे कि वहती हुई नदियाँ, नाम रूप खोड़कर समुद्र में विलीन हो जाती हैं, वैसे ही जानी महात्मा, नामरूप रहित होकर, उत्तमोत्तम दिव्य पुष्प परमात्मा को प्राप्त हो जाता है। "श्रयांत् जो सांसारिक चाय बर्शन्दो वेषुत्यवाची न संख्यावाची । 'यत्रान्यस्वश्यति— तदन्नम्'' इत्यत्नप्रतियोगित्व श्रवणात् । अत्वश्यव्द निर्दिष्ट धर्मि-प्रतियोगि प्रतिपादन परत्वादेव धर्मिपरश्च निश्चीयते न धर्ममात्र-पर.।तदेवं भूमेति विषुल इत्ययः। वेषुत्यविशेष्यश्चेहात्मेत्यवगतः "तरित रोक्सात्मवित्" इति प्रक्रम्य भूमविज्ञानमृषदिश्य "झात्मैवेद सर्वम्" इति तस्यैवोपसंहारात्।

छादोग्योपनियद मे कहा गया है कि-"जहाँ कुछ और नही देखता, कुछ और नहीं सुनता, कुछ और नहीं जानता, वह भूमा है, किन्तु जहाँ कूछ और देखता, और सुनता, और जानता है, वह अल्प है।" इस बाव्य का प्रयक्त भूमा अब्द, भावारमक तद्धित प्रत्यय से बना है। "बहु" शब्द का पाठ प्रधिव्यादि शब्द के साथ किया गया है !"पृथ्वादिभ्य इमनिज्वा" इस पाणिनि सून से इमनिज् प्रत्यय करने पर "बहोलोंपो भूच बहो " इस पाणिनीय सूत से प्रकृति प्रत्यय मे, विकार करने पर "भूमा" शब्द निष्पन्न होता है। भूमा शब्द बहुत अर्थ वाला है। बहु शब्द महा पर विपुलतावाची है, सख्यावाची नहीं है। ''यत्रान्यत् पश्यति तदरुपम्" इसमे प्रतियोगी रूप से अल्पत्व का उल्लेख किया गया है, इससे सिद्ध होता है कि वह शब्द विपुलतावाची है जैसे कि-अल्प शब्द, घर्मी अर्थात् अरुपता वाचे विशिष्ट पदार्थं का बोधक है, वैसे ही यह भूमा शब्द भी उसके विपरीत अर्थ का प्रतिपादन करता है, इससे ज्ञात होता है वि-भूमा शब्द भी विपुलता वाले विशिष्टत्पदार्थ धर्मी का प्रतिपादन करता है, यह केवल धर्म (विशेषता) मात्र का प्रतिपादक नही है। इस प्रकार भूमा का अथं होता है विपुल । विपुलता धर्म से विशेष्य आत्मा ही यहाँ अभिर्वेय है "आत्मज्ञ पुरुष शोक नो पार नरता है" इत्यादि से भूमा बिज्ञान ना उपवेश देकर "यह सारा जगन् आत्म स्वरूप ही है" इत्यादि से उसी भूमा तत्त्व का उपसहार किया गया है।

त्रत्र संराध्यते-किमयभूमागुरा विशिष्टः प्रत्यगात्मा उत पर-मात्मा इति । कि युक्तम् ? प्रत्यगात्मेति । कुतः ? "श्रुत ह्यं व मे भृगववृद्देशेभ्यस्तरित शोकमात्मवित्" इत्यात्मिजज्ञासयोपसेदुवे दाय नामादिप्राण पर्यन्तेषु उपास्यतयोपिदध्येषु "म्नित्तं मगवो नामनोम्प्यः" "म्नित्तं मगवो वाचो भूयः" इत्यादय प्ररताः "वागवा नामनोभ्यती" "मनो वाव वाचो भूयः" इत्यादोनि च प्रतिवचनानि, प्राणात् प्राचीनेषु दृश्यन्ते, प्राणे तु न पश्यामः । म्रातः प्राणपयंत्तं एवायमात्मोपदेश इति प्रतीयते, तेनेह् प्राणगव्द निर्दिष्टः, प्राण महचारी प्रत्यनात्मेव न वायु विशेष मात्रम्। "प्राणो ह पिता प्राणो ह माता" इत्यादयश्च प्राणस्य चेतनतामवगमन्ति । "पितृहा मातृहा" इत्यादिना सप्राणेषु पितृप्रभृतिषुपमर्दकारिणि हिसकत्विन मित्तो-पक्रोशवचनात्तेष्ठविगतप्राणेष्वत्यतोपमर्दकारिण्यप्युपक्रोशामाववच्यनाच्च हिसायोग्यश्चेतन एव प्राण्य शब्द निर्दिष्टः । भ्रप्राणेषु स्याव-रेष्विष् चेतनेष्प्रमुपस्यानामावयो हिसातदभावदर्शनावय हिसा योग्य-स्या निर्दिष्टः । ग्रप्राण, प्रत्यगात्मैव निर्द्यापते ।

डक्त विषय में समय होता है कि—भूमा गुण विधिष्ट जीवात्मा है या परमात्मा ? वह सकते हैं कि जीवात्मा स्पोकि— 'मैंने आप जैसो से सुना है वि—आत्मवेता चोक से पार ही जाता है' आंत्मान के उद्देश्य से आए हुए नारर हारा ऐसा प्रश्त परने पर, सनकादि कुमारी में उन्हें उपास्य रूप से उपायेष्ट नाम से तेवर प्राणतक्ष सभी के विषय में "भगवन् ! नाम में बढा कुछ है क्या ?" अगवन् ! यावय से वढा कुछ है क्या ?" इत्यादि उत्यो में जो उपदेश दिया एसमे प्राण के पूर्ववर्ती, मात होता है जि—प्राणतक्ष ही अल्ले निया, प्राण का नही निया, जिसके मात होता है जि—प्राणतक ही आत्मीपदेश दिया पथा [अर्घात् प्राण, नाम आदि सभी से, श्रेष्ठ है, उससे बडा कोई नही है] इससे यह भी झात होता है कि—प्राणतक ही अत्मिपदेश दिया पथा [अर्घात् प्राण, नाम आदि सभी से, श्रेष्ठ है, उससे बडा कोई नही है] इससे यह भी झात होता है कि—प्राणत ना नात्पर्य, वेचल वायुमात्र नहीं है अपितु प्राण शब्द अपने अपने सहचारी जीवाराण नो वोचम है। "प्राण हो चिता है, प्राण हो साता है। 'इत्यादि से प्राण की चैतनता जात होनी है। "पेतृहा मानुहा" इत्यादि से, प्राण्यान माना-पिता वो मारने नाले नी ही हिंसा निमिक्तक निन्दा की गई है। उन्हीं मंता पिता के प्राणरहित हो जाने पर, उनको कथाल किया आदि निद्यतापूर्ण कियाओं की हिंसास्मक रूप से निदा नहीं की जाती, हिंसा बेसन की ही होती है, उस चेतन को ही प्राण शब्द से निर्देष्ट किया गया है। प्राणवायु रहित निश्चेष्ट स्थावर पर्वेत वृक्षादिकों में भी, चेतनता और अचेतना मान कर हिंसा अपेर अहिंसा मानी गई है, जिससे निश्चित होता है कि चेतन जीव ही. प्राणवाची है।

म्रत्यतं च भ्ररनाभि दृष्टान्ताधुपन्यासेन प्राण राव्द निर्दिष्ट पर इति न भ्रमितव्यम्, परस्य हिंसाप्रसगाभावात्, जीवादितरस्य तद्भोग्यभोगोपकरण भूतस्य इत्स्तस्याचिद् वस्तुनो जीवायत्तस्यिति-त्वेन प्रत्यगारमन्येवारनाभि दृष्टान्तोपपतेश्च भ्रयमेव व प्राणगाव्द निर्दिष्टो भूमा "म्रस्ति भगन प्राणाद्भूमः" इति प्रतिवचनस्य चाभावाद्भूमसंशब्दनात् प्रावशाणप्रकरणस्यविच्छेदात् ।

इसी प्रवार अरताभि ने दृष्टात्त ( वक की नाभि मे जैसे पुरियाँ लगी रहती हैं, बैसे ही प्राण से देह की नाडियाँ सलग्न रहती हैं) मे, प्राण शब्द से निर्दिष्ट तत्त्व की, परब्रह्म मान लेना श्रम है, क्यों कि— पर की हिता तो हो नहीं सकती। जीव से भिन्न, जीव का भोग्म और भोगोजकरण साराज्यत, जीव के अधीनस्य है, इसलिए जीव के लिए ही अरताभि का दृष्टात सुसगत होगा—"भगवन्। प्राण से भी कुछ बृहद् है?" हम प्रश्न के "अमुक से प्राण से बृहत् है" "ऐसे अभावारमक उत्तर से तथा मूमा शब्द के पहिले तक चलते हुए प्राण के प्रकरण से जात होता है कि, यह प्रश्न ही भूमा है।

कि च प्राणवेदिनोऽतिवादित्वमुक्त्वातमेव "एप तु वा म्राति-वदित" इतिप्रत्यभिन्नाय "य सत्येनातिवदित" इति तस्यवदत प्राणोपासनागतयोपदित्य उपादेयस्य सत्यवदनस्य शेपित्तया पूर्व-निदिष्ट प्राणपाथात्म्य विज्ञान "यदा वै विजानत्यय सत्य वदित" इत्युपदिरय तत् सिद्धयर्थं च दनम श्रद्धानिष्ठ प्रयत्नानुपदिश्य तदारंभाय च प्राप्यमूत प्राण शब्द निर्दिष्ट प्रत्यगारमन्दर्भस् सुखस्य विपुलता "भूमात्वेव विज ज्ञासितव्य." इत्युपदिश्यते तस्य च सुखस्य विपुलता "भूमात्वेव विज ज्ञासितव्य." इत्युपदिश्यते तदेव प्रत्यगात्मन एवाविद्याविग्रुक रूप विपुलसुखिमत्युपदिष्टिमिति "तरितशोकमात्मवित्" इत्युपक्रमान्विरोधश्च अतोभूमगुण विशिष्ट. प्रत्यगात्मा, यत एव भूमगुण विशिष्ट. प्रत्यगात्मा, यत एव भूमगुण विशिष्ट. प्रत्यगात्मा, "प्रहमेवाधस्तादह् मुपरिष्टात्" इत्यारम्य "अहमेवेद सर्वम्" इति प्रत्यगात्माने वैभव-मुपरिष्टात्" इत्यारम्य "अहमेवेद सर्वम्" इति प्रत्यगात्माने वेभव-मुपरिद्याति । एव प्रत्यगात्मत्वे निश्चिते सति तदनुगुणतया वाक्यणेपो नेतव्य इति ।

प्रसगतः प्राणिवद को अतिवादी बतलाकर "जो सत्यवादी है वही अतिवादी है" इत्यादि में अतिवादी का ही सत्यवादी रूप से पुनवल्लेख किया गया है। सत्यवादिता का, प्राणोपासना के अगल्य से उपदेश दिया गया है। "जो इसे विशेष रूप से जान लेता है, तभी सत्य बोलता है" इत्यादि मे अवलवनीय, सत्यवादिता के अगी प्राण के, यथार्थ तत्त्व विज्ञान का उपदेश दिया गया है। तथा सत्यवादिता के साधन स्वरूप मन, श्रद्धा, निष्ठा एव प्रयत्न का उपदेश दिया गया है। उक्त तथ्य का ही उपक्रम करते हुए, प्राप्यभूत प्राणमब्द निर्दिष्ट जीवारमा के स्वरूप की सुद्ध-रूपता जान का उपदेश देकर उसकी सुख विपुलता "भूमा ही जातव्य है" इयादि में भुमा रूप से ज्ञातक्य बतलाई गई। इससे जात होता है बि-अविद्या रहित-गुद्ध जीवात्मा के स्वरूप को ही विपुल सुख रूप से खपदेश दिया गमा है। "आत्मवेत्ता शोक से छट जाता है" इत्यादि से उक्त उपक्रम का अविरोध ज्ञात होता है। इससे निश्चित होता है वि भूमागुण विशिष्ट जीवातमा ही है। ऐसे भूमागुण विशिष्ट जीवातमा है अहमर्थ का भी "मैं ही ऊपर मैं ही नीचे" से लेकर "में हो सब कुछ हूं" तक भगात्व बतलाया गया है। इस प्रकार जीवारमा का भगात्व निश्चित हो जाने पर वास्य शेष ना भी नदनुरूप हो अयं करना चाहिए। प्राप्तेऽभिषीयते-भूमासप्रसादादध्यपदेशात्-

भूमगुण विशिष्टो न प्रत्यगास्मा, मपितु परमात्मा, कृतः ? सप्रसान

दावध्यपदेशात् संप्रसादः --प्रत्यगात्मा "एव संप्रसादोऽस्माच्छरीरा-त्समुख्याय परं ज्योति रूपसंपद्य स्वे रूपेखाभिनिष्पद्यते" इत्युपनिषद् प्रसिद्धेः । संप्रसादात् प्रत्यगात्मनोऽधिकतया भूमविशिष्टस्य सत्य-राज्दाभिषेयस्योपदेशादित्ययः । सत्यशब्दाभिषेयं च परं ब्रह्मः।

उक्त संगय पर सुककार "भूमासंप्रसादादक्युपेशात्" सुत्र बनाते हैं। अर्थान् मूमापुण विशिष्ट जीवात्मा नहीं है अपितु परमात्मा है। उक्त प्रसंग में, संप्रसाद से अधिक श्रेष्ठ स्मा का वर्णन निया गया है। संप्रसाद, जीवात्मा के लिए प्रयुक्त है जैसा कि—"यह संप्रसाद हमारीर से उठकर, परंट्य को प्राप्त कर, स्वकीय तेजीमय रूप से संपन्न हो जाता है" इस उपनिषद् में प्रसिद्ध है। संप्रसाद जीवात्मा से अधिक सर्य शब्दामिश्रेय भूमागुण विशिष्ट का उपदेश दिया गया है; सर्य शब्द से अभिषेय, एक सात्र परस्रहा ही है।

एतदुकः भवति—यथा नामारिषु प्राणपर्यन्तेषु पूर्वपूर्वाधिकतयो-त्तरोत्तरामिषानात पूर्वभ्य उत्तरेषामर्यास्तरत्वम्, एवं प्राण शब्द निर्दिष्टात् प्रत्यगात्मनोऽधिकतया निर्दिष्टः सत्य शब्दामिषेय. सस्मादर्यान्तर भूत एव, सत्य शब्द निर्दिष्ट एव भूमेति सत्यास्यं परंक्रह्मेव भूमेत्युपदिश्यते इति । तदाह वृत्तिकारः—"भूमात्वेति-भूमा ब्रह्म नामादिषरम्परया बात्मन कथ्वंमस्योपदेशात्" इति ।

क्यन यह है कि—नाम से सेकर प्राण तक जिसका उल्लेख किया
गया है, उसमें पूर्व वस्तु से पर वस्तु को उल्क्रेड कहा गया है। जिससे
कि पूर्व पदार्थ से पर पदार्थ की प्रणकता सिद्ध हो जाती है। उसी प्रकार
प्राण शब्द निद्धिट जीवारमा से जिसक, तस्य शब्दाभिषेय तत्त्व, विशिष्ट
स्वतंत्र तस्त्व है। सस्य शब्द से निद्धिट भूमा हो है जो कि सस्य गब्दाभियेय परम्रह्मा, के प्राण्य रूप से वर्णन किया गया है। जैसा लि—वृत्तिकार कहते हैं—"भूमा को जानो—इत्यादि में जिस भूमा को जानने
की बात कही गई है वह, नाम आदि की परम्परा से उत्तरोत्तरो श्रेष्ठ,
जीवारमा से क्रपर की श्रेणी का, वतलाया गया है।"

प्राणशब्दिनिर्दिष्टादिषिकतया सत्यस्योपदेशः कथमवगम्यतं देति चेत्-"स वा एष एवं पश्यन्नेबं मन्वान एवं विज्ञानन्तिवादो भविति" इति सत्यवेदित्वेनाित वादिन तु शब्देन पूर्वस्मादितवा दिनो व्यावसंयति ग्रतएव "एप तु वा अतिवदित" इत्यत्र प्राणादिवादिनो न प्रस्यमिन्ना । ग्रतोऽस्थाति वादित्वनिमित्तं सत्यं पूर्वातिवादिने निमित्तात् प्राणादिषकिमिति विज्ञायते ।

यदि पूछो कि— यह कैसे जाना कि—प्राण णव्य से निर्दिब्द वस्तु से अधिक, सत्य कथ्याभिषेय वस्तु का उपदेश किया गया है? तो मृतो"उस पुरुप को ऐसे देखते, मनन करते, जानते हुए, उपासक अनिवादी
(अर्थात् सन्य स्थरूप परमात्मा को बनलाने वाला) हो जाता है" इस
प्रकार प्राणवेना को अतिवादी बतलाकर "वह अतिवादी हो सत्यवादी
है" इत्यादि में अनिवादी को सत्यवादी बतलाया गया है वावयगत
तु शब्द, पूर्वोक्त अतिवादी शब्द की पुनरावृत्ति का वोधक है। इसीलिए
"एय तु वा अतिवादी शब्द की पुनरावृत्ति का वोधक है। इसीलिए
"एय तु वा अतिवादी हो। इसी विस्तेषण से बात होता है कि—पूर्व
अतिवादि तिमित्तक "प्राण" से, पर अतिवादि निमित्तक "सत्य" वस्तु
अधिक है।

ननु च प्राज्वेदिन एव सत्यवदनमंगत्वेनोपदिण्टम्, अतः प्राख्य प्रकरणाविच्छेद इत्युक्तम् । नैतवुक्तम्-नु गव्देन ह्यतिवाद्ये वान्यः प्रतीयते, न तु सत्येवातिवादिनः सत्यवदनांगविशिष्टतामात्रम् । "एम तु वा अग्निहोत्रये यः सत्यं वदित" इत्यादिष्विग्नहोत्रये रा प्रतीतेः प्रतीतिः प्रतीतिः होत्रिणः सत्यवदनागविद्यानिमिति विल्ष्टा गतिराश्रीयते अत्यत्वतिवाद्यन्तरत्विनिमत्तं सत्य सन्दाभिषेयं परं ब्रह्म प्रतीयते ।

सत्यवादी, प्राणवेदी का ही अन्त है, इमीलिए प्राण प्रकरण के माय इसका वर्णन विया गया है, यह वयन युक्तियुक्त नहीं है। सूत्रस्य "तु" शब्द के प्रयोग से जात होता है कि—जितबादी से भिन्न कोई दूसरी वस्तु अवश्य है, ऐसा नही है कि-सत्यवादिता, अतिवादी का, एक अञ्ज विषेप साम हो है। "बही यवार्ष अगिनहोंगी है जो कि सत्यवादी है" अगिनहोंग विधायक, प्राण प्रकण के इस वाग्य से जात होता है कि—सत्यवादिता, के अगिक्श से, अगिनहोंग की करवात है विचन्ता वस्तु भिन्न हो है। सत्यवादिता, के अगिक्श से, अगिनहोंग की करवात है, उद्याव पर कुला के स्वाव की साम हो है। उत्त प्रकरण से, अतिवादी से भिन्नता वतलाने वासी, सत्य शब्द से अगिबेय परयहा की, मुस्पष्ट प्रतीति होती है।

सत्य शब्दरच "सत्यंज्ञानमनंतं ब्रह्म" इत्याविषु परिस्मन् ब्रह्मणि प्रयुक्तः, श्रवस्तिनिष्ठस्याविवाविनः पूर्वस्मादाधिकस्वं सम्मवतीति वावयस्वरत सिद्धसन्यस्यं न बाधिवय्यम् ।

सत्य शब्द "सत्यं ज्ञानमनंत ब्रह्म" इत्यादि में परम्रह्म के ालए हो प्रयोग किया गया है, इसलिए मत्यनिष्ठ अतिवादी, पूर्वोक्त (प्राणिवर) अतिवादी से मेष्ट हो सकता है; नान्यायं से ही स्पष्ट, जो दो अतिवादी की प्रतीति हो रही है, उसमे बाधा बेना ठीक नहीं है।

म्रतिवादित्वं हि वस्त्वंतरात् पुरुषार्थंतयाऽतिक्रान्तस्त्वोपास्य वस्तु वादित्वम् । नामाधाशापयंन्तोपास्यवस्त्वितक्रान्तस्त्वोपास्य प्राणशब्द्, निर्दिष्ट प्रत्यपात्म वादित्वात् प्राणाविदो स्रतिवादित्वम् । तस्यापि सातिशय पुरुषार्थंत्वात् निरितशय पुरुषार्थंत्योपास्य परस्रह्मवादित्व एव साक्षावित्वादित्वम् "एप तु वा ग्रतिवदित् यः सत्येनातिवदित्" इत्युक्तम् । सत्येनेतित्यम्भूतन्तक्षणे तृतीया, सत्येनपरेणबृह्मणोपास्येनो-प्रतित्वतो योऽतिवदितित्यम्भूतन्तव्यति । स्रत्येनितित्वयान् । स्रत्येनितित्वयान् । स्रत्येनितित्वयम् । स्रत्येनितित्वयानि । स्राचार्यंश्च "सत्यंत्वेव विजित्नासितव्यम्" इति । स्राचार्यंश्च "सत्यंत्वेव विजित्नासितव्यम्" इति । स्राप्ताव्यक्ष्याः प्राप्ताव्यक्ष्यः प्राप्ताव स्रत्याह । "स्राप्तावः प्राप्तावः प्राप्तावः स्तर्याह । स्राप्तावः प्राप्तावः स्तर्याह । स्रतः "तरित्योकमात्मवित्" इति प्रक्रान्त आत्मा प्राण शब्द निर्विष्टादम्य इति गम्यते ।

अन्यास्य वस्तुओं की अपेक्षा अपनी उपास्य बस्तु का समिक उरक्तयं बतलाना ही अविवादिता है। पहिले "नाम" से लेकर "दिक्" तक अन्य जो समस्त पदार्थं, उपास्य वतलाए गए हैं उनमें अन्यो से, प्राण अब्दवाची जीवात्मा उत्कृष्ट उपास्य है, इसीलिए प्राणविद् अित-वादी कहा गया है। प्राण विद् की अितवादिता, धर्म आदि पुरुपार्थं से अंट्ठ पुरुपार्थं है, परतु निरितशय पुरुपार्थं रूप से जो परम्रह्म की उपासना करते हैं, वह उस से अंट्ठ है; यही अितवादिता है। यही वात "जो सत्यवादी हैं वह अितवादि हैं "इत्यादि वाक्य से निश्चित होती है। उक्त वाक्यक संत्योदि परमें में स्थापन करती है, जिसका तास्पर्यं है कि—सर्य कप से उपासनीय, परह्मापलिकात, अितवादी होता है। शिव्य ऐसी ही प्रायंना करता है—"हे भगवन! मैं भी वह सत्योपलिकात अितवादी ही सकता हूँ ?" जतर में आचार्यं कहते हैं—"सत्य ही विषेप रूप से जिजास्य हैं।" आरमन

प्राणः" इत्यादि वावय मे भी, प्राण शब्द निर्दिष्ट आरमा नी उत्पत्ति अतलाई गई है इससे निश्चित होता है कि -आरमविद् पुरुप शोक से पार

हो जाता है" इत्यादि वाचय का प्रस्तावित वात्मा, प्राण से, पृथक् है ।

यदुक्तम्—"म्मस्ति भगवः प्राणादम्यः" इति प्रश्तस्य 'म्मदो
वाव प्राणादम्यः" इति प्रतिवचनस्य चादसंनात्म्रक्रांत मात्मोपदेशः
प्राणोपदेशः पर्यवसानो सम्यतः इति, तदयुक्तमः, निह प्रश्न प्रतिवचनाम्यामेवाषंदर्त्वं सम्यते, प्रमाणान्तरेणापि तत्संमवात् । उक्तं च प्रमाणान्तरम् । "मस्ति भगवः प्राणादम्यः" इत्यपुच्छतोऽयमभिप्रायः, नामादिव्वाशापयंन्तेप्वचेतनेषु पुरुषायंभूयस्तयाः, पूर्वपूर्वंमतिकान्तेषु प्रम्युत्तरोत्तरेपूर्वादित्वे नोक्तमः ।
प्राणशब्द निर्दिष्ट प्रत्यगात्मयायात्म्यवेदिनस्तु पुरुषायंभूयस्तवातार्यं मन्वानेन "स वा एव एवं परयन्तेवं मन्वान एवं विजानन्तित्वादी भवति" इति प्रतिकान्तवस्तुवादित्वनुक्तम् । मतोऽत्रवात्मोपदेशः समान्त्र इति प्रता शिष्योभूयो न पत्रच्छ भावायंत्रित्वमपि सातिस्यां निर्दात्वा पुरुष्यायंभूत सत्य शब्दाभियं परं बद्धा "एय व

ना ग्रतिवदति यस्सत्येनातिवदति" इति स्वयमेवोपन्तिक्षेप । शिष्योऽप्रि परंपुरुवार्थंरूपे परस्मिन्ब्रह्मण्युपक्षित्ये तत्स्वरूपतद्रपासन याथातम्य-बुभुत्सया " सोऽहंभगवः सत्येनातिवदानि" इति प्रार्थयामास । ततो ब्रह्मसाक्षात्कारनिमित्तातिवादित्वसिद्धये, ब्रह्मसाक्षात्कारोपायभूतं ब्रह्मोपासनं "सत्यं त्वेव विजिज्ञासितव्यम्" इत्युपदिश्य तदुपायभूतं ब्रह्ममननम् "मतिस्त्वेव विजिज्ञासितग्या" इत्युपदिश्य, श्रवण प्रतिष्ठा-थेरवान्मननस्य मननोपदेशेन श्रवर्णमधैसिद्धं मत्वा श्रवणीपायभूता ब्रह्मणि श्रद्धां "श्रद्धात्वेव विजिज्ञासितन्या" इत्युपदिश्य, तदुपायभूतां च तन्निष्ठाम्"निष्ठा त्वेव विजिज्ञासितम्या इत्युपदिश्य, तदुपाय भूतां च तद्द्योगप्रयत्नरूपां कृतिमपि "कृतिस्त्वेव विजिज्ञासितन्या" इत्यूपदिश्य. श्रवणाद्यपक्रमरूपकृति सिद्धये प्राप्यभूतस्य, सत्यराद्या-मिहितस्य, ब्रह्मणः मुखल्पता ज्ञातन्येति "सुखं त्येवविजिज्ञासितन्यम्" इत्युपदिश्य, निरतिग्रयविषुलमेव सुखं परम पुरुषार्थरूपं भवतीति, तस्यैव ब्रह्मणः सुखरूपस्य निरतिशय विपुलता शातव्येति "भूमात्वेव विजिज्ञासितव्यः" इत्युपदिश्य, निरतिशय विपुत्त सुखरूपस्य ब्रह्मणो लक्षणमिदमुच्यते "यत्रनान्यत्परयति नाम्यच्छगोति नान्यत्विजानाति त भूमा" इति । अयमर्थः, अनवधिकातिशय सुसक्षे ब्रह्मएयनुभूव-माने ततोऽन्यत्किमपि न पश्यत्यनुमविता, ब्रह्मस्वरूपतदविभृत्यन्तर-गतत्वाच्च कृत्स्नस्य, वस्तु जातस्य श्रत ऐश्वर्यापरपर्याय विभृति गुणविशिष्टं निरतिशयमुखरूपं ब्रह्मानुभवन् तद्व्यतिरिक्तस्य वस्तुनोऽ-भावादेव किमप्यन्यन्न पश्यति श्रन्भान्यस्य सर्वस्य सुखरूपत्वादेव दःखं च न परयति, तदेव हि सुखम् , तदनुभूयमानं पुरुपानुकूलं भवति ।

जो यह कहते हो कि—"मगवन् ! प्राण की अपेक्षा भी कुछ वृहद् है क्या ? "इस प्रश्न के" यही प्राण से वृहद है "इस उत्तर से अदृष्ट प्रस्तावित आस्मा का ही उत्तर दिया गया है, जिससे जात होता है कि—

प्राणीपदेश में ही तत्त्व का पर्यवसान है। तुम्हारा यह कथन भी ठीक नहीं है। केवल इन प्रश्नोत्तरों से ही तथ्य का निर्णय नहीं होता, अन्य प्रमाणों से भी निर्णय किया जा सकता है। पहिले हम अन्य प्रमाण दे भी चुके है। ''मगवन्! प्राण की अपेक्षाकुछ अधिक है बया?'' इस प्रथन का तात्पर्य है कि-नाम से दिक तक जिन अचेतन तत्त्वों का उपदेश दिया गया है उनमे एक के बाद एक खेष्ठ बतलाए गए हैं, उन सबके जाताओं को आचार्य ने अतिवादी नहीं कहा। प्राणणस्य निर्दिप्ट जीवात्मा का यथार्थ देला, उसको ही पुरुषार्य मानने वाला "वह प्राण-विद् व्यक्ति, ऐसे दर्शन, ऐसे मनन और ऐसे ज्ञान मे अतिवादी होता है" इत्यादि मे पहिले मन आदि तत्त्वो को अतिक्रमण करने वाले को ही अतिवादी कहा गया है। यही पर आस्मोपदेश की समान्ति समझ कर किष्य ने पुन प्रक्त नहीं किया। किन्तु आचार्य ने इसे भी न्यून वताते हुए अधिक पूर्वपार्थ भून सत्य शब्दाभिष्येय परब्रह्म को "को सत्य बादी है वही यथार्थ अतिवादी है 'इत्यादि में स्वय ही बतलाया ऐसा बतलाने पर शिष्य ने, परपुरुपार्थं रूप परम्रह्म के स्वरूप और उनकी उपासना के यथार्थं रूप को जानने के लिए, पुन: "भगवन् ! में सत्यवादी होने की इच्छा करता हूँ" ऐसी अभिनापा की। आवार्य ने, यहा साक्षात्कार की मूल कारण अतिवादिता की सिद्धि के लिए, ब्रह्म साक्षात्कार की उपाय उपासना को "सत्य ही श्रेम है" इत्यादि में बतलाकर, उसके उपाय रूप प्रह्म मनन की 'मति ही विशेष रूप से ज्ञातव्य है" इस प्रकार बतला कर यह प्रस्तुत किया कि-श्रुत पदार्थ की दृढ़ता के लिए मनन आवश्यक है मनन से ही श्रवणार्थं की सिद्धि होती है। इस श्रवण की उपाय रूप महा श्रद्धा की श्रद्धा जिज्ञास्य है" ऐसा वतलाकर, श्रद्धा की उपाय रूप प्रह्म निष्ठा की "निष्ठा ही विशेष रूप से शावव्य है" ऐसा बतला कर, उसकी उपायभूत उद्योग प्रयत्न रूपा कृति वो "कृति शातव्य है" ऐसा बतला कर, श्रवन मादि मे प्रवृत्ति हो इस सिए, सत्य सब्द से अभिधेय प्राप्तब्य ब्रह्म की सुगरूपता को "मुरा ज्ञातच्य है" इत्यादि मे ज्ञातच्य बतलाया। निस्तीन पुरत्या निर्मात हो परम पुरुषार्थ है, उस ब्रह्म की निरतिषय विपुत्त सुत्र विपुत्त सुत्र हो परम पुरुषार्थ है, उस ब्रह्म की निरतिषय विपुत्त सुत्र करता यो "मूमा जिज्ञास्य है" ऐसा यतलावर उस विपुत्त सुरक्तर ब्रह्म के सदाग को बतलाते हुए वहने हैं कि—सुमुद्य जियके अतिरिक्त कुछ मही देसता, बुध नहीं मुनता, बुध नहीं जानता, वहीं भूमा है।" इतना

तारमं हुआ कि- निस्सीम निरतियम रूप में ब्रह्मानुमृति हो जाने पर, अनुभव करने वाला उनके अतिरिक्त कुछ भी नही देखता, ममो कि-समस्त वस्तुए, ब्रह्म और उनको विभूति के ही अन्तर्गत है। इसिनए वह एकमाभ, एववमें स्वस्प विभूति विजिष्ट निरित्तयम गुसस्वस्प ब्रह्म की ही अनुभृति करता है उसे अनुभव गोचर सारे ही पदार्थ सुख रूप जात होते हैं, वह कही भी दुख नही देखता, अनुभूगमान सुख ही उसे प्रिय

नत् चेदमेव जगद्बह्माणोऽन्यतयाऽनुभूयमानं दुःखरूपं परिमित सुखरूपं च भवत्कथमिव बहाविभृतित्वेन तदात्मकतयाऽनुभयमानं सुखरूपमेव भवेत् ? उच्यते-कर्मवश्यानां क्षेत्रज्ञानां ब्रह्मखोऽन्यत्वेना-नुभयमानं कृत्सनं जगत् तत्तत्कर्मानुरूपं दु.सं च परिमत सुसं च भवति । ध्रतोबहाणोऽज्यतया परिमित सुखत्वेन दुःखत्वेन च जगद-नुभवस्य कर्मनिमित्तत्वात् कर्मरूपाविद्याविमुकस्य तवेव जगद्विभृति-गुणविशिष्ट ब्रह्मानुमवान्तर्गतं सुखमेव भवति । यथा पित्तोपहतेन पीयमानं पयः पित्ततारतम्येनाल्पसुखं विपरीतं च भवति तदेवपयः पित्तानपहतस्य सुलायैव भवति । यथैव राजपुत्रस्य पितुर्लीलोपकः रणमत्यात्वेनानुसंधीयमानं प्रियत्वमनुपगतं तयात्वानुसंधाने प्रियतमं भवति । तथा निरित्तशयानंद स्वरूपस्य ब्रह्मणोनवधिकातिशयासंख्ये-यकल्याणगुणाकरस्य लीलोपकरणं तदात्मकं चानुसंघीयमानं जगन्निरतिगय प्रीतये भवत्येव, खती जगदैश्वयंविशिष्टमनविधका-तिराय सुलरूपं ब्रह्मानुभवंस्ततोऽन्यत् किमपि न परयति, दुःखं च न पश्यति।

(प्रक्त)जब यह जमत परिमित सुखवाना, दुःखरूव और श्रद्ध से भिन्न बतलाया गया है तो उसे सुखरूप ब्रह्मास्यक, कैसे अनुभव किया जा सकता है ?

(उत्तर) कंमीधीन जीवों के लिए ही, दृश्यान सारा जगत्, ब्रह्म से भिन्न है तथा वे ही निजकमों के अनुसार, जगत् को दु:खल्प और परिमित मुखनाला अनुभव करते हैं। ब्रह्म से मिन्न, दु लक्ष्य और परिमित मुखन्य जगत् की अनुभूति, कमें निमित्तक ही है, जिसकी कमें क्या प्रविद्या घट गई है, उसे, सारा जगत्, विभूतिगुणविधिष्ट, ब्रह्मानुभवरूप मुखन्य प्रतीत होता है। जैसे कि-पित्तिकार प्रस्त जीव को दूव पीना, रोग के अनुसार कम मुखक्त अयथा दु खकर ही नगता है, वही दूध पित्तिकार रिहत व्यक्ति को भति मुखकर प्रतीत होता है। जैसे कि-राजवुद को बाल्यावस्था मे पिता के बेभव विज्ञास का यथामं कान मही होता, पर जैसे-जैसे वह वडा होता जाता है उसे बेभव गुखकी उत्तरोत्तर अनुभूति होती जाती है, बैसे ही जब जीव को, निस्सीम आनवस्वरूप ब्रह्म को असबदेय अतिशय अगणित कल्याणम्य गुणो वाली तीला के उपकरण स्वरूप जात की ब्रह्मात्मकता का आभास होने लगती है। इस प्रकार बह, मे ही, निस्सीम आनव की अनुभृति होने लगती है। इस प्रकार बह, भाद, ऐश्वर्यविधिष्ट निस्सीम अतिवय मुखक्प प्रद्या की अनुभृति मे निमान होकर, पुरक्षपन्नह्म के अतिरिक्त, कुछ दूसरा नहीं देखता, और म दु.स ही देखता है।

एतदेवोपपादयति वाषयरोय. "स वा एप एवं पश्यन् एवं मन्त्रान एव विजाननात्मरतिरात्मकोड स्नारमियपुन सात्मानंद. स स्वराङ्भवति, तस्य सर्वेषु लोकेषु कामचारो भवति, अय येऽन्य-याऽतो विदुरन्यराजानस्तेष्मथ्यलोका भवति तेषा सर्वेषु लोकेषु मकामचारो भवति" इति । स्वराट्-प्रकर्मवश्यः अन्यराजानः—कर्मवश्याः। तथा—"न पश्यो मृत्युं पश्यति न रोगं नोत दुःखताम्, सर्वे हि पश्यः पश्यति सर्वेमाभोति सर्वेशः" इति च।

निरतिराय मुझस्वरूपत्वं च ब्रह्मणः "ब्रान्समयोऽभ्यासात्" इश्यत्र प्रपंचितम् । ब्रतः प्राण्यव्यनिदिष्टात् प्रत्यगात्मनोऽपीन्तरः भूतस्य सत्यमञ्दाभिधेयस्य ब्रह्मणो भूमेत्युपदेशात् भूमा परं ब्रह्म ।

- उक्त तथ्य की ही पुष्टि प्रकरण का अतिम वाक्य इस प्रकार करती (उपासक) इस पुरुप का इस रूप से दर्शन करके, इस रूप से मनन करके, इस प्रकार से जानकर, जात्मिविद्-आत्मक्रीड-आत्मीम्यूनं आत्मानद एवं स्वच्छन्द हो जाता है, उसकी सभी लोकों में स्वेच्छनि हो जाती है। इसके विपरीत जो जगत् को देखता है वह परतंत्र-सोक्युत और लोकों में बंधकर रह जाता है।' वाक्यस्य स्वराह का तात्म्यं है, कर्मयंथन रहित स्वच्छन्द तथा अन्यराजानः का तात्म्यं है, कर्मों के वशीमृत, कर्मानुसार फल भीगने के जिए वाध्य। जैता कि-"यथोक्त तस्वदर्भी मृत्यु की नहीं देखता, रोग तथा हु:खों का भी भोग नहीं करता, वह सर्वदर्शी, सभी मुखों को प्राप्त करने वाला हो जाता है।" इत्यादि से भी ज्ञात होता है।

श्रह्म की निर्रतिषय सुवक्षपता की व्याख्या ''आनंदमययोज्यासात्'' सूत्र में की गई है। इससे स्पष्ट है कि-प्राण शब्द वाची जीवात्मा से भिन्न गरम जब्बाभिष्येय प्रमात्मा को ही सूभा शब्द से बतलाया गया है।

#### धर्मोपपरोश्च १।३।८॥

म्रस्य भूम्रो ये धर्मामाभ्नायंते, तेऽपि परस्मिन्नेवोपपद्यते । "एत मृतम्" इति स्वामाविक ग्रमृतत्वम् "स्वेमहिन्नि" इत्यत्या-धारत्वं "स एवाधस्ताद्" "इत्यादि" स एवेदं सर्वम्" इति सर्वा-स्मकत्वम् "म्रात्मतःप्राण्यः" इत्यादि प्राण् प्रभृति सर्वस्योत्पादकत्व-मिस्यादयोहि धर्माः परमात्मन एव ।

भूमा मंबंधी जो विशेषतार्थे श्रुतियों में बतलाई गई हैं, वह पर-मारमा में ही हो सकती है। "एतदमृतम्" से स्वाभाधिक अमरता, "स्वे महिम्नि" से अनन्यधारकता, "स एवाधस्तात्" इत्यादि तथा "स एवेद सर्वम्" से सर्वात्मकता, "आत्मतः प्राणः" इत्यादि से प्राण आदि सभी को उत्पादकता; इत्यादि जो विशेषतार्ये वतलाई गई हैं वह पर-मारमा में ही संभव हो सकती है।

यतु "अहमेवाधस्तात्" इत्यादिना सर्वात्मकत्वमुपदिष्टं, सदः भूमविशिष्टस्य ब्रह्मणोऽहंग्रहणोपासनपमूदिययते "प्रवातोऽहंकारा-देशः" इत्यहंग्रहोपदेशोपक्रमात् । ब्रह्मथंस्य प्रत्यगारमदोऽपि ह्यात्मा परमात्मेत्वंत्तर्यामित्राह्मणादिपूक्तम् । श्रतः प्रत्यंगर्थस्य परमात्मपर्यंव-सानात् म्रहंशब्दोऽपि परमात्मपयव सायीति प्रत्यगात्मरारीरकत्वेन

परमात्मानुसंघानार्थोऽयं ग्रहंग्रहोपदेशः परमात्मन सर्वंशरीरतया सर्वात्मत्वात् प्रत्यगानोऽप्यातमा परमातमा । तदेव "ग्रथात प्रातमो-

पदेश." इत्यादिना" झात्मैवेदंसवंम" इत्यन्तेनोच्यते ।

"अहमेवाधस्तात्" इत्यादि मे जो सर्वात्मकता बतलाई गई है-वह भुमाविशिष्ट ब्रह्म की अन्तर्वामी रूप बह की उपासना की, द्योतिका है। 'अथातोऽहकारादेश." इत्यादि श्रुति मे, उक्त अह न्या है ? इत्यादि उपदेश का उपक्रम किया गया है। अन्तर्यामी (बृहदारण्यकीपनिपद के प्रथम) ब्राह्मण मे, परमात्मा को, जीवान्तर्यामी कहा गया है, इनितए, जीवात्मा का पर्यवसान, परमात्मा मे होने से, अह शब्द भी परमात्मा मे ही, पर्यवसित होता है। जीवात्मा परमात्मा का शरीर है, इसलिए शरीरी परमात्मा के अनुसधान के लिए, अह शब्द का प्रयोग निया गया

है। सारा जगत परमात्मा का ही शरीर है, परमात्मा ही सबके आत्मा है इस प्रकार जीवारमा के आरमा मी, परमात्मा ही है, ऐसा-"अवात भारमीपदेण." से लेकर "आरमैंबेद सर्वम्" तक बतलाया गया है।

समस्त की उत्पत्ति होती है । जीवात्मा, परमात्मा वा शरीर है, इम जान को दुढ़ करने के लिए बहु ज्ञान पूर्वक उपासना करना आवश्यक है । इससे सिद्ध होता है कि-भूमगुण विशिष्ट परमात्मा ही है ।

# ३ अक्षराधिकरण

**अक्षरमम्बरान्त धृतेः ।१।३।६॥** 

वाजसनेमिनो गागीप्रश्ने समामनंति "सहोवाचैतद्वैतदक्षरं गागि ब्राह्मणा श्रमिवदित अस्यूलमनण्वहम्बमदीर्यमलोहितमस्नेह-मच्छायम्" इस्यादि तत्र संशय, किमेतदक्षरंप्रधानम्—जीवो वा उत परमात्मा-इति, कि युक्तम् ? प्रधानमिति कृतः ? "प्रक्षरात् परतः परः" इत्यादिण्वक्षर शब्दस्य प्रधाने प्रयोग दर्गनात् अस्यूलत्वादीनां च तत्र समन्वयात् । "ययातदक्षरमिषगग्यते" इत्यादिषु परिमन्नप्यक्षरज्ञव्दो दृश्यत इति चेत्—न, प्रमाणान्तर प्रसिद्ध श्रुति प्रसिद्धयोः प्रमाणान्तर प्रसिद्धस्य प्रथम प्रतीतेः, प्रतीत परिग्रहे विरोधा भावात् ।

वाजसनेय के गायों के प्रथन के प्रसंग में "'उन्होंने कहा-हे गायां ! प्राह्मण इस सक्षर को सुक्म, स्पूल, दीर्घ, हस्व, अलोहित, स्नेह और छामा रिहत बतलाते हैं।" इत्यादि जो कहा गया उस पर संगय होता है कि—उक्त गुणो वाला असर कोन है ? प्रधान, जीव, या परमाराग ? कहे क्कार मच्च का प्रधान के अपे में प्रयोग देखा जाता है तया स्पूल सुक्म आदि विपम गुणों का समन्यय भी उसीग देखा जाता है तया स्पूल सुक्म आदि विपम गुणों का समन्यय भी उसीग देखा जाता है।" यथातदक्षर-मिंवगम्गते' इत्यादि में, परमारमा के लिए भी, अक्षर भाव्य का प्रयोग देखा जाता है, यह भी नहीं कह सकते, क्यों कि—प्रमाणान्तर प्रसिद्ध और श्रुति प्रसिद्ध में प्रमाणान्तर प्रसिद्ध की, प्रथम प्रतीति होती है; प्रथम प्रदीत अपे के भ्रहण में किसी प्रकार के विरोध की संभावना नहीं रहती।

"यदूध्व" गागि दिवो यदवीनपृथिन्याः" इत्यारभ्य सर्वस्य कालिततय वर्त्तिनः कारखभूताकाशाघारत्वे प्रतिपादिते "कस्मिन्तु खल्वाकारा घ्रोतम्ब प्रोतस्य" इत्याकारास्यापि कारखं तदाघारसूतं किमिति पृष्टे प्रत्युच्यमानमक्षरं सर्वेविकारकारखतया तदाघारसूतं प्रमाखान्तर प्रसिद्धं प्रघानामिति प्रतीयते ग्रतः श्रक्षरं प्रधानम् ।

तथा "गांगि! जो खायालोक से ऊपर और पृथ्वी से भी तीचे हैं" इत्यादि से लेकर कालत्रयवर्ती समस्त पदार्थों के आश्याल्य कारण झारुगाय के प्रतिपादन के बाद "आकाश किसमें ओत प्रोत हैं ?" ऐसे आकास के भी आधारभूत कारण के विषय में प्रश्न किये जाने पर समस्त जातिक पदार्थों का आधारभूत कारण, असर ही बतलाया गया है। जो कि—प्रभाणान्तर प्रसिद्ध प्रधान ही प्रतीव होता है, इसलिए असर, प्रणान ही है।

सिद्धान्तः—इति प्राप्ते उच्यते—ग्रक्षरमन्वरान्तधृतः—प्रक्षरं-परंक्षद्वं कुतः ? श्रम्बरान्त धृतेः, ग्रम्बरस्य—ग्राकासस्य, ग्रन्तः— पारमृतम्, ग्रम्याकृतमंबरान्तः, तस्य धृतेः तदाधारतयाऽस्याद्धार-स्योपदेशादिति यावत् । ग्रयमधः "किस्मन्तृ खल्वाकास श्रोतश्य प्रोतश्य" इत्यत्राकारा ग्रन्थतिर्वेष्टं न वायुमदम्बरम्, श्रपितु तत्रार-भूतमन्याकृतम्, श्रतस्तस्यान्याकृतस्याध्याधारत्वेनोच्यमानमक्षरं नाम्याकृतं भवितुमर्हति इति ।

उक्त संशय पर सुत्रकार "अक्षरमन्यरान्त घृतेः" सुत्र सिद्धान्तरूप से प्रस्तुत करते हैं। वर्षात् वक्षर परब्रुद्ध है क्योंकि-अन्वर अर्यात् आकाष के अत्व में दियत वक्याकृत रूप की, व्यत्त के व्याप्तित वत्ताया स्मा है। "भाकाण किसमें ओत राति है?" इत्यादि में, जिस अलाश का उल्लेख किया गया है, वह काश्रुप्ति आकाण नहीं है, अरिपु उसमें भी पार जो अल्याकृत आकाण है, उसी का उल्लेख है। उसी अक्याकृत आकाण है, उसी का उल्लेख है। उसी अक्याकृत आकाण के वाधार के रूप में, अक्षर वत्ताया गया है। ऐसे अव्याकृत आकाण के वाधार के रूप में, वक्षर वत्ताया गया है। ऐसे अव्याकृत आकाण का वाधार विकृत प्रधान हो, ऐसा संभव नहीं है।

नन्वाकाश शब्दनिर्दिष्टो न वायुगानिति कथमवगस्यते ? इन्यते-''मदुष्वं गागिं दिवो यदवाँसपृथिव्या यदतराचावापृथ्वी,

इमे यद भृतं च भवच्च भविष्यच्चेत्याचक्षते श्राकाश एव तदोतं च प्रोतं च" इत्यक्तं त्रैकाल्यवर्तिनो विकारजातस्याधारतया निर्दिष्ट माकाशो न वायुमदाकाशो भवितुमहँति, तस्यापि विकारान्तरगत-त्वात् । ग्रतोऽत्राकाशशब्दनिर्दिष्टं भूतसूक्ष्ममिति प्रतीयते । ततस्त-स्यापि भूतसूक्ष्मस्याधारभूतं किमित पुच्छयते ''कश्मिन्नुखल्वाकाश-भ्रोतम्च प्रोतश्च" इति । श्रतस्तदाधारतया निर्दिश्यमानमक्षरं न प्रधानं भवितुमहँति ।

यदि कही कि-उक्त प्रकरण मे आकाश शब्द से अभिहित, वायु पूरित भूताकाश नहीं है, यह कैसे जाना ? तो सुनो-"गागि! जो पूरित भूताकाश नहीं है, यह कैसे जाना ? तो सुनो-"गागि! जो पूर्वोक से उत्तर तथा पृथ्वी से नीचे है तथा खुलोक और पृथ्वी जिसके अभ्यन्तर मे है, जिसे भूत, वर्तमान् और भविष्य कहा जाता है, वह आक्षाम ही ओत प्रोत हैं" इत्यादि में कहा गया, त्रैलोक्यवर्ती, वैकारिक पदार्थों का आधार, आकाश, वायुमान आकाश नही हो सकता, क्योंकि बागुमान आकाश तो, विकृत है। इसलिए यहाँ, आकाश सन्द से निर्दिष्ट, भूतसूक्ष्म ही प्रतीत होता है। "आकाश किससे ओत प्रोत है?" यह प्रश्न भृतसूक्ष्म आकाश के लिए ही पूछा गया है। इन सबसे ज्ञात होता है कि-आधाररूप से निर्दिष्ट अक्षार तत्त्व, विकृत प्रधान नहीं हो सकता ।

यत्त् श्रुतिप्रसिद्धात् प्रमाणान्तर प्रसिद्धं प्रयम प्रतीयत इति तन्त, प्रक्षर राज्यस्यावयवराक्तया स्वार्थं प्रतिपादने प्रमाणान्तरान-पेक्षणात् संबंधग्रहणदशायामर्थस्वरूपं येन प्रमाखेनावगम्यते. न तत्प्रतिपादनदशायामपेक्षणीयम् ।

जो यह कहा कि-श्रृति प्रसिद्ध से प्रमाणान्तर प्रसिद्ध अर्थ की प्रतीति प्रथम होती है, सो यह बात नही है, क्योकि-अक्षर शब्द से सीधा सीधा जो अर्थ प्रतीत होता है, उसके प्रतिपादन के लिए, अन्य प्रमाणो की आवश्यकता ही नहीं है; शब्द और अर्थ के संबंध, में अर्थ के संबंध, बतलाने मे जिन प्रमाणो नी ग्रपेक्षा होनी है, वस्तु प्रतिपादन की स्थिति मे उन प्रमाणो की अपेक्षा नहीं होती।

एव तरहाँ र शब्द निर्दिष्टो जीवोऽस्तु तस्यभूतसूक्षमपर्यन्तस्य कृत्स्मस्नाचिद्वस्तुन ग्राधारत्वोपपत्ते , ग्रस्यूनत्वादुक्यमान-विशेषणोपपरोक्ष्य "ग्रव्यक्तमक्षरेतीयते"—"यस्याव्यक्त शरीरम्— यस्याक्षर शरोरम्" "क्षर सर्वाणि भूतानि कृटस्योऽक्षर उच्यते" इत्यादिय—प्रत्यगात्मन्यस्यक्षर शब्द प्रयोगदर्शनादित्यनोत्तरम—

यदि प्रचान को, अक्षर नहीं मानते तो, जीव तो अक्षर शब्द से अभिधेय है ही, उसे ही मूतसूक्ष्म पर्यन्त समस्त जड नक्नुओं का आवार तथा प्रस्पूलता आदि विशेषताओं वाला कहा गया है जैसा कि-"अब्यक्त जिसका गरीर है, अक्षर जिसका गरीर है, अक्षर क्रूटक्प है" इत्यादि वाक्यों में जीवात्मा के लिए किए गए, अक्षर शब्द के प्रयोग से आत होता है। इम मत का ही उत्तर देते हैं—

#### सा च प्रशासनात् ।१।३।१०॥

सा चाम्बरान्तपृतिरस्याक्षरस्य प्रशासनादेव प्रवतीत्युपदिश्यते "एतस्यवाऽक्षरस्य प्रशासने गागि, सूर्याचन्द्रमसी विश्वती तिष्ठत , एतस्यवाऽक्षरस्य प्रशासने गागि, धावापृथिच्यी विश्वते तिष्ठत , एतस्यवाऽक्षरस्य प्रशासने गागि, निर्मेषा मृहुर्ता अहोरानाएय-धंमासा मासा ऋतव- सवत्सरा इति विश्वतास्तिष्ठति" इत्यादिना । प्रशासनप्रकृष्ट शासन, न चेद्र्य स्वरामनाधीनसर्वेवस्तु विषरण वद्धमुकोनयावस्यस्यापि प्रत्यगात्मन- सभवति । अत पुरुषोत्तम एव प्रशासिनवस्तरम् ।

बह अस्व पर्यन्त समस्त वस्तुओं का आधार प्रस्पर ने प्रशासन मे ही होता है, ऐमा उपदेश दिया गया है। जैसा कि-''हे गांगि । इस अक्षर े भूत में ही यूर्य और चन्द्र स्थित हैं, गांगि । इसी अक्षर मे प्रशासन में खु और भूलोक स्थित है, तथा गाँग ! इसी अक्षर के प्रशासन में, निमेप-मुहर्त-अहोरात्र-अह गास-मास-ऋतु-सबस्सर आदि भी स्थित है ' इस्थादि से जात होता है। प्रशासन का अर्थ है प्रकृष्ट रूप से शासन करना अर्थात् निगमित रखना । बढ़ या मुक्त जीव, इस प्रशासन के प्रशासन से, समस्त पदार्थों को नियमित कर सकें, ऐसा संभव नहीं है। इससे निश्चत होता है कि प्रशासक रूप से पुरुषोत्तम हो अक्षर है।

#### म्रान्यभावन्यानुतेश्च ११।३।११॥

मन्य भावः मन्यत्वं प्रधानाविभावः । अस्याक्षरस्य परम् पृष्ठपादन्यत्वं, वावययेपे व्यावत्यंते "तद् वा एतदक्षरं गानिं, अदृष्टं दृष्टु श्रुतं श्रोत्रमतम् मंत्रविज्ञातं विज्ञात् नान्यदस्तोऽस्ति इष्ट्, नान्यदस्तोऽस्ति शोत्, नान्यदस्तोऽस्ति मंत्, नान्यदस्तोऽस्ति विज्ञात्, एतिस्मन्तुव्ववक्षरे गानिं, प्राकाय मोतरच प्रोतस्य ।" मत्र द्रष्ट्रत्व श्रोत्त्व मादि उपवेशात् अस्याक्षरस्याचेतनभूत प्रधान भावो व्यावस्येते । सर्वेरद्रव्यव्यक्षतः सर्वस्य प्रष्ट्रव्वादि उपवेशाच्च प्रत्यनात्मभावोन्यावत्यंते । भ्रत इयमन्यभावव्यावृत्तिरस्याक्षरस्य परमणुष्ठवतां दढमति ।

इस सूत्र के, अन्यभाव का तास्पर्य है, अन्यस्व प्रधानादि भाव । प्रस्तुत प्रकरण के भन्तिम वाक्य में, परमपुरुष और अक्षर पुरुष की भिन्नता का प्रतिषेध किया गया है, जैसे-''गार्मि ! यह अक्षर दृष्ट नहीं अपितु इच्टा, श्रव्य नहीं अपितु श्रोता, मनन का विषय नहीं अपितु भन्ता, अय नहीं अपितु जाता, इस अक्षर में ही आकाण ओत श्रोत है' इस्पादि में अक्षर को श्रोता, इट्टा कहा गया है, जिससे यह इम्म माप्त हो जाता है कि-प्रधान, अक्षर है। तथा-अक्षर सबसे अवृष्ट होते हुए भी स्वय प्रटाद है, इससे जीवात्मा को अक्षर समझने का भ्रम भी निवृत्त हो जाता है। प्रधान, जीवात्मा संबंधी सभय के निवृत्त हो जाने पर, अक्षर की परम पुरुषता बुढ हो जाती है। एवं वाज्यभावन्यावृत्तिः, ग्रन्यस्य सद्भावन्यावृत्तिरन्यभाव व्यावृत्तिः यथेतदक्षरमन्येरष्टव् सदन्येषां द्रष्ट् च सत् स्वव्यति-रिक्तस्य समस्तस्याधारभृतम्, एवमनेनादृष्टमेतस्य दृष्ट् च सदेत-स्याधारभूतमन्यन्नास्तोति वदन् "नान्यदस्तोऽस्ति द्रष्ट" इत्यादि वाक्यरोपो ग्रन्यस्य सद्भावं व्यावर्त्तयन्यस्याक्षरस्य, प्रधानभावं, प्रत्यगात्मभावं च प्रतिवेधति ।

अन्य की सद्भावना की ब्यावृत्ति भी, इत सुत्र का तात्पर्य ही सकता है। ''इसके अतिरिक्त कोई अन्य द्रष्टा मही है' इस वाषपाश मे, अक्षर को अन्य से अदृष्ट तथा सभी का प्रष्टा वतलाकर, सभी का आश्रय तिद्ध किया गथा है, इसते निश्चित होता है कि इसके दर्शन और आश्रय की, किसी भी अन्य से संभावना नहीं है। इस प्रकार, अन्यो की संमावना के प्रतिथिद्ध हो जाने पर अक्षर के प्रधान या जीवात्मभाव का स्वतः प्रतिथिद हो जाने पर अक्षर के प्रधान या जीवात्मभाव का स्वतः

किच---"एतस्य वाऽक्षरस्य प्रशासने गार्गि, ददतो मनुष्याः प्रशंसीत यजमानो देवादवीं पितरोऽन्यायताः" इति श्रीतं स्मृतिं च यागदान होमादिकं सर्वकर्मं यस्याजया प्रवत्तेतं, तदक्षरं परब्रह्ममूतः पूरुगोत्तम एवेति विज्ञायते ।

त्तपा—"गामि! इस अक्षर के प्रशासन मे ही, मेनुष्यं दाता की, देवता स्वसान की तथा पितर दर्वी (चरुपात्र) की प्रशंसा करते हैं।" इत्यादि से भी जात होना है कि-स्त्रीत स्मार्त, याग-दान-होगादि सब कर्म जिनके प्रशासन मे सपन्न होते हैं, वे अक्षर, परब्रह्म पुष्पोत्तम ही हो सकते हैं।

ग्रपि च-"यो वा एतदक्षरं गार्गि ! ग्रविदित्वास्मिल्लोके जुहोति यजते वपस्तप्यते बहूनि वर्षसहस्राणि अन्तवदेवास्य तद्-भवति, यो वा एतदक्षरंगार्गि । भविदित्वा अस्माल्लोकात् प्रैति सक्रपणः, भ्रथ य एतदक्षरं गागिं ! विदित्वाऽस्माल्नोकात् प्रैति स म्राह्मणः ।" इति यदज्ञानात् संसार प्राप्ति यज्ज्ञानाच्चामृतप्त प्राप्ति स्तरक्षरं परं महोवेति सिद्धम् ।

तथा— 'गार्गि! जो लोग इस लोक में इस अक्षर को न जानकर होम-पज करते हैं तथा हजारों वर्ष तपस्या करते हैं, उनका समस्त कर्म (पुण्यभोग के बाद) समाप्त हो जाता है, वे बेचारे दया के पात्र हैं। जीर जो अक्षर तक्ष्व के जाता (जिक्कास भाव से उसका चिंतन करते हैं) वे ही बहावेचा बाह्यण हैं। 'इस्पादि में, अक्षर को न जानने से संसार प्राप्ति और अक्षर जान से मोझ प्राप्ति बतलाई गई है, जिससे खिद्व होता है कि-मक्षर परबद्दा ही है।

### ४ ईक्षतिकर्माधिकरणः—

ईक्षतिकर्मव्यपदेशात्सः ।१।३।१२॥

म्रापर्वणिकास्सरमकाम प्रश्नेऽघोयते—"यः पुनरेतः तिमात्रेणो-मित्यनेनैवासरेण परं पुरुषमित्रिष्यायीत स तेजिस सुर्ये संपन्नः यथा पादोदरत्त्वचा विनिमु ज्यते एवं ह वै स पाप्मना विनिमु कः ससा-मित्रक्तीयते बह्मलोकं स एतस्माज्जीवपनात्परात्परंपुरिशयं पुरुष-मीक्षते" इति मत्र ध्यायतीसित्रिग्ब्यावेकविषयी, ध्यानफलत्वादीक्ष-प्यस्म, "प्याक्रतुरिस्मंत्वोके पुरुषः" इति न्यायेन ध्यान विषयस्यैव प्राप्यत्वात् "परं पुरुष" इत्युमयत्र कर्ममूतस्यायस्य प्रत्यिभन्नानाच्य ।

अवर्यवेदीय प्रकाशनिषद् के सत्यकाम के प्रक्त के प्रसंग में कहा गया कि-''जो किमात्रात्मक अक्षर रूप परंपुक्ष का क्यान करते हैं वह तेज में सूर्य के समान होते हैं; जैसे कि सप्य अपना केचूल छोड़ देता है, वैसे ही दे भी पाप से छट जाते हैं। वे सामगणों ब्राया, ब्रह्मलोक में ले जाए जाते हैं, वे इन जीवों से श्रेष्ठ परम पुक्ष को हृदय में देखते हैं।' मृही ब्यान और दर्शन दोनों को एक ही बतलाया गया है। वैसे दर्शन या साक्षात्कार ष्यान का ही फल है "पुरुष इस लोक में जैसा चिन्तन करता है' इत्यादि में घ्यान को ही, प्राप्य वस्तु का कारण बतलाया गया है। ष्यान और दर्शन दोनों में "परपुष्का' को प्राप्ति की अभिलापा रहती है इसीलिए उक्त वाक्य में दोनों को एक विषयक दिखलाया गया है।

तत्र संशय्यते–िकमिह ''परं पुरुषम्'' इति निर्दिष्टो जीव-समिष्टस्पोऽएडाघिपतिश्चतम् ख. उत सर्वेश्वर. पृष्ठाोत्तमः इति किंयुक्तम् ? समष्टि क्षेत्रज्ञ इति, कुत. ? "स यो ह वैतद् भगवन् मनुष्येषु प्रायणान्तमोंकारमभिष्यायीत कतमंवाव सतेन लोक जयित" इति प्रकम्येकमात्रं प्रणवमुपासीनस्य मनुष्यलोक प्राप्ति-मिभाय, द्विमात्रम्पासीनस्य स्रतरिक्ष लोक प्राप्तिम्भिधाय. त्रिमात्रम्पासीनस्य प्राप्यतयाऽभिघीयमानो ब्रह्मलोकोऽन्तरिक्षात्परो जीवसमन्दि रूपस्य चतुम् खस्य लोक इति विज्ञायते तद्गतेन चेक्यमार्थः तल्लोकाघिपतिरचतुर्मुंख एव । "एतस्माज्जीव घनात्परा-त्परम्" इति च देहोन्द्रियादिस्य. पराद देहोन्द्रियादिभिः सह घनी-भूताज्जीवव्यिष्टिपुरुवाद् ब्रह्मलोकवासिन. समर्ष्ट पुरुवस्य चत्-म बस्य परत्वेनोपपद्यते । भ्रतोऽत्र निर्दिश्यमानः परः पुरुषः सम्बिट-पुरुषः चतुम् ब एव । एवं चतुम् बत्वे निश्चिते सति ग्रजरात्वादयो यथाकथचित्नेतव्या. ।

अब सशय होता है कि-पर पुरुष पद से निहिन्द, जीव समिटिट रूप ब्रह्माण्डपति चतुर्मुख हैं अथवा सर्वेश्वर पुरुषोत्तम ? कह सकते हैं कि समिटिट से प्रज्ञ ब्रह्मा ही हैं-जैसा कि-'हे भगवन इस मनुष्य लोक में जो मनुष्य आजीवन ओकार का चितन करते हैं वो कौन सा लोक जीत सेते हैं?' ऐसा उपक्रम करके, एकमात्रा का चितन मनुष्य लोक की प्राप्ति कराता है, दो मात्रा का चित्तन अतरिक्ष लोक की प्राप्ति कराता है, दो मात्रा का चित्तन अतरिक्ष लोक की प्राप्ति कराता है, सो मात्रा का चित्तन अतरिक्ष लोक की

प्राप्ति कराता है जो कि जीव समिष्ट रूप चतुर्मुख म्रह्मा का लोक है; हत्यादि बतलाया गया है। उस बहालोक में प्राप्त बीयों का दृश्यमान पर पुरुष चतुर्मुख ही है। "श्रेष्ठ जीवों से भी श्रोष्ठ" इत्यादि में देह इन्द्रिय आदि से श्रेष्ठ देह इन्द्रिय आदि सहित चनीमूत जीव पुरुष से, ब्रह्मालोकवासी समिष्ट पुरुष चनुर्मुख की श्रेष्ठ रुटता का प्रतिपादन किया गया है। इससे जात होता है कि-ज्क प्रसंग में जिस परंपुरुप का ज्या-स्थान किया गया है, वह समिष्ट पुरुष चतुर्मुख ही है। इस प्रकार परं-पुरुष की चतुर्मुखता निष्यत हो जाने पर, अजरूत आदि गुणों का प्रति-पादन भी उन्हीं के लिए किसी न किसी प्रकार करना होगा।

सिद्धान्त:-इति प्राप्ते प्रचक्ष्महे-"ईक्षतिकमंग्यपदेशात्स:" ईक्षति कर्म सः परमात्मा । कृतः ? व्यपदेशात्-व्यपदिश्यते होक्षतिकर्म परमात्वत्वेन । तयाहि ईक्षतिकर्मविषयत्तयोदाहते श्लोके-"तमोंका-रेशोबायनेनान्वेति विद्वान्यत्तच्छां तमजरममृतमत्रयं परंच" इति । परंशान्तमजरमभयममृतमिति हि परमात्मन एवैतद्रूपम्, "एतद-मृतमेतदभयमेतदब्रह्म" इत्येवमादि श्रृतिभ्यः । "एतस्माद् जीवपना-त्परात्परम्" इति च परमात्मन एव व्यपदेशः न चतुर्मुंबस्य, तस्यापिजीवधनशब्दगृहीतत्वात् । यस्य हि कर्मनिमित्तं देहित्वं स जीवघनइत्युच्यते । चतुमु बस्यापितच्छू यते-''यो ब्रह्माखं विदर्धाति पूर्वम्" इत्यादौ । यत्पुनरुक्तमन्तरिक्षलोकस्योपरिनिर्दिश्यमानो ब्रह्म-लोकरचत्रम् अलोक इति प्रतीयते गतस्तत्रस्यचतुम् स इति; तदय्-क्तम्- यत्तच्छान्तमजरममृतमत्रयम्" इत्यादिनेक्षितं कर्मणः परमा-हमत्वे निश्चिते सति ईक्षितुः स्थानतया निर्दिष्टो बह्मलोको न क्षयिष्णश्चतुम् बलोको भवितुमहंति।

उक्त संशय पर सूत्रकार सिद्धान्तरूप से "ईक्षतिकर्म" इत्यादि सूत्र प्रस्तुत करते हैं। अर्थात् वह परमात्मा ईक्षति किया का कम है। परमात्मा के लिए ही ईक्षण का निर्देश किया गया है। ईक्षण कर्म विषयक उदाहरण के श्लोक में जैसे-"विद्वान् पुष्ठप ऑकार के सवलंबन से ही, ज्ञात-अजर-असर-अक्षय स्वरूप परमात्मा की प्राप्त करता है" इत्यादि । ऐसा भात अजर अमर रूप परमात्मा का ही है, ऐसा "एतदमृत" इत्यादि श्रुति से जात होता है। 'एतन्जीवघनात् परात्पर" इत्यादि श्रुति मे भी परमात्मा का ही निर्देश है, चतुर्मुख ब्रह्मा का नहीं। ब्रह्मा को भी जीवधन ही बतलाया गया है। कर्मों के फलस्वरूप देह प्राप्ति ही जीवधनत्व है। चतुर्मुख ब्रह्मा के जन्म की बात भी "जिन्होने प्रथम बह्या की उत्पन्न किया" इत्यादि मे प्रसिद्ध है। जो यही कि-अतरिक्ष लोक के ऊपर जो बहालोक है, वह बह्या का ही लोक प्रतीत होता है, क्योंकि वहाँ के दर्शनीय पुरुष चतुर्मुख हैं, सो यह कपन भी असगत है, नयोनि-जब "यच्छान्तमजर" इत्यादि से परमारमा का ईक्षण कर्म निश्चित हो चुका तव ब्रह्मलोक जो कि-ईक्षण कर्म वाले का ही स्पान है, बह क्षयमील बहुग का लोक, कैसे हो सकता है।

कि च-"यथा पादोदरस्त्वचा विनिर्मुच्यते एवं ह वै स पाप्मना विनिभुक्तः स सामाभिरुन्नीयते ब्रह्मलोकम्" इति सर्वपापविनिर्मुस्य प्राप्यतयोच्यमानं न चतुर्मुंबस्यानम् । अतएव चोदाहरणश्लोके इममेव बह्यलोकमधिकृत्येश्रयते-"यत्तत्कवयो वेदयते" इति । कवय. मुरय:। मुरिभिर्धश्य च वैष्णव पदमेव "तद्विष्णो. परम पदं सदा परयंति सूरयः" इत्येवमादिभ्यः । न चान्तरिक्षात् परस्चतुमुँखलोकः

मध्ये स्वर्गलोकावीनां वहूनां सद्भावात् ।

तथा—''जैसे सर्प केचून छोड़ देता है, वैसे ही वह सामक भी षापी की छोड़ देता है, सामगण उसे बह्मलोक पहुँचाते हैं।" इत्यादि में उदाहर निष्पाप पुरुप के लिए जिस प्राप्य लोक का वर्णन किया गया है धह, चतुर्घं ख का स्पान नहीं हो सकता । उदाहरकरूप से प्रस्तुत प्रनोक में इस लोक की ब्रह्मलोक कहा गया है "जिसे कवि ही जानते हैं," इत्पादि कवयः का अर्थ सुरयः (ज्ञानीमक्त) है। सुरियों के द्वारा दृष्ट बैंध्एन पद "तद् विष्णोः परमं पदं सदा पश्यंति सूरयः" इत्यादि नाक्यों में बतलाया गया है। अंतरिक्ष के बाद चतुर्मु ख का लोक ही नहीं है, भव्य में स्वर्ग आदि और भी बहुत से लोक हैं, इससे भी उक्त बात कट जाती है।

ं अतः "एतद् वै सत्यकाम परं चापरं बह्य यदोंकारः तस्माद्दे विद्वानेतेनैवायनेनैकतरमन्वेति" इति प्रतिवचने यदपरं कायं ब्रह्म निर्दृष्टं तदैहिकामुण्मिकल्वेन द्विचा विभज्येकमात्रं प्रणवमुपासीनाना महिकं मनुष्यलोकावाधि रूपफलमभिष्याय, द्विभात्रमुपासीनानामामुण्मिक बन्तरिक्ष शब्दोपलक्षितं फलं चाभिषाय, त्रिमात्रेण परब्रह्म वाचिना प्रणवेन परं पुरुषं व्यायता परमेव ब्रह्म प्राप्यतयोपिदशतीति सर्वं समजसम् । अत ईक्षति कमं परमात्मा ।

"सत्यकाम! जो यह ओंकार है, यही पर और अपर बहा है, उपासक विद्वान इसकी उपासना करके एक एक सोकों की प्राप्ति करते हैं।" इस आचार्य द्वारा दिए गए उत्तर में, जिस प्रपर कार्यब्रह्म का उल्लेख किया गया है, उसके ऐहिक और आमुष्मिक वो रूप दिखलाकर, एकंमाना के प्रपास के उपासकों की मनुष्य लोक प्राप्ति दिमाना के उपासकों की मनुष्य लोक प्राप्ति वतलाकर, विमाना वाली आमुष्मिक प्राप्ति वतलाकर, विमाना वाले पर ब्रह्म वाली प्रणव से, परंपुरुष के ड्यान करने वालों परमहृद्ध की हो प्राप्ति वतलाई है, इस प्रकार प्रासंगिक असंगति का सांमणस्य कर दिया गया है। इससे निश्चित हो गया कि—ईसति कर्म परमारमा का ही है।

५ दहराधिकरण :-

वहर उत्तरेम्यः ।१।३।१३॥

इदमामनंति छंदोगाः "श्रथ यदिवमस्मिन् ब्रह्मपुरे दहरं पुण्डरीकं येश्म दहरोऽस्मिन्नंतर श्राकाशः तस्मिन्यदंतस्तदन्वेष्टव्यं तद्वाव विजिज्ञासितन्यम्' इति । तत्र संदेह:-किमसी हृदय पुण्डरीक मध्यवर्ती दहराकाशो महामृत विशेषः उत प्रत्यगारमा उत परमारमा इति कि" तावदयुक्तम् ? महामृत विशेष इति, कुतः ? श्रीकाश शब्दस्य, भूताकाशे ब्रह्मणि च प्रसिद्धत्वेऽपि, मृताकाशे

प्रसिद्धि प्रकर्षात् । "तदस्मिन्यदंतः तदन्वेष्टव्यम्" इत्यन्वेष्टव्यान्तरस्याधारतया प्रतीतेश्च ।

छांदीग्योपनिषद् में कहा गया कि—"इस ब्रह्मपुर में जो सूक्ष्मपुडरीक गृह है जिसमें कि सूक्ष्म आकाश विद्यमान है, उसके भी अंदर जो
विद्यमान है, उसी के अन्वेषण और जानने की चेष्टा करनी चाहिए"
इस पर सभय होता है कि—उल्लेख्य हृदयपुडरीक मध्यवर्ती दहराकाश,
महाभूत विशेष आकाश है, अथवा जीवारमा है अथवा परमात्मा? कह
सकते हैं कि—महाभूतविशेष आकाश ही है; आकाश सब्द, भूताकाश
और परमात्मा दोनों के लिए ही अयुक्त होता है, पर भूताकाशक्ष्य मे
अधिक प्रतिद्ध है तथा "तदिस्मन्" इत्यादि में अन्वेष्टब्य का आन्तरिक
माधार के रूप में जो वर्णम किया गया है उससे भी, मूताकाश की ही
प्रतीति होती है।

सिद्धान्तः—इत्येवं प्राप्तेऽभिधीयते—दहरउत्तरेभ्यः दहराकाशः परं ब्रह्मः, कृतः ? उत्तरेभ्यो वावयगतेभ्यो हेतुभ्यः । "एव ब्रात्माऽ-पहतपाप्मा विजरोविष्मुत्युर्विशोको विजिथित्सोऽपिपासः सत्यकामः सत्यसंकल्प" इति निष्पाधिकात्मत्वमण्ह पाष्मत्वादिकं सत्य कामत्वं सत्यसंकल्प" विति वहराकाशे श्रूयमाणा गुणाः, दहराकाशं परं ब्रह्मेति ज्ञाययंति ।

उक्त संमय की निवृत्ति के लिए सुनकार सिद्धान्त रूप से "वहर-उत्तरेश्यः" सुन प्रस्तुत करते हैं। अर्यात् वहराकाय पर बढ़ा है-क्यों कि-उक्त वाक्य के परवर्त्ती वाक्य में जो वहर संबंधी हेतु प्रस्तुत किये गए हैं उनसे यही निर्णय होता है। "यह आत्मा निष्पाप-अजर-अमर-; गोक-मूख-प्यास रहित, सत्यकाम और सत्य संकल्प है।" इस प्रवर्त्ती वाक्य मे, दहराकाय के जो गुण कहे गए हैं, वे दहराकाय में स्थित, स्थामानिय निष्पाप, सत्यकाम सत्यसंकल्प परब्रह्म की विशेषताओं के द्योतक हैं।

"भ्रय ह इहात्मानमनुविद्य व्रजंत्येतांश्च सत्यान् कामांस्तेषां सर्वेषुलोकेषु कामचारो भवति "इत्यादिना" यं कामं कामयते सोऽस्य संकल्पादेन समुत्तिष्ठंति तेन संपन्नो महीयते" इत्यंतेन दहरा-काशवेदिनः सत्यसंकल्पत्व प्राधिश्चोच्यमानं दहराकाशं परं ब्रह्मोत्य-वगमयति ।

तथा—"जो इस लोक में, परमात्मा और उनके संकल्पों को जान

लेता है, वह देहांत के बाद सभी लोकों में स्वच्छंदतापूर्वक भ्रमण कर सकता है" इत्यादि से तथा "ऐसा व्यक्ति जो भी कामनायें करता है. वह तत्काल उसके समक्ष प्रस्तुत हो जाती हैं जिससे कि वह प्रफुल्न हो जाता है" इस अंतिम वान्य से, दहराकाश के ज्ञाताओं की सत्यसंकल्पता की जो प्राप्ति बतलाई गई है, वह दहराकाश की पर प्रहाता का द्योतन करती है।

"यावान्वाऽयमाकाशस्तावान् एपोऽन्तर हृदय प्राकाशः" इत्यु-पमानोपमेयभावश्च दहराकाशस्य, भूताकाशत्वे नोपपद्यते । हृदया-वच्छेदनिबंधन उपमानोपमेय भाव इति चेत्-तथा सति. हरया-

विच्छन्नस्य द्यावापृथिव्यादि सर्वाश्रयत्वं नोपपद्यते ।

"जिसना यह भूताकाश है, उतना ही हृध्यान्तर्गत आकाश भी है" इसमें आकाश का उपमान-उपमेय भाव दिखलाया गया है। उपमान और उपमेय दो वस्तुएं एक नहीं हो सकती, इसलिए दहराकाण कभी भताकाश नहीं हो सकता । यदि कही कि-हृदय में पृथक् स्थित होने के कारण, बहराकाण और भूताकाण में उपमान उपमेय भाव दिललामा गया है, वस्तुतः उनमें कोई भेद नहीं है; ऐसा मानने पर ती, मास्त्रों में जो दहराकाश की गुप्टवी आदि की आश्रयता बतलाई गई है, वह जविच्छन (खण्ड) जाकाश की ती हो नहीं सकती आश्रयता तो अलंड बस्तु में ही संभव है।

ननु च-दहराकाशस्य परमात्मत्वेऽपि ब्रह्मकाशोऽपमेयत्वं न संभवति "च्यायान् पृथिव्याज्यायानंतरिक्षात्" इत्यादौ सर्वस्मात र्षायस्त्व श्रवशात्-नैवम्, दहराकारास्य हृदयपुण्डरोकमध्यवसित्व-प्राप्तात्पत्वनिवृत्ति परत्वादस्यवाक्यस्य, यथा प्रधिजवेऽपि सवितरि

"इपुवद्गच्छति सविता" इति वचनं गतिमांचनिवृत्तिपरम् ।

यदि कहें कि-वहराकाश की परमात्मता मान लेने पर, मह्याकाश की उपसेयता संभव नहीं है, "वह पृथ्वी से श्रेष्ठ वाकाश से श्रेष्ठ हैं" इत्याद वाक्यों से अपुणम बतलाया है अतः वह कैंग्रे उपसेय हो सकता है ? वात ऐसी नहीं है-वहराकाश के हृदयपुदरीक की अस्पता का निवारण ही उक्त वाक्य का प्रयोजन है-जैसे कि-अधिक नेगवान सूर्य के होते हुए भी "सूर्य तीर की तरह जाता है।" इत्यादि मे उसकी मंदगित का निवारण किया गया है।

ष्रयस्यात्-"एष ब्रात्माऽपहृतपाष्मा" इत्यादिना दहराकाशो न निर्दिश्यते "दहरोऽस्मिनांतर ब्राकाशस्यस्मिन्यदन्तस्तदन्वेष्टव्यम्" इति दहराकाशान्तर्वेत्तंनस्ततोऽन्यस्यान्वेष्टव्यत्वेन प्रकृतस्वादिह् 'एव ब्रात्माऽपहृतपाष्मा" इति तस्यैवान्वेष्टव्यस्य निर्देष्ट्रं युक्तस्वात् ।

आपत्ति की जाती है कि-"यह आत्मा मिष्पाप है" इत्यादि में बहराकाश का निदंश नहीं है "बहर बाकाश में जो आकाश है उसके अन्तर्वर्षीं का अन्वेषण करना चाहिए" इत्यादि में, बहराकाशान्तर्वर्ती किसी अन्य के अन्येषण का उल्लेख मिलता है, इसलिए 'यह जात्मा निष्पाप है" इत्यादि में उसी के अन्वेषण का निवेश मानना संगत है।

स्यादेतदेवम्—यदि श्रुतिरेव दहराकायं तदन्तवंशिनं च न
व्यमांध्यत्, व्यमांक्षीतृ सा तथाहि—"श्रय यदिदमिस्मन् ब्रह्मपुरे
दहरं पुण्डरीकं वेश्म दहरोऽस्मिग्नंतर झाकासस्तिस्मित्यदंतस्तदः
वेडटम्" इति ब्रह्मपुरशब्देनोपास्यतया सन्निहित परब्रह्मः पुरस्वेनोपास्तक सरोरम् निर्देश्य सन्मध्यवर्तिं च तदवयवभूतं पुण्डरोकाः
कारमस्य परिमाणं हृदयं परस्य ब्रह्मणो वेश्मतयाभिष्ठाय सर्वज्ञ
सर्वेशिक्माश्रित वात्सस्येकजलिषमुणासकानुग्रहाय तिस्मन् वेशमिन
पिन्निहित सूक्मतया ध्येयं दहराकाशस्यव्देन निर्दिश्य तदन्तवंत्तिंधापहतपाप्मत्वादिस्वभावतोनिरस्तनिक्षिस हैयत्वसत्यकामस्वादि

स्वाभाविनविधकातिशय कल्याणगुणजातं च घ्येयं "तदन्वष्टय्यम्" इत्युपिदश्यते । अत्र "तदन्वष्टय्यम्" इति तच्छव्येन दहराकाशम्, तदस्तर्वतिगुणजातं च परामृश्य तदुभयमन्वेष्ट्य्यमित्युपिदश्यते, "तिदद्यिस्मन्द्रह्यपुरे दहरं पुण्डरीकं वेश्म" इत्यन् च तिस्मन् दहर-पुण्डरीकवेश्मनि यो दहराकाशः, यच्च तदंतर्वतिगुणजातम् तदुभय-मन्वेष्ट्यमिति विधीयत् इत्यर्षः ।

भापित जिस्त ही है स्थों कि उक्त श्रुति में दहराकाश और उसके मध्यवर्ती आकाश का भेद नहीं बतलाया गया है ऐसा प्रतीत होता है, पर उस श्रुति में खेद दिखलाया गया है, विश्लेषण करने पर ही जात हो सकता है—जैसे कि—"इस महमपुर में दहर पुढ़रीक कीय है, उसमें जो दहर लाकाश है, उससे मध्यवर्ती का अन्वेषण करना चाहिए।" इस तावय में, महमपुर शब्द से उपास्य परमहम् के स्थानीय उपास्क के शारिर वतलाकर तथा, उस सारीर के मध्यवर्ती उसी के अवयव, कमाल के आकार वाले सुरुम हृदय को परमहम का घर बतलाकर, सर्वंग, सर्वंगिक्त मान, आश्रित, कश्या सारीर के मध्यवर्ती उसी के अवयव, कमाल के आकार वाले सुरुम हृदय को परमहम का घर बतलाकर, सर्वंग, सर्वंगिक्त मान, आश्रित, कश्या सारार, उपासक के अनुगृह के लिए उसी में स्थित, सुश्मक्त से किया का सारीर उपासक के अनुगृह के लिए उसी में स्थित, सुश्मक्त से किया को उत्तर करना सारार, उपासक के अनुगृह के लिए उसी में स्थित, स्था को अन्वेष्टस्था को, पहले का स्था की अन्वेष्टस्था की, महान, सरयकाम सरयसंकरण वादि गुणों वाले ध्येय को अन्वेष्टस्था कहा गया है। "तदन्वेष्टस्था" पद में "तद्" शब्द बहुता का सारा और उसके अन्तवर्ती गुणों, दोनों का ही खोतक है, इन दोनों को ही अन्वेषणीय कहा गया है। "इस अहमपुर में जो सुक्त पुर्वरीक मृह है" इस वाक्य में पुनक्तलेख पूर्वक, उसी बहुर पुंडरीक में स्थित दहराका स्थार का अन्ववर्ती गुणों का अन्वेषण बतलाया गया है।

दहराकाश शब्द निर्दिष्टस्य परमहात्वं "तस्मिन्यदन्तः" इति निर्दिष्टस्य च तद्युणत्वम्, तच्छन्देनोत्रयं परामृश्योभयस्याप्यन्वेष्टव्यतया विधानं च कथमवगम्यत ? इति चेत्—तदबिहतमनाश्र्युण्"यावान्वा अयमाकाशस्तावानेपोऽन्तह्नंदयाकाशः" इति दहराकाशस्यातिमहत्तामभिषाय । "उभेऽस्मिन् द्यावापृथ्वो श्रंतरेव समाहिते

उभाविनश्च वायुश्च सूर्याश्चंद्रमसावुमी विद्युन्तक्षत्राणि" इति प्रकृतमेव दहराकाशमस्मिन्निति निर्दिश्य तस्य सर्वजगदाधारत्वम-भिधाय <sup>'।</sup>यच्चास्येहास्ति यच्चनास्ति, सर्वं तदास्मिन्समाहितं" इति पुनरप्यास्मिन्निति तमेव दहराकाशं परामृश्य तस्मिन्नस्योपासक-स्येहलोके यदभोग्यजातमस्ति, यच्च मनोरयमात्र गोचरमिह नास्ति, सर्वं तद्भोग्यजात श्रस्मिन्दहराकाशे समाहितमिति निरतिशय भोग्य-त्वम् दहराकाशस्याभिषाय तस्य दहराकाशस्य देहावयवभूतहृदयांतवं त्तिंत्वेऽपि देहस्य जराप्रध्वंसादी सत्यपि परमकारणत्याऽति सुक्षमत्वेन निर्विकारत्वमुक्तवा, तत एव-"एतत् सत्यं ब्रह्मपुरम्" इति तमेव दहराकाशं सत्यभूतं ब्रह्माख्यं पुरं निखिलजगदावास भृतमित्यपपाद्य, "श्रहिमन्कामाः समाहिताः" इति दहराकाशमस्मिनिति निर्दिश्य, काम्यभूताश्च गुणान्कामा इति निर्दिश्य, तेपां दहराकाशातवंतिंत्व-मुक्तवा, त देव दहराकीशस्य काम्यभूत कल्याणगुण विशिष्टत्वं तस्यात्मत्वं च "एप भ्रात्माऽपहतपाप्म" इत्यादिना "सत्यसंकल्पः" इत्यतेन स्प्रुटीकृत्य "यथा ह्ये वेय प्रजा अन्वाविशंति" इत्यरिभ्य "तेपा सर्वेषु लोकेष्वकामचारो भवति" इत्यंतेन तदिद गुणाष्टकं तद् निशिष्टं दहराकाशशब्दनिदंष्टं भात्मानंचाविदुषामेतद्व्यतिरिक्त भोग्यसिद्धये च कर्मंकुर्वतामतवत्फलावाप्तिमस्य संकल्पत्वं चाभिधाय, 'श्रय य इमारमादमनुविद्य सजंत्येताश्च सत्यान्कामांस्तेषां सर्वेष लोकेषु कामचारो भवति" इत्यादिना दहराकाश शब्दनिर्दिष्टमात्मानं तदंतर्वेत्तिंनश्च काम्यभूतानपहतपाप्मत्वादिकान् गुणान्विजानताम् उदार गुणसागरस्य तस्य परमपुरुषस्य प्रसादादेव सर्वकामावासिः सत्य-संकल्पता चोच्यते । तदेतत् वाक्यकारोऽपि स्पष्टयति 'तदा-स्मिन्यदंतरिति कामन्यपदेशः" इत्यादिना । प्रत एतेभ्यो हेतुभ्यो दहराकाश परमेव बहा।

यदि कहो कि-दहराकाश शब्द का तात्पर्यं परब्रह्म तथा-"तस्मिन् गरंतः'' इत्यादि में उसके गुणों को उपास्य कहा गया है, यह कैसे जाना ? तो ध्यान देकर सुनो-"जितना यह भूताकाश है, उतना ही हृदयस्य आकाम है।' इसमें दहराकाम की महत्ता बतलाकर-"द्यूलोक और भूलोक, अपन और वायु, सूर्य और चंद्र, विद्युत और नक्षत्र, ये सभी अभ्यंतर में हैं' इसमें अस्मिन् शब्द से दहराकाश को स्वभावतः संपूर्ण जगत का आधार बतलाकर-"जो कुछ भी यहाँ है, और जो नहीं है, यह सभी कुछ इस दहर में समाहित है" इसमें पुनः अस्मिन् शब्द से दहरा-काश का उल्लेख करके उपासक के शरीर में जो भोग्य है, जो कि एक-मात्र अभिलाया के विषयीभूत है, वे सारे ही इस निरित्शय दहराकाश के निरित्शय भोग्य हैं, इत्यादि का प्रतिपादन करके देह के अवयद हृदय में होते हुए भी, देह के जराध्वंस आदि निकारों से रहित, परमकारण अतिसूक्ष्म दहराकाण की निर्विकारस्प्रता का प्रतिपादन करते हुए, उसी दहराकाश को "यही सत्यस्वरूप ब्रह्मपुर है" समस्त जगत के आधार स्वरूप ब्रह्मपुर बतलाया गया है। "इसी में कामनायें समाहित है" इत्यादि में अस्मिन शब्दवाची दहराकाश के काम्यगुराो को काम शब्द से बदलाते हुए अतवर्ती कहा गया है। उस दहराकाश के काम्यभूत कल्याण ग्रुण विधिष्टो को "एप बात्माअपहतपाप्मा" से लेकर "सत्य-संकरपः" तक बतलाकर "प्राणी इसी में अनुप्रविष्ट होते है" इत्यादि से "जनकी सभी लोको मे यथेच्छगति हो जाती है" इस अंतिम बाक्यतक यह बतलाया गया कि-माठ विशिष्ट गुणों से युक्त दहराकाश नामशाले आत्मा को न जानने से ही, जीव भोग्य पदार्थों की प्रास्ति के लिए कर्मा-सक्त रहता है, जिससे उसे व्वंशशील संसार ही प्राप्त होता है, उसके विचार भी असत्य होते हैं। वया-"जो इस आत्मा को जानकर सत्य संकल्प बाला होता है, उसकी सभी लोकों में अप्रतिहत गति होती है" इसमें निर्दिष्ट दहराकाण जात्मा और उसके अन्तरस्थ-काम्यम्त निष्पाप बादि गुणों के ज्ञाता की, उदारगुण सागर परमपुरूप की कृपा से, सभी कामनाओं की प्राप्ति और सत्यसंकल्पता होती है। उक्त विश्लेषण से कात होता है कि-दहराकाण परब्रहा है, उसके अंदर स्थित निष्पापता आदि विशिष्ट गुणों सहित, उसका अनुसंघान करना चाहिए; उसे ही ज्ञातव्य बतलाया गया है। वाक्यकार ने भी ऐसा ही कहा है-"उसमें जो

विशिष्ट गुणों का निर्देश है, वह झातव्य है'' इत्यादि से सिद्ध हीता है कि-दहराकाश परब्रह्म है।

गतिशब्दाम्यां तयाहि दृष्टं लिंग च ।१।३।१४॥

इतरच दहराक राः परंश्रहा "तद्यथा हिरण्य निर्धि निहितमक्षे श्रज्ञा उपपु परि संचरंतो न विन्देयुरेवमेवेमाः सर्वाः प्रजा ग्रहरहर्ग- क्छन्त्य एतं ब्रह्मलोकं न विन्दत्यनृतेन हि प्रत्यूढाः" इति एतिमिति प्रकृतं दहराकारां निर्विश्य तत्राहरहरसर्वेणं क्षेत्रज्ञाना गमनं, गंतन्यस्य तस्य दहराकारास्य ब्रह्मलोकराब्द निर्देशस्य दहराकारास्य परब्रह्मतां गमयतः।

इसलिए भी दहराकाश परबहा है कि-"जैसे भूविया को न जानने बाले, भूमि के उत्तर-उत्तर ही भूमते रहते हैं, भूमिन्य मुदर्गराधि को प्राप्त नहीं करते, बैसे ही सासारिक प्रवाह में बहुते हुए प्राणी, बहुालोक की प्राप्त नहीं कर पाते, वर्षोक्ष ने बजान से जाबुत हैं। इस सावध में "एतं" यद से उल्लेख्य बहुालोक को बतलाकर-समस्त प्रजामों के नित्य गमन की बात कही गई, तथा दहराकाश शब्द से बहुालोक का उल्लेख किया गया, इन दोनों से दहराकाश की परब्रह्मता ज्ञात होतो है।

कयमनपोरस्य परब्रह्मत्वसाधकरविन्दयत ब्राह-तथाहि दृष्टम् इति । परास्मिन् ब्रह्मांख सर्वेषां क्षेत्रज्ञानामहरहस्युपृतिकाले गमन-मन्यत्रामिघीयमानं इष्टम् "एवमेव खलु सोम्येमास्सर्वाः प्रजाः सित संपद्म न विदुः सित संपत्स्यामहै" इति । "सत ब्रागम्य न विदुः सत् श्रागच्छामह" इति च । तथा ब्रह्मलोक शब्दश्य परास्मिन् ब्रह्माख दृष्टः 'एव ब्रह्मलोकः सम्राडिति होनाच" इति । माभूदम्यत्र ब्रह्माण गमन दर्शनम्, एतवेच तु दहराकाग्रे सर्वेषा क्षेत्रज्ञाना प्रजयकाल एव निरस्तिविलनुः खानां सुपृत्तिकालेऽबस्यानं श्रूपमाणम-स्य परब्रह्मत्वे पर्योग्रं निगम् । तथा ब्रह्मलेक शब्दश्य समानाधि-कर्मा बृद्याऽस्मिन्दहराकाग्रे प्रयुज्यमानोऽस्य ब्रह्मत्वे प्रयोगान्तर निरपेक्षं पर्यातं लिंगामित्याह-लिंग च इति । निषादस्यपति न्याया-च्च षष्ठी समासात् समानाधिकरण समासो न्याय्यः ।

यदि कही हि—ये दौनों ही यहराकाथ की ब्रह्मात्मकता को सिद्ध करने वाले हैं, यह कैसे जाना? सो इनका ऐसा ही वर्णन मिलता है। सभी जीन, मुक्ति अवक्षा में परब्र्ध में प्रविच्ट होते हैं, ऐसा भी वर्णन मिलता है— 'है सीक्ष्य! ठीक इसी प्रकार यह सारी प्रजा, निरम, सद्ब्र्य से संपन्न होकर, यह वही जान पाती कि—वह सद्ब्र्य से संलग्न है तथा सद्ब्र्य से लौटने पर भी यह नहीं जान पाती कि—वह सद्ब्र्य से कीटने पर भी यह नहीं जान पाती कि—वह सद्ब्र्य से कीटने पर भी यह नहीं जान पाती कि—वह सद्ब्र्य से कीटने पर भी यह नहीं जान पाती है। उत्था विद्या काला है। अत्य काल की तरह सुद्धित अवस्था में भी, दहराकाश में अवस्थान करने पर, जीवों के आत्यतिक दुःख का अमाव हो जाता है, ऐसा श्रुतियों का बचन है। इसी से वहराकाश की ब्रह्मकथता सिद्ध हो जाती है। समानाधिकरण्य भाव से, वहराकाश की लए प्रयुक्त, ब्रह्मकोंक शब्य भी, इसका पर्याप्त प्रमाण है कि—वहराकाश परब्र्य है, पूत्र में 'लिस य" पद से यही वात कही गई है। उक्त प्रयोग में निपाद-क्यारी लाय भी तरह तत्रुक्ष समास की अपेक्षा, कर्मधारा समास करना उचित होगा।

श्रयवा "श्ररहाँच्छल्यः" इति न सुपृप्ति विषयंगमनमुभ्यते, श्रिपत्वन्तरारमस्वेन सर्वेदावत्तंमानस्य दहराकारास्य परमपुरुपायं-भूतस्य जपपुंपरि प्रहर्गहर्गच्छल्यः सवस्मिन् काले वर्तामानाः तम-जानत्वरतं न विदंति—न तभते । यथा—हिरण्य निष्पि निहितं तस्यानमजाजानास्तदुपरि सर्वेदावर्त्तंमाना ग्रिपि न लभते, तद्व-विरायगः।

श्रयवा "प्राणी निरय निरय जाता है" इत्यादि ये सुपृष्ति विषयक गमन की बात न मानकर, यह भी कहा था सकता है कि-अंतरारमा के इप से सदा बर्समान, परमपुरुषायं रूप दहराकाश की, वाह्य चाकवियय में श्रमित होने से, प्राप्ति नहीं कर पाते, न जान ही पाते हैं जैसे नि- भूमि में गड़े हुए घन को, मूमि पर घूमते फिरते हुए भी न देख पाते हैं न जान पाते हैं, यह रहस्य भी वैसा ही है।

सेयमेवमंतरात्मत्वेन स्थितस्य दहराकाशस्योपिर तिन्तयमतानां सर्वासां प्रजानामजानतीनां सर्वदा गितस्य दहराकाशस्य परब्रह्मतां गमयि । तथाहि श्रन्यत्र परस्यब्रह्मयोऽन्तरात्म्तयाऽविस्यतस्य स्विनयभ्याभिस्स्विस्मन् वर्त्तमानाभिः प्रजामित्रदेदनं दृष्टम् । यया त्रंतर्यामिब्राह्मये "य श्रात्मनितिष्ठन् श्रात्मनोऽन्तरो यमात्मा न वेद, यस्यात्मा शरीरं, य श्रात्मानितिष्ठन् श्रात्मनोऽन्तरो यमात्मा न वेद, यस्यात्मा शरीरं, य श्रात्मानमंतरौ यमयितः" इति "श्रवृष्टो द्रष्टा श्रश्रुतरश्रोताः" इति च । मामृदत्यत्र दर्शनम्, स्वयमेवित्वयं निषिष्ठात्मानावातानात परमपुष्पार्थं मावस्यास्य हृदयस्यस्योपितवाधार्तः इत्हस्त्ववैद्या सर्वासांप्रजानामजानातीनां गितस्य परब्रह्मस्वे पर्याप्तं लिगम् ।

अन्तरात्मा रूप से व्यक्तियत वहराकाण के ऊपर की जो न्यिति है वह भी, उसी के नियमन पर आधारित है, वही वहराकाश की परअह्यता का प्रमाण है। अन्यान्य श्रृतिवाक्यों में भी, परब्रह्म की अन्तरात्मा
रूप से न्यिति और नियमकता, तथा जीवात्मा की अन्तरात्मा
रूप से न्यिति और नियमकता, तथा जीवात्मा की अन्तरात्मा
रूप से न्यिति और नियमकता, तथा जीवात्मा की अन्तरात्मा का वर्णन
किया गया है—जैसे कि—अन्तर्यामी ब्राह्मण में—'जो आत्मा में ही सदा
स्वतर बैठा ही आत्मा का संयमन करता है,' वह अदृष्ट होकर भी
द्रष्टा तथा अश्रुत होकर भी श्रोता है' इत्यादि। इससे अधिक अब और
प्रमाणों की आवश्यकता नहीं है। निधि के वृष्टात से जिसकी परपुद्धाथाता वतलाई गई, हृदयस्य उस बहुराकाश के ऊपर ही ऊपर सदा
वर्त्तमान जीवात्माओं को, उसकी और होने वाली गति ही, दहराकाश
को परसह्यता का पर्याप्त प्रमाण है।

इतक्च बहुराकाश: परस्रद्या—बहुराकाश इसलिए भी परस्रद्या

है कि---धतेश्च महिस्रोऽस्यास्मिन्नुपलब्घेः ।१।३।१५॥

"मृष य मात्मा" इति प्रकृतं दहराकाशं निर्दिश्य "स सेतु-

विश्वितेषां लोकानामसंमेदाय" इत्यस्मिष्णगद्विष्ठरणं श्रूपमाणं दहराकारास्य परमहातां गमयित । जगद् विषरणं हि परस्पम्रह्मणो महिमा "एव सर्वेश्वर एव सर्वेभूतािषपितरेष भूतपाल एव सेतुर्विष्टरण एवां लोकानमसंभेदाय" इति "एतस्य वाऽक्षरस्य प्रशासने गागिं सूर्याचन्द्रमसौ विष्वतौ तिष्ठतः" इत्यादिस्यः । स चायं तस्य परस्य महाणो धृत्याख्यो महिमाऽस्मिन् दहराकारा उपकस्यते; मतौ दहराकारा परम्रह्म ।

"जो आत्मा में" इत्यादि मे दहराकाश्व के वास्तविक स्वस्प का वर्णन करके-"इस समस्त जगत के संगेद अयति सांकर्म का निवारण करने वाला वह सेतु है" इत्यादि में जो जगद धारकता बतलाई गई है, उससे दहराकाश की, परकहाता जात होती है। परबहा की महिमा की बतलाने वाली जगद्धारकता "यही सर्वश्वर-ब्यूताधियित-मुतपालक और जगत् की मयीदा की रक्षा करने वाले तेतु हैं, "हे गागि! इस अक्षर के प्रशासन में ही सुर्थ और बंद्व स्थित रहते हैं" इत्यादि बाक्यों से मी जात होती है। बगद्धारकता कर परबहा की महिमा, दहराकाश में नी उत्ताहती है। बगद्धारकता कर परबहा की महिमा, दहराकाश में नी उत्ताहक है इसिंग प्री वहराकाग, वरबहा है।

# प्रसिद्धेश्च ।१।३।१६॥

भ्राकाशशब्दश्च परस्मिन् ब्रह्मणि प्रसिद्धः "को वा ह्येनाज्यात् कः प्राण्यात्, यदेष भ्राकाश भ्रानंदो न स्यात्"—"सर्वणि ह वा इमानि भूतास्याकाशादेन समुत्पव्यंते" इत्यादिषुः अपहतपाध्मत्वादि-गुण सनाया प्रसिद्धिभूताकाश प्रसिद्धे वंसीयसी इत्यभिप्रायः।

"मह आफाश यदि आनंद स्वरूप न होता तो, आनंद की चेप्टामें कौन कर सकता?" सारे ही प्राणी आकाश से जरपल होते हैं 'इस्पादि बानयों ने प्रयुक्त आकाश शब्द, परस्रहा के लिए प्रसिद्ध है। निष्पापता जादि गुणों से प्रक्त जो प्रसिद्ध है, वही भूवाकाश से, दहराकाश की अंद्रुक्त की सोतिका है। एवं तावद्दहराकाशस्य भूताकाशत्वं प्रतिक्षिप्तम् । प्रयेदानी दहराकाशस्य प्रत्यगात्मत्वमांशक्य, निराकर्त्तुभूपक्रमते ।

अब तक दहराकाश की, भूताकाशता का निराकरण किया गया। अब आगे दहराकाश की जीवात्मकता की आशका करके, उसका निराकरण करते हैं—

इतरपरामर्शात्स इति चेन्नासंभवास् ।१।३।१७॥

यदुक्तं वावय शेपवतााद् बहुराकाराः परंत्रह्योति, तदगुक्तमः, वावयशेषे परस्मावितरस्य जीवस्येव साक्षात् परामर्गात् "अय य एव तंत्रसादोऽस्माच्छरोरात्समुत्याय परज्योतिरुपसपद्य स्वेन रूपेणा-भिनिज्यद्यते एय आत्मेति होवाच एतदमृतमभयमेतद् ब्रह्म" इति । यद्यपि "बहुरोऽस्मिन्नतर आकाशाः" इति हृदयपुंडरीक मध्यवत्तितयोपदिष्टस्याकाशस्योपमानोषभयभावाद्यसभवाद् भूताकारात्व न संभवति, तथापि वाक्यशेषवरगात् प्रत्यमात्मत्वं युक्तमाश्रयितुम् । आकाशराव्वोऽपि प्रकाशादियोगाज्जीव एव वित्तंव्यत इति चेत् — अवोत्तर नासस्भवात्—इति । नाय जीव , न हि अपहत्यपान्मस्वादयो गुणाः जीवे सभवति ।

जो यह कहा कि-अतिमवावय से जात होता है कि-वहराकाण परम्रह्म है, सो कथन ठीक नहीं, उसमें तो परमारमा से भिन्न जीवारमा का ही स्पष्ट उल्लेख प्रतीत होता है-जैसे कि-"यह सप्रसाद इस गरीर से उठकर, परज्योति को प्राप्त कर अपने वास्तविक रूप को प्राप्त करता है यही अमृत-अभय-और अहास्वरूप है।" इत्यादि

यविष-- "वहर के अदर का आकाश" हत्यादि मे उल्लेख्य आकाश का वाह्याकाश के साथ उपमानोपमेय माव सभव नहीं है, फिर भी हृदय पुडरीक के मध्यवर्ती दहरकाथ की भूताकाशता हो सकती है यह ठीक है, किंतु वाक्य शेष के अनुसार उसे जीवारमा मानना उचित है। प्रकाश-मयता आदि गुणी से सबद्ध होने से आकाश शब्द जीव वाची ही हो सकता है। उक्त संबय के उत्तर में सूत्र में कहा गया "नासंभवात्" प्रयांत् निष्पापता आदि गुण जीव में संभव नहीं है, इसलिए यह जीव नहीं है।

**उत्तरा**च्चेदाविर्मूतस्वरूपस्तु ।१।३।६८॥

उत्तरात्-प्रजापति वान्यात्, जीवस्यैवापहतपाप्मत्वादिगुण योगो निश्चीयत इति चेत्-एतदुक्तं भवति-प्रजापति वाक्यं जीव-परमेव, तथाहि-"य ग्रपहतपाप्मा विजरोविमृत्युर्विशोको विजियत्सोऽ-पिपासः सत्य संकल्पः सोऽन्वेष्टन्यः स विजिज्ञासितन्यः स सर्वोश्च लोकानाष्नोति सर्वोश्च कामान्यस्तमात्मानमनुविद्य विजानाति "इति प्रजापतिवचनमैतिह्यरूपेणोपश्रृत्यान्वेष्टय्यात्म स्वरूपजिज्ञासया प्रजापतिमृपसेद्वे मधवते प्रजापतिर्जागरितस्वप्नस्युप्यवस्यंजीवा-त्मानं स रारीरंक्रमेख सुश्रुषुयोग्यतापरीचिक्षिषयोपदिश्य तत्रतत्र भोग्यमपश्यते परिशुद्धात्मस्वरूपोपदेशयोग्याय तस्मै मधवते-"मघवन् मस्यै वा इंद शरीरमातं मृत्युना तदस्यामृतस्याशरीरस्या-रमनोऽधिष्ठानं" इति शरीरस्याधिष्ठानतामारमनरचाधिष्ठातताम-शरीरस्य च तस्यामृतत्वस्वरूपतां चोक्तवा "न ह वै सशरीरस्य सतः प्रियाप्रियमोरपहतिरास्ति । शक्तरीरं नान संतं न प्रियाप्रिये स्प्रातः" इति कर्मारब्धशरीर योगिनस्तदनुगुणसुखदुःख भागित्वरूपानर्थं तद्विमोक्षे च तदमावमिमधाय "एवमेवैष संप्रसादोऽस्माच्छरीरा-सामुत्याय परंज्योतिरुपसंपद्म स्वेन रूपेणाभिनिष्पद्यते" इति जीवा-रमतः स्वरूपमेव शरीर विवक्तम्पदिदेश ।

बाद के प्रजापित वाक्य से, निष्पापता आदि गुण, जीव के ही निश्चित होते हैं, कथन यह है कि-अजापित वाक्य जीव पर कही है— जैसा कि-"जो निष्पाप, अजर, अमर, शोक तथा भूला-प्यासा रहित सर्य संकल्प है, वह अन्वेष्टब्य और जिज्ञास्य है, जो उसे जान लेते है, सुमुद्दत कामनाओं और समस्त सोकों को प्राप्त कर लेते है" इस प्रजापित वाक्य को ऐतिहा (जनश्रुति) के रूप श्रवण करके इन्द्र, अन्वेपणीय आत्म स्वरूप नी जिज्ञासा से प्रजापित के पास गए। प्रजापित ने जिज्ञास की योग्यता की परीक्षा के लिए कमक्ष. जायत, स्वन्त, सुपूष्त अवस्थाश्रय सपन्त सगरीर जीवात्मा का उपदेश देकर देखा कि, इन्द्र पर उपदिष्ट विषयों में भोग्य का कोई असर नहीं हुआ तव, विशुद्ध आत्मस्वरूप उपदेश योग्य इन्द्र से उन्होंने—"हे मध्वन् ! यह भरीर मत्यं और मृत्यु प्रस्त है, यही अभरीरी अमृत आत्मा का आध्य स्थल है" इत्यादि से भारीर की अधिरुज्ञक्षता, आत्मा की अधिरुज्ञत्वता तथा अगरीर आत्मा की अधिरुज्ञक्षता, आत्मा की अधिरुज्ञत्वता तथा अगरीर आत्मा की अधिरुज्ञक्षता, आत्मा की अधिरुज्ञत्वता तथा अगरीर आत्मा की अधिरुज्ञत्वता तथा अगरीर आत्मा की अधिरुज्ञत्वता वाता अगरीर आत्मा की अधिरुज्ञत्वता वाता का अंत नहीं होता, सदा के लिए शरीर के समान्त हो जाने पर सुख दु-ख का स्वर्ष नहीं होता।" इस श्रुति से पुण्यपापमय कर्मोत्पादित, गरीर घारी की अपिक्त के कर्मानुतार सुख दु-ख आदि ओगो के ज्ञापन के लिए, गरीर की समान्ति पर, सुख दु ख का प्रभाव वतलाकर—"यह सप्रसाद इस गरीर से उठकर, पर ज्योतिरुप्ता को प्रान्त कर वर्षने स्वरूप को प्रान्त कर लेता है।" इत्यादि से शरीर विमुक्त जीवात्मा के स्वरूप का उपदेश विद्या।

"स उत्तमः पुरुषः स तत्र पर्येति जक्षत् क्रीडेन् रममाणः स्त्रीभिर्वा, पानैर्वा, ज्ञातिभिर्वा, गोपजनं स्मरन्निद शरीरम्" इति प्राप्यस्य परस्य ज्योतिषः पुरुषोत्तमस्यम्, निवृत्तितिरोष्टामस्य परं ज्योतिरुपसंपन्तस्य प्रत्यगात्मनो ब्रह्मलोके य्येष्टभौगावान्तिम् प्रियाप्रियाविमुक्तकर्मनिमित्तशरीराधपुरुषार्थाननुसंघानं चाभिष्याय— "स यथा प्रयोग्य प्राचरणे युक्त एवमस्मिन् शरीरे प्राणो युक्तः" इति यपोक्त स्वरूपस्यैव संसारदशाया कर्मतत्रम् शरीर योगं युग्यशक्ययोगद्तृष्टातेनाभिष्ठाय-प्रयय यत्रैदाकाशमनुविषण् चक्षु. सः चक्षुष् पुरुषो दर्शनाय चक्षुर्य यो वेदेदं जिन्नाणीति स मात्मा गंधायन्नाणम्य यो वेदेदमिष्ट्याहराणीति स प्रात्माऽभिच्याहारय वृगाय वो वेदेदं प्रध्वानीति स प्रात्मा अवणाय श्रोत्रम्, प्रय यो वा

वेदेदं मन्वानीति स ब्रात्मा मनोऽस्य दैवं चक्षः" इति चक्षुरादिनां करणत्वं, रूपादीनां ज्ञेयत्वमस्य च ज्ञातृत्वं प्रदर्श्य तत एवं शरीरे-न्द्रियेभ्योऽस्य व्यतिरेकमुपपाद्य "स वा एप एतेन चक्ष्पा मनसैतान् कामान् पश्यन्नमते य एते ब्रह्मलोके" इति तस्यैव विघूतकर्मनिमित्त रारीरेन्द्रियस्य मनः शब्दाभिहितेन दिव्येन स्वाभाविकेन जानेन सर्वकामान्भवमुक्तवा "तं वा एत देवा बात्मानमुपासते तस्मातेषां सर्वे च लोका ब्रात्माः सर्वे च कामाः" इत्येवंविधमारमानं ज्ञानिनो जानंतीत्यमिधाय "सर्वाश्चलोकान्नाप्नोनि सर्वोश्चकामान्यस्त-मात्मानंमनुविद्य विजानातीति ह प्रजापतिरुवाच" इत्येवंविधमात्मानं विद्रषः सर्वेलोकसर्वकामावाप्त्युपलक्षितं ब्रह्मानुभवं फलमभिघायोप-संहतम् । म्रतस्तत्रापहतपाप्मत्वादि गुएको ज्ञातन्यतया प्रकान्तो जीव एवेत्यवगतम् । श्रतो जीवस्यापहतपाप्मत्वादयः संभवंति । श्रतो दहरवाष्ट्रयशेषे श्रृयमाणस्य जीवस्यापहपाप्मत्वादिगुणसंभवात् स एव दहराकारा इति निश्चीयते इति चेत इति ।

, वह जत्तम पुरुप, जस अवस्था में, हंसता, खेलता, स्त्रीयान, और जाति जनों के साथ रमण करता हुआ, मानव देह को मुलाकर विचरण करता है" इस वाग्य में प्राप्प, परंज्योतियरूप पुरुपोत्तमत्व, तथा अविद्याहात स्वरूप तिरोधान निवृत्ति के उपरांत, परंज्योतिसंपन्न जीवात्मा की, ब्रह्मलोक में येथेच्य भोषरवासि, एवं प्रिम कीप्र संयोग सहकृत कर्म से समुरुपक शरीरादि का अपुरुपायंत्व वतलाकर—"जैमे कि घोड़ा या वैल गाड़ी से जुता रहता है, वेसे ही यह प्राप्प इस शरीर में जुड़ा हुआ है" इस अबु ककट के वृद्धांत द्वारा, जीव को संसार दला में कर्माधीन शरीर संवंध की पुष्टि करके—"जिसमें यह चद्या द्वारा उपलक्षित आकाश अनुगत है वह चाक्ष्मप पुरुष है, उसके रूप गुण के निए नेपेटिय है, नंघ प्रहुण के निए गायिका है। जो ऐसा समझता है कि मैं गब्द सोलूं बही आत्मा है उसके शब्द अवण करूँ वह भी आतमा है, उसके अवण के लिए नामिता है कि मैं सब्द अवण करूँ वह भी आतमा है, उसके अवण के लिए

श्रवणेन्द्रिय है। जो यह जानता है कि मै मनन करूँ वह आत्मा है, मर्न उसना दिव्य नेत्र है।" इत्यादि में चक्तु आदि इन्द्रियों की करणता, रूप आदि विषयो की जेयता, तथा जीव की जातृता वतलाकर-शरीरादि से उसकी भिन्नता का प्रतिपादन किया गया है। "जो ये भोग इस ब्रह्मलोक मे है उन्हे यह जीव मनोमय दिव्य नक्षु द्वारा देखता हुआ रमण करता है। इस श्रुति मे कर्मजन्य शरीरेन्द्रिय सबध परित्याग कर ही जीवात्मा स्वभावसिङ मानस ज्ञान के बारा, समस्त विषयो का अनुभव करता है, यह बतलाया गया है। "इस आत्मा की देवता उपासना करते है, इसी से उन्हें सपूर्ण लोक और समस्त भोग प्राप्त हे" इत्यादि मे, जानी लोग ऐसे आत्मा की जानते है, ऐसा प्रतिपादन करके-- "वह सपूर्ण लोक और समस्त भोगो को प्राप्त करता है, जिसने कि ऐसे आत्मस्वरूप का अनुभव कर लिया है-प्रजापित ने ऐसा कहा" इस उपसहारात्मक वान्य मे आत्माभिक व्यक्ति की, सर्वलोक और सर्वकाम विशेषित बह्यानुभवारमक फलावाप्ति होती है, यह निर्णय कर प्रकरण की पूर्ति की गई है। इससे निश्चित होता है कि-निष्पापता आदि जीव ही उक्त प्रकरण में झातृत्व बतलाया गया है, इस जीव मे निष्पापता ग्रादि गुणी की सभावना है दहर बादम के अंत मे जीव के ही निष्पापता आदि गुण बतलाए गए है इसलिए वह जीव ही दहराकाश है। इत्यादि सशय उपस्थित किया।

सिद्धान्त.— तत्राह्—"माविभू तस्वरूपस्तु" इति । पूर्वमन्तित्रितिपहृतापहृतपाप्मत्वादिगुणस्वरूपः पश्चाद्विमुक्तकमंबन्धः शरीरात् समृत्वित. पर ज्योतिरुपसंपन्न माविभू तस्वरूपः सन्पदृतपाप्मत्वादिगुण विशिष्ट स्तत्र प्रजापति वायेऽन्निधीयते, दहरवाक्येत्वतिः रोहित स्वभावापहृतपाप्मत्वादिविभिष्ट एव दहराकासः प्रतीयते । म्नाविभू तस्वरूपस्पि जीवस्यासंभावनीयाः सेतुत्वसर्वलोकः विधर्णस्वादयः सत्याब्दः निर्वचनावगतं चेतनाचेतनयोनियंतृत्वं दहराकासः यरब्रह्माता साधयंति । सेतुः सर्वलोकविषयएस्वादयः म्राविभू तं स्वरूपस्यापि न संभवंतीति—"जगद्व्यापारवज्यम्" इस्यत्रोपपादिष्यामः ।

"उक्त समय पर समाघान रूप से सूत्रकार "आविर्यूतस्वरूपस्तु" पद प्रस्तुत करते है अर्थात् प्रजापित वावय मे बतलाया गया है कि-जीवात्मा के जो अयद्वतपाप्मत्व आदि गुण हैं वे मिष्या ज्ञान से आवृत रहते है, कर्म बन्धनों के विच्छेद के बाद, मरीर से छुटने पर-पर ज्योति-परमात्मा की प्रप्ति होने पर ही उसे अपना स्वाभाविक प्रकृत स्वरूप प्रमात्मा की प्रप्ति होने पर ही उसे अपना स्वाभाविक प्रकृत स्वरूप प्राप्त होता है, तभी वह अपहतपाप्मत्व आदि गुणे बाला होता है। दहर बावय में तो अतिरोहित, सदा एकरस अपहतपाप्मत्वादि गुण बाला हहर बतलाया गया है। आविर्यूत स्वरूप होते हुए भी जीवात्मा में, सेतुत्व, सर्वलोक विधारकस्व आदि विशेषताओं की सभावना नही है। सत्य शब्द के निवर्य की समता, ही, हहराकाण की परब्रह्मता, निष्वत करती है। सेतुत्व, सर्वलोक विधारकस्व आदि विशेषतायों, आविर्यूत स्वरूप होने पर जीवात्मा में ममस नहीं हैं, यह हुम "जगब्ब्यापारवर्य" सुन्न के प्रसा में सिद्ध करेंगे।

यभेवम्-दहर वाक्य "अत एप सप्रसाद " इत्यादिना जीव प्रस्ताव किमर्थ ? इतिचेत् तत्राह—

यदि ऐसी ही बात है तो, दहर वाक्य में "अत्यूप सप्रसाद." इत्यादि से, जीव को प्रस्तुत करने का क्या तारपर्य है ? इस सगय पर कहते हैं।

#### ध्रन्यार्थश्च परामर्शः ।१।३।१६॥

दहराकासस्येवापहपाप्मस्वादि जगद्विधरणस्वादिवन्मुकस्य सदुपसंपर्याऽपहपाप्मस्वादि कस्याणगुणविशिष्ट स्वाभाविकरूप प्राप्ति कथनेन तदहेतुस्वरूपं परमपुरुपासाधारण गुणमुपदेष्टु प्रजान्पति वाक्योकस्य जीवस्थात्र परामणः। प्रजापति वाक्ये च मुक्तान्धम्वरूपयायास्य विज्ञानं दहरविद्योपयोगितयोक्तम्, ब्रह्मप्रेप्तोहि जीवारमनः स्वरूपं च भातव्यमेव स्वयमपि करवाण गुण एव सम्ननविधकातिरायासंख्येय कस्याणगुणगण पर ब्रह्मानुभविष्यतीति ब्रह्मोपासनफलासगंतत्वात् स्वरूप याथारम्य विज्ञानस्य। "सर्वास्य

लोकानामोति सर्वाश्च कामान्" "स तत्र पर्येति जक्षत् क्रोडन्" इत्यादिक प्रजापति वास्ये कीत्यंमान फलमपि दहरविद्याफलमेव ।

दहराकाश में जैसे निष्पापता, जगद्विधारकता आदि विशेषतायें है वेस दहरोपासना द्वारा उक्त कल्याणमय गुण विशिष्ट स्वमाव सिद्ध स्वस्य पुक्त पुरुष में भी हो सकते हैं, इस बात की निर्णय करने के सिए तथा परम पुरुष के असाधारण गुण ही स्वक्त प्राप्ति के एक मात्र कारण हैं इस उपयेच के लिए प्रजापित यावय ये वतालाए गए जीवाशम के स्वस्य की, इस दहर प्रकरण से प्रस्तुत किया गया है। प्रजापित वावय में, मुक्तारम स्वरूप के याधारम्य ज्ञान के लिए, दहर विद्या को उपयोगिता वतालाई गई है, बह्य प्राप्ति क इच्छुन व्यक्तियों को जीवात्मा का प्रकृत स्वरूप भी अवस्य जानना चाहिए, क्यो कि—जीव स्वय कत्याणमय गुणो सं सपन्न होते हुए भी, निरवधि, निरतिशय कत्याणमय गुणो वा परब्रह्म का जनुभव करता है। स्व स्वरूप का प्राप्तास्य का प्रदेश प्रस्ता के फलस्कर्य हो होता है। प्रजापित वावय में जो यह कहा गया कि—' वहु समस्त सोक और समस्त काम्यफलो को प्राप्त करता है "हास्य और क्रीबा करते हुए विचयण करता है यह सब भी दहर विद्या के फलस्कर्य ही होता है।

# श्रुतेरितिचेत्तदुक्तम् ।१।३।२०।।

"दहरोऽस्मिन्" इत्यल्पपरिमाण श्रुतिराराग्रोपमितस्य जीवस्यै-होपपद्यते, न तु सर्वस्माज्ज्यायसो बहाण, इति चेत्-सत्रपुदुत्तर कत्त्व्यम्, तस्पूर्वभैवोक्तम्—"निचाय्यत्वादेन" इत्यनेन । ग्रतोदहरा-काग्रोऽनाद्योत्तातिवद्याद्यशेषदोषणघः स्वाभाविकनिरितस्य ज्ञानवलै-ध्ययंवीयंत्तांक तेज प्रभृत्यपरिमितोदारगुणसागर पुरुषोत्तमः एव । प्रजापति वाषयनिर्दिष्टस्तु "व्रति लेवैन विच्छादयति" इत्येवमादि-भिरवगतकर्मोनिमित्तदेह परिग्रह पश्चात् परज्योतिरुपसपद्याविमृतं भ्रपहतपान्मत्वादिगुण स्वरूप इति न वहराकाराः। , यि कहो कि-बहराकाश की अल्पता के प्रतिपादक "बहरोऽस्मिन् इत्यादि वायय में, आरा के अग्रमाग के समान सुदम जीवारमा का ही उपपादन किया गया है, सर्वश्रेट परमात्मा का नहीं ? इस विषय में हमें चो कुछ कहाग था वह "निचाय्यत्वादेवम्" सुत्र में ही कह चुके हैं। अनिया आदि समस्त दोषो से अनाझात, स्वभावसिक निरित्वय मान-यत-ऐश्वर्य बोर्य-शक्ति-तेज आदि अपरिभित्त उदार गुणो के सागर पुर-पोत्तम ही, दहराकाण हैं। "झाँत स्वेचन" इत्यादि से जात होता है कि-जीवारमा प्राय. प्राक्तनकर्मानुसार देहभारी रहता है, पर्वयोदि स्वरूप परत्रह्म को जानकर ही, अपहत्रपाप्मास्व आदि गुणों से संपन्न जैव स्वरूप परत्रह्म को जानकर ही, अपहत्रपाप्मास्व आदि गुणों से संपन्न जैव स्वरूप स्वरह्म होता है। इससे निध्वत होता है कि-प्रजापति

इतार्चतदेवम्- इनसे भी यह बात स्पष्ट है कि-

अनुकृतेस्तस्य च ।१।३।२१॥

तस्य दहराकाशस्य परस्य ब्रह्मणः अनुकारात् अभयपहतपाप्म
स्वादिगुणको विभुक्त वंदाः प्रत्यमात्मा न दहराकाशः । तदनुकारः
तत्साभ्यम् तयाहि प्रत्यगत्मनो विमुक्तस्य परब्रह्मानुकारः श्रूयते—
"यदा परयः पश्यते च्वमवर्णं कर्त्तारमीशं पुरुषं ब्रह्मयोनिम्, तदा
विद्वान् पुण्यपापे विद्युय निरंजनः परमं साम्यमुपैति" इति ।
स्रतोऽनुकत्ता प्रजापति वावय निर्देष्टः अनुकार्यं सह्य दहराकाशः ।

जीव जब, परब्रह्म वहराकाश के समान अपहुपान्मस्वादि गुणों से संपन्न होकर वधनविमुक्त होता है, तो दहराकाश नहीं कह सकते। तदमुकार का तास्पर्य होता है तस्समान। विमुक्त जीवात्मा की परब्रह्मानु- कृति निम्नोक्त श्रुति में प्रसिद्ध है—'जब यह दृष्टा (जीव) सबके शासक, ब्रह्मा के भी आदि कारण, संपूर्ण जगत के रचितता, दिव्य प्रकाश स्वरूप परंपुरुप का साक्षात्कार कर लेता है, उस समय पुण्यपाप से विमुक्त होकर निर्मेख वह जानी महारमा, सर्वोत्तम समता को प्राप्त कर सेता है' इससे निश्चित होता है कि-अंजापित साक्ष्य में अनुकर्त्ता हैता है' इससे निश्चित होता है कि-अंजापित साक्ष्य में अनुकर्त्ता

जीव काही उल्लेख है तथा दहराकाण प्रकरण मे अनुकार्य ब्रह्म का उल्लेख है।

भ्रापिस्मयंते ।१।३।२२॥

ससारिणोऽपि मुक्तावस्थाया परमसाम्यापत्ति लक्षणः पर-ब्रह्मानुकारः स्मर्यते "इद ज्ञानमुपाश्चित्य सम साधम्यंमागताः सगॅऽपि नोपजायन्ते प्रलये न ब्यथति च" इति ।

ससारी जीवात्मा की भी मुक्तावस्था मे परम साम्यावस्था रूप परब्रह्मानुकारिता, स्मृति मे भी बतकाई गई है--"इस ज्ञान का आध्य लेकर मेरे साधम्यें को प्राप्त हुए पुरुष, न तो सृष्टिकाल मे उपपन्न होते है न प्रलयकाल से व्यथित होते हैं।"

केचित् "अनुक्रतेस्तस्य च" अपित्सर्यसे "इतिस्त्रहयमधिकर-णान्तरं" तमेव भातमनुभाति सर्वं, तस्यमासा सर्वमिद विभाति" इत्यस्या श्रुते. परब्रह्मपरत्व निर्धेमाय प्रवृत्त वदति । तत्तृ "अदुश्य स्वादि गुणको धर्मोक्ते." धुम्वाद्यायसन स्वराब्दास्" इत्यधिकरण ह्रयेन तस्य प्रकरणस्य परब्रह्मविषयस्य प्रतिपादनात्" ज्योतिरचरणा भिधानात्" इत्यादिषु परस्य ब्रह्मणो भारूपस्वावगतेश्च पूर्वपक्षा-नुस्थानाययुक्तम्, सूत्राक्षर वैरूप्य च ।

कोई (श्री शकर) "अनुकृते स्नस्य व" अपिस्मयंते" इन दो सुन्नो, को, अस्य प्रकरण की "उसके प्रकाशित होने पर हो सब प्रकाशित होते हैं, उसी से यह सारा जबत प्रकाशित है" इत्यादि स्नृति के परब्रह्मस्य का ' निर्णायक बतलाते हैं। यह बात कुछ जबती नहीं, बगोर्क-' अदृष्यत्वादि' कृ म्वाह्यायत्न "आदि दोनो अधिकरणो मे परब्रह्म विपयक प्रतिपादन किया गया है। "उयोतिसबरणाभिधान" इत्यादि में भी परब्रह्म के भारूप की अवगित हो जाती है, इसलिए युन उसी विषय को यहाँ भी उन्नात, अधुक्त है तथा सुन्नाक्षरों से विषय को यहाँ भी ६ प्रमिताधिकरण-

शब्दादेव प्रमितः ।१।३।२३॥

कठवत्लीयु श्रूयते—"अंगुष्ठमात्रो पृष्यः मध्य आत्मिन तिष्ठित, ईषानोभृतभय्यस्य न ततो विजुगुप्तते।" एतद्वैतत् "अंगुष्ठ मात्रः पुष्पो ज्योतिरिवाधूमकः, ईरानोभृतभय्यस्य स एवाद्य स उ स्वः" एतद्वैतत्—"अंगुष्ठमात्रः पुष्पोऽन्तरात्मा सदाजनानां हृदये संन्ति-विष्टः सं स्वाच्छरोरात् प्रवृहेन् मुंजादिवैषीकां धैर्येण सं विद्याच्छु-क्रममृतम्" इति । तत्रसंविह्यते—किमयमंगुष्ठमात्र प्रमितः प्रत्यगात्मा, उत्तपरमात्मा इति कि युक्तम् ? प्रत्यगात्मिति, कुतः ? जीवस्याच्य-त्रांगुष्ठमात्रत्वश्रुतेः "प्राणाधियः संवरति स्वकर्मितः, अंगुष्ठमात्रः रिवृह्यक्षपः संकल्पाहंकार समन्वितो यः" इति । न चान्यत्रो-पासनार्थंतयाऽपि परमात्मनोऽगुंष्ठमात्रत्वं श्रूयते । एवं निश्चितं जीवत्वे ईरानत्वं श्रारोरिह्ययभोग्यमोगोपकर्णापेक्षपाऽपि मिबन्ध्यति ।

कठवल्ली की श्रृति है कि-"अंगुष्ठ परिमाण वाला पुरुष धात्मा मे अवस्थित है, वही भूत और मंबिष्य का शासक है, उन्हें जान लेने वह किसी की निन्दा नही करता—यही है वह-(जिसके लिए तुमने पूछा था) अंगुष्ठ मात्र परिमाण वाला पुरुष पूमनहित ज्योगि के समान है, वही मूतसविष्य का शासक है, वही आज है और कल भी रहेगा—यही है वह-सबका खंतर्यामी अंगुर्ठमात्र परिमाण वाला पुरुष, तद्दैव प्राणियो के हृदय में स्थित है, उसे भूज से सीक गाँति (जैसे कि सीक मूंज से निम्न है) अपने शारीर से धीरतापूर्वक पृथक् करके देसे, उसी को अमृत स्वकल समझी !"

अब संभय होता है कि-यह अंगुष्ठ परिमाण वाला प्रसित, जीवा-स्मा है परमारमा ? वह सकते हैं कि जीवारमा । क्योंकि-अन्य श्रुतियों में जीव को अंगुष्ठ परिमाण वाला कहा गया है-जैसे कि-"प्राणों का अधिपति अपने कमों से प्रेरित होकर अनेक योनियों मे विचरता हुया, जो कि अगुष्ट मात्र परिमाण वाला है, वह सूर्य के समान प्रकाशस्वरूप, सकरूप प्रीर अहकार से मुक्त है। '' किसी भी धूर्ति मे उपासना के लिए, परमारमा के अगुष्ट परिमाण का वर्णन भी बही मिनता। इस प्रकार प्रमित की जीवता विख्तत हो जाने पर-चारीर इन्द्रिय भीय्य और भोगोपकरण इत्यादि में जीव की शासकता भी निष्नित हो सकसी है।

सिद्धान्त.-इति प्राप्ते नूम.-शब्दादेव प्रमित.-श्रगुष्ठ प्रमितः परमारमा, कृतः ? "ईशानो भव्यस्य" इति शब्दादेव । न च भूत भव्यस्य सर्वस्यीशतुस्य कामैणरवरास्य जीवस्योपपदाते ।

जक्त संशय पर सिद्धात रूप छे "शब्दादेशप्रसित" सुन्न प्रस्तुत किया गया, जिसका तास्पर्य है कि-अगुच्द प्रसित परमादमा है "ईवासी भूतभव्यम्य" शब्द से ही उसकी परमात्मकता सिद्ध होती है। कर्म परवश जीवाश्मा मे भूत भविष्य खादि समस्त की शासकता समब नहीं है।

कर्य तर्हि परमात्मनोऽगुंष्ठमात्रत्वमित्यत्राह-

परमाश्मा की अगुष्ठ मात्रता कैसे समय है ? इस पर कहते हैं—

हृद्धपेक्षया तु मनुष्पाधिकारत्वास् ।१।३।२४॥

परमातमन जपासनार्थभुषासक हृदये वर्तमानत्वादुपासक हृदय-स्वांगुष्ठ प्रमाणत्वात्तदयेक्षयेदमगुष्ठ प्रमितत्वमुपपद्यते । जीवस्यापि प्रगुष्ठ प्रमितत्वं हृदयातर्वतित्वात्तवयेक्षमेव, तस्याराप्रमानत्वश्रुते । मनुष्याशामेवोपासकत्व संमावनया, शास्त्रस्यमनुष्याविकारत्वात् ममुख्य हृदयस्य च तत्तदंगुष्ठ प्रमितत्वात्त्वरतुरगभुजगादीनाममंगुष्ठ प्रमितत्वेऽपि न किश्चहोपः स्थितं तावदुत्तरत्र समापयिष्यते ।

मनुष्य का हृदय अंगुष्ठ परिमाण का ै परमाहमा की उपासना की जाय, इसलिए क उ के अगुष्ठ परिमाण का वर्णन किया गर् , जो अगुष्ठ परिमाण का वर्णन मिलता है, वह भी ह्रदय के परिमाणानुसार ही है, अन्यया श्रुतियों में तो जीव को जारा के अग्रभाग के समान अतिस्क्षम बतलाया गया है। उपासना मनुष्यों से ही समन हो सकती है, शास्त्र का लिंघकार भी मनुष्य का ही बतलाया गया है। मनुष्य का हृदय अपने अपने अंगुष्ठ परिमाण का होता है। गर्देभ घोडा सर्प इत्यादि का तो अंगुष्ठ परिमाण का प्रमन ही नही उठता, जीव के अंगुष्ठ परिमाण कर किसी अकार की शिंग कर की शिंग की अग्रिम अधिकरण में समाप्त करेंगे।

७ देवताधिकरणः-

तदुपर्यपि बादरायराः संभवात् ।१।३।२४॥

परस्य ब्रह्मणोंऽगुष्ठप्रमितत्वोपपत्तये मनुष्याधिकारं ब्रह्मोपासनशास्त्रमित्युक्तम् । तत्प्रसंगेनेदानीः ब्रह्मविध्यायां देवादीनामप्यधिकारोऽस्ति नास्तीति विचार्यते । किं तावणुक्तम् ? नास्ति देवादोनामधिकार इति, कुतः ? सामध्याभावात्-न हि अशरोराणां
देवादोनां विवेकविमोकादि साधनमधकानुग्रहोत ब्रह्मोपासनोपसंहारसामध्यमस्ति । न च देवादीनां सशरोत्चे प्रमाणभुपलभामहे ।
यद्यपि परिनिष्यन्नेऽपि वस्तुनि ब्युत्पत्ति संभावनया वेदांनवावयानि
परे ब्रह्मणि प्रमाणमावमनुभवंति, तथापि देवादीना विग्रहः त्व प्रतिपादन पर न किंचिदपि वाक्यमुपलभ्यते । मंत्रायवादास्तु कर्मविधिग्रेयतयाऽन्यपरत्वान्न देवादि विग्रह साधने प्रभवंति । कर्मविधयस्य
स्वापे।क्षतोद्दे स्यकारकस्वातिरेकि देवतागतं किमपि न साधयति ।
भत्तप्व तासामधित्वमपि न संभवति । भतः सामध्यपित्वयोरभावाद्दे वादीनां ग्रनधिकारः—इति ।

परब्रह्म के अंगुष्टमात्र परिमाण के प्रतिपादन का एकमात्र अभिप्राय है कि---मनुष्यमात्र का ही ब्रह्मोपासना का अधिकार है, इसी-जिए शास्त्रों में छन्हें ही अधिकारी माना गया है। इसी प्रसग में विचार उपस्थित होता है कि-नत् हाविद्या (उपासना) में देवता आदि का भी अधिकार है या नहीं? कह सकते हैं कि नहीं है, क्यों कि देवतादि में सामध्यें नहीं है, अशरीरी देवता आदि में विवेन-विमोक आदि सप्त प्रकार की सामध्यों की सहायता से ब्रह्मांच्या को ग्रहण करने का सामध्यें ही नहीं है। उन लोगो के शरीरी होने का कोई प्रमाण भी नहीं मिलता। व्यार्थ श्रन्ट डारा स्वत सिद्ध (क्या सवध रहित) वहतु में सुयुत्तादत की सभावना से वेदात वाबयों को परजहा के सवध में प्रमाण माना जा सकता है, किर भी देवताओं के शरीरी होने के प्रमाण कहीं भी नहीं मिलते। मत्र और अर्थवाद वाबय भी, जो कि-कर्म विधि के अगल्य से वर्णव है। देवताओं के शरीर प्रस्तित्व को प्रमाणित करने में के भी असमर्थ हैं। कर्म विधि सप्त के सवध में, क्यों विद्या के स्वर्थ में, क्यों विद्या के स्वर्थ में, क्यों विद्या की स्वर्थ में, क्यों विद्या की स्वर्थ में, क्यों पति है। स्वर्थ की स्वर्थ में, क्यों पति । इसलिए उनका अध्यन्य भी सभव नहीं है। सामध्यें और अधिरव के असाव होने से, देवादिको का, ब्रह्मविद्या में कराधिकार सिद्ध होता है।

सिद्धान्तः:—एवं प्राप्ते प्रचक्षमहे- ततुपर्याप बादराययः समवात्"-तदुपरि प्राप्ति, तद् ब्रह्मोपासनं उपरि-वेवादिव्वपि, समवतीति बादराययः गम्यते । तेवामिर्यस्व सामर्थ्ययोः समवात् । प्रार्थित्वंतावद् प्राप्पारिमकादिदुविंवहरुः आभितापात् परिमन् ब्रह्माण च निरस्तिनिखिल दोवगंधं अविधानायासं स्थेय करुमाण्गुणगणे निरित्ताय भोग्यत्वादिजानाच्च सभवति । सामर्थ्यमपि पदुत्तरदेहिन्द्रयादिमत्त्या संभवति । देहिन्द्रयादिमत्त्या संभवति । देहिन्द्रयादिमत्त्यं च ब्रह्मादीना सक्लोपनियस्सु सिष्ट प्रकरणेषु उपासनप्रकरणेषु च श्रूयते । तथाहि— सदेव सोम्येदमप्त भागीत् तदैक्षत् बहुस्या प्रणापेनित तत्तेजोऽस्वत्" द्रयारम्य-सर्वमचेतनं तेजोवन्तप्रमुखावस्याविशेषवद् व्याकुर्य- "ग्रानेच जीवेनाऽस्मनाऽनुप्रविश्य नामस्ये व्याकरवाणि" इति संकल्प्य ब्रह्मादिस्यावरान्त चतुर्विंगंभूतजात तत्तत्कर्मोचित्

गरीरं तदुन्तित नामभाक्नायमकरोदित्युक्तम् । एवं सर्वत्र सृष्टि वाक्येषु देवतियंड्मनुष्यस्यावरात्मना चतुर्विधा सृष्टिराम्नायते ।

उक्त सभय पर सिद्धान्तरूप से उक्त "तदुपर्यंप" भादि सूत्र प्रस्तुत निया जाता है, अर्थात ब्रह्मोपासना, देवताओं मे भी हो सकती है, ऐसा बादरायण का मत है। देवता बादि मे अयित्व और सामध्ये है। इ सह अध्यात्मिकादि दु लो से तप्त होने से तथा समस्त दोपो से रहित. निरवधि, निरतिशय, असस्य कल्याणमय, गुणो से युक्त परब्रह्म में भी निरित्तशय भोग सद्भाव का ज्ञान होने से अधित्व, और कार्यक्षम उत्कृष्ट देह इन्द्रियादि की विद्यमानता से, उनमे सामर्थ्य भी है। सभी उपनियदो मे सृष्टिट और उपासना के प्रकरणों मे, ब्रह्मा वादि देवताओं की, देह इत्द्रिय आदि की सत्ता बतलाई गई है। "हे सौम्य । सुव्दि के पूर्व यह सारा जगत सद् ही था उसने सकल्प किया अनेक हो जाऊँ उसने तेज की सब्टि नी" इत्यादि से प्रारम करके-अव्यक्त तेज आदि समस्त अचेतनो की विशेष अवस्थाओं का विवेचन करके- इनमें जीवारमरूप से प्रविष्ट होकर नामरूप की अभिन्यक्ति करूँगा' ऐसा सकल्प के उस परमात्मा ने ब्रह्मा से लेकर स्थावर तक चतुर्विध भूतवर्ग के विशेष कर्मी-नुसार उनके शरीर और नामरूप को विभक्त किया, ऐसा बतलाया गया है। इसी प्रकार सभी सुध्टि बाक्यों में, देवता पणुपक्षी-मनुष्य स्थायर आदि चतुर्विद्य प्राणियों की सुध्टि का वर्णन किया गया है।

देवादि भेदश्च तत्तत्कर्मानुगुणब्रह्मलोक प्रभृति चतुर्वश्चिकस्य फलभोगमोग्य देहेन्द्रियादियोगायत्त झात्मना स्वतो देवादित्वा- मावात् । तथा—"तद्धोभमे देवासुरा झनुसुनुधिरेते होचु —इन्द्रो ह वै देवानामभिप्रवद्माज विरोचनोऽसुराखा तौ हासविद्यानावेव समिन् स्प्राणी प्रजापति सकाथमाजग्मनु "—"तौ ह द्वित्रगत वर्षाणि महाचर्यमूष्तु, तौ ह प्रजापतिष्वाच"—इत्यादिना स्पष्टमेव शरीरे- न्द्रियवत्व देवादीना प्रतीयते ।

स्वरूपत किसी आत्मा का देवादिशाव नही रहता, देवादिशाव तो केवल, श्रह्मजोक आदि चौवह लोको के निशेष कर्मानुयायी कलभोग के योग्प देह इन्द्रिय आदि के संबंध निवंधन से ही, किल्पत होता है। जैसा कि वर्णन मिलता है—'देवता और असुर दोनों ने ही, परंपरा से जान लिया उन्होंने कहा—देवो के राजा इन्द्र तथा असुरों के राजा विरोचन, दोनो आपस में स्पर्धा करते हुए, हानों में समिनायें लेकर, प्रनापति के पास पहुँचे, उन्होंने बत्तीस साल तक ब्रह्मचर्य का पालन किया, तब उनसे प्रजापति ने कहा—क्ष्यवादि से. देवताओं के देह इन्द्रिय आदि की, स्पष्ट प्रतील हो रही है।

कर्मेविधिवशेपभूत मंत्रार्थवादेष्विध "वध्यहस्तः पुरंदरः" 'तिनेन्द्रो वध्यभुदयच्छत्" इत्यादिभिभ्रतीयमानं विग्रहादिमत्वं प्रमाण्णांतराविष्ठद्वं तत्प्रभेयमेव । नचानुष्ठेयार्यप्रकाशनस्तुतिपरत्वाभ्यां प्रतीयमानार्थान्तरा विवक्षा शक्यते वक्तुम् । स्तुत्याद्युपयोगित्वात्तेन विना स्तुत्याद्यमुपपशेष्टव । गुराकथनेन हि स्तुतित्वम् । गुणानामसद्मावे स्तुत्वमेव हीयते । न चासतागुर्थेन कथितेन प्ररोचना जायते । स्रतः कर्मं प्ररोचयतो गुरासद्भावं वोधयंत एवार्यवादाः ।

कर्मविधि के विशेष अंग मंत्र और वर्षवाद के— अव व्याहस्त पूरंदर'' इन्द्र ने वक्त उठाया'' इत्यादि वाक्यों से भी देह के अस्तित्व की प्रतीति होतीहै। यह वर्णन प्रमाणान्तरों के विरुद्ध मी नहीं है, इसलिए प्रामाणिक ही है। मत्र और अर्पवाद वाक्य, कर्मावुष्ठान और स्तुतिवरक ही है— ऐसा नहीं कहा जा सकता, अन्यार्थ भी, स्तुतिवाद के उपयोगी ही होते हैं, उक्त वाक्यों की अर्थान्तर विविद्या न मानने से, स्तुतिवाद विपय हो नहीं हो सकता। गुणकथन की ही तो स्तुति कहते हैं, यदि गुणो का ही असद्मान हो जायेगा तो, स्तुतिवाद मी नष्ट हो जायेगा की अद्दात्त दी वादी सकती। कर्म क्षाद्याणों के कथन से तो लोगों की प्रवृत्ति उदीप्त हो नहीं सकती। कर्म के विषय में रोचक अर्थवाद ही, यर्णनीय गुणों के, सद्माव के वीतक होते हैं।

मत्रारच कर्मसु विनियुक्तास्तत्रतत्र किचित्करत्वायानुष्ठेयमयै प्रकाशयंतो देवतादिगतवित्रहादिगुणविशेषमभिदधत एव तत्र किचित् कुर्वन्ति, प्रत्यथा इन्दादि स्म्स्यनुपपत्तेः । न च निविशेषा देवता चियमिवरोहिति । तत्र प्रमाणान्तराप्राप्तानगुणान् स्वयमेव बोध-यित्वा तैः कर्मं प्ररोचयंति । गुण विशिष्ट वा प्रकाशयंति, प्राप्तां-श्चानृद्य तैः प्ररोचन प्रकाशने कुर्वन्ति, विश्वद्धत्वे तु तद्वाचिमिः शब्दैरविश्वदान् गुणान् लक्षयित्वा कुर्वन्ति । कर्मविश्वरच देवताया ऐश्वयमपिक्षतमेव । कामिनः कर्मव्यतया कर्मविधीयमानं स्वयं क्षण प्रध्वंसि कालांतरभाविनः फलस्य स्वर्गदिः साधकमपेक्षते ।

मंत्र समूह भी, कमें के विनियुक्त विशेष विशेष विषयों में, कुछ न कुछ उपकार साधन के लिए ही, कर्मानुष्टिय अर्थ का प्रतिपादन करते हैं। मंत्र समूह देवादिकों के अरोरादि गुणविशेषों का प्रतिपादन करते ही, उपकारी होते हैं अन्यया कार्यकाल में इन्हादि का स्मरण ही नहीं हो सकता। निर्विशेष ( शरीरादि विशेषभाव रहित ) केवल शब्दमय देवता, कभी बुद्धशास्त्र ( स्मृत ) नहीं हो सकते। अन्य प्रमाणों जो गुणवर्णन पाया जाता है, वह स्वयं उद्योधक या विषयद के होता है अववा गुणवर्णन पाया जाता है, वह स्वयं उद्योधक या विषयद के होता है अववा गुणवर्णन कि कि साथ का प्रतिपादक होता है। जो गुण प्रमाणांतरों में मिलते है, वे सब अनुवाद या पुनव्हलेख मात्र है, जो कि साधकों में, उत्कट श्रद्धा और कमें स्वरूप का प्रकाशन करते हैं। ( प्रमाणान्तरों के साथ ) विरुद्धता उपस्थित होने पर गुणवाचक शब्दों से अविरुद्ध गुण समूहों को, लक्षित करके प्रतिपादन किया गया है। देवताओं का रेश्वयं या विभृति भी, कर्म सापेश होते हैं। सकाम साधकों द्धारा, कर्त स्वयं या विभृति भी, कर्म सापेश होते हैं। सकाम साधकों द्धारा, कर्त स्वयं क्षणभंगुर होते है, वे कालांतर में स्वरादिकल के स्व में, साथक की साधना के अनुसार प्रतिफलित होते है।

मंत्राधंवादयोश्च—''वायुर्वेक्षोपिष्ठा देवता वायुमेव स्वेन भाग-घेयेनोपधावित स एवैनं भूति गमयित"—''यदनेनहविपाऽशास्ते तद-श्यात्तद्स्थात्तदस्मे देवाराधन्ताम्' इत्यादिषु देवताया कर्मणाऽ-राधितायाः फलदायित्वं तदनुगुणं चैशवयं प्रतीयमानमपेक्षतत्वेन् याक्यार्थे समन्वीमते । "वाष्ट्र बेगवान देवता है, उपासक अपने भागमवल से ही वाष्ट्र के अभिमुख भागगता है वायु, उपासक को ऐक्वर्य प्रदान करते हैं। "यजमान हिंद द्वारा जो पाने की इच्छा करता है वह उसे मिले उसकी वृद्धि हो देवगण उसे उससे समझ करें" इत्यादि मत्र और धर्यवाद वाक्यों में जो प्रतीयमान, भर्मोराधित देवताओं का फ्लाटानून्व एव फलदान ने उपयुक्त जो ऐक्वर्य सबस है वह अनेक्षणीय या आवश्यनीय मान कर ही वाक्यार्य के साथ सबद हो सकता है।

दैवपुजाविधायिनो यजिधातोश्च यागास्यकमं स्वाराध्य देवता प्रधानं प्रतीयते । तदेव कृत्स्नवाक्य पर्यानोवनया वाक्यादेव विध्यवेश्वित सर्वमवगतमिति नापूर्वादिक ब्युत्पत्ति समयानवगत कर्मेविधि व्वभिधेयतया क्ष्य्यत्या वाऽश्रयित्व्यम् । तथा सकीर्णं व द्वाणमनार्थं- वादमूलेषु धर्मशास्त्र इतिहास पुराखेषु ब्रह्मावीना देवासुर प्रभृतीनाव देहेन्द्रियादयः स्वाभावभेदा स्थानानि भोगा कृत्यानिचेत्येवमादय सुव्यक्ताः प्रतिपाद्यते अतो विग्रहादिमत्वाददेवानामप्यधिकारोऽन्ह्येव ।

भयलूं भातु का अर्थ है देवता की पूजा, देवपूजाबाचक "पजां भातु का कर्मभूत याग भी आराध्य देवता की प्रधानता की प्रधीति कराता है। इस प्रकार सपूर्णदावस की प्रयालिचता करने पर प्रात होता है कि—विभिवावय से जो जो अपेक्षित है श्रृति वास्य में उसी की लवगित कराते हैं। शब्द ब्युत्पत्ति के नियमानुसार अवगित नहीं हो सकती अपूर्व या अदृष्ट आदि किसी भी कर्मविधि में वास्यांचरू या करुनीय रूप से मी श्राध्य नहीं किया जा सकता। सभी याह्यण मन्नो, अर्थवाद मूलक धर्मशास्त्र इतिहास पुराण आदि य यहा। आदि देवताओ और असूरी के देह इन्द्रिय आदि के प्रचेद, स्वमावमेंद विशेष विशेष स्थान, भोग और कर्मं ब्या आदि का सुस्पट प्रतिपादन किया गया है। इस प्रकार विग्रह बादि के बिस्तत्व से ब्रह्मविद्या से देवताओं का भी भिषक्तर निश्चित होता है। विरोधः कर्मणीति चेन्नानेक प्रतिपत्तेर्वर्शनात् ।१।३।२६॥

देवादोना विग्रहादिमत्वाऽभ्युपगमे कर्माण विरोध प्रसज्यते बहुपु यागेषु युगपदेकस्येन्द्रस्य विग्रहवत्वे "ग्राग्निमाग्न श्रावह" "इन्द्रागच्छ हरिव आगच्छ" इत्यादिना आहूतस्य तस्य सन्निधानापपरो दर्शयति चाग्न्यादोना तत्रतत्रागमन "कस्यवाह देवा यज्ञमागच्छित कस्य वा न वहूना यज्ञमानाना यो वै देवता पूर्व परिग्रहणाति स एनाश्य्वोभूते यज्ञते" इति । त्रतो विग्रहादिमत्वे कर्मीण विरोधः प्रसज्यत इति चेत्, तन्न-अनेक प्रतिपत्तेदंशनात्-दृश्यते हि सौभरि प्रभृतीना शक्तिमता युगपदनेक शरीर प्रतिपत्ति ।

( शका ) यदि कहे कि—देवादिकों के देहादि के वस्तित्व स्त्रीकारने में विद्या में भले ही अधिकार हो जाए पर कमें से तो विरोध उपस्थित हो जायेगा । ग्ररीरधारी एन इन्द्र, एन समय में विभिन्नकाल में होने वाले यज्ञों में "अग्निमिन लावहा" "इन्द्रागच्छ हरिय ग्रागच्छ" इत्यादि मन्नों से आबाहन वरने पर एक साथ कैसे उपस्थित सकरेंगे ?" कस्यबाह देवा यज्ञमागंच्छति" इत्यादि से, अग्नि आदि की उपस्थित प्रमाणित है। इत्यादि—

(समाधान) आपका उक्त कथन, युक्तियुक्त नहीं है—योग शक्ति सपन्न सौमरि आदि मुनियो का, एक समय मे ही, अनेक शरीर धारण कर, अनेक कार्यं करने का उल्लेख मिलता है। इसलिए इन्द्रादि देव-ताओं में भी ऐसा सभव है।

शब्द इति चेन्नातः प्रभवात् प्रत्यक्षानुमानाभ्याम् ।११३।२७॥

विरोध इति बत्तते । मा भूत्कर्माण विरोधोऽनेक सरीर-प्रतिपत्ते । सन्दे तु वैदिके विरोधः प्रसज्यते, श्रनित्यार्णं सयोगास्। विग्रहवत्वे हि सावयवत्वेनेन्द्रादेर्श्यंस्यानित्यत्वमनिवार्यम्। श्रतो देद-दत्तादिशब्दविद्वाधर्यजन्मनः प्राग् विनाशादुध्वं चेन्द्रादिशब्दाना वैदिकानामर्थंशुन्यत्वसनित्यत्व वा वेदस्य स्यादिति चेत्-तम्प्रस्त प्रमवात्-ग्रस्मादिन्द्वादिशव्दादेव पुन. पुनरिन्द्राध्यस्य प्रमवात् । एत-दुक्तं मर्वात-यदि देवदत्तादिशब्दविन्द्वादि शब्दा वैदिका व्यक्ति विशेष मान्ने सकेत पूर्वकाः प्रवृत्ताः, अपितु स्वभावत एव गवादि शब्दात् प्राकृति विशेष वाचित्वेन, ततश्चैकस्यामिन्द्र व्यक्ती विनष्टा-यामत एव वैदिकादिन्द्रसब्दान्मनसि विपरिवर्त्तमानादवगततद्वाच्य मृतेन्द्राधर्याकारो घाता तदाकारमेवापरिमन्द्रं सुजति, यया कुलालो घटशब्दान्मनसि विपरिवर्त्तमानास्त्वान्मनसि विपरिवर्त्तमानास्त्वान्मनसि विपरिवर्त्तमानास्त्वान्मनसि विपरिवर्त्तमानास्त्वान्मनसि विपरिवर्त्तमानास्त्वान्मनसि घटम इति ।

(सगय) ठीक है, कम में विरोध मले ही न हो पर वैदिक णब्दों में तो विरोध होन की समावना है, क्यों कि—जब देवताओं का शरीर मानेंगे तो, उनका उपचय-अपचय-विनाश आदि भी मानना ही पड़ेगा। शरीर मानेंगे पर उनके अवयव भी मानेंगे ही, अवयव नित्य होते नहीं, इसलिए इन्हादि को अनित्यता भी मानेंगे पड़ेगी। देवदत प्रादि शब्दों की तरह, वैदिक इन्द्रादि का बोच को भी अनित्य मानना होगा। इन्द्र की उत्पत्ति के पूर्व और विनाश के बाद, फिर—वेदों में वर्णित इन्द्र का अधितत्व ही नगा रह जा अधितत्व ही क्या रह जायना ? इन्द्र के अस्तित्व के साथित हो जानेंगा। इन्द्र की पर वेदों का अधितत्व ही जानेंगा। इन्द्र की

(समाधान) उक्त समय असगत है, इन्द्र आदि शब्द वेद में निरम ही हैं, इन्द्र आदि का मले ही पुन पुन उद्भव अनुद्भव होता रहें, पर इन्द्र आदि शब्द, देवदत्त आदि शब्द की तरह, व्यक्ति विशेष के दोधक नहीं हैं, अभितु भी आदि शब्द की तरह आकृति विशेष के वाक है। एक इन्द्र के विनष्ट हो जाने पर भी, वैदिक आकृति विशेष इन्द्र शब्द का मानसिक चिन्तन करके, विधाता, उसी आकृत प्रकार के इन्द्र का सर्जन कर देते हैं, जैसे कि—कुम्हार, घट शब्द सपन आकार विशेष का विनतन, विनष्ट घर के समान अन्य घट का निर्माण कर देता है।

कयमिदवमगम्यते ? प्रत्यक्षानुमानम्या-श्रुतिस्पृतिभ्यामित्यर्थं श्रुतिस्तावद्-'वेदेन रूपे व्याकरोत् सतासती प्रजापतिः'' इति । तिथा—''स भूरिति व्याहरत् स भूमिमसृजत्, स मुन इति व्याहरत् सोऽन्तरिक्षमसृजत्" इत्यादि । वाचक शब्द पूर्वकं तत्तदर्यं संस्थानं । स्मरन् तत्तदर्यं संस्थान विशिष्टं तंतमर्थं सृष्टवानित्यर्थः।

स्मृतिरिप-"अनादिनिधना होया वागुस्मृष्टा स्वयंभुवा मादी वेदमयी विच्या यतस्त्रवांः प्रसृतयः" इति । "सर्वेषां तु स नामानि कर्माणि च पृथक् पृथक्, वेदशब्देभ्य एवादी पृथक् संस्थाशच निमंभे"। संस्था संस्थानानि रूपाणीति यावत्। तथा "नामरूपं च भूतानां कृत्यानां च प्रपंचनम्, वेदशब्देभ्य एवादी देवादीनां चकार सः" इति झतो देवादीनां विग्रह्वस्वेऽिप वैदिक शब्दानामान्यंषयं, वेदस्यादिमस्वं न प्रसञ्यते।

यदि पूछें कि-तुम कैसे जान सके ? प्रत्यक्ष से या प्रतृतान से खूति या स्मृति से ? तो माई खूति ही का बचन है "प्रजापित ने वेद से, सत् और असत् इन दो रूपो को प्रकट किया" तथा "उन्होंने भू शब्द से भूमि की, भवः शब्द से अंतरिक्ष की, सुप्टि की" इस्पादि से जात हुआ कि-पदार्थ वाचक शब्दों का स्मरण करते हुए विशेष, विशेष पदार्थों के संस्थान आकृति विशेष का स्मरण करते, उत्त-उन आकृति विशेषों की सुप्टि की।

स्पृति में भी इती प्रकार—"स्वयम्भू ने सर्व प्रथम अनादि निधन वेदमय, दिव्य वाक्य प्रकाश किया, जिससे कि सारी कृष्टि होती है"— जस आदि पुरुष ने सर्वप्रधम वैदिक शब्दों से ही पुषक्-पुषक् नाम-कर्म एवं विभिन्न प्रकार के संस्थानों का निर्माण किया"—"उन्होंने, देव आदि समस्त भूतों के नाम रूप एव विविध कर्राव्य विषयों की वैदिक शब्दों से ही सृष्टि की" इत्यादि प्रमाणों से स्पष्ट है कि-देव आदि के शरीरी होते हुए भी, वैदिक शब्दों की निरयता में कोई अंतर नहीं आता।

### श्रतएव च नित्यत्वम् ।१।३।२५॥

यत एवेन्द्र विशष्टादिशब्दानां देवर्षिवाचिनां तत्तदाकारः वीचित्वं, तत्तच्छब्देन तत्तवर्थस्मृतिपूर्विका च तत्तदर्थस्प्टिः, तत एवं "मंत्रकृतो वृणोते" नम ऋषिम्यो मंत्रकृद्भ्यः "अयं सोऽनिरितं विस्वामित्रस्य सूकं भवित" इत्यादिभिवंशिष्ठादीना मंत्रकृत्व ऋषित्वादो प्रतीयमानेऽपि वेदस्य नित्यत्वमुपपद्यते। एभिरेव "मंत्रकृता-दृणीते" इत्यादिभिवंदशब्देः तत्तत्कांडसूक मंत्रकृताऋषीणामाकृति-शक्यादिकं परामृश्य, तत्तदाकारान् तत्तच्छक्ति युक्ताश्च सृष्ट्या प्रजापतिस्तानेव तत्तन्मंत्रादिकरणे नियुक्ते। तेऽपि प्रजापतिना आहित शक्त्यस्तत्वत्वमुगुणं तपस्तप्त्वा नित्यसिद्धान्पूर्वं पूर्वं विशिष्ठादि दृष्टान् तानेव मंत्रादीन् अन्धीरयेव स्वरतोवणंतश्चासवित्तान्य-र्यंति। अतरच वेदानां नित्यत्व भेषां च मंत्रकृत्वमूपपद्यते।

जैसे कि-देवता और ऋषिवाची, इंद्र विशष्ट आदि शब्द आकृति-विशेष के बोधक है, उनका स्मरण करके ही उनकी सुष्टि की जाती है बैसे ही "मंत्रकृतीवृणीते-नमोऋषिम्यो मंत्रकृत्निय:-अयं सोऽन्तिरिति विश्वामित्रस्य सूचलं भवलि" इत्यादि वेदवास्यों में, विशय्ठ आदि की मंत्र कर्त्त्ता, काड कर्त्त्त्ता, तथा ऋषित्य आदि की प्रतीति होते हुए मी बंदों की नित्यता अकुण्य रहती है। वयों कि-"मंत्रकृतो और काण्ड कर्त्ता शब्दों के आधार पर, प्रजापति उन-उन मंत्रों, सूचतों और काण्ड कर्त्ता ऋषियों की रचना कर, उन्हों को उन मंत्रादि कार्य संपादन में नियुत्तव करते है प्रजापति से प्राप्त शवित द्वारा वे ऋषि भी प्रपने-अपने कर्त्तच्या-तृकृत तपश्चर्ता द्वारा, अध्ययन पूर्वभ, पूर्व-पूर्व वशिष्ट आदि, दृष्ट, नित्यसिद्ध मंत्रराधि का, यचायय (अँगे का जैना हो) स्पर और वर्ण के कनुसार अधिकत्त साक्षावृकार कर लेते हैं। इस प्रकार वेदों की नित्यता एवं घशिष्टादिकों की संवकर्त्ता सिद्ध हो जाती है।

अयस्यात्- नैमिलिक प्रलयादिषु इन्द्रादि उत्पन्तौ वेदशब्देभ्यः पूर्व पूर्वेन्द्रादिस्मरऐन प्रजापतिना देवादिसृष्टिश्पपद्यतां नामः; प्राकृतप्रलये तु सन्द्रः प्रजापतेः भूतादि ग्रहंकार परिणाम शब्दस्य च विनध्दत्वात् कृषं प्रजापतेः शब्द पूर्विका सृष्टिस्त्पद्यते ? कृयन्तरां निनष्टस्य वेदस्य नित्यत्वं ? घ्रतो वेद नित्यत्ववादिना देवादीनां विग्रहवत्वाऽभ्युपगमेऽपि लोक व्यवहारस्य प्रवाहानादिताऽश्रयणी-येति ? घ्रत्रोत्तरं पठति—

शंका—नैमितिक प्रतय के समय तो, ब्रह्म पूर्व सुष्ट्यानुसार वेद सानय स्मरण पूर्व के, आकृति विशेष इन्द्र आदि की सृष्टि कर लेते हैं, ऐसा तो मान भी सकते हैं, पर प्रकृत प्रत्य में जब कि-मृष्टिकत्तां प्रजापति एवं भूगोपातान झहंकार के परिणाम स्वरूप शब्द का भी लय हो जाता है, तब प्रजापति की अव्दानुस्मरण पूर्विका मुश्कि कै संभव होगी, तथा विनष्ट वेदों की नित्यता भी कैसे रहेगी? इसिल्ए वेद-नित्यता वादी, देवादिकों की देह सत्ता स्वीकारने पर भी, जो लोक व्यवहार में अनादि प्रवाह रूपता है, उनका समर्थन कैसे करेंगे? इसी का उत्तर देते हैं—

समाननामरूपत्वाच्चावृत्तावप्यविरोधो दर्शनात् स्मृतेश्च।१।३।२५॥

कृत्स्तोपसंहारे जगदुत्पस्यावृत्ताविं पूर्वोकाससाननामरूप् हवावेव न किश्चद विरोधः । तथाहि—स भगवाम् पुरुपोत्तमः प्रलयावसान ममये पूर्वसंस्थानं जगत्स्मरम् "बहुस्याम्" इति संकल्ध्य भोग्यभोक् जातं स्वस्मिन् शक्तिमात्रावशेषं प्रलोनं विभज्य महदादि मह्माण्डं हिरण्यग्भं पर्यन्तं यथापृत्रं सुष्ट्वा वेदाश्य पूर्वानुपूर्वो-विशेष संस्थानाविष्कृत्य हिरण्यगभीयोपिदश्य पूर्ववेदेव देवाद्याकार्य-जगत्सगं तं नियुज्य स्वयमि तदन्तरात्मतयाऽवतस्ये । मृतो यथोक्तं सर्वमुपपन्नम् । एनदेव च वेदस्यापीरुपेयत्वं नित्यत्यं च, यस्पूर्वपूर्वोच्चारणक्रमजनितसंस्कारेण तमेव क्रमविशेषं स्मृत्वातेनैव क्रमेणोच्चायंत्वम् तदस्मासु सर्वेश्वरेऽपि समानम् । इयास्तु विशेषः— संस्कारानपेक्षमेव स्वयमेवानुसंघते पुरुषोक्तमः ।

प्राकृत प्रलय के बाद पुनः सृष्टि होने पर, पूर्वकथित समान नाम भोर रूप की संभावना में भी, कोई विरोध नही आता। देखिये वेदों में ही ऐसा कहा गया है कि—उन भगवान पुरुषोत्तम ने प्रसयावसान के समय पूर्व कल्पनीय सस्यान विशेष जगत का स्मरण करके "अनेक होऊं" ऐसा सकल्प करके, केवल शिवत रूप से स्वय मे विलोन भोग्य और भोग्रु समूह की पृथक् पृथक् करके, महत्तत्व से लेकर ब्रह्मांड तक सृष्टि करके, हिरण्यामं को उसका उपदेश देकर उन्हें पूर्व कल्पानुसार जैसी की जैसी आकृति वाले देव आदि समस्त जगत की सृष्टि मे नियुवत करके, स्वय जन्त्वांनी रूप से सुष्ट जगत मे प्रविष्ट हो गए इस प्रकार उन्त सगय का समाधान हो जाता है। इसी से वेदो की अपीहर्ययेता और नित्यता भी प्रमाणित हो जाता है। इसी से वेदो की अपीहर्ययेता और नित्यता भी प्रमाणित हो जाती है। वेदो का जो पूर्व पूर्व उच्चारण करन जग्य सस्मार है, उसी अस विशेष का स्मरण करके, सदा उच्चारण करना चाहिए, यह नियम हम लोगो और सर्वेश्वर दोनों के लिए समान है। सर्वेश्वर मे, हमसे एक ही बिणेपता है कि—बह पूर्व सस्कार निरक्षेक्ष होकर स्वय ही अनुस्थान या स्मरण करते है जिब कि हम लोग पूर्व सस्कारान मुसार ही स्मरण करते के लिए बाध्य हैं।

कृत इदं यपोक्तभवनम्यत इति चेत् ? तवाह-वर्रानात् स्मृतेस्य ।
दर्शनं तावत् — "यो ब्रह्माणं विद्याति पूर्वं यो वे वेदाश्च प्रहिणोति
तस्मै" इति । स्मृतिरिप मानवी— "झासीदिदं तमोभूतम्" इत्यारभ्य"सोऽभिष्याय शरीरात् स्वात् सिसुकुविविचाः प्रजाः, अतएव
सस्रजादी तासु वीर्यमपास्जत्, तदण्डममनद् हैमसहस्रांगु समप्रथमम्।
तिस्मृजक्त स्वयं ब्रह्मा सर्वं लोक्तिमासहः "इति । यथा पौराणिकी—
"तत्र सुसस्य नाभौ पद्मभजायत् तिस्मिन् पत्मे महामाग वेदवेदागपारणः, ब्रह्मोत्पन्नः स तेनोक्तः प्रजाः सृज महामते।" तथा——
"परोनारायणो देवः तस्याज्जातस्वतुमुद्धः" इति । तथा "झादिसगमहं वद्ये" इत्यारम्योच्यते— "सृष्ट्वा नार तोयमतः स्थितोऽहं
यनस्यान्मे नाम नारायणेति, कस्पेकत्येतत्र स्थापि भूयः सुसस्य मे
नाभिजं स्याद्यथाऽञ्जं, एवम्भृतस्य मे देवि नाभिषद् मे चतुमुँखः,
दर्यन्तस्यमया चोक्तः प्रजाः सृजत् महामते" इति ।

भतो ,देवादीनामप्याधित्व सामर्थ्ययोगात् ब्रह्मविद्यायामधि-कारोऽस्तोति सिद्धम् ।

यदि पूछे कि उक्त बात कैसे जान सके ? उसपर सूत्रकार कहते हैं दर्शन और स्मृति से दर्शन जैसे-"जिन्होंने प्रथम बह्या की सृष्टि की तथा जिन्होंने सृष्टि के निमित्त उन्हे वेदों की प्रेरणा दी।" इत्यादि। मन् स्मित में जैसे-"यह जगत मृष्टि के पूर्व तमीभूत या? इत्यादि से प्रारंभ करके-"जन्होंने विविध प्रजासृष्टि की आकांक्षा करके, सर्व प्रथम अपने शरीर से जल की सुध्द की, उसी से बीर्य की सूध्दि की, वह वीर्य ही हजारों सूर्यों के समान प्रभा सपन्न हिरण्यय अड के रूप में परिणत हो गया, उस अंड में से ही पितामह ब्रह्मा का प्राकट्य हुआ।" पौराणिक स्मृति में भी जैसे- "क्षीर सागर में नुष्त नारायण की नाभि से कमल प्रकट हुआ उस कमल से वेद वेदांग पारंगत ब्रह्मा प्रकट हुए, उन्हें भगवान ने आज्ञा दी कि-महामृति ! तुम प्रणा की सृष्टि करो।" तथा-"प्रकाशमान नारायण ही थे प्ठ हैं, उन्ही से चतुर्मुल ब्रह्मा प्रकट हुए" तथा-"आदि मृद्धि करूँ" इत्यादि से प्रारंभ करके - "नार जल की मृद्धि कर मैं उसी में स्थित हो गया, उसी से मेरा नाम नारायण हुआ, प्रतिकल्प में मैं वहाँ बार बार शयन करता हूँ, सोये हुए मेरी नामि से कमल उत्पन्न होता है। उस नामि पद्म से चतुर्मुंस ब्रह्मा का जन्म होता है, तब मैं उन्हें आजा देता हूँ कि-तुम प्रजा की सृष्टि करो।"

ँ उक्त वर्णनों से सिद्ध होता है कि—देवताओं के शरीरी और

समध्यंवान होने से, उन्हें ब्रह्मविद्या में अधिकार प्राप्त है।

#### = मध्वाधिकरणः—

मध्वाधिष्वसंभवादनधिकारं जैमिनिः ।१।३।३०॥

ब्रह्मविद्यायां देवादीनामध्यधिकारोऽस्तीत्युकम्, इदिमिक्षानीं चिल्त्यते येषुपासनेषु या देवता एवोपास्यास्तेषु तासामधिकारोऽस्ति न इति, कि प्राप्तम् ? नास्त्यधिकारस्तेषु मध्वादिष्विति जैमिनिर्मन्यते । कुत्तः ? प्रसंभवात् निह् श्रादित्यवस्वादिभिष्पास्या श्रादित्यवस्वाद• योऽन्ये संभवति । न च बस्वादीना सता वस्वादित्वं प्राप्यं भवति, प्राप्तत्वात्, मयुविद्यायामृग्वेदादि प्रतिपाश्चकमंनिष्पाद्यस्य रिम् द्वारेण प्राप्तस्य रप्तस्य द्वारेण प्राप्तस्य रप्तस्याव्यवस्या तब्धमधुब्दपदेशस्यादित्यस्याशाना वस्वादिभिभुं ज्यमानानामुपास्यत्ववस्यादित्व च प्राप्य श्रूयते— "ग्रसो वा ग्रादित्यो देवमधु" इत्युपकम्य—"तद्यत्प्रथमममृत वेद वसूनामेवकोभूत्वा अग्निनेव मुखेनैतदेवामृतम् दृष्ट्वा तृष्यति" इत्यादिना ।

महाविद्या में देवादिक का अधिकार है यह तो सिद्ध हो चुका। अब प्रम्न होता है कि-उपासनाओं में प्रायं उन सभी देवताओं की उपासना का विधान है जिनके अधिकार की चर्चा की जा रही है, उन्हें स्वयं अपनी उपासना करने का अधिकार है या नहीं रै जीपिन आचार्य का मत है कि-मयुं जादि विद्याओं में देवताओं का अधिकार नहीं है क्यों कि-ऐसा होना असभव है, आदित्य वसु आदि देवना ही उक्त विद्याओं के उपास्य है, वे स्वयं उपासना से यसु आदि को उपासना से यसु आदि को साक्षारकार तो हो नहीं सकते हैं र वसु आदि को उपासना से यसु आदि को साक्षारकार तो हो नहीं सकना, नयों कि वे स्वयं तो उपासका है ही वे ही फिर उपास्य रूप से फैसे प्रकट हो सकते हैं।

जैसा नि-मधु विद्या में, ऋग् वेशादि प्रतिपाद्य कर्म निष्यस्म मधुनामेक आदिरय की रिध्नयो द्वारा निस्यूत रस, उपास्य यसु आदि से उपामुक्त होकर, अल रूप से उपासक की प्राप्त होता है, अतियों मे- "वह आदिस्य देव मधु है' इत्यादि से प्रार्थ करके- "वहीं जो प्रयम अर्गृन भाग है, उसे वसुगण उपभोग करत है जो लोग इस प्रकार इस अगृत करहर्य में जानव र उपामना करते हैं वे वसुओं के मध्य में ही जन्म लेकर असि रूप मुख से अमृत का दशन मान करके तृष्त हो जाते है।" इत्यादि में वर्णन किया गया है।

ज्योतिषि भावाच्च ।१।३।३१॥

"त देवा ज्योतिया ज्योतिः म्रायुर्होपास्तेऽमृतन्" इति ज्योतिषि परस्मिन् ब्रह्मणि जपासन देवाना श्रूयते । देवमनुष्योभयसाधारखे परब्रह्मोपासने देवानामुपासकत्वकयनं देवानामितरोपासन निवृत्तिः द्योतयति । ग्रत एयु वस्वादीनामनधिकारः ।

"देवगण ज्योतियों की ज्योति उस परब्रह्म को, आयु और अमृत मान कर उपासन करते हैं" ऐसी ज्योति रूप परब्रह्म की उपासना का वर्णन किया गया है। परब्रह्म की उपासना में देवताओं और मनुष्यों का गुष्याधिकार होते हुए भी, यहाँ जो पृथक् उपासकता बतलाई गई है, इससे, दैवताओं के लिए अन्यों की उपासना की निवृत्ति का भाव द्योतित होता है। इससे स्पष्ट होता है कि-मयु आदि विद्याओं में देवताओं का अधिकार नहीं है [अर्थात् देवताओं के उपास्य एकमात्र यहा ही है, ऐसा उपास एस से प्रतीत होता है, मयु आदि विद्याओं में देवताओं को स्वयं उपास्य से प्रतीत होता है, मयु आदि विद्याओं में देवताओं को स्वयं उपास्य वत्ताया गया है, इसलिए दे स्थं उसमें उपास्य नहीं हो सकते, इन विद्याओं में मनुष्यों के ही अधिकार की बात निश्चित होती है।

इति प्राप्तेऽमिघीयते सिद्धान्तः ---

ं उक्त गत पर सूत्रकार सिद्धान्त रूप से सूत्र प्रस्तुत करते है— भावं सु बादरावरणोऽस्ति हि ।१।३।३२।।

श्रादित्य वस्वादीनामपि तेष्वधिकारभावं भगवान् बादरायणो मन्यते । श्रस्ति ह्यादित्य वस्वादीनामपि स्वावस्थश्रह्योपासनेन बस्वादित्व प्राप्ति पूर्वक ब्रह्मप्रेन्सा संभवः । इदानीं वस्वादीनामिप सतां करुपातरेऽपि वस्वादित्व प्राप्तिरचोपेक्षिता भवति ।

ं. मधु आदि ब्रह्मितवा में आदित्य बसु आदि का विधकार भगवान बादरायण मानते हैं। खादित्य और नसु आदि भी, बात्या मे अविधयत पर ब्रह्म की उपासना द्वारा, वस्वादि नाव पूर्वक ब्रह्म प्राप्ति के इच्छुक हो सकते हैं। इस बन्म मे जो बसु आदि हैं, वे बन्त्यान्तर में भी बसु आदि ही हो, ऐसी वपेक्षा भी तो, उपासना द्वारा हो सकती हैं।

मत्रहि कार्यकारणोभयावस्य ब्रह्मोपासनं विधायते । "ग्रसी वा ब्रादित्यो देवमधु" इत्यारभ्य⊶ "तत कव्वं उदेत्य" इत्यार प्रागादित्यवस्वादिकार्यविशेषावस्यं ब्रह्मोपास्यसुपदिष्यते । "भयतते कध्वं उदेत्य" इत्यादिना मादित्यान्तरात्मतयाऽवास्थितं कारणावस्य मेव ब्रह्मोपास्यमुपदिष्यते । तदेवं कार्यकारणोभयावस्यं ब्रह्मोपासीनः कल्पान्तरे वस्वादित्वं प्राप्य तदंते कार्यकारणोभयावस्यं ब्रह्मोपासीनः कल्पान्तरे वस्वादित्वं प्राप्य तदंते कार्यक्षं परंब्रह्मोवामीति ।

उन्तर प्रकरण में कार्य और कारण दोनों अवस्था वाले यहा की उपासना का विधान किया गया है। "असी वा आदित्यो" इत्यादि से प्रारंभ करके "अय तत उन्हें" इत्यादि वाक्य के पूर्व तक, आदित्य वसु आदि को कार्य विशेषावस्थापन महोगासना का उपदेश दिया गया है। "अय तत अर्थ्व" इत्यादि वाक्य में, आदित्य के अंतरात्मा में अवस्थित, कारणावस्थ महा वी उपासना का उपदेश हैं। कार्य और कारण इन दोनों अवस्थाओं वाले महा के उपासक, कत्यांतर में बसु आदि रूप प्राप्त कर, अन्त में कारण महा वोनों अवस्थाओं वाले महा के उपासक, कत्यांतर में वसु आदि रूप प्राप्त कर, अन्त में कारण महा वोनों का उपासक वाले हैं। यहां उत्तर उपदेश का ताल्य हैं।

"न ह ना ग्रस्मा उदेति न निम्नोचित सक्नद् दिना हैवासमै
भवित य एतामेनं ब्रह्मोपनिषदं वेव" इति कृत्स्नाया मधुनिद्याया
ब्रह्मोपनिषदः श्रवस्थात् ब्रह्मश्राप्तिपयंग्तवस्नादित्वफलस्य श्रवणाच्च
बस्त्रादि भोग्यभूत् आदित्यांशस्य निभीयमानमुपासनं तदवस्यस्यैन
ब्रह्मास इत्यवगम्यते । श्रवस्य निभागस्यत्वात् "तं देवा ज्योतियां
स्योतिः" इत्युपपदाते । तदाह बृत्तिकारः—"अस्ति हि मध्वाधिषु
संभवी ब्रह्माण एव सर्वश्र निचाम्यत्वात् ।

"जो इस प्रकार इस ब्रह्मोपनियद् को जानते हैं, उनके लिए न तो मूर्य का उदय होता है, न अस्त, उनके लिए तो सदा दिन ही दिन रहता है" इत्यादि में, समस्त मर्युविद्या को ब्रह्मोपनियद स्वरूपता, ब्रह्म प्राप्ति पर्यन्त वसु आदि रूप फल प्राप्ति, वसु आदि भोग्यमूत आदिर्याण को "पासना, उस अवस्या में ही ब्रह्मावाप्ति आदि, बातें बात होती है इससे चिद्ध होता है कि-आदित्य वसु आदि से भी मधुविद्या की उपासना संभव है। इसीलिए बहुा की भी उपास्पता "तं देवा ज्योतियां ज्योतिः" इत्यादि में बतलाई गई है। जैसा कि-वृत्तिकार भी कहते हैं-'सर्वत्र ब्रह्म की उपासना ही विहित है, इसलिए मधुविद्या बादि में देवतादि का अधिकार हो सकता है।"

६ मपगुद्राधिकरण :--

शुगस्यतदनावरश्रवणात्तवाद्रवणात्सुच्यते हि ।१।३।३३॥

ब्रह्मविद्यायां शूद्धस्याप्यधिकारोऽस्ति नवेति विचार्येते; कि युक्तम् ? प्रस्तीति, कुतः ? श्रांयत्वसामध्यं प्रयुक्तत्वादधिकारस्य शृद्धस्यापि तत्संभवात् । यद्यप्यग्निविद्या साध्येषु कर्मंद्रवनिन्न विद्यत्वाच् द्रुद्धस्यानिष्ठकारः, तथापि मनोवृत्तिमात्रत्वाद् ब्रह्मोपासनस्य तत्राधिकारोऽस्त्येव, शास्त्रीय क्रियाऽयेक्षत्वेऽप्र्युपासनस्य तत्तद्वर्णान्ध्रमोचित क्रियाया एवायेक्षितत्वाच्छद्रस्यापि स्ववर्णोचितपूर्ववर्णं शुभूषेव क्रिया भविष्यति । "तस्माच्छूद्रोयकोऽनवक्षुप्तः" इत्यप्यग्निविद्यासाध्ययज्ञादिकर्मानिष्कार एव न्यायसिद्धोऽनुद्यते ।

महाविद्या में भूतों का अधिकार है कि नहीं। इस पर विचार करते हैं। कह सकते हैं कि है, बयों कि-यूग्नों में भी अध्यवणों की तरह अधित और सामध्ये संभव है। यद्यपि अध्यविद्या साध्य कमों में. अधिनहोत्री न होने के कारण, यूग्नों का अनिषकार सिद्ध होता है, तथापि मह्मविद्या जब एक मनोवृत्ति मात्र ही है, तब उसमें उनका स्वाभाविक अधिकार सिद्ध हो जाता है। उपासना, यदि सासन किमा साध्य हो तो भी, आस्त्रानुसार अपनी वर्णोचित किया सुश्रूपा के आश्र्य से, वे बूद्ध मी, अध्य वर्गों को तरह, उपासना के अधिकारी हो सकते हैं। 'यूद्ध मज निषकृत हैं" यह श्रृति तो, एकमात्र अभिनिविद्या साध्य यज्ञादि कर्मों में ही, सूद्र के अनिधिकार की पुष्टि करती है।

नन्वधीत वेदस्या श्रुतवेदांतस्य ब्रह्मस्वरूप तदुपासन प्रकारा-नृभिज्ञस्य कथं ब्रह्मोपासनं संभवति ? ज्च्यते-अनभीतवेदस्या श्रुतवे- दांतवाश्यस्यापीतिहासपुराण श्रवणेनापि ब्रह्मस्वरूपतुपासनज्ञानं संभवित । ग्रह्मत्व च शृदस्यापीतिहासपुराण श्रवणानुज्ञा श्रावयेच्च-तुरोवर्णान् कृत्वाबाह्मणमग्रतः" इत्यादौ । दृश्यतेचेतिहासपुराणेषु विदुरादयो ब्रह्मानिष्ठाः । तथापनिपत्व्विप् सवर्गविद्याया शृदस्यापि ब्रह्मविद्याधिकारः प्रतीयते-ग्रुश्रूषु हि जानश्रुतिमाचार्यो रैक्व. शृदेत्यामंत्र्य तस्मैब्रह्मविद्यामुपिदस्यति—"ज्ञाजहारेमाः शृदोनेनेव मुखेनालापिप्ययाः" इत्यादिना । अतः शृदस्याप्यधिकारः संभवति ।

यि कही कि जिन्होंने वेदाञ्ययन, वेदात श्रवण नही किया तथा जो ब्रह्म के स्वरूप और उपासना से अनिश्च हैं, वे ब्रह्मोपासना कर कैसे पावेंगे? तो सुनिये-वेदाञ्ययन और वेदातश्रवण के विना भी पुराणीतहास के श्रवण से ही ब्रह्मास्वरूप और उपासना पढ़ित का ज्ञान सभव है। इतिहास पुराण के श्रवण की आज्ञा चुद को-"आहाण को अग्रवर्ती करते जारो वर्णों को रहस्य श्रवण का अग्रती कि कारके बारो वर्णों को रहस्य श्रवण का करना चाहिए" इत्यादि से आहम ही प्राप्त है। इतिहास पुराण आदि मे विदुरादि के ब्रह्मिन्छ होने की चर्चों है। उपानिपदों में भी सवर्ग विद्या के प्रकरण में, मुद्रों को ब्रह्मिद्या के अधिकार की चर्चा है। आचार्य रैयन ने ब्रह्म पृथ्व जानश्रुनि को "गूद्र" कह कर पुन: उसे ब्रह्मिदया का उपयेण दिया है, जी कि-हे सूद्र! तू ये गी कन्या आदि लाया है, तू इस विद्याग्रहण के बहाने ही मुससे वार्ते वर रहा है" इस्यादि से जात होता है। इसिएए गूद्र का अधिकार सिद्ध होता है।

सिद्धान्त-इति प्राप्ते उच्यते-न गृहस्याधिकारः संभवति, सामर्थ्याभावात्, न हि बहास्वरूपतदुपासनप्रकारमजानतस्तदंग-भूतवेदानुवचनयज्ञादिष्वनिधकृतस्योपासनोपसहारसामर्थ्यसंभवः, ग्रसमर्थस्य च प्राधितत्व सद्भावेऽप्यधिकारो न राभवति, ग्रसामर्थ्य च वेदाध्ययनामावात्, यथैव हि त्रैवांणकविषयाध्ययनविधिसिद्ध- स्वाध्याय संपाद्यज्ञान लाभेन कर्मविषयो ज्ञानतदुपायादीनपरान्न स्वीकुर्वन्ति, तथा ब्रह्मोपासन विषयोऽपि । श्रतोऽध्ययन विधितिद्ध स्वध्याधिगतज्ञानस्येव ब्रह्मोपासनोपायत्वाच्छूदस्य ब्रह्मोपासन सामर्थासंभवः ।

उन्त सत पर सिद्धान्त स्विर करते है कि-सूद का अधिकार नहीं है, मयों वि-उनमें सामर्थ्य का अधान है। जो बह्म के स्वरूप और उनकी उपासना प्रणाली को नहीं जानते तथा उपासना के अंगस्वरूप वेदपाठ प्रजादि में जिनका अनिधकार है, उनमें उपासना के अनुकृत सामर्थ्य संभव नहीं है, वेदाध्यम का अमान ही, सामर्थ्य का अभान है। माह्मण आदि तीन वर्णों के लिए वेदाब्ययन सास्त्र विहित है, वेदाब्ययन त्यां साम ही ही उन सोगों को उपासना का अधान प्राप्त है। माह्मण आदि तीन वर्णों के लिए वेदाब्ययन सास्त्र विहित है, वेदाब्ययन तयां साम ही सिंग कि अपेश नहीं करती के कि-मान और तद्युप्योगी अन्यान्य साधनों की अपेश नहीं करती है, ब्रह्मोपासना की विधि भी उसी प्रकार है। अध्ययन विधि सभ्य वेदाध्यमन जन्य जान ही ब्रह्मोपासना का सामर्थ्य संभव नहीं है।

इतिहास पुराणे अपि वेदोपदहणं कुर्वेती एवोपायसावमनुभवतः न स्वातंत्र्येण गृहस्येतिहास पुराण श्रवणानुज्ञानं पापक्षयादिफलार्थम्, नोपासनार्थम् । विदुरादयस्तु भवान्तराधिगतज्ञाना प्रमीणात् ज्ञानवतः प्रारब्धकर्मवश्चाच्वेदृशजन्मयोगिन इति तेपा ब्रह्मानिष्ठ-स्वम् ।

इतिहास पुराण में भी, वेदोषण हण करके ही, उपासना के उपायों का विवेचन किया गया है, स्वच्छत्य विवेचन नहीं है। शूदों को जो इतिहास पुराण श्रवण का उपदेश दिया गया है वह, पापश्रय फल प्राप्ति के निमित्त से दिया गया है, उपासना के लिए नहीं दिया गया है। जन्मा-न्तराधिगत अविलुप्त ज्ञानसंपन्न विदुर आदि, प्रारब्ध कर्मयश शूद योनि मे गए थे, वस्तुतः वे जन्मसिद्ध ब्रह्मनिष्ठ थे। यच्च-संवर्गविद्यायां गुश्रूषोः शृद्रेति संवीधनं गृद्रस्याधिकारं स्वयति–इति, तन्नेत्याह्–गुगस्य तदनादर श्रवणातदाद्रधणात्स् च्यते हि "गुश्रूषोर्जोनश्रुतेः पौत्रायणस्य ब्रह्मज्ञानकैवत्येन हं सोकानादरवावय श्रवणात् तदैव ब्रह्मविद्यो रैक्वस्य सकारां प्रत्याद्रवणान्द्रुगस्य संजातेति हि सूच्यते, श्रतः स् बृद्धेत्यामंत्रयते, न चतुर्णवर्षेत्व।

संवर्ग विद्या में शुश्रूप् जानश्रुति को 'श्रूद्र' कहा गया एकमात्र इसी आधार से श्रूद्रों के अधिकार की बात मान लेना भी, प्रांति है इसके निवारणार्थ ही ''श्रुगस्य तदनादर श्रवणात सुच्यतेहि" मूत्र प्रस्तुत किया जाता है। ब्रह्मिच्या शुश्रुप् जानश्रुति का ब्रह्मिच्या जान के अभाव से, हंस द्वारा जो अनादर हुआ उससे म्लान होकर वह रैक्व के पास गया। इससे शात होता है कि—यह उस समय अस्थंत दुःसी और संतन्त वा, जिससे कि उसको आकृति कोतिहीन हो गई थी; रैक्व ने इसीलिए उसे श्रूद्र कहा था, चतुर्यवर्ण की दृष्टि से नहीं कहा था।

गोचतीति हि गृहः; "गुचेदंश्व" इति र प्रत्यये घातोश्च दीषें चकारस्य च दकारे गृह इति भवति । अतः गोचित्त्वमेवास्य गृह शक्य प्रयोगेन सूच्यते, न जातियोगः । जानश्रुतिः किल पौत्रायणो बहुद्रच्य प्रदो वह्नन्त प्रदश्च वभूव । तस्य धार्मिकाग्रेसरस्य धर्मेण प्रीतयोः क्योश्चिम्महास्मगोरस्य बह्माजिज्ञासामृत्यिपादियतोः हंस-रूपेण निशायामस्याविद्वरे गच्छतोरन्यतर इतरमुवाच—"भो मो आर्य भल्लाक्ष आनम्भृते पौत्रायएस्य समंदिवा ज्योति-रातंत तत्मा प्रसाक्षीस्तत्वा मा प्रभाक्षीत्" इति । एवं जानश्रुतिः प्रश्वाच—"कम्य एनमेतत् संतं प्रशंसारूपं वावयभूपश्रुत्य परोहंसः प्रत्युवाच—"कम्यर एनमेतत् संतं समुग्वानमिव रैक्वमात्य" इति । वं सन्तमेनं जानश्रुतिं समुग्वानं रैक्वं ब्रह्मक्रिव गृण्यश्चेट्यतेदात्य, स ब्रह्मज्ञो रैक्व एव लोके गृण-

वतरः महत्तायर्नेण संयुक्तम्याप्यस्य जानश्रुतेरब्रह्मज्ञस्य को गुणः, यदगुराजनितं तेजो रैक्यतेज इव मां वहेदित्यर्थं.।

जो जोक करे उसे शुद्र कहते हैं, "शुचेदंश्व" इस पाणिनीय सुत्र से, र प्रत्यय होने पर णुच्चातु के उकार को दीर्घ और च के स्थान पर द होने से शुद्र शब्द बनता है। उक्त प्रसंग में शुद्र शब्द से शोकान्वित भाव ही सूचित होता है, जाति संबंध नहीं । पौत्रायण जानश्रुति, बहुद्रव्य और बहुमन्न का प्रसिद्ध दानी या, घामिकाग्रगण्य उसकी धर्म वर्या से परितृष्ट कोई दो महात्मा, उसकी ब्रह्मजिझामा, को उद्युद्ध करने के लिए, हुस रूप धारण करके, राति के समय, यात्रा मे उसके साथ चलते हए इस प्रकार परस्पर वार्ता करने लगे--'अरे भल्लाक्ष ! पीत्रायण जानश्रुति का तेज आकाश मे चारो ओर फैल रहा है, उसका स्पर्ण सत करना, कही वह तुम्हें भस्म न कर दे" ऐसी जानश्रुति की अशसा सुनकर दूसरा कहता है- ''अरे तू इस राजा मे कौन सी विशेषता देखकर ऐसी प्रशंसा कर रहा है, क्या तू इसे गाड़ी वाले रैक्व के बराबर मानता है ?" अर्थात् यहाज्ञ यह रैवव जगत में सर्वाधिक गुणवान है, यह जानश्रुति महा धार्मिक होते हुए भी ब्रह्म ज्ञान रहित है, उसमें कौन सा गुण है जिससे कि उसमे रैक्व के समान दाहिका शक्ति आ गई जिससे मुझे दाह होगा ?

एवमुक्तेन परेण बनोऽसौ रैनव इति पृष्टः लोके याँकाचित् साध्वतुष्टितं कमें यवच सर्वचेतनगतं विज्ञानम्, तदुभयं यदोयज्ञान-कर्मान्तम्,तम् स रैनवण इत्याह। तदेतद् हंधवानयं ब्रह्मज्ञानविधुरतया स्नात्मान्त्यागमं तद्वत्या च रैनव प्रयंसा रूप जानश्रुतिरुपश्रुत्य सत्कागादेवसत्तारं रैनवान्वेपणाय प्रेष्य तिस्मिन्विदित्वा स्नागते स्वय-मिप रैनवभुपस्य गवां पट्हतं निष्कमश्वतरी रखं च रैक्वायोपहृत्य रैक्वं प्रार्थयामास "झनुम एतां भगवो देवतां गाधि यां देवता-मुपास्ते" इति त्वदुपास्यां परां देवतां ममानुषाधीत्यथै:।

इस प्रकार उस हंस के कहने पर, दूसरे ने पूछा "यह रैक्व कौन हैं?" इस पर उस हंस ने बतलाया कि—"इस जगत में जो भी कुछ उत्हर्ट कमें होते हैं तथा समस्त चेतन मे जो कुछ ज्ञान निहित है, ये दोनो बाने निसके जान और नमें के अताँत है न्ै रेनव है।" ब्रह्मजान के असन से अपने निदापूर्ण तथा ब्रह्मज्ञान के सद्भाव से रैनव ने स्तृति-परन उस हम के वास्य को सुनकर जानश्रुति ने तत्काल सारयी को रैनव को लोजने को भेजा। सारथी, रैनव को लोज कर आया तब, जानश्रुति स्वय रैनव के पास गया, जानक्ष तन छ सौ गाय, स्वर्णहार, घोडेवाले रस भेंट कर उनसे प्रार्थना की कि—"भगवन । आप जिन वेनता की उपस्थान करते हैं उनका मुझे उपदेश दें" अथांतृ अपने खपास्य परादेवता को उपस्थान करते हैं उनका मुझे उपदेश दें" अथांतृ अपने खपास्य परादेवता का मुझे भी उपदेश दो।

स च रैक्वः स्वयोगमहिम विदित लोकत्रयो जानुश्रृतेबंद्यज्ञान विधुरतानिमित्तानारदगर्भहंसवाक्य श्रवणेन शोकाविष्टता तदनतर- भेव ब्रह्मजिज्ञायोद्योगं च विदित्वाऽस्य ब्रह्मविद्यायोग्यतामिश्रज्ञाय विरकाल सेवां विना द्रव्यप्रदानेन गुश्रूपमाणस्यास्य यावच्छकि प्रदानेन ब्रह्मविद्या प्रतिष्टिता भवतीति मत्वा तमनुगृह्णन तस्य शोकाविष्टतामुपदेशयोग्यताख्यापिका ग्रद शब्देनामंत्रणेन ज्ञापयिन्वस्माह—"अहहारेत्वा ग्रुद तवैव सह गोभिरस्तु" इति । सह गोभिर्यं रयस्तवैवास्तु नैतावता महां दत्तेन ब्रह्मजिज्ञासया शोकाविष्टस्य तव ब्रह्मविद्या प्रतिष्टिता भवतीत्यर्थं. ।

अपनी योगशक्ति के प्रभाव से निलोक तत्वज्ञ उस रैक्व ने समझ लिया कि—जहाजानामान और हसोक्त अनादर तक्त श्रवण से जानशृति शोकानिट्ट हैं, इसीजिए यह असूयानश ब्रह्मविद्या प्राप्ति के लिए उचते हैं। उसकी ऐसी ब्रह्मजिजासा योग्यता को समझकर कि दीपंतालीन ब्रह्मचर्य की साधना के बजाय केवल मेंट द्वारा ही ब्रह्मविद्या प्राहिका श्राक्ति आ जावेगी, ऐसा विचार कर अनुष्ठह पूर्वक रैक्व ने जानशृति से कहा—"बरे शूद! योशो सहित यह हारयुक्त रच तेरे ही पास रहे' अर्थात्—गी रच आदि तु ही रख, इनको देने मात्र से ही, शोकाविष्ट ब्रह्म जिज्ञासु तुझमे ब्रह्म विद्या स्थिर नहीं हो सकती। स च जानश्रुतिभूँयोऽपि स्वशक्यनुगुणमेव गवादिक्वं कत्यां च प्रवायोपससाद, स रैक्वः पुनरिप तस्य योग्यतामेव ख्यापयन् शूद्र शब्देनामंत्र्याह—"भ्राजहारेमा शूद्रानेनैव मुखेनाला पिष्ठ्ययाः" इति इमानि घनानि राक्यनुगुणान्याजहर्थं, ग्रुनेनैव द्वारेण चिरसेव्या विनाऽपि मां त्वदिभलापितं ब्रह्मोपदेश रुपवावयमालापिष्ठ्य-तीत्युक्त्वा तस्मा उपिददेश भ्रातः शूद्रशब्देन विद्योपदेशयोग्यताख्या-पनार्यं शोक एवास्य सुचितः न चतुर्यवर्णत्वम् ।

#### क्षत्रियत्ववगतेरच ।१।३।३४॥

"बहुदायी" इति दानपतित्वेन "बहुपाक्यः" इत्यादिना" सर्वेत एवं एतदम्ममत्स्यति 'इत्यन्तेन बहुतरपक्वान्नप्रदायित्व प्रतीते।" सहस्रिजहान एव क्षत्तारमुवाच" इति क्षत्रियत्व प्रती-तैश्च न चतुर्यवर्णत्वम्।

"बहुत दान करने वाला" पद से दानशीलता तथा "बहुत अन्न पकाया गया" आदि से लेकर "सब लोग यही अन्न दावें" इस पद तक अनेक पनवान्नो के दान की चर्चा से और "उमने शय्या त्याग करते ही सारची से कहा" इत्यादि वर्णनों से क्षत्रियत्व की प्रतीति होती है, चतुर्य-वर्ण शूद्रता की प्रतीति नहीं होती ।

#### ( ४३२ )

तदेवमुपक्रमगतास्थायिकायां क्षत्रियत्व प्रतीतिरुक्ता, उपसंहार-गतास्यायिकायामपि क्षत्रियत्वमस्य प्रतीयत इत्याह----

ज्यास्थान के जपकम से तो जानाश्रृति का क्षत्रियस्य प्रतीत होता ही है, उपास्थान के उपसहार से भी क्षत्रियस्य की प्रतीति होती है-यही बतलाते हैं।

ग्रस्यजानश्रुतेरुपदिश्यमानायामस्यामेव संवर्गविद्यायामुत्तरत्र

उत्तरत्र चैत्ररथेन लिगात् ।१।३।३४॥

वर्णंत्वम् ।

कीत्यंमानेनाभिप्रतारिनाम् चैत्ररथेन क्षत्रियेखास्य क्षत्रियदं गम्यते। कथम् ? "ग्रथ ह शौनकं च कापेयमभिप्रतारिणं च काक्षसेनि परिविष्यमाणो बह्यचारी विभिक्षे" इत्यादिना 'ब्रह्मचारिन्नेदमुपास्महे" इत्यतेन कापेयाभिप्रतारिणोभिक्षमाणस्य ब्रह्मचारिणस्य संवर्गविद्या सर्वंघित्वं प्रतीयते। तेषुचाभिप्रतारी क्षत्रियः इतरी ब्राह्मणौ म्रतोऽस्यां विद्यायां ब्राह्मणस्य तदितरेषु च क्षत्रियस्यैवान्वयों दृश्यते, न शृदस्य। म्रतोऽस्या विद्यायांमन्वताद् रैक्बाद् ब्राह्मणात् म्रन्यस्य जानश्रुतेरिष क्षत्रियत्वमेव यूक्तम्; न चत्रयं-

जानशृति के उपदेश प्राप्त हो जाने के बाद, इसी संबर्ग विद्या के अंतिम प्रकरण में चित्रययवशन अभिप्रतारि की शिन्य यनलाया गया है, जिसमें कि अधियरव की प्रतीति होती है। "कापेय शोषक और कससेन के पुत्र अभिप्रतारी को भोजन परोसते समय ब्रह्मचारी ने भिद्रामाणी" इत्यादि से लेकर "श्रह्मचारी! हम उभी की उपासना करते हैं" इन अतिम वाक्य तक कापेय, अभिप्रतारी और अहमचारी का, सवर्ग बिद्या से सब्ध प्रतीत होता है। इन तीनों में अभिप्रतारी और श्राय और दो ब्राह्मण की, इन विद्या में साथ श्रिय और दो ब्राह्मण की, इन विद्या में साथ श्रिय जानशृति का नहीं। इनलिए इस विद्या से मयद रैक्ट ब्राह्मण से भिन्न जानशृति को भी क्षत्रिय मानना ही युक्ति कुत है, भूदा मानना ठीक नहीं है।

नैन्दिसम् प्रकरर्णेऽभिप्रतारिणश्चैनरयत्वं क्षत्रियत्वं च न श्रुतम् तत्कयमस्याभिप्रतारिणश्चेनरयत्वम् ? कयं वा क्षत्रियत्वं ? तत्राह्—नियात् इति । "ग्रय ह शौनकं च कापेयमभिप्रतारिणं च काक्षसेनिम्" इत्यभिप्रतारिणः कापेयसाहचर्यं नियादस्याभि प्रतारिणः कापेय संवंधः प्रतीयते । ग्रन्यत्र च "एतेन वैचैत्ररयं कापेया प्रयाजयन्" इति कापेयसंबंधिनश्चैत्ररयत्वं श्रूयते, तथा चैत्ररथस्य क्षत्रियत्वं—"तस्माच्चैरयोनामैकः क्षत्रगतिरजायत्" इति । प्रतोऽभिन्नतारिणश्चैत्ररथत्वं क्षत्रियत्वं च गम्यते ।

प्रश्न होता है कि-इस प्रकरण में अभिप्रतारी का चैत्ररयस्त्र और क्षित्रयःत, स्वष्ट रूप से तो कहा नहीं गया, फिर यह कैसे जाना कि वह चित्र रयवंशज क्षित्रय था? कहते हैं कि-चिन्ह से ही ज्ञात होता है। "एक बार कार्येय शौनक और काक्ससीन अभिप्रतारी" इत्यादि वाक्य में काप्य के साथ अभिप्रतारी का वर्णन किया गया है जिससे जात होता है कि अभिप्रतारों भी किसी गोत्र से संबद था। अन्यत्र "कार्येय इसके द्वारा है। चैत्ररथ को यज्ञ कराते हैं" इत्यादि में भी कार्येय और चैत्रय का संबंध दिखाया गया है, तया-"चेत्ररथ नाम का एक क्षत्रपति या" इत्यादि से चैत्ररथ का क्षत्रपति याग इत्यादि से चैत्ररथ का क्षत्रपत्र व्याप्य हात होता है। इन सभी वर्णनों से अभिप्रतारी का चैत्ररथस्व और क्षत्रियत्व ज्ञात होता है। इन सभी वर्णनों से अभिप्रतारी का चैत्ररथस्व और क्षत्रियत्व ज्ञात होता है।

तदेवं न्यायिवरोधिनि शृदस्याधिकारे लिगं नोपलस्यत इत्युकम्, इदानी न्याय सिद्धः शृदस्यानिधकारः श्रृतिस्मृतिमिर-मृगृद्धत, इत्याह—

युक्ति -विरुद्ध शुद्राधिकार विषयक कोई प्रमाण नहीं है यह दिक्ष-लाया गया । सूद्रा का अनिधकार युक्तिमम्मत तथा खुति स्मृति अनुमोदित है, यही बतलाते हैं—

संस्कारपरामर्शात्तव भावाभिलापाच्च ।१।३।३६॥

म्रह्मविद्योपदेशेषूपनयनसंस्कारः परामृश्यते-"उप त्वानेष्ये" "तं होपनिन्ये" इत्यादिषु । भृदस्य चोपनयनादिसंस्कारामानोऽ-

भिलप्यते—"न शूद्रे पातक किचिन्त च संस्कारमहंति"-चतुर्थोवर्श एकजातिने च संस्कारमहंति" इत्यादिय ।

( 438 )

जहाँ वह्मविद्योपदेश प्रकरणों में उपनयन संस्कार के विषय में "तुझे उपनीत करता हूँ" उसे उपनीत किया "ऐसा विचार किया गया हैं वहीं शूद के लिए उपनयन का अनिधिकार भी बतलाया गया है- शूद को किसी प्रकार का पाप नहीं लगता और न वह विसी सस्कार के योग्य ही है "चौया वर्ण ही एक ऐसी जाति है जिसे सस्कार की आवश्यकता

"नैतद ब्राह्मणो विवक्त महंति समिधं सोम्याहर" इति गुश्रूणो

"ऐसा स्पष्ट भाषण कोई ब्राह्मणेतर नही कर सकता इसलिए

नहीं है" इत्यादि ।

तदभाव निर्धारखे च प्रवृत्तेः ।१।३।३७॥

र्जीवालस्य शुद्रत्वाभाव निर्घारणे सत्येव विद्योपदेशप्रवसेश्च न शद्रस्याधिकारः।

सीम्य ! तू समिधा ले आ" ऐसे मुशूषु जावालि के शूद्रत्व के अभाव को भली भौति जानकर ही गीतम विद्योपदेश में प्रवृत्त हुए। इस वर्णन से

ज्ञात होता है कि-सूद का बहाविद्या मे अधिकार नहीं हैं।

श्रवरााध्ययनार्थं प्रतिषेधात् ।१।३।३८।।

धनुपश्रपनतो धन्ययनतदर्थज्ञानतदर्थानुष्ठानानि न संभवंति,

ध्रतस्तान्यपि प्रतिसिद्धात्येव ।

शूद्र को, वेद थवण, अध्ययन और वैदिक अनुष्ठानों का प्रतिपेध किया गया है-जैसे कि-"शूद चलता फिरता श्मशान है इसलिए उसके

"पद्यहवा एतच्छमशानं यच्छूदस्तस्माच्छूदसमीपे नाध्येतव्यम्"-तस्माच्द्रदो बहुपशुरयजीय" इति । बहुपशुः पशुसदृश इत्यर्थैः ।

शूद्रस्य वेद श्रवणतदघ्ययनतदर्यानुष्ठानानि प्रतिषिध्यंते∽

ुसमीप वेदाध्ययन नही करना चाहिए" शूद्र पशुतुल्य ही है यज के योग्य

नहीं हैं" इत्यादि। जिसके लिए वेद श्रवण तक विहित नही है, उसके लिए वेदाध्ययन, वेदार्थज्ञान और वेदानुष्ठान बादि तो कभी संभव ही नहीं हैं। इसलिए वे सब भी उसके लिए प्रतिषिद्ध ही हैं।

#### स्मृतेश्च ।१।३।३६॥

स्मर्यते च श्रवणादि निषेषः "श्रव हास्यवेदमुपश्र्यवतस्रपुज-तुभ्या श्रोत्रशाति रूरणमुदाहरणे जिल्लाच्छेरो घारणे शरीरभेदः" इति । "न चास्योपदिशेदणमें न चास्य व्रतमादिशेत्" इति च । श्रतः शदस्यानिधकार इति सिद्धं ।

श्रवण आदि का निर्पेष स्मृति में भी जैसे—"वेद सुनने वाले शूद के कानों को गर्म लाह और शीशे से पूर्ण करो, वेदपाठ करने पर जीम काट लो, याद कर लेने पर शरीर काट दो" इत्यादि । "इसे घर्म का उपदेश मत दो, न ब्रतानुष्ठान का ही उपदेश दो"। इत्यादि से शूद्र का अनिधिकार सिद्ध होता है।

ये तु निर्विशेषिनन्मात्र महीव परमार्थः, म्रन्यत् सर्वीमध्याभृतम् बंधरचापारमाधिकः, स च वानग्रजन्यवस्तुपाधारम्यज्ञानमात्रनिवर्यः, तिनवृत्तिरेवमोक्षः इति वदति, तै बह्मज्ञाने शृद्रावेरनिधकारो वक्तं न शक्यते । अनुपनीतस्य अनधीतवेदस्याश्रुतवेदांतवाक्यस्यापि यस्मात्करमादिष निर्विशेषिक्तमात्रं बह्मेव परमार्थोऽच्यत्सवंस् तिस्मन् परिकल्पतं मिष्याभृतमिति वाक्यादवस्तुपाधारम्यज्ञानो-रपत्तेः, तावतेव वंधनिवर्त्तेश्व ।

(शांकरमत निरसत ) जो सोय निविशेष विन्सात्र ब्रह्म को ही सत्य और सवको मिथ्या तथा देहादिबंधन को असत्य और तस्वमित आदि यावय जन्य जान से बंधन की निवृत्ति तथा उस निवृत्ति को ही मोझ मानते हैं वे तो शुद्रो के बेदो के अनिधकार की बात कह ही नही सकते। उनके उक्त मत के अनुसार तो, श्रनुपनीत-वेदाध्ययन रहित— वेदांतवाक्यों से अपरिचित जिस किसी मी क्यक्ति को "निविशेष चिन्मात्र बहा ही सत्य है, बाकी सब कुछ भिथ्या है" इस वाक्य से ही वस्तु कां यथार्य ज्ञान हो जाना चाहिए और उत्तने ज्ञान भाश से ही वधमुक्ति भी हो जानी चाहिए।

न च तत्त्वमस्यादि वावयेनेव ज्ञानोत्पत्तिः कार्या, न वावयात-रेखेति नियनुशक्यम्, ज्ञानस्यापुरुपतान्त्वात् सत्या सामग्रयामनिन्छिः तोऽपि ज्ञानोत्पत्तेः। न च वेदवावयादेव वस्तुयाथात्स्यज्ञाने सति वधनिवृत्तिभंवतीति शक्यवक्तुम्, येन केनापि वस्तुयाथात्स्यज्ञाने सति ज्ञातिनिवृत्तेः पोरुपेयादिपि निर्विशेष चिन्नान ब्रह्म परमा-षोऽन्यत् सर्वे निथ्याभृतम् इति वावयात् ज्ञानोत्पत्तेस्तावतैव प्रम निवृत्तिस्व । यथा पौरुपेयादप्यासवाक्याच्छुचिक्तारजतादि भ्राति ब्राह्मणस्य युद्रादेरिपि त्रवन्तते, तद्वदेवगुद्रस्यापि वेदवित् सप्रदा-यागतवाक्यात् वस्तुयायात्म्यज्ञाने जगद् भ्रम निवृत्तिरिप भविष्यति।

पे भी नहीं कह सकते कि केवल "तत्वमिस" वाश्य से ही ज्ञानो-रपत्ति होती है, अन्य वाक्यों से नहीं ही सकती। सो भाई, ज्ञान कभी ज्ञाता पुष्प के अधीन तो नहीं रहता; प्राय. ज्ञानोस्पत्ति की सामग्री की उपस्थिति में भी ज्ञान नहीं होता, और क्षानेच्छान रहते हुए भी ज्ञानो-स्पत्ति हो जाती है।

नीर ये भी नहीं कह सकते कि-वैदवाबय से ही यथा बंतान ही जाने पर बबन मुक्ति होती है, प्राय' देखा जाता है कि जिस किसी प्रनार से यथा में कान हो जाने से भी भ्रांति निवृत्त हो जाती हैं। किसी महान पुरुप के द्वारा "निविशेष चिन्मान बहा ही सत्य है प्रन्य सब कुछ मिथ्या है" इस वाबय के उपदेश से ही जानोत्पित और भ्रम निवृत्ति हो सकती है। जैसे कि-चित्री प्रामाणिक आन्त पुरुष के द्वारा, निवृत्त की गई, सीप में दुई चौदी की भ्रांति, ब्राह्मण और भूद दोनों के लिए समान है, वैसे ही वैदिक सम्प्रदाय के भ्राता विद्वान पिडत के उपदेशात्मक वाक्य से, शूद को भी, वस्तु का यथा बाग और जगत् की भ्रमात्मक निवृत्ति भी हो सकती है।

<sup>1</sup><sup>1</sup>न चास्योपिदशेदधर्मम्" इत्यादिना वेदविद शूद्रादिभ्यो न वदंतीति च न शक्यं वक्तुम्, तत्त्वमस्यादि वाक्यावगत ब्रह्मात्म-भावानां वेदशिरिस वर्तमानतया दग्धाखिलाधिकारत्वेन निपेध-शास्त्रांककरत्वाभावात् श्रतिक्रातिनपेषेवी कैश्चिदुकाद्वाक्यात् शूद्रादेः ज्ञानमुत्यद्यत एव ।

आप यह भी नहीं कह सकते कि—"न चास्योपिटसेद्धर्मम्" इत्यादि वाक्यो से, वेदवेता भूदो को उपदेश देने का विरोध करते हैं, क्यों कि— जिन्हें "तत्त्वमित्म" आदि वाक्यों से ब्रह्मात्मभाव का परिज्ञान हो गया है, वे तो वेदों से भी अतीत स्थिति को प्राप्त कर चुके, उनके तो सारे ही कर्म वत्यन दाय ही चुके, वे तो शास्त्रीय निपेष के दास हो नहीं सकते वे तो निपेष का अतिकमण करके भूद को तत्त्वोपदेश देगे, भूद को तो ज्ञान हो ही जायगा।

न च वाक्यं शुक्तकादौ रजतादिश्रम निवृत्तिवत् पौरुपेय वाक्य जन्यतत्त्वज्ञानसमनन्तरं शृद्धस्य जन्यश्रमो न निवर्ततं इति, तत्त्वमस्यादि वाक्य श्रवण समनन्तरं श्रद्धस्य जन्यश्रमो न निवर्ततं इति, तत्त्वमस्यादि वाक्य श्रवण समनन्तरं श्राह्मणस्यापि जनद्श्रमानिकृतः । निर्दिष्यासनेन इत्वासनाया निरस्तयामेव तत्त्वमस्यादि वाक्यं निवर्त्तक्षानमुखादयतीति चेत्—पौष्येयमपि वाक्यं शृदोदक्तिचेविति न कश्चिद् विशेषः । निदिष्यासनं हि नाम ब्रह्मात्त्वत्वनावानिष्यायि वाक्यं यदव्यंत्रतिपादन योग्यं तद्यंमावना, सैवं विपरोतवासना विनर्तंयतीति दृष्टार्थत्वं निविच्यासनिववेषू त्वे, वेदानुवचनाद्रीन्यपि विविद्यियारावेवोपयुज्यन्ते इति शृदस्यापि विविद्याया जातायां पौष्येय वाक्यान्तिविध्यासनादिर्विपरीत्वासनाया निरस्तायां ज्ञानमुस्यस्यते, तेनैव श्रपारमार्थिको वन्धो निवर्त्तिक्वते, -श्रथवा तर्कानुग्रहीतात् प्रत्यक्षादनुमानाच्च निर्विशेष स्वप्रकाशिचिंग्यात्र- प्रत्यवस्तुत्यज्ञानसाक्षित्वं तत्कृतविविधिविद्या

आदि अनत अलोकिक विशेषावगाही वेदात वाक्य का यहाँ कोई प्रयोजन तो दीखता नहीं उक्त प्रकार से ही शुद्रादि का ब्रह्मविद्या मे अधिकार समधिक गोमित होता है। ब्राह्मणादि को भी उक्त नियम से ही, ब्रह्म-ज्ञान सिद्धि सभावना के लिए तपस्विनी उपनिषद् देदी को जलाजलि देनी होगी।

न च वाच्यं नैर्सागिक लोक व्यवहारे आम्यतोऽस्य केनिवदय लौकिकव्यवहारोभ्रमः, परमार्थरत्वेविमिति सर्मापते सत्येव प्रत्येक्षानुमानवृत्त वुभुत्सा जायत इति तत्समिपका श्रतिरप्यास्थेमेति, यतो भवभयभीताना साख्यादय एव प्रत्यक्षानुमानाभ्या वस्तुनिक्षपणं कुवैन्तः प्रत्यक्षानुबृत्तवुभुत्मा जनयति बुभुत्साया च जाताया प्रत्यक्षानुमानाभ्यामेव विविक्तस्वभावाभ्या नित्यगुद्धस्वप्रकाशा-द्वितीयकृटस्य चैतन्यमेव सत्, श्रन्यत्सर्वं विस्मन्नध्तस्तिमित्त सुविवेचनम्। एवंभूते स्वप्रकाशिनि वस्तुनि श्रृति समिष्गम्यं विशेषांतरं च नाभ्युपगम्यते—

वाप यह भी नहीं कह सकते कि—लोक अनादि काल से स्वामाविक लौकिक व्यवहार में विश्वान्त है, "यह समस्त लौकिक व्यवहार भ्रमास्मक्ष है, परमार्थ वस्तु अमुक हैं" किसी सुबुढ व्यक्ति के द्वारा ऐसा वतलाने पर ही, इस लोक में प्रत्यक्ष और अनुमानावपत बुभुत्सा (वोषेच्छा) उत्पन हो सकती है, इसलिए तदनुकूल श्रुति का आश्रय लेना आव-म्यक है।

इस प्रकार तो निरीश्वरवादी साख्य जादि भी, भव भवभीतं प्राणियो मे, प्रत्यक्ष और अनुमान की सहायता से वस्तु का निरूपण करते हुए, प्रत्यक्षानुमान विषयम व्यावहारिक बुगुत्सा जाग्रत करते हैं। उस मुमुत्सा के जागरित होने पर तो, निर्दोष प्रत्यक्ष और अनुमान की सहा-यता से, निरयंशुद्ध स्वप्रकाश अहितीय चैतन्य कूटस्य ही सत्, और बाकी सव उसी से अध्यस्त शिंद होते हैं। इस प्रकार स्वप्रकाश करते में, अन्याग्य श्रीत वर्ष भी स्वीकृत नहीं होते वयो कि-आपके मतानुसार श्रृति तो एकमांत्र, अध्यस्त विषया रूप का ही निर्वेतन करती है। ज्ञातृत्त्रेयविकत्परूपं कृत्स्नं जगच्चाध्यस्तमिति निश्चित्वेवस्भूतं-परिगुद्ध प्रत्यग्वस्तुन्यनवरतभावनया विपरीतवासना निरस्य तदेव प्रत्यग्वस्तु साक्षात्कृत्य गुद्धादयोऽपि विमोक्ष्यन्त इति मिथ्याभूत-विचित्रवश्वयं विचित्रप्रष्ट्याद्यलौकिकानतिविशेषावलिम्बना वेदात वाक्येन न किचित् प्रयोजनिमह दृश्यत इति शूद्रादीनामेव ब्रह्म-विद्यायामधिकारः सुरोभनः। म्रनेनैव न्यायेन ब्राह्मासानिमपि ब्रह्मवेदनिसद्धेदपनिषच्च तपस्विनी दत्तजलाजिलः स्यात्।

आप यह नहीं कह सकते कि-सीप आदि मे, रजतम्रमनिवृत्ति की तरह, विद्वान् पुरुष के उपदेशात्मक वाक्य से शुद्र का जगद्भ्रम निवृत्त नहीं हो सकता ठीक है-तत्त्वमिस वाक्य श्रवण के बाद बहुत से ब्राह्मणो की भी तो अमनिवृत्ति नही होती। यदि कहे कि-निदिध्यासन से द्वैतवासना के निरस्त हो जाने पर ही निवर्त्तक ज्ञान होता है; सो यह नियम तो उपदेशारमक वाक्य मे शुद्रो के लिए भी लाग हो सकता है, कोई ब्राह्मण के लिए ही तो निदिन्मासन का विशेष नियम है नहीं। तत्व के प्रतिपादन में समर्थ अह्यारमभाव बोधक वाक्य विषयक भावना (चिन्तन के प्रवाह) को ही तो निदिच्यासन कहते हैं, यह भावना ही ती तद्विपयक विपरीत वासना की निवृत्ति करती है, यही निविध्यासन का फल है। वैदानुशीलन को भी ज्ञानेच्छा उत्पादन का, उपयोगी कहा जाता भुत है। दिन्ती प्राचन की जानी प्राचित की, उपयोग कही जाती है। इसी प्रचार महापुरूप के उपयेश बाक्य से झानेच्छा होने पर निर्दिष्ट्रासनादि हारा विषरीत सरकार के निवृत्त हो जाने पर मूझ को भी तत्वताता ही जायगा और उसी से असत् वधन की भी निवृत्ति ही जायगी। जयवा आपके मतानुसार यह भी तो समय है कि नो निविशेष और स्वप्रकाल जीक्यमंग परमारमा से बहुविय विजिन्नतापूर्ण जातु जीय करपनात्मक समस्त जनत समारोपित है, तक सम्मत प्रत्यक्ष और अनुमान प्रमाण की सहायता से कानार्जन करके, शुद्ध चैतन्य परमात्मा की निरन्तर भावना करके,जगत सत्यता के उस भ्रात सस्कार का निराकरण करके, सर्वेव्यापी प्रत्यक्ष चैतन्य का साक्षात्कार करके, गूद्र आदि भी मिक्तिलाभ कर सकते हैं। मिथ्यामृत विचित्र ऐश्वयं और विचित्र सृद्धि

आदि अनत अलोकिक विशेषावगाही वेदात वाक्य का यहाँ कोई प्रयोजन तो दीखता नही उक्त प्रकार से ही शुद्रादि का ब्रह्मविद्या मे अधिकार समिधक शोधित होता है। बाह्मणादि को भी उक्त ियम से ही, ब्रह्म-ज्ञान सिद्धि सभावना के लिए तपस्विनी उपनिषद् देवी को जलाजलि देनी होती।

न च वाच्य नैसर्गिक लोक व्यवहारे श्राम्यतोऽस्य केनचिदय लौकिकव्यवहारोश्रम , परमार्थस्त्वेविमित समिति सत्येव प्रत्यक्षानुमानवृत्त कुभुत्सा जायत इति तत्समिषका श्रतिरप्यास्येयेति, यतो भवभयभीताना साल्यादय एव प्रत्यक्षानुमानाभ्या वस्तुनिल्पणं कुवंन्तः प्रत्यक्षानुवृत्तवुभुत्मा जनयति वुभुत्साया च जाताया प्रत्यक्षानुमानाभ्यामेव विविक्तस्वभावाभ्या नित्यगुद्धस्वप्रकाशा-द्वितीयकृदस्य चैतन्यमेव सत्, अन्यत्सवं तिस्नन्वस्त्तिमिति सुविवेचनम्। एवभूते स्वप्रकाशिन वस्तुनि श्रृति समिष्यम्य विद्येयातर च नाभ्युपगम्यते—

आप यह भी नहीं कह सकते कि-चोक अनादि काल से स्वामाविक सौकिक व्यवहार में विद्यान्त है, "यह समस्त सौकिक व्यवहार प्रमास्मक है, परमार्थ वस्तु अमुक है" किसी सुबुद व्यक्ति के द्वारा ऐसा वस्ताने पर ही, इस लोक से प्रत्यक्ष और अनुमानावगत बुमुस्सा (बोधेच्छा) उत्पन हो सकती है, इसलिए तदनुकृत श्रृति का आश्रय लेना आव-स्पक है।

इस प्रकार तो निरीष्ट्य नाशी साध्य आदि भी, भव भवभीते प्राणियों से, प्रत्यक्ष जोर अनुमान की सहायता से वस्तु का निष्यण करते हुए, प्रत्यक्षानुमाम विषयक व्यावहारिक दुमुस्सा जायत करते हैं। उस धुमुस्सा के जागरित होने पर तो, निर्दोष प्रत्यक्ष और अनुमान की सहा-यता से, निर्दयपुर स्वप्रकाण बहितीय भीतम्य कूटस्य ही सत्, और संकी सब उसी से अध्यस्त पिद्ध होते हैं। इस प्रकार स्वप्रकाण करते में अन्यास्य श्रीत धर्म भी स्वीकृत नही होते क्यों कि—आपके मतानुसार स्वृति तो एकमांत्र, अध्यस्त विषया रूप का हो निर्वेशन करती है।

मं च सत ग्रात्मन ग्रानवरूपताज्ञानायोपनिवदास्थेया चिद्रह्य-ताया एव सकलेतरा तद्र्रूपव्यावृत्ताया ग्रानंदरूपत्वात् । यम्य तु मोक्षसाधनतया वेदातवावर्येविहित ज्ञानमुपासन प, तच्च परब्रह्य-भूत परमपुरुष प्रीणनम्, तच्चशास्त्रेक समिधागम्यम् । उपासन शास्त्र चोपनयनादि सस्कृताधीत स्वाध्यायजनित ज्ञान विवेक-विमोकादिसाधनानुगृहीतमेव स्वोपायतया स्वीकरोति, एव रूपो-पासनप्रीत पुरुषोत्तम, उपासक स्वाभाविकात्मयाथात्म्यज्ञानदानेन कर्मजनिताज्ञान नाशयम् वधान् मोचयतीति पक्ष तस्यययोक्त्या नीत्या गृद्वादेरनिधकार उपपद्यते ।

सत् स्वरूप आत्मा के आनवरूप जान के लिए, उपनिषदी का आश्रम लिया ही जावे, यह भी वोई आवश्यक नहीं है। बसी कि-मिध्यान्त जन्मान्य समस्त पदार्थों से पुणक् जो चैवन्य है, वन्तुत आनवरूप ही तो उसका स्वामाधिक रूप है। जो सोग, वेदातिबहित उपासना रूप हान को मोध का साधन मानते है तथा पद्मह्य परपुरूप क्याना की सासात् हुए। को कामना से ही उपासना मे सवन्य रहते हैं जो कि-एकमान शास्त्र सम्मत ही होती है। उपासना प्रतिपादक शास्त्र उपनयन भादि संस्कारों से संस्कृत, वेदाधीत, विवेक विमोक आदि साधनों से परिपोधित व्यक्ति में शान को ही, मोधोषाय रूप से स्वीकारता है। ऐसी उपासना से परिपुष्ट पुष्पोतम ही (गुरूष्ट्य से) उपासक को, स्वामाधिक स्वरूप पार्थ हान वा ना देकर, कर्मजनित अग्रान का सहार कर वधन से मुक्त करते हैं। ऐसे मत मे ही, ग्रथार्थ रूप वे सूब का अनिधारा सामा जा सवता है।

प्रमिताधिकरण शेप:---

तदेव प्रसक्तानुप्रसक्ताधिकारकथा परिसमाप्य प्रकृतस्य ग्रंगुष्ट प्रमितस्य भूतभन्येशितृत्वावगत परब्रह्म भावोत्तमन हेरव तरमाह—

इस प्रवार प्रासिगव अधिकार विचार वो समाप्त कर अब पुन-प्रस्तावित अगुष्ठ परिमित के मूतमविष्य के स्वामित्व को बतलाने वाले

14 के समर्थक अन्य कारणों का उल्लेख करते है-

### कम्पनात् । १।३।४०॥- ४

"श्रंगुष्ठ मात्रः पुरुषो मध्य ग्रात्मनि तिष्ठति" ग्रंगुष्ठमात्रः पुरुपोऽन्तरात्मा "इत्यनयोर्वाक्ययोर्मेध्ये" यदिदं किंच् जगत्सर्वं प्रारा एजिति निस्सृतम् । महद्भयं वज्जमुद्यतं य एतद्विदुरमृतास्ते भवति। भेयादस्याग्निस्तपति भयात्तपतिसूर्यः, भयादिन्द्रश्च वायुश्च मृत्यु-र्घावति पंचमः।" इति कृत्स्नस्य जगतोऽग्निम्यादीनां चात्मिनन-गुष्ठ मात्रे पुरुषे प्राणगब्द निर्दिष्टे स्थितानां सर्वेषा तती निस्मुतानां तस्मात्संजातमहाभयनिमित्तं एजनकम्पनं श्रयने । तच्छ।सनातिवृत्ती कि भविष्यतीति, महतो भयाद् वच्चाद् इवोद्यतात् कृत्स्नं जगत् कंपत् इत्ययं.। "मयादस्याग्निस्तपति" इत्यनेनेकाथ्यात "महद्भय वज्रमुद्यतम्" इतिपंचम्ययं प्रयमा । स्रय च परस्यमहाण-स्स्वभावः "एतस्य वाऽक्षरस्य प्रशासने गागिं सूर्याचंद्रमसी विधृती तिष्ठतः" भीपाऽस्माद्वातः पवते भीपोदेति सुगः, भीपाऽस्मादिन-रचेन्द्रश्च, मृत्युर्घावति पंचमः" इति परस्य ब्रह्मागः पुरुषोत्तमस्यैवं विधेषवयीवगतेः।

"अंगुष्ट मात्र परिमाण याला पुरुप शारीर के मध्य के हृदयाकाश में स्थित है "अंगुष्ट मात्र पुरुप अंतरात्मा है" इन दोनो वाक्यों के मध्य में ही—"परसहा परमेश्वर से उत्पन्न यह सारा जगत, उस प्राण स्वरूप परमेश्वर में ही—"परसहा परमेश्वर से उत्पन्न अव के समान महान भय स्वरूप परमेश्वर को जो जानते हैं वे अमर हो आते हैं, उसी भय से अनितयता है, स्पेंजपता है, इसी के भय से इन्द्र, बायु और पाचवे देवता पृत्यु अपने-अपने कार्यों में संजम हैं।" इत्यादि वर्णन भी मिलता है जिसका तार्पय है कि—समस्त जगत अगिन सूर्योदि सहित, प्राण मध्य निर्वरूप अगुष्ट परमे अपने अगर से सिहत, प्राण मध्य निर्वरूप स्वरूप परमाण पुरुप में ही स्थित हैं और उसी से प्रकट होकर उसके ही स्यमन में, भयभीत होकर संसार कर्म को नियमित रूप से सर्पर है है। इसमें जो मुस से किनत होने वाली वात लिखी है, उसका

तात्पर्य है कि-उसका शासन का अतिक्रमण करने पर अनिष्ट होगा, इस महान् भय से उठे हुए बच्च के समान उससे सारा जगत कावता है।

"भेपादिन्नस्तर्पति" का जो अर्थ है वही "महद्भय" इत्यदि का भी है, दितीय वाक्य मे पचमी अर्थ की दोतिका प्रथमा विभक्ति है। उक्त परब्रह्म के स्वभाव को- है गागि! इस अक्षर के प्रशासन मे सूर्य और चद्र स्थित हैं, इसके भय से वायु डोलता है, सूर्य उदय होता है, इसी के भय से अगिन-चद्र और पाचवा मृत्यु कार्य मे सलग्न है" इत्यदि परब्रह्म पुरुषोत्तम के ऐष्वयं वोधक वाक्यों से भी जाना जा सकता है।

इतरचांगुष्ठ प्रभितः पुरुषोत्तमः—

ज्योतिदेशनात् ।१।३।४१॥

तयोरेवागुष्ठ प्रमितविषययोर्नाक्ययोर्मक्ये परब्रह्मसाधारणं सर्वे तेजसा छादक सर्वेतेजसा कारणभूतमनुप्राहकं चांगुष्ठ प्रमितव्य ज्योतिह्रं स्वतं—"न तम सूर्यो भाति न चंद्रतारकं नेमाविद्युतो भ्राति कुतोऽयमिन, तमेन भान्तमनु भातिसर्वं तस्यमासा सर्वेभिदं विभाति" इति । प्रयमेवश्लोक प्रयवं ऐ परब्रह्माधिकृत्यश्र्यते । पर ज्योतिष्ट्वं च सर्वंत्रपरस्य ब्रह्मणः श्रू यते । यथा—"परं ज्योतिरुपसंपद्य व्वेत रूपेणाभिनिष्यद्यते"—तं देवा ज्योतिरा ज्योतिरायुहींपासतेऽमृतम्— "म्रथ यदतः परो दिवो ज्योतिर्दीप्यते" इत्यादिषु । अतो अगुष्ठ प्रमितः पर ब्रह्म ।

उन दोनो अगुष्ठ प्रमित विषयक दोनो वाक्यो के बीच मे परम्रह्म के असाधारण धर्म सर्वेतेजोपिमावक एव समस्त तेनो के कारण अनु-ग्राहक ज्योतिय स्वय का जो वर्णन मिलता है, अगुष्ठ प्रमित के लिए भी वैसी हो ज्योति का वर्णन मिलता है—"वहाँ न सूर्य प्रकाशित होता है, च चद्रमा न तारो का समुदाय हो न ये विजलियां ही प्रकाशित होती हैं, इस अभिन की तो गणना हो क्या है, उसके प्रकाशित होने पर ही सूर्य आदि प्रकाशित होते हैं, उसी के प्रकाश से यह सपूर्ण जगत प्रकाशित होता है" यही स्वोक अथर्वेण उपनिषद् मे परब्रह्म के लिए कहा गया है, परब्रह्म के लिए ही सबैन परंज्योति स्वरूप का प्रयोग किया गया है। जैसे कि—"परं ज्योति को प्राप्त कर अपने स्वरूप में स्थित हो जाता है" देवगण, उन्हें ज्योतियों की ज्योति, अमृत और वायु रूप से उपासना करते हैं "ये जो धूलोक से कपर ज्योति प्रकाशित हो रही है।" इत्यादि, इससे सिद्ध होता है कि—अंगुष्ठ प्रमित परमात्मा ही है।

# १० प्रयान्तरत्वादिव्यपदेशाधिकरणः :— आकाशोऽर्यान्तरस्वादिव्यपदेशात् ।१।३।४२॥

छांदोग्ये श्रयते-"माकाशो ह वै नामरूपयोनिवंहिता ते यदन्तरा तदब्रहा तदमृतं स बात्मा" इति । तत्र संशयः किमया-माकाश शब्द निर्दिष्टो मुक्तात्मा, उत परमात्मा-इति कि युक्तम् ? मक्तात्मेति, कृतः ? "ग्रश्व इव रोमाणि विधूय पापं, चंद्र इव राहोम्ंबात् प्रमुच्य, घूत्वा शरीरमकृतं कृतात्मा ब्रह्मलोकमभि-संभवामि" इति मुकस्यानंतर प्रकृतस्वात् "ते यदंतरा" इति च नामरूपविनिर्मुक्तस्य तस्याभिधानात् "नामरूपयोनिर्वहिता" इति च स एव पूर्वानस्थयोपलिलक्षयिपतः स एव हि देवादि रूपाणि नामानि च पूर्वमबिभः, तस्पैव नामस्त्पविनिर्मुका सांप्रतिक्यवस्था "तद्ब्रह्म तदमृतम्" इत्युच्यते आकाशशब्दश्च तहिमन्नप्यसंकृचित प्रकाशयोगादुपपद्यते । ननु दहर वानगशेषत्वादस्य स एव दहरा-काशोऽयमिति प्रतीयते, तस्य च परमात्मत्वं निर्खीतम् ।मैवं, प्रजा-पति वाक्य व्यवधानात्। प्रजापति वाक्ये च प्रत्यगात्मनो मुक्तयवस्थान्तं रूपमिमहितम्, प्रनन्तरं च "विधूय पापम्" इति स एव मुक्तावस्था प्रस्तुतः । श्रतोऽत्राकाशो मुक्तात्मा ।

. छांदोग्योपनिषद का वाक्य है—'आकाश ही नाम और रूप का निर्वाहक है, ये नामरूप जिसके अन्तर्यामी हैं, वही ब्रह्म, वही अपृत वही आत्मा है" इत्यादि । इस पर संशय होता है कि —आकाश शब्द निर्दिष्ट मुक्तात्मा है या परमात्मा ? कह सकते है कि मुक्तात्मा, क्यो कि "जैसे कि घोडा रोए माडकर निर्मल हो जाता है, उसी प्रकार में पायो को घोकर, राहु के मुख से निकले चन्द्रमा के समान शरीर त्याग कर इतकृत्य हो, नित्य बहालो के को प्राप्त होता हूँ" ऐसा मुक्तात्मा का वर्णन मिलता है। 'वह नाम और गुण उसके अन्तर्गत है" इस वाक्य मे नाम रूप से मुक्त उसका वर्णन प्रतीत होता है "वह नाम कर निर्माहक है" इस वाक्य मे भी, इसी की, स्पिट की पूर्व स्थित का वर्णन किया है। उपने ही पहिले देवादि रूपो मे वहुत से नाम घरण किये, वहीं प्रहा, वहीं अमृत है" इस वाक्य मे भी उसी की नाम रूप रहिन जवस्या का वर्णन है। अञ्चाहत प्रकाश से सबद होने से, उसे ही आकाश कहा गया है।

यह प्रकरण दहर वाक्य का शेपास है इसिल्ए यह वर्णन दहरा-काश का ही प्रतीत होता है, दहराकाश परमारमा ही है, यह निर्णय कर ही मुके है, इसिलए यह परमारमा का वर्णन है, इत्यादि शका नहीं की जा सकती, क्यों कि दहर प्रकरण और इस प्रकरण के मध्य मे प्रजापति वाक्य का व्यवधान है। प्रजापति वाक्य मे जीवारमा को मुक्तावस्या का ही वर्णन है, उसके बाद ही "पापो को घोकर" वाक्य भी मुक्तातमा का ही वर्णन है, इससे सिद्ध होता है कि मुक्तारमा ही आकाश है।

सिद्धान्तः – इति प्राप्त उच्यते – प्राकाशोऽर्थान्त रत्वादिव्यपदेशात् । प्रयोत्तर व्यपदेशात् । प्रयोत्तर व्यपदेशत् । प्रयोत्तर व्यपदेशत्तात् । प्रयोत्तर व्यपदेशत्तात् । प्रयोत्तर व्यपदेशत्तात् । प्रयोत्तर व्यपदेशत्तात् । प्रयोक्तरा ह वै नामरूपयोनिविद्यति । इति नामरूपयोनिविद्यति । वद्धावस्य स्वयं कर्मवशान्तामरूपे भजमानो न नामरूपे निविद्य शक्तुयात् , मुक्तवस्यस्य जगद्व्यापारासभवात् न नितरा नामरूपनिविद्यत् । ईश्वरस्य तु सकल जगन्तिर्माण परंयरस्य नामरूपम्तो निविद्यत्वम् । द्रश्वरस्य तु सकल जगन्तिर्माण परंयरस्य नामरूपम्तो निविद्यत्वम् । श्रुवेष्व प्रतिपन्तम् "प्रनेन

जोवेनाऽस्मताऽनुत्रविष्य नामरूपे व्याकरवाणि"—यः सर्वज्ञः सर्व-विद्यस्य ज्ञानमयंतपः, तस्मादेतद् ब्रह्म नामरूपमन्त च जायते— "सर्वाणि रूपाणि विचित्य घीरो नामानि कृत्वाऽभिवदत्यदास्ते" इत्यादिषु । अतो निर्वाह्यनामरूपात्प्रत्यगात्मनो नामरूपयोनिर्वो-ढाऽयमाकाशोऽर्योन्तरभृतः परभेव ब्रह्म । तदेवोषपादयित "ते यदंतरा" इति । यस्मादयमाकाशो नामरूपे अन्तरा—ताम्या अस्पृष्टोऽर्यान्तर-भूतः, तस्मात्त्योनिर्वोढा अपहृतपाम्मत्वात् सत्यसकर्यस्वाच्च निर्वे-हितेत्ययः । आदिराब्देन ब्रह्मत्वात्म त्वामृतत्वानि गृह्मं ते। निरुपाधिक-वृहत्वादयो हि परमात्मन एव सभवति, तेनात्राकाशः परमेव ब्रह्म ।

उदन संशय पर सूतकार सिद्धान्त रूप से "आकाशोऽर्थान्तर" सुन्र प्रस्तुत करते हैं । उनके मत से आकाश, परब्रह्म है, वयो कि उपनिषदों मे इसी अर्थ में आकाश शब्द का प्रयोग किया गया है। जैसे कि-"आकाश नाम रूप का निर्वाहक है" इत्यादि जिसे निर्वाहिका शक्ति की चर्चा की गई है, वही बद्धमुक्त उभय अवस्था वाले जीवात्मा से पार्थक्य बतलाती है। बद्ध अवस्था वाला जीव, कमीं के यश होकर स्वय ही नाम और रूप का अनुसरण करता है इसलिए वह तो निर्वाहक हो नहीं सकता। मुक्त अवस्या वाले जीव मे जागतिक व्यवहार होता नही, इसलिए वह भी, नाम रूप का निर्वाहक नहीं हो सकता। सारे विश्व के निर्माण में पटु ईश्वर की नामरूप निर्वाकता शास्त्र प्रसिद्ध है-जैसे कि-"इम जीव में प्रवेश कर नामरूप वा व्यवहार करुँगा"—सर्वेज्ञ, सर्वविद्, ज्ञानमय तप वाले उस परमेश्वर से ही यह विराट जगत और नाम रूप तथा अझ की उत्पत्ति हुई-"धीर परमेश्वर, समस्त रूप का विस्तार कर उनका नामकरण करके, उन्ही नामो को व्यवहृत करते हुए स्थित है' इन्यादि से सिद्ध होता है कि नाम रूप का निर्वाहक आकाण, अपने कार्यभूत नामरूप सपन्न जीवात्मा से भिन्न, परब्रह्म ही है। उसी का प्रतिपादन "ते यदन्तरा" इत्यादि वाक्य मे किया गया है, उसमे वतलाया गया है कि-यह आकाश, नामरूप से अस्पृष्ट पृयक् पदार्य है, इसीलिए वह नामरूप का निर्वाहक है, अर्थात् वह निष्पापता और सत्यसकल्पता को चरितार्थं करने के लिए, नामस्य का निर्वाह करता है। सूत्र मे प्रमुख आदि शब्द का तात्पर्थं है-ब्रह्मत्व आत्मत्व और अमृतस्व। अहेदुक महानतां वादि गुण परमान्ता मे ही समव है इसलिए इस प्रकरण का उपदिष्ट आकाश तस्व, परब्रह्म का ही रूप है।

यत् पुनरुकं "धूत्वा शरीरम्" इति मुक्तोऽनतर प्रकृतः इति तन्न 'ब्रह्मलोकमभिसभवामि" इति परस्येव ब्रह्मणोऽनन्तर प्रकृतत्वात् । यद्यप्यभिसंभवितुर्मुकस्याभिसभाव्यत्या पर ब्रह्मि विंट्टम्, तथाप्यभिसंभवितुर्मुकस्य नामरूपनिवोंदृत्वाद्यसभावाद-भिसभाव्य परमेव ब्रह्म तत्र प्रत्येतव्यम् ।

"धूष्वागरीरम्" यह परवर्ती वाक्य, मुक्त अवस्था वाले जीवात्मा के लिए कहा गया है, यह कथन भी अस्पत है, "अहालोक को प्राप्त होक्रेगा" यह वाचय, उपर्युक्त वाचय के ठीक वाद का जो कि परमात्मा के लिए कहा गया है। यद्यपि, अहाभाव लब्ध मुक्तपुरुष मा प्राप्त स्थ परवहा हो कहा गया है, तथापि, उस बहाभाव लब्ध मुक्त पुरुष मे जब, नाम स्प निवक्तित है नहीं, तो अभिसद्भाव्य परमात्मा को हो निर्वाहक मानना पड़ेगा।

िक च आकाश शब्देन अकृतस्य दहराकाशस्यान प्रत्यभिज्ञानान् प्रजापतिवानयस्याध्युपासक स्वरूप कथनार्यस्वादुपास्य एव दहरा-काश प्राध्यतयोपसंहियत इति गुक्तम् । आकाश शब्दश्च प्रत्यगा-स्मृति न कश्चिद् दृष्टचरः । अतीऽनाकाशः परवृद्धा ।

उनन् प्रकरण मे, आकाण णब्द से प्रस्तावित दहरानाण ही निहिस्ट है मध्यवर्ती प्रजापति वाक्य ना तात्पर्ये, उपासन वे स्वरूप वा वयन मान है, इस जगह उपास्य रूप से दहरानाण ने ही प्राध्य वतलार उपसहार किया गया है, यही गानना प्रक्रिस तत है। जानाण शब्द का, जीवात्मा के लिए कहीं भी प्रयोग दिखताई नहीं दता। इसिलए निध्चित होता है कि उक्त प्रकरण में आनाण शब्द, परब्रह्म नाहीं वाचक है। ग्रयस्यात्-प्रत्यगात्मनोऽर्थान्तरभृतमात्मान्तरभेव, नास्ति, ऐनयोपदेशात् द्वेत प्रतिपेद्याच्च । शुद्धावस्य एव हि प्रत्यगात्मा, परमात्मा परंश्रहा परभेश्वर इति च व्यपदिश्यते, ग्रतः प्रकृतान्मुका-त्मनोऽभिसंभिवतुर्नार्थान्तरमिस्तन्भाव्यो श्रहालोकः ग्रतोनामरूपयो-निर्विहिता ग्राकाशोऽपि स एव भिवतुमहंति-इति । ग्रत उत्तरं पठति-

धुित वाचयों के अहँ त वर्षन और हैं त के प्रतियेध से ज्ञात होता है कि-भीवारमा से पृषक् किसी अन्य का विस्ताद नहीं है, गुद्ध प्रवस्था याला जीवारमा ही पृषक् किसी अन्य का विस्तर आदि नामों से उल्लेख्य है विभावस्थिता (ब्रह्मभाव प्राप्त) मुक्तारमा से विभावस्थाव्य (प्राप्य) बहासीक कोई भिन्न वस्तु नहीं है, इसलिए नाम रूप का निवहिक आकाश भी जीवारमा ही है। इस प्रांति का उत्तर सूत्रकार देते हैं—

#### सुषुप्तयुरकान्त्योभेंदेन ।१।३।४३॥

व्यपदेशादिति वर्तते, सुपुप्युत्क्रान्त्योः प्रत्यगात्मनोऽर्थान्तरत्वेत परमात्मनो व्यपदेशात् प्रत्यगात्मनोऽर्थान्तरत्वेत । तथाहि—वाजसनेयके—"कतम आत्मायोऽर्य विज्ञानमयः प्राणेषु" इति प्रकृतस्य प्रत्यगात्मनः सुपुष्यवस्थायामिकिचिद्जस्य सर्वज्ञेन पर्मात्मना परिष्वंग आम्नायते—"प्राज्ञेनात्मनासंपरिष्वको न वास्यवेद नान्तरम्" इति । तथोत्क्रांताविप-"प्राज्ञेनात्मनाऽभ्यास्व उत्सर्जन्याति" इति । न च स्वपत उत्क्रामतो वा किचिद् जस्य तदानीमेव स्वेनेव सर्वज्ञेन सतापरिष्वंगान्वारो ही संभवतः न च क्षेत्रज्ञान्तरेख तस्यापि सर्वज्ञन सतापरिष्वंगान्वारो ही संभवतः न च क्षेत्रज्ञान्तरेख तस्यापि सर्वज्ञत्वार्सभवात ।

जीवारमा के लिए सुपुष्ति और उरकाति इन दो अवस्थाओं का वर्णन मिलता है, जिससे, जीवारमा-परमात्मा का मेद स्पष्ट हो जाता है, इसलिए जीव से भिन्न परमात्मा नामक कोई तत्त्व है यह मानना होगा। जैसा कि-वाज्ञसनेय उपनिषद् में "आत्मा कीन है ? 'जो कि-प्राणों के मध्य में विज्ञाननय नामजाला है" इत्यादि उपकाम के बाद, सामान्य अज्ञ जीवात्मा का सुष्पित भवस्या में प्राज्ञ परमात्मा से मिलक बतलाया गया है जैसे कि-"प्राज्ञ परमात्मा से मिलकर वाह्यास्थंतर ज्ञान से सून्य हो जाता है।" तथा उत्कान्ति में भी जैसे-"प्राज्ञ परमात्मा से अधिष्टित होकर (जीव) भारीर त्याग कर जाता है।" इन दोनो वर्णों से सप्यट हो जाता है कि-जीवात्मा और परमात्मा भिन्न है, एक नहीं है, एक ही बस्तु में कज्ञना और प्राज्ञता, एकीभाव और प्रतिष्टान बादि विलक्षणताय सभव नहीं हैं और न क्षेत्रक जीवात्मा का साह्ययं ही संभव हैं क्योंकि-उसमें सर्वभता का सभाव है।

इतरच प्रत्यगात्मोऽर्थान्तरभूतः परमात्मेत्याह-

इसलिए भी जीवात्मा को परमात्मा से भिन्न बतलाया जाता है कि—

पत्यादिशब्देभ्यः :१।३।४८॥ स्रयं परिष्यंज्यः परमान्य

स्रयं परिष्वं जकः परमात्मा उत्तरत्र पत्थाविशन्वैः व्यपदिश्यते 'सर्वं-स्याधिपति. सर्वं स्यवशो सर्वं स्थेशानः सन साधुनाकमंणा भूयान्तो एव स्राध्याद्यात्मे स्थाधिपति स्थाधिति स्थाधिति स्थाधिति स्थाधिति स्थाधित स

उक्त प्रकरण के उत्तर भाग में, जीवात्मा से परिष्वक्त होने वाले परमात्मा को पति आदि शब्दो से बतलाया गया है-"वह मभी के अधि-पति, वश करने वाले. सभी के ईश्वर हैं, वह उत्तम कमों से महात्या मद कमों से हीन नहीं होते, ने सबके ईक्वर भूतपाल, भूताधिपति हैं. वे ही समन्त जगत के विभाग सरक्षण करने वाले सेतु है, बहानिष्ठ बाह्मण उन्हे बेदार्थ परिशीलन से जानने की इच्छा रखते हैं उन्हे जानकर मौन हो जाते है। सन्यासी भी इन्ही को जानने की इच्छा से सन्यास लेते है।" यह महान अज आत्मा ही अन्नभोक्ता और धनदाता है।" ब्रह्म सर्जर-अमर और अभय स्वरूप है।" इत्यादि वाक्यों में जो पतित्व, जगद्विपरणत्व और सर्वेश्वरत्व आदि गुए वतलाए गए है, वे मुक्त अवस्था वाले जीवात्मा में कदापि सभव नहीं हैं। इससे जात होता है कि-मुक्तारमा से भिन्न नामरूप निर्वाहक आकाश है। "यह सब कुछ शहा है" इत्यादि वाक्य मे जो अह त का प्रतिशादन है, उसका तात्पर्य है कि-जड चेतन सारा जगत बहा का ही कार्य है, तदारंगक और उनके सधीन है; इसका विवेचन पहिले भी कर चुके हैं। ब्रह्मात्मक भाव से ही द्वेत का प्रतिपेध भी किया गया है। ऐसा मानना ही निर्दोप सुसगत मत है। प्रथम अध्याय तृतीय पाद समाप्त

## [ प्रथम ग्रध्याय ] चतुर्थं पाद

आनुमानिकाधिकरण्.—
 आनुमानिकमप्येकेषामितिचेन्न शरीररूपकविन्यस्तगृहीतेर्दर्गं श्रीत्रः

उक्तं परमपुरुपार्यंत्रक्षणमोक्षसाधनतया जिज्ञास्य जगज्जनमादि कारण श्रह्मचिद्वस्तुनः प्रधानादेश्चेतनाच्च वृद्धमुक्तोभयावस्थाद् विलक्षण निरस्त समस्तहेयगध सर्वज्ञ सर्वर्गाव्ति सत्यसकस्य समस्त कल्याण गुणारमक सर्वांन्तरात्मभूतम् निरकुशेश्वर्यम् इति । इदानी कापिलतन्नसिद्धा ब्रह्मात्मक प्रधान पुरुपादि प्रतिवादन मुखेन प्रधान कारणत्व प्रतिवादनच्छायानुसारोध्यपि कानिचिद्वाक्ष्यानि कासु-चिच्छाखासु सतीत्मारावय ब्रह्मोककारणस्वस्येम्ने तन्निराक्षियते ।

पृनीय पाद तक, मोक्षासिद्ध के उपाय रूप से जिज्ञास्य, जगत् की घृटिट लादि के कारण, प्रभान लादि अवेदन तथा बढमुक्त अवस्या वाले वेदन जीवारमा से थिलक्षण, समस्त हीनता से रहित, सर्वज्ञ, सर्वश्वाकि, सरस्तकरूप, समस्त कर्त्याण गुणात्मक, सर्वान्त्रयांमी, सर्वतत्र स्वतत्र परम पुरुषार्थ स्वरूप पर प्रहा, का विवेचन किया गया है। अब अनीश्वर परम पुरुषार्थ स्वरूप पर प्रहा, का विवेचन किया गया है। अब अनीश्वर है उसका श्रुतियों में कुछ वशों में, छायाष्ट्रप से प्रतियादा प्रमान त्रीत होता है। अत वही जगत का कारण है, ऐसी आधका करते हुए, ब्रह्मकारणवाद का द्वता से सपादन नरते हुए, उक्त आशका का निराकरण करेंगे।

कठवल्लीप्वाम्नायते-"इन्द्रियेभ्य.पराह्यर्षा श्रवॅभ्यश्च परमनः, भनसस्तु परावृद्धिः बुद्धेरात्मामहान् परः, महतः परमध्यक्तमव्यक्तात् परुपः परः पुरुपान्न परं किचित् सा काष्ठा सा परागतिः।" इति, तत्र संदेहः कि काषिल तंत्र सिद्धिमत्रह्मात्मकं प्रधानिमहाव्यकं राव्देनोच्यते, उत न इति । कि युक्तम् ? प्रधानिमिति, कुतः ? 'महतः परमव्यक्तमञ्यकात्पुव्यः परः'' इति तंत्रसिद्धतंत्र प्रक्रिया-प्रत्यभिज्ञानेन तस्येत प्रतोतेः ''पुष्पान्न परं किचित्सा काष्ठा सा परागितः'' इति पंचित्रकपुष्पातिरिक तत्व निपेधाच्च । अतोऽव्यक्तम् कारणिमिति प्राप्तम् । तदिदमुक्तम्-प्रानुमानिकमप्येकेपामिति चेत्–इति । एकेषा शास्त्रिनां शास्त्रास्वानुमानिकं प्रधानमपि कारणमान्नायत इति चेत्–

कठनल्ली में प्रमग आता है कि—"इन्द्रियों से शब्दादि नियय बलवान हैं, निययों से मन वलवान है, मन से बुद्धि वलवती है बुद्धि से श्रेष्ठ महत् तत्त्र है, महन् तत्त्व से बलवती अव्यक्त माया है, उस जब्यक्त से श्रेष्ठ पुरुष है, उस पुरुष से श्रेष्ठ कोई नहीं है वहीं सब की परम अविध और परमगति है।"

इसको पढ़कर सदेह होता है कि—किंपल के सांख्य भास्त्र से सम्मत प्रधान को ही अव्यक्त नाम से बतलाया गया है अयवा नहीं, कह सकते हैं कि, प्रधान का ही वर्णन है, स्मोकि-अब्यक्त से पुष्प की जो जात कही गई है, वह सास्यतत्र की ही प्रणाली है। तथा 'पुष्प से शेंट कुछ भी नहीं है, वही परमगति और परम अवधि है' इत्यादि में जिस पुष्प का घर्णन किया गया है वह भी सांख्यतत्र सिद्ध पंचिशक पुष्प का ही वर्णन प्रतीत होता है। इसी आश्रय से 'आनुमानिक मप्ये केपाम्' वर्णन किता होता है। इसी आश्रय से 'आनुमानिक मप्ये केपाम्' वर्णन किता होता है। इसी आश्रय से 'आनुमानिक मप्ये केपाम' गया है। इत्यादि—

 सिद्धान्त-भ्रन्त्रोत्तरं नेति । नाव्यक्तराब्देनाब्रह्मात्मकं प्रघान-मिहाभिघीयते । कृतः ? श्वरीररूपक विन्यस्त गृहोतेः, रारीराख्य रूपक विन्यस्तस्य श्रव्यक्त शब्देनं गृहोतेः । स्रात्मशरीरबुद्धिमन् इन्द्रियविषयेषु रिषरथादिसावेन रूपितेषु रथरूपेण विन्यस्तस्य

शरीरस्यात्रान्यक्त शब्देन ग्रह्णादित्यर्थः । एतदुक्तं भवति-पूर्वत्र हि-''म्रात्मानं रिथनं विद्धिशरीरं रथमेवच, वृद्धीतु सार्राध विद्धि मनः प्रग्रहमेव च, इन्द्रियाणि हयानाहुर्विषयांस्तेषु गोचरान्" इत्यादिना; "सोऽध्वनः पारमाप्नोति तद्विष्णोः परमंपदम्" इत्यंतेन संसाराध्वनः पारं वैष्णवं पदं प्रेप्संतमुपासकं रियत्वेन तच्छरीरा दीनि च रथरथां-रूपित्वा यत्येते रयादयो वशे तिष्ठति, स एवाध्वनः पारं वैष्णवं पदमाप्नोतीत्युवतवा, तेषु रथादिरूपित शरीरादिषु यानि येभ्यो वशीकायंतायां प्रधानानि तान्युच्यन्ते "इन्द्रियेभ्यः परः" इत्यादिना। तत्र हयत्वेन रूपितेभ्य इन्द्रियेभ्यो गोचरत्वेन रूपिता विषयाः वशी-कार्यंत्वे पराः वस्येन्द्रियस्यापि विषयसन्निधाविन्द्रियाणां दुर्निग्रह-त्वात् । तेभ्योऽपि परं प्रग्रहरूपितं मनः, मनसि विषय प्रवशे विषयाः सन्निधानस्याप्यकिचित्करत्वात् । तस्मादिप सारथित्वंरूपिता बुद्धिः परा, ग्रध्यवसायाभावे मनसोऽर्प्याकचित्करत्वात् । तस्या ग्रपि रियत्व रूपित श्रात्मा कर्तृंत्वेन प्राधान्यात्परः, सर्वंस्यचास्यात्मेच्छायतः त्वादात्मैव महानिति च विशेष्यते । तस्मादपि रथरूपितं शरीरं परम्, तदायत्तत्वाञ्जीवात्मनः सकल पुरुषार्थंसायन प्रवृत्तीनाम्। तस्मादपि परः सर्वान्तरात्मभूतोऽन्तर्याम्यध्वनः पारभूतः परं पुरुषः, ययोक्तस्यारमपर्यन्तस्य समस्तस्य तत्संकल्पायत्त प्रवृत्तित्वात् । स खल्वन्तर्यामितयोपासनस्यापि निर्वर्तकः। "परात्तुतच्छुतेः" इति हि जीवात्मन: कर्तृत्वं परमपुरुषायत्तामिति बक्ष्यते । वशोकार्यो पासन निवृत्यूपायकाष्ठाभूतः परमप्राप्यश्च स एव । तदिदमुच्यते "पुरुषान्न परं किचित् सा काष्ठा सा परा गतिः" इति ।

सिद्धान्त—उक्त यांका का उत्तर नकारात्मक है। उक्त प्रसंग में अव्यक्त शब्द से प्रधान का उल्लेख नहीं है, क्योंकि—अव्यक्त के लिए शरीर के रूपक का वर्णन मिलता है जिसमें, आरमा, शरीर, युद्धि, मन,

इन्द्रिय, इन्द्रिय के विषय, रथी और रथ आदि के रूप में कल्पना नी गई है रथ रूप से उल्लेख्य शरीर को ही अव्यक्त शब्द से प्रस्तुत किया गया है। यह रूपक उक्त प्रकरण के पूर्व का ही है। रूप क इस प्रकार है-"आत्मा को ही रथी, शरीर को रथ, बुद्धि को सारथी, और मन को लगाम समको, इन्द्रियो को घोडा, विषयो को उनवी विचरण भूमि" इत्यादि से लेकर "वही ससार मार्ग से पार वैष्णव पद को प्राप्त करते है" इस अतिम वाक्य तक, ससार मार्गसे पार वैष्णव पद को प्राप्त करने की इच्छावाले उपासक को रथी रूप से एव उसके शरीर आदि को रय और रथाम अश्व आदि रूप से क्ल्यना करके, यह दिखलाया गया है कि जो इन रथ आदि को नश मे रखता है वहीं ससार मार्ग से पार जाकर वैष्णव पद प्राप्त करता है। रथादि रूप से कल्पित शरीर आदि ने मध्य मे जिन्हें बशीभृत करने की बात नहीं नई है उनमें भी सर्व प्रधान, जिनको वशीमुत करना सर्वाधिक रूप्ट संध्य है ' इन्द्रियेश्य परा" इत्यादि मे उन्हीं वृत्तियो को 'परा" शब्द से उल्लेख किया गया है इस बशीकरण कार्य में, अध्वरूप से कल्पित इन्द्रियों की अपेक्षा, गोचर रुप से कल्पित विषयों का समूह प्रधान है। क्यों कि-जिन लोगों ने एक मात्र इन्द्रियो को सयमित कर भी लिया, विषयो से विरक्ति नहीं हुई तो प्राय. उनकी इन्द्रियाँ असयत हो जाती हैं। प्रग्रह ( लगाम ) रूप से फिल्प्त मन, उन विषयों से भी प्रधान है, क्यों कि-मन के विरत होने पर ही विषयों की न्यूनता होती है। सारयी रूप से व स्पित बुढि, मन की प्रपेक्षा और भी प्रधान है, नयोकि-बुद्धि के द्वारा अध्यवसाय न करने पर मन भी कुछ नही कर सकता। स्थी रूप से कल्पित आत्मा, सर्वेकता हीने के कारण उस युद्धि की अपेक्षा प्रधान है, यमोकि उक्त सभी आत्मा-धीन हैं, इसलिए आत्मा को ही "महान्" ऐसा विशेष नाम वाला कहा गया है। रथ रप से कल्पित शरीर, उस आत्मा की अपेक्षा प्रधान है। क्योकि - शरीर ही, जीवात्मा के हर प्रकार के पुरुपार्थ साधन मे, प्रवृत्ति प्रयोजक है। ससार मार्ग से पार सबके अन्तर्गामी, परम पुरुष परमात्मा उसकी अपेक्षा प्रधान हैं, नयोकि पूर्वोक्त आत्मा पर्यन्त सभी पदार्थ समस्त प्रवृतियां, उन्हीं की इच्छाशक्ति के अधीन हैं, वे ही अतयीमी रूप से उपासना का भी निर्वाह करते हैं। "परात् तच्छने " इस सूत्र मे जीवात्मा का कत् त्व, परं पुरुष के अधीन है, ऐसा बतलाते हैं। वे

परमात्मा ही आत्मवशीकरण श्रीर जपासना सिद्धि के उपायों में चरम जपाय एवं पर पाष्प नक्ष्य है या पर पुरुषायें का है यही बात पुरुष से श्रोटिंड कुछ नहीं है, वहीं परम अविध और परम गति हैं 'इस श्रुति ने कहा गया है। तथा चान्तर्यामिद्राह्मणें "य श्रात्मनितिष्ठन्" इयादिसि. सर्व

सान्तात् कुवंनतः सबं नियमयतोत्पृक्तवा "नान्योऽतोऽस्ति द्रव्टा" इति नियनतर निषिभ्यते । भगवद्योतासु च-"अधिव्छानतया कत्तां करणं च पृथग् विव्छ । विविधारच पृथग् चेव्टा देव चैवान पचमम्।" देवमन पुरुषोत्तम एव "सर्वस्यचाह हृदि सन्निविव्हो मत्तः स्मृतिः क्षांनमपोहन च" इति वचनात् । तस्य च वशीकरण तच्छरणागितिरेव । यथाह्-' ईरवरः सर्वभूताना हृद्दे शेऽजुंन तिष्ठति, आमयन् सर्वभूतानि यनाब्द्धानि मायया, तमेव शरण गच्छ" इति । तदेवम् "अस्मान रिषन विद्धि" इत्यादिना रथ्यादिक्पक विन्यस्ता इन्द्रियाच्यः "इद्रियेभ्यः पराह्यर्यां" इत्यत्र स्वराह्येदेव प्रत्यभिज्ञायन्ते, न रथक्षित शरीरिमिति परिशेषात्तव्यम्त सर्वद्रनेच्यत इति निश्चोन्यते । स्रतः कारिनतगितव्राह्यस्य प्रसंग एव नाहित ।

इसी प्रकार अन्तर्यांकी बाह्यण में "य आस्मिनितिष्ठन्" इत्यादि धाइय में उस परमारमा की सबका दृष्टा भीर नियामक धतालकर "नाम्योऽनी" इत्यादि में इसके अतिरिक्त किसी अन्य नियामक धतानियेष किया गया है। भगवद्गीता में भी-"अधिष्ठान (धारीर) एवं कतां, अनेक प्रकार के करण (इन्द्रियां) पृथक पृथक् विविध चेट्टा में तथा पाचवा दैन, ये ही निया प्रवृत्ति के कारण हैं।" इसमे देव का तात्मयं पुरुषोत्तम ही है ऐमा—"में ही सबके हृदय में सिविष्ट हाँ, मुमसे ही समरण, जान और अपोइन होने हैं "—इस बचन से जात होता है। उस परमारमा वो यशीकरण करने का उपाय उसकी धरणागित प्राप्त करना ही है। जसा कि—इस गीता वावय से जात होना है- ईश्वर अपनी माया ही है। जसा कि—इस गीता वावय से जात होना है- ईश्वर अपनी माया से सबके हृदय में विराज कर, सारे जगत सो यत्रमयी कठपुतनी की

तरह नचाते रहते हैं, तुम उन्हीं की शरण में जाओ।" इसी प्रकार "आत्मानं रिवनं विद्धि" इत्यादि से, रथी इत्यादि रूपक में चित्रित इन्द्रियाँ आदि "इन्द्रियेम्य: परात्हाथां:" इस बाक्य में अपने-अपने नाम से ही बतलाए गए हैं, केवल रय रूप से कल्पित शरीर को ही प्रकरण के अंत में, 'अब्यक्त" शब्द से बतलाया गया है, ऐसा निश्चित होता है। किप्लतंत्र सिद्ध प्रधान का तो प्रसंग ही नहीं है।

न चात्रतत्तंत्रसिद्ध प्रक्रिया प्रत्यिशा "इंद्रियेभ्यः पराद्ययाः" इतीन्द्रियेभ्योऽपाना राव्दादीनां परत्व कीरानात्। निह राव्दादय इन्द्रि-याणां कारणभूताः तददर्शन "अर्थेभ्यरच परंमनः"इत्यादि न तत्तत्रसंग-तम्, बुद्धिराब्देन महत्तत्वस्यानिधानाभ्युपगमात् । निह महतो महान् परः संभवति । महत्त आत्मशब्देन विशेषणं च न संगच्छते अतीरूपक निन्यस्तानाभेव अहणम् ।

उम प्रसंग में सांस्थतंत्र के विवेचन की प्रणाली भी जात नहीं होती, "इन्द्रियेम्य: पराह्मणीं:" इस वाक्य में, इन्द्रियों से उनके अयं अयात् ग्रस्ट आदि विषयों को, श्रेट्ठ बतलाया गया है, सांस्य तंत्र में कही भी, ग्रस्ट आदि को इन्द्रियों का कारण नहीं बतलाया गया है। इसी प्रकार "अर्थेम्प्यक्व पर्रमनः" वाज्य भी सांस्य तंत्र सम्मत नहीं है, इस तंत्र में विषयों का कारण मन नहीं है। "बुद्ध रात्मा महान् परः" वाज्य भी उक्त तंत्र के मत से विपरीत है क्योंकि—सांस्य में बुद्ध शब्द "महत्" शब्द वाची है, महत् कभी महान् से श्रेट्ठ हो ही नहीं सकता "महत्" शब्द वात्म शब्द का विशेषण् भी नहीं हो सकता, इस्लिए उक्त किवल संस्य से स्ट

दर्शयति च तदेव-"एपु सर्वेषु भूतेषु गृहात्मा न प्रकाराते, दश्यते त्वप्रया युद्धया सूक्ष्मया सूक्ष्मदर्शिकः" यच्छेदवाङ् मनसी प्राज्ञः तद्यच्छेद् ज्ञान श्रात्मिन, ज्ञानंप्रात्मिन महत्वियच्छेद् तद्यच्छेच्छान्त-म्रात्मिनि" इति । भ्रजित बाह्यान्यंतरकरखेरस्य परमपुष्वस्य दुदंश- त्वमिभवाय ह्यादिरूपितानामिद्रियादीना वशीकार प्रकारोध्र मुच्यते । 'यञ्छेद वाह्मनसी" वाच मनसि नियच्छेत्—वाक्यूवंकाणि कर्मेन्द्रियाणि ज्ञानेन्द्रियाणि च मनसि नियच्छेद इत्यथं । वाक्छदे द्वितीयाया "सुपा सुलुक्" इतिलुक् । "मनसी" इति सप्तम्यार खान्दसो दीर्घ । "तद्यच्छेद ज्ञान ग्रात्मिन" तत्मनौ बुद्धो नियच्छेद ज्ञान ग्रात्मिन" तत्मनौ बुद्धो नियच्छेद ज्ञान ग्रात्मिन" वाने श्रात्मिन" इति व्यविकरणे सप्तम्यौ । ग्रात्मिन चलंमाने ज्ञाने श्रात्मिन" इति व्यविकरणे सप्तम्यौ । ग्रात्मिन चलंमाने ज्ञाने नियच्छेदिरवर्थं । 'ज्ञान भ्रात्मिन महति यच्छेत्" बुद्धि कर्त्तौर महत्यात्मिन नियच्छेत् ।" तद्यच्छेच्छात भ्रात्मिन" त कर्त्तौर परित्मन् ब्रह्मणि सर्वान्त्यामिणि नियच्छेन् । व्यत्ययेन तदिति नपु सर्कालगता। एवम्मूतेन रथिना वैष्णव पद गन्तव्यमित्यथं ।

उक्त रहस्य को खूति में इस प्रकार दिखलाया गया है कि—"यह सबका आरमरूप पर पुरुष, समस्त प्राणियों में रहता हुआ भी, माया के परदे में छिया रहने से प्रत्यक्ष नहीं होता, केवल सूक्ष्म तस्यों को समझने वाले पुरुषों से ही अति सूक्ष्म तीक्ष्ण बुद्धि से देखा जाता है।" बुद्धिमान साधक को चाहिए कि बाणी आदि को मन में निषद करके, उस मन को ज्ञान स्कल्प बुद्धि में विजीन करे तथा ज्ञान स्वरूप बुद्धि आत्मा में विलीन करे तथा उस महान् आत्मा को श्रात स्वरूप परमारमा में विलीन करे।"

जल प्रसंग मे, जो लोग बाह्य और आस्पतर को जय नहीं कर पाते, उनके लिए परमात्म वर्शन बहुत दूर है, ऐसा बतलाते हुए, अब्ब आदि रूप से कित्सित इन्द्रियों को वर्शोभूत करने के विकेष उपाय का निर्देश किया गया है। "यञ्छेद वाड्मनसी" का तात्स्य है, वागेन्द्रिय को मन में लीन करो अर्थात् वागेन्द्रिय सहित कर्मेन्द्रियों और जानेन्द्रियों को लीन करो इस बाक्य में "सूपासुलुक्" इस ब्याकरणीय नियम से बाक् शद्द की द्वितीया विक्रिक ना लोप हो गया है तथा "मनसी" पर में वैदिक व्याकरण के अनुसार सन्तामी विक्रिक में दीधे ईकार हो गया है। "तद् यच्छेद् ज्ञान आत्मिन" का अर्थ है, उस मन को बुद्धि मे लीन करो इसमें आन अब्द से पूर्वोक्त बुद्धि ही लिखन है। "आने आत्मिन" में दो सस्तमी विभक्ति का प्रयोग है, जिसका तात्प्यार्थ है आत्मा में वर्त मान आग में लीन करो। 'शानं आत्मिन महत्ति यच्छेद्द "का तात्प्य है बुद्धि को महान कर्ता भारमा में लीन करो। "वद् यच्छेद्द आत आप्निन" का तात्प्य है-उस कर्ता को परब्रह्म सर्वोन्त्यांमी परमात्मा में लीन करो। इस वाष्य में तत् शब्द का नपुन्यक तिनात्मक प्रयोग, विग विपर्यय से हुआ है। ऐसा रथी ही वैष्णव पद प्राप्त कर सकता है, यही प्रकरण का तात्म्य है।

स्रव्यमत राज्देन कथं व्यक्तस्य शरोरस्याभिधानम् ? इत्याह्-अव्यक्त शब्द से, व्यक्त शरीर कैसे माना वया ? इसका निराकरण करते हैं -

### सूक्ष्मं तु तदर्हत्वात् ।१।४।२॥

भूतसूक्ष्ममय्याकृतं ह्यवस्था विशेष मापन्तं सरोरंभवः तदय्या-कृतिमिह् शरीरावस्थमव्यक्त राब्देनोच्यते । तदहुँत्वात्-तस्य प्रथ्या-कृतस्य प्रचिद् वस्तुन एव विकारायन्नस्य रथवत् पुरुवायं साधन प्रवत्यहँत्वात ।

अब्याकृत सूक्ष्म भूत ही, अवस्था विशेष योग से शरीर होते है। शरीर रूप विशिष्ट अवस्था को प्राप्त इन अव्याकृतों को ही यहाँ अव्या-कृत नाम से कहा गया है (अर्थात् अव्यक्त शब्द सूक्ष्मशरीर का वाची है) विकृतावस्था को प्राप्त अचित् वस्तु ही, रय की तरह पुरुषार्ष साधन करने वाली है, यही उक्त कथन का तात्पर्य है।

यदि भूतसूक्ष्ममच्याकृतसभ्युपगम्यते, कापिल तंत्रसिद्धोपादानेकः प्रद्वेष ? तत्रापि हि भूतकारणमेमाव्यकमित्युच्यते । तत्राह-

अब्याकृत भृतसूक्ष्म को ही यदि अब्यक्त मानते हैं तो सांख्योक्त प्रकृति को ही मानने में क्या आपत्ति है ? वहाँ भी तो भूतकारण को ही अब्यक्त कहते हैं। इसका निराकरण करते हैं—

## तदधीनत्वादर्थवत् ।१।४।३॥

परमकाररणमूत परमपुरुषाधोनत्वात् प्रयोजनवत् भूत सुक्षमः।
एतदुकं भवति—न वयमव्यकं तत्परिणाम विशेषारच स्वरूपेण
नाभ्युपगच्छामः। अपितु परमपुरुष शरीरतया तदात्मकत्विवरहेण।
तदात्मकत्वेनैव हि प्रकृत्यादयः स्वप्रयोजनं साधयति, श्रन्यया स्वरूपस्थिति प्रवृत्ति भेदास्तेषा न स्युः, तथाऽनभ्युपगमादेव तंत्रसिद्ध
प्रक्रियानिरसनम् इति।

परम कारण पर पुरुप परमात्या के प्रधीनस्य अव्याकृत भूत सूक्ष्मों का एक विशेष प्रयोजन है। कयन यह है कि-हम लोग अव्यक्त और उसके विशेष-विशेष परिणामों को स्वतन रूप से एकाएक ही स्वीकार नहीं कर लेते, अपितु परमपुरुष के शरीर तदात्मक होने से ही, उनकी कृति को मानते है, तदात्मक होकर ही प्रकृति आदि सभी, अपने प्रयोजनों को तूरा कर पाते है। यदि ऐसा न होता तो, उनके स्वरूप, स्थिति और प्रवृत्ति में भेद न होता उक्त प्रकृत आ प्रतिक्या साख्यतन में नहीं है, इसलिए साख्यतन प्रक्रिया का विरोध किया गया है।

श्रृतिसमृत्योहिं जगदुत्पत्ति प्रलयवादेषु परमपुरुपमहिमवादेषु च प्रकृति विकृतिपुरुपास्तदात्मकाः संकीत्यंन्ते, यया—"पृथिवयनुलोयते" इत्यारम्भ—"तन्मात्राणि भूतादौलीयन्ते, भूतादियंहति लोयते,
महानभ्यके लोयते, ग्रम्थकमक्षरेलीयते, ग्रक्षरं तमिस लीयते, तम. परे
देवपृकीभवति" तथा—"शस्य पृथ्वी शरीरं यस्यापः शरीरं, यस्य तेषः
शरीरं यस्यवापुः शरीरं यस्याकाशः शरीर यस्याहंकारः शरीर यस्य
बुद्धिः शरीरं यस्य श्रव्यकं शरीरं यस्याक्षरं शरीरं यस्य मृत्युः शरीरं
एप सर्वं भूतान्तरात्मा श्रपहतपाप्मा दिव्यो देव एको नारायणः" तथा—
"भूमिराषोऽनलो वायुः सं मनोवृद्धिरेव च, श्रह्वंकार इतीयं में
प्रकृतिरप्टधा, श्रपरेयमितस्त्वन्या प्रकृति विद्धि मे पराम, जीवभूता

श्रहं कृत्स्नस्य जगतः प्रभव प्रलयस्तथा । मत्तः परतरं नान्यत् किचिवस्ति घनंजय, मिय सर्वामिदं प्रीतं सूत्रे मिएगणा इव" इति । 'व्यक्तं विष्णुस्तथा अन्यकं पुरुषः कालएव च" इति । "प्रकृतियां 'मयाऽख्याता व्यक्ताव्यक्त स्वरूपिणी, पुरुषश्चाप्युभावेती लीयेते

परमात्मनि परमात्मा च सर्वेषा आधार. परमेश्वर." इति च । श्रुति स्मृतियों में, जगत की उत्पत्ति स्थिति और लय के वीयक. परम पुरंप की महिमा के प्रतिपादक, प्रकृति विकृति और पुरंप तदात्मक बाक्य मिलते है जैसे कि-"पृथ्वी जल मे लीन हो जाती है" इत्यादि से प्रारंग कर-- "तन्मात्रा, भूतादि अहकार मे लीन हो जाती है, अहकार, महान अव्यक्त मे लीन हो जाता है, प्रव्यक्त प्रक्षर मे लीन होता है, अक्षर तम मे लीन हो जाता है-तम, परमारमा मे लीन हो जाता है।" तथा-"पृथ्वी जिसका शरीर है, जन जिसका शरीर है, तेज जिसका शरीर है, वायु जिसका शरीर है, आकाश जिसका शरीर है, अहकार अक्षर जिसका शरीर है, जिसका शरीर है, बुद्धि जिसका शरीर है, अध्यक्त जिसका शरीर है, मृत्यु जिसका शरीर है, वह सर्वान्तर्यामी निष्पाप दिव्य देव एक नारायण ही है।" तथा-'भूमि-जल-अन्ति वायु आकाश-मन-बुद्धि और अहंकार ये मेरी आठ प्रकार की भिन्ना प्रकृति है, मेरी जीव रूपा एक अपरा प्रकृति भी है जो कि इससे भिन्न है, उसी से यह जगत स्थिर है, ये समस्त भूत समुदाय मुझसे ही उत्पन्न हुए हैं. मैं ही समस्त जगत का उत्पत्ति भौर विलय स्थान हूँ, मेरे अतिरिक्त कुछ और नहीं है, सूत्र में पिरोई मणियों के समान मुझमें ही सारा जगत ग्रथित है। व्यक्त (जड) अव्यक्त चैतन्य, विष्णु और पुष्प और काल ये सभी उसी के रूप है। जिस व्यक्त और अव्यक्त प्रकृति और पुरुष को मैं वतला रहा हूँ वे दोनो ही ०१-मारमा मे लीन हो जाते हैं। परमारमा ही सर्वाचार पुरुषोत्तम है, उसे ही वेद और वेदांत मे, विष्णु कहा गया है।" इत्यादि-ज्ञेयत्वावचनाच्च ।१।४।४॥

... यदि तंत्र सिद्धमिहान्यक्तमविवक्षिष्यत्, ज्ञेयत्वमवक्ष्यत्, व्यक्ता- भ्यक्ताविज्ञानान् मोअं वदद्भिस्तात्रिकै स्तेषा सर्वेषां ज्ञेपत्वाभ्युपग-मात्, न चास्य ज्ञेयत्वमुच्यते, ग्रतो न तत्रसिद्धस्येह ग्रहणम्।

यदि उपनिपदों में साइयोक्त प्रवान को जगत का कारण माना गया होता तो, उसी को ज्ञेय भी कहा गया होता। व्यक्त-अव्यक्त और पुरुष, इन तीनों के विशेष ज्ञान से मोझ मानने वाले सास्यवादी, इन तीनों को ज्ञेय मानते हैं, उपनिपदों में अव्यक्त को ज्ञेय नहीं मानते इसलिए श्रुतियों का श्रतियादा, सास्योक्त प्रधान नहीं हैं।

# वदतीर्ति चैन्न प्राज्ञो हि प्रकर्णात् ।१।४।४॥

"ग्रशन्दमस्पर्शंमरूपमध्यमं तयाऽरसं निश्यमगंधवच्चयत्, मनाधम्मनत महतः पर ध्रुव निचाय्य तं मृत्यु मुखात्प्रमुच्यते" ह्रय्यः व्यक्तस्य ज्ञेयत्वमनतरमेव वदतीय श्रुतिरेति चेत्-तन्न, प्राज्ञः परम्मपुरुप एवरपत्र स्लोके निचाय्यत्वेन प्रतिपादते। "विज्ञानसारः यस्तु मन प्रप्रवान्तर, सोऽध्वन पारमान्नोति तद्विष्णोः परम्मप्रम् एप सर्वेषु भूतेषु गूडोत्मा न प्रकारते, दृश्यते त्वप्रय्या वृद्ध् यासुक्षम्या सूक्षमदिशिमः" इति प्राज्ञस्य प्रकृतत्वात् । प्रत्यव- "पुरुवान्त पर्विच्वः "इति न पचित्रस्य प्रकृतत्वात् । प्रत्यव- "पुरुवान्त पर्विच्वः "इति न पचित्रस्य प्रकृतत्वात् । प्रत्यव- नियेषः, तस्य च पर पुरुवास्थाराव्यत्व। धर्माः "तत्वद्रदेश्यमग्राह्यम्" इत्यादि श्रृति प्रसिद्धाः । "महतः पर्यः" इत्यपि "बुद्धेरात्मा महान् परः" इति प्रवंग्रकृताज्ञीवात्यनः परत्वमेवोच्यते ।

"शब्द-स्पर्शं-रूप-रस-पथ रहित, अनादि अनत, महत् तत्त्व से भी परवर्ती, उस स्थिर वस्तु की उपासना करने से, मृत्यु से छुटनारा प्राप्त होना है" यह परवर्ती धृति तो अव्यक्त को जेय बतला रही है, ऐसी शका करना भी ठीक नही है, प्राज्ञ पर पुरुष परमात्मा को ही इनमें उनास्य कहा गया है। "विज्ञान जिसका सार्यों और मन जिसनी लगाम है, बही साथक, ससार मार्ग को पार कर विष्णु के पर पद को प्राप्त करता है"—"यह सबका बात्म रूप परम पुरुष समस्त प्राणियों में रहता हुआ भी माया के परदे में छिपे रहने के कारण प्रत्यक्ष नही होता, केवल सुक्ष तरायों को समझने वाने पुरुषों द्वारा ही बति सुक्ष तीक्षण बुद्धि से देखा जाता है।" इत्यादि में प्राज्ञ परमात्मा को ही ज्यास्य रूप से यतलाया गया है। "पुरुषान्न पर किचित्" इस बावय में भी पंचविक्षक पुरुष से अतिरिक्त तत्त्व का निषेष प्रतीत नही होता। उस परम पुरुष की अशब्दत्व आदि जो विशेषताये हैं, वे "अदृश्यमग्राह्मम्" इत्यादि बावयों में प्रसिद्ध हैं। "महन- परम्" वावय भी, "बुद्ध रात्मा महान् परः" इस पूर्वकथित बावय के जीवात्मा से पर तत्व, परमात्मा की शीर ही इक्षन कर रहा है।

#### त्रवार्तानेव चैवमुपन्यासः प्रश्नश्च ।१।४।६॥

ग्रस्मिन् प्रकरणे हि उपायोपेयोपेतुणां त्रायाणामेव चेवमुप-न्यासः ज्ञेयत्वेनोपन्यासः तद्विपयश्च प्रश्नो दृश्यते, नान्यस्याव्यक्तादेः । तथा हि निचकेता मूमुक्षुः सन्मृत्युप्रदत्ते वरत्रये प्रथमेन वरेणात्मन. पूरुपार्थयोग्यतापादनीमात्मनि पितुः सुमनस्कतां प्रतिलभ्य द्वितीयेन वरेण मोक्षोपायमता नाचिकेताग्निविद्यां वत्रे "स स्वमग्नि स्वर्ग्यंध्येषि मृत्यो प्रवृहि तं श्रद्धधानाय मह्यम् । स्वर्गलोकाऽमृतःव भजन्त एतद द्वितीयेन वृष्णे वरेख" इति । स्वर्गशब्देनात्र परमपूरुपार्थ-लक्षणो मोक्षोऽभिधीयते, "श्रमृतत्वं भजन्ते" इति तत्रस्यस्यजनन-मरणाभावश्रवणादुत्तरत्रक्षयिफलकर्मनिदादर्शनाच्च । "त्रिणाचिकेतः त्रिभिरेत्य संधिम त्रिकर्मकृत्तरति जन्ममृत्यु" इति च प्रतिवचनात् ततीयेन वरेण मोक्षस्वरूपप्रश्न द्वारेगोपेयस्वरूपम्पेतुस्वरूपम्पाय-भूतकर्मानुग्रहीतोपासनस्वरूपं च पृष्टम्-"येयं प्रेते विचिकित्सा मनुष्ये ग्रस्तीत्येके नायमस्तीति चैके । एतद् विद्यामनुशिष्टः त्वयाऽहं वरामेणावेष वरस्तृतीयः" इति ।

इस प्रकरण में उपाय (साधना) उपेय (साध्य) और उपेत (साधक) इन तीनों का ही उपन्यास अर्थात् तीनों की ही ज्ञेय रूप से बतलाया गया है, और उन्हीं के विषय में प्रश्न प्रस्तुत किया गया है, अव्यक्त आदि का प्रश्न हो नहीं है। ऐसा वर्णन मिलता है कि-मुमुक्ष निचकेता ने मृत्युः प्रदत्त तीन वरो में सर्वं प्रथम पुरुषार्थयोग्यतापादिनी पिता की प्रसन्नता प्राप्त की, दूसरे वर में मोक्ष साधन भूत नाचिकेतागि दिशा मांगी "हे मृत्यु ! आप स्वर्गे साधन भूत अन्ति विद्या को जानते हैं, मुझ श्रद्धालु को उसका उपदेश करिये, स्वर्ग लोकगामी अमृतत्व भीग करते है, द्वितीय वर के रूप में मैं उसी की याचना करता हूँ।" यहाँ स्वर्ग शब्द परम पुरुषार्थ भोक्ष का द्योतक है। अमृतत्वं भजन्ते पद स्वर्गीय लोगों के जन्म मरण के अभाव और क्षयशील कर्म की निंदा का द्योतक है। "जो तीन बार नाचिकेताकि का चयन करता है, वह माता पिता और आवार्य इन तीनों से संबंधित तीनो कमों से कृतकार्य हो चुका, वह जन्म मरण को भी अतिक्रमण कर चुका" इस उत्तर से भी उक्त तथ्य की ही पुष्टि होती है। ''तीसरे वर में मनुष्य के मरणोत्तर अस्तित्व को कोई मानता है, कोई नहीं मानता, आपके उपदेश से इस संशयात्मक रहस्य को जानना चाहता हैं" इत्यादि में मोक्ष के स्वरूप विषयक प्रश्न द्वारा प्राप्तस्य, प्रापक और उसके उपायरूप कर्म-संपादित उपासना के स्वरूप की जिज्ञासा की गई है।

एवं मोक्षे पृष्टे तबुपदेशयोग्यतां परीक्ष्योपिददेश—'तं दुर्दर्गं गूडमनुप्रविष्टं गृहाहितं गह्नरेष्टं पुराणम्। श्रव्यात्मयोगाधिगमेन देवं मत्या धीरो हपंशोकौ जहाति" इति । तदेवं सामान्येनोपिद्ये निक्ताः प्रीतस्मन् ''देवं मत्या'' इत्युपास्यतया निर्दिष्टस्य प्राप्य-भूतस्य देवस्य ''श्रध्यात्मयोगाधिगमेन" इति विदित्व्यतया निर्दिष्टस्य प्राप्तुः प्रत्यगात्मगन्थ "मत्वा धारो हुपंशोको जहाति" इति निर्दिष्टस्य ब्रह्मोपासनस्य च स्वरूप विशोधनाय पुनः पप्रच्छ—''श्रन्यत्र धर्मादत्य-शाधर्मादत्यत्रास्मात् कृताकृतात्। श्रन्यत्र भूताद्गन्थाच्च यत्तत्पर्यस्य वद्यवद्य हित। एवं सकलेतरातीतानागववर्त्तमान साध्यसाधनसाधक-

विलक्षणे त्रये पुष्टे प्रयमं प्रणवं प्रशस्य तद्वाच्यं प्राप्यस्वरूपं, तदंतर्गतं च प्राप्तुस्वरूपं वाचकरूपं चोपायं पूनरपि सामान्येन ख्यापयन् प्रणवं ताबदुपिददेश-"सर्वे वेदा यत् पदमामनंति तपांसि सर्वोणि च यद वदंति । यदिच्छन्तो ब्रह्मचर्यं चरंति तत्ते पदं संग्रहेण ववीम्योमित्येतत्" इति । एनमुपदिश्य पुनरपि प्रखनं प्रशस्य प्रथमं तावत् प्राप्तः प्रत्यगात्मनः स्वरूपमाह<sup>\_</sup>"न जायते स्रियते वा विपश्चित्"इत्यादिना । प्राप्यस्य परस्य ब्रह्मको विष्णोः स्वरूपेम् "प्रणोरणीयान्" इत्यादिना "क इत्या वेद यन सः" इत्यंतेनोपदिशन मध्ये "नायमारमा प्रवचनेन लम्बो न मेवया न बहुना श्रुतेन" इत्यादिनोपायभूतस्योपासनस्य भक्तिरूपतामध्याह । "ऋत पिबन्ती" इति चोपास्यस्योपासकेन सहावस्थानात् सुपास्यतामुक्त्वा "प्रात्मानं रियनं विद्धि" इत्यादिना "दुर्गं पयस्तत् क्तवयो वदंति" इत्यंतेनो-पासनप्रकारमुपासीनस्य च वैष्णवपरमपद प्राप्तिमभिवाय "ब्रशब्द-मस्पर्शम्" इत्यादिनोपसंहृतम् । अतस्त्रयाणामेवात्र ज्ञेयत्वेनोपस्यासः प्रश्नश्च, तस्मान्नेह तांत्रिकस्याव्यक्तस्य ग्रहणम् ।

चक्त मोक्ष विषयक प्रश्न के उपरान्त, निषकेता की उपदेश प्राहिका सिक्त की परीक्षा करके यमराज उपदेश देते हैं—"बीर पुरुष दुवंगं, गूढ, सर्वाह्मपांमी, गुहु।विस्पत, हृदयंकन्दरस्य, पुराण पुरुषोत्तम देव का अध्यातम वल से दर्शन करके मुख दुःश से खुटते हैं।" ऐसे मामान्य सरक अध्यातम वल से दर्शन करके मुख दुःश से खुटते हैं।" ऐसे मामान्य सरक अपदेश से संतुष्ट निवकेता "देवं मत्या" पद से जात्म रूप से निदिष्ट प्राप्य परमात्मा—"अध्यातमयोगाधिगमेन" पद से वेदितव्य रूप से निर्दिष्ट प्राप्य परमात्मा—"अध्यातमयोगाधिगमेन" पद से वेदितव्य रूप से निर्दिष्ट प्रतिकार को समझकर, इस तथ्य को विस्तृतरूप से जानने के लिए प्रश्न करता है-"है यमराज ! धमं और अपमें से भिन्न, कार्य और कार्य से प्रिन्न, कार्य और कार्य से प्रश्न, जात्म ती से प्रश्न, जाती हो प्रश्न, जाती से प्रश्न, जाती कार्य सात्म से प्रश्न, जाती हो से वानागत से पृथक् जो कुछ भी आप जातते हैं उसे बतलाइये।" नियकेता द्वारा इस प्रकार अतीत अनागत और

वर्तमान तथा साध्य, साधक और साधन से विलक्षण तस्व की जिज्ञासा करने पर, यमराज ने, जिज्ञासा की प्रशासा करते हुए, उपासना लम्य प्रणद के बाच्यार्थ, प्राप्य स्वरूप, प्राप्ति के उपायरूप ब्रह्मवाचक प्रणव-स्वरूप वा प्रकाश करने के लिए, प्रणवरहस्य का विवेचन किया-"सारे वेद जिस पद का वारवार प्रतिपादन करते हैं, सपूर्ण तप जिस पद की दिखलाते है, जिसको चाहने वाले ब्रह्मचर्य का पालन करते हैं, वह पर तुम्हे सक्षेप मे वतलाता हूँ वह ओम् ही है ।'' ऐसा उपदेश देकर पुन प्रणव नी प्रशसा करते हुए, सर्व प्रथम साधक जीवारमा के स्वरूप की ''विद्वान् का न जन्म होता है न मरता है ' इत्यादि से, तथा प्राप्य परब्रह्म विष्णु के स्वरूप को ''अणु से भी अणु'' इत्यादि से लेकर-''वह ऐसा कहाँ स्थित है इसे कौन जाने" इत्यादि तक बतलाने हुए भव्य मे "मह परमारमा, प्रवचन, मेघा और शास्त्राभ्यास से लभ्य नही है" इत्यादि वाक्य से बहुत प्राप्ति की उपाय रूप उपासना की भक्तिरूपता का प्रति-पादन करते हैं। "दोनो ही भोक्ता हैं" इत्यादि वाक्य मे उपास्य और उपासक की एकत्र स्थिति दिखलाई गई है, इसलिए उपासना करना सरल है, इस रहस्य की ओर लक्ष्य करते हुए "अत्मा को रथी जानी" इत्यादि से लेकर 'ज्ञानी उसे दुर्गम पथ बतलाते है" इस अतिम बान्य तक उपासना के विशेष प्रकार तथा उपासीन की पर वैष्णव पद की प्राप्ति वतलाकर 'वह अबब्द और अस्पर्श है" इत्यादि से प्रसग का उपसहार करते हैं। इस विवेचन से ज्ञात होता है कि इसमे उपास्य-उपासक-और छपासना की ही उक्त प्रसग मे जिज्ञासा की गई है। सास्मीक अध्यक्त सबधी कोई प्रश्न नहीं है।

# महद्वस्य ।१।४।७॥

यया—"युद्धे रात्मा महान् पर." इत्यनात्मशब्द सामानाधि-करण्यान्न तंत्रसिद्धं महत्तस्यं मृह्यते, एवमव्यक्तमध्यात्मनः परत्वे-नाभिधानान्न कापिलतंत्रसिद्धं गृह्यतं इति स्थितम् ।

जैसे कि-"बुद्धि से महान् आत्मा श्रेष्ठ है" इस वाक्य मे आत्मा शब्द के साथ महान् शब्द का बभेद सबध होने से, महान् शब्द से

मास्योक्त महत् तत्व की उपलब्धि नहीं होती, वैसे ही "आत्मा से

( ४६४ )

अध्यक्त श्रेट्ठ हैं" इस वाक्यगत अध्यक्त से, सांख्योक्त अध्यक्त की नहीं स्वीकार सकते।

२ चमसाधिकरण---

चमसवदविशेवात् ।१।४।८।।

म्रजापि तंत्रसिद्ध प्रक्रिया निरस्यते, न ब्रह्माश्मकानां प्रकृति-महदहंकारादीनां स्वरूपम्, श्रुतिसमृतिम्यां ब्रह्मात्मकानां तेषां प्रतिपादनात्, यथा आधर्वणिका अधीयते-"विकारजननीमशामण्ट-रूपामजां ध्रवाम्। ध्यायतेऽध्यासिता तेन तन्यते प्रेयंते पुनः। सूयते पुरुषार्थं च तेनैव अधिष्ठताजगत्। गौरनाशंतवतो सा जनित्री भूतभाविनी । सिताऽसिता च रका च सर्वकामद्रुघा विभोः। पिवंत्ये-नामविषमामविज्ञाताः कुमारकाः। एकस्तु पिवते देवः स्वच्छंदोऽत्र वशानुगाम् । ध्यानक्रियाभ्यां भगवान् भुंक्तेऽसौ प्रसमं विभुः । सर्व-साधारणीं दोग्धी पोड्यमानां तु यज्विमः इति । सत्र प्रकृत्यादीनां स्वरूपमिमिहितम् यदारमकाश्चेते प्रकृत्यादयः स परमपुरुषोऽपि "तं पड्विंशकमित्यादः सप्तविंशमथापरे, पुरुषं निर्गुणं सांख्यमथवंशिरसो विदुः" इति प्रतिपाद्यते । भ्रयरे चाथर्वणिकाः-"भ्रष्टी प्रकृतयः पोडरा विकाराः" इत्यधीयते । स्वेताश्वतराश्चैवं प्रकृति पृष्पेश्वर स्वरूपमामनीत-"संयुक्तमेतत्क्षरममक्षरं च व्यकाव्यकः भरते विश्व-मीराः, श्रनीराश्चातमा बध्यते भोक भावात् ज्ञात्था देवं मुच्यते सर्व पापै:"-"जाजी द्वावजावीशानीशावजा ह्येका भोक भोगार्थपुका, भ्रनंतश्चात्मा विश्वरूपो ह्यकर्त्ता त्रयंयदा विन्दते ब्रह्ममेतत्"—"क्षरं प्रधानं भ्रमृताक्षरं हरः क्षरात्मानावीशते देव एकः, तस्यामिध्याना-द्योजनात्तत्वभावाद्भूयश्चांते विश्वमायानिवृत्तिः"-"छंदांसि यज्ञाः क्रतवो व्रतानि भूतं- भव्य यच्च वेदा वदंति, शस्मान्मायी सजते

विश्वमेतत् त्रिस्मश्चान्यो मायया संशिरुद्धः"—"मायां तु प्रकृति विद्यान्मायिनं तु महेश्वरम् । तस्यावयवमृतेस्तु व्याप्तं सर्वेमिदं जगत्" इति । तथोत्तरत्रापि—"प्रधानक्षेत्रज्ञपितगुँग्येशः संसारमोक्षर्यिति-वंघहेतुः" इति ।

इस प्रसंग में भी सांख्य तंत्र प्रक्रिया का खंडन किया गया है, ब्रह्मात्मक प्रकृति, महत्तत्त्व, ब्रह्मार आदि का निराकरण नही है। श्रृति स्मृति में ब्रह्मात्मक प्रकृति आदि का प्रतिपादन ही मिलता है, जैसे कि आयर्वणिक श्रुति मे-''समस्त कार्यों की कारण, आठ रूपों वाली, अवेतन, नित्यस्पा अजा प्रसिद्ध है, परमेश्वर उसमें अधिष्ठान पूर्वक उसे स्थूलादि रूपो में परिणत करते है, कार्योत्पादन में प्रेरित करते हैं, वह अजा ही परमेश्वर द्वारा परिचालित होकर जगत का प्रसव करती है। अतीत और अनागत स्वरूपा, श्वेत कृष्ण और रक्तवर्णा, जगजननी, आद्यतरहित वह अजा ही परमेण्वर की सर्वकाम प्रसविनी गौ है। अज्ञानी वाल प्रकृति जीव, सर्वत्र सममाववाली इस शी का भीग करता है। इस वाल अकृति जान, तथन सम्भाववाला इस वा का नाम करता है। वर्ण लगत में एकमान वह परमारमा ही, अपनी वागरित्ती इस लजा का स्वच्छंद रूप से भीग करते हैं। ब्यान और किया द्वारा पीड़िता बीर सर्व भीग्या, दूधवाली, याझिकों द्वारा सरसता से प्राप्त इस गौ का, विम् भगवान बलपूर्वक भोग करते हैं, चौबीस प्रकार की यह अध्यक्त, ब्यक्त होती है।" इत्यादि में प्रकृति का स्वरूप वर्णन किया गया है। ये सर्व जिससे आरमीय संबंध रसती है जस परमपुष्य का भी जैसे—"कुछ लीग जिसे छुब्बीस तस्वों बाला, कोई सत्ताइस तस्वों वाला बतलाते हैं, अपर्व शिरा उपनिषद् में इस संख्यावाले की निर्पुण बतलाया गया है।" इत्यादि प्रतिपादन किया गया है। दूसरी आधर्वणिक उपनिषद् में जैसे-"आठ प्रकार की प्रकृति और सोलह प्रकार के प्रकृति के विकार है।" इत्यादि-श्वेताश्वतरोपनिषद् में भी प्रकृतिपुरुष का रूप इस प्रकार कहा गया है-"विनाशशील जडवर्ग और अविनाशी जीवात्मा, इन दोनों के त्वत हुन त्यावाचारा जन्य कार जावनाशा जावारमा, इन दानी क संग्रुक्त रूप व्यक्त और अव्यक्त इस विश्व का, प्रयेशवर ही पारण पोपण करते हैं, जीवारमान्इस जगत के विषयों का मोबता होने से प्रकृति के अभीन होकर इसमें बेंध जाता है, परमपुष्य परमारमा को जानकर ही

असमर्थं ये दो अजन्मा हैं, भोगने वाले जीव के लिए उपयुक्त सामग्री वाली अनादि प्रकृति एक तीसरी शक्ति है। परमात्मा अनत रूगे वाला होते हुए भी, कत्तांपन के अभिमान से रहित है। जीवात्मा जब जीव, माया और ईश्वर इन तीनों के वास्तविक स्वरूप को जान लेता है ती बह्य को प्राप्त हो जाता है। प्रकृति विनाश शील है, पर उसको भोगने वाला जीवात्मा अमृतस्वरूप अविनाशी है। इस विनाश शील और समृत दोनों को परमात्मा अपने वश में रखता है। उस परमेश्वर का निरन्तर ध्यान करने से, मन को उसमे लगाये रहने से तथा तन्मय हो जाने से अततोगत्वा, ममस्त माया की निवृत्ति हो जाती है। छद-यज्ञ-मृत आदि तथा जिसका भी भूत-भविष्य-वर्तमान रूप से वेद वर्णन करते है ऐसे सपूर्ण जगत को, मायाधीश परमेश्वर भूत समुदाय से रचता है, मायाधीन जीवात्मा इस प्रपच मे बँधा हुआ है। माया प्रकृति तथा मायापित महेश्वर को जानना चाहिए, उसी के अगरूप कारएा और कार्य से यह सारा जगत व्याप्त है। प्रकृति और जीवात्मा का स्वामी, समस्त गुर्गो का शासक, जन्म मृत्यु संसार में वाधने वाला, स्थिति रखने वाला, और उससे मुक्त करने वाला परमात्मा है।" इत्यादि।

जीर उससे मुक्त करने वाला परमात्मा है।" इत्यादि।

स्मृतिर्पि-"प्रकृति पुरुषं चैव विद्ययनावी उमाविम, विकारांस्च गुणांस्चैव विद्धि प्रकृति संभवान्। कार्यंकारण कर्तृ त्वे हेतुः
प्रकृतिरुपते, पुरुषः सुंखदुःखानां मोकृत्वे हेतुःच्यते। पुरुषः
प्रकृतिरुपते, पुरुषः सुंखदुःखानां मोकृत्वे हेतुःच्यते। पुरुषः
प्रकृतित्थोऽहि भुंके प्रकृतिजान् गुणान्, कारणं गुण संगोऽस्य सदसछोनि जन्ममु। सत्त्वं रजस्तम इति गुणाः प्रकृति संभवाः, निवध्नित्त
महावाहो वेहे वेहिनगन्ययम।" तथा—"सर्वगृतानि कीःतेय प्रकृति
यांति मामिकाम्, कत्यसये पुनस्तानि कल्पादी विस्जाम्यहम्।
प्रकृति स्वामवष्टभ्य विस्जामि पुनः पुनः, भूतप्रामिममं कृत्स्नमवसं
प्रकृतेवंशात्। मथाऽध्यक्षेण प्रकृतिः सूयते सचराचरम्, हेतुनाऽनेन
कीत्तेय जगद् हि परिवर्वते" तस्माद् बह्यात्मकत्वेन कापिल तंत्रसिद्धाः प्रकृत्यादयो निरस्यते।

स्मृति मे भी इसी प्रकार जैसे—"प्रवृति-पुरुष दोनो को ही बनादि

जानो, विवारो और गुणो वो प्रकृति से ही उत्सल जानो। वायं कारण में प्रवृति कारण कहलाती है, सुखदु ख मोगने में पुष्प कारण वहलाती है। पुष्प कारण वहलाती है। पुष्प कारण वहलाता है। पुष्प कारण वहलाता है। पुष्प प्रकृति में स्थित हुआ ही, प्राकृतिक गुणो को भोगता है, गुणो की आसित ही उसकी ऊँची नीची योनि के जन्म का कारण है। सत्य जाता को देह में बाधते है। 'तथा ''कल्प के अत में सारे मूल, मेरी प्रकृति को प्राप्त होते हैं, कल्प के आदि में में पुन उनकी मुण्टि करता हैं। प्रकृति के वशीमृत विवास समस्त भूत समुदाय को में, अपनी प्रकृति का अवलयन कर, अनेक प्रकार से बार बार एजन वरता हैं। मुझ अव्यक्ष हारा प्रेरित, प्रकृति समस्त वराचर जगत वो उत्पन्न करती है, इसी से यह जगत चलता रहता है। इत्यादि उवाहरणो से अन्नह्मात्मक साख्य नन्न सिद्ध प्रकृति आदि का स्वत खडन हो जाता है।

वितायवतरोपनिपदि शूयते—"ग्रजामेका लोहितशुक्तवृष्णा बह्वो प्रजा स्जमाना सरूपा, ग्रजो होको जुपमाणोऽनुरोते जहात्येता मुक्तभोगामजोऽन्यः." इति । तन सदेह, किमस्मिन् मत्रे केवला तत्र सिद्धा प्रकृतिरभिषीयते, उत बह्मास्मिका ? इति, कि युक्तम्? केवलेति, कुतः ? "श्रजामेकाम्" इत्यस्याः प्रकृतेरकार्यंत्व श्रवणात्, "बह्वीः प्रजा स्जमाना सरूपाः" इति स्वातत्र्येख सरूपाणा बह्वीना प्रजाना सरुप्तत्व श्रवणात् । इति ।

श्वेतास्वतरोपिनपद् में प्रसग आता है कि - 'अपने ही समान भूतें रामुदायों को रचने वाली रचन क्वेत और कृष्ण वर्णा एक अजा को, निष्पय ही एक अज आसनत होकर भोगता है, दूसरा अज इस भोगी हुई प्रजा को स्याग देता है।' इस पर सदेह होता है कि - इस मत्र में सांख्योक्त केवला (च्वत सिद्धा) प्रकृति का वर्णन है अथवा ब्रह्मारिका प्रकृति को ' कह सकते हैं कि केवला का, क्यो कि - "अजामेकाम्" पद में प्रकृति की अकार्यता बतवाई गई हैतवा "बद्धी प्रजा सुज्याता सरूपा ' इस वावयाल में, अपने ही समान प्रजा का स्वतंत्र रूप से सर्जन कहा गया है, जिससे ज्ञात होता है कि-सांख्य तंत्र सिद्ध केवला का ही वर्णन है।

एवं प्राप्तेऽभिधीयते—"चमसवदिविधेपात्"। न जायत इति प्रजा इति प्रजात्वमात्र प्रतिपादनात् तंत्रसिदाब्रह्मात्मकाजाग्रहणे विधेपाप्रतीतेः चमसवत्, यथा—"ग्रवीग्विलश्चमश क्रध्वंवृष्टनः" इत्यिस्मिन् मंत्रे चमसस्य भक्षणसाधनत्वमात्रं चमसराब्देन प्रतीयत इति न तावन्मात्रेण चमसविधेप प्रतीतः, यौगिकशब्दानामधं-प्रकरणदिभिवंनाऽयंविशेपनिश्चयायोगात्, तत्र "यथेदं तिच्छरः एप हि अवीग्विलश्चमस क्रध्वंबृष्टनः" इत्यादिना वावयधेपेण शिरतः चमसत्विनश्चम, तथा प्रतापि अर्थं प्रकरणादिभिरेव प्रजा निर्णेत्या, न चात्र तंत्रसिद्धा अजाग्रहणहेतवोऽर्थं प्रकरणादयो दृश्यन्ते, नचास्याः स्वातंत्र्येण क्षष्ट्वत्वं प्रतीयते "बह्वीः प्रजाः स्वमाना" इति क्षष्ट्रमात्रप्रतीतेः। अतोऽनेन मंत्रेण न मक्षह्मात्मिकाऽजाऽभिधीयते।

उक्त संज्ञय पर "चमसवदिविषेषात्" सुत्र प्रस्तुत करते है, जिसका तात्पर्य है कि-इस प्रसंग में साख्योक्त प्रकृति का वर्ण न नहीं है, जो जन्म न ले उसे अजा कहते है, ऐसी सामान्य अजा का ही प्रतिवादन किया गया है। इससे सांख्योक्त अब्रह्मात्मक अजाविष्येप की प्रतीति नहीं होती, गैसे कि-" अर्जार्ग्वकलक्षमध" इत्यादि प्रंत्र में चप्पस खब्द प्रस्त्र के सामनत्व मात्र का ही बोधक है, चमसविष्येप की प्रतीति नहीं कराता। यीगिक शब्दो का वर्ष, प्रकरण आदि के बिना. अर्थ विषय का बोधक नहीं होता। जैसे कि-"थवेद तिच्छरः" इत्यादि वाक्यके भेपांश से चमस खब्द, प्रार अर्थ की प्रतीति कराता है, उसी प्रकार उक्त प्रसाम में भी, 'प्रकरण आदि से कही की साख्योक्त अजा की वर्ष प्रजीति नहीं होती, और न उसकी स्वतंत्र रूप से सिंद्ध कराने की ही प्रतीति नहीं होती, और न उसकी स्वतंत्र रूप से सिंद्ध करने की ही प्रतीति होती है। "बहुी: प्रजा:

है" इत्यादि श्रुतियो में ज्योति ब्रह्म की प्रसिद्धि है। ज्योतिरुपकमा का अर्थ है ब्रह्मकारणिका, अर्थात् ज्योति ब्रह्म ही जिसका कारण है। तैत्तिरीयोपनिषद् की एक शासा में इसे ब्रह्मकारणिका वतलाया गया है-"इस जीवातमा की अन्तर्गुहा में, अणु से अणु और महान से महान रूप वाला वह परमात्मा विराजमान है" इस वावय में, हृदय की गृहा में उपास्य रूप से सिन्निहित ब्रह्म का वर्णन करके "सात प्राण उससे उत्पन्न होते हैं' इत्यादि में सभी लोकों और ब्रह्मा आदि की उत्पत्ति उसी से बतलाकर, सबकी कारणीमूत अजा है उसी से सब उत्पन्न हुए है, ऐसा "अजामेकाम्" इत्यादि में बतलाया गया है। ब्रह्म के अतिरिक्त, उत्पन्न होने वाले सारे पदार्थ ब्रह्मात्मक है, ऐसे उपदेश के प्रसंग में, अनेक प्रजाओं की सुब्दि करने वाली, कर्माधीन जीवात्मा से भोग्या, अन्य ज्ञानी जीव से परित्यवता, ब्रह्मोत्पन्ना, इस अजा को भी, प्राण समुद्र पर्वत आदि की तरह, ब्रह्मात्मक मानना होगा। यही उक्त प्रकरण का तात्पर्य है। जैसे कि वाक्यांश से चमस शब्द की विशेष अर्थ प्रतीति होती है, वैसे ही उक्त जाखान्तरीय वाक्य से भी अजा शब्द की विशेष अर्थ प्रतीति होती है, इसलिए यह अजा ब्रह्मात्मिका है, ऐसा निश्चित होता है।

इहापि प्रकरणोपक्रमे "िक कारणं ब्रह्म" इत्यारभ्य "ते व्यान-योगानुगता प्रपश्यन्देनात्मशींक स्वगुणैनिंक्डां" इति परश्रह्म शक्ति-रूपाया स्रजाया श्रवगते, उपरिष्टाच्च "अस्मान्मायी एजते विश्वमेत-सिन्मंश्चान्यो मायया सन्निरुद्धः" "मायां तु प्रकृति विद्यान्मायिनं तु महेश्वरम्" "यो योनियोनिमधितिष्ठत्येकः" इति च तस्या एव प्रतीतेनीरिमन्मंत्रे तंत्रसिद्ध स्वतंत्र प्रकृति प्रतिपत्ति गंदाः।

इस प्रकरण के उपक्रम में "इस जगत का मुख्य कारण ब्रह्म कौत है ?" इत्यादि से प्रारम करके "उन्होंने व्यान योग मे स्थित होकर, अपने गुणों से आबृत आत्म शक्ति का साक्षात् किया" इस वाक्य तक जो वर्णन किया गया है उससे अवा परत्रह्म की शक्ति रूपा है, ऐसा परिज्ञान होता है। इसके बाद के वाक्य से भी यही निश्चित होता है, उसे— सृजमाना' मे तो केवल सृष्टिमात की ही चर्चा है। इससे निर्णय होता है कि-इस मत्र में साक्योक्त अब्रह्मात्मिका अजा अभियये नहीं है।

ब्रह्मात्मकाऽजाग्रहण एव निशेषहेतुरस्तीत्याह---

इस प्रकरण मे ब्रह्मात्मक अजा ही मानी जायगी इसका विशेष कारण प्रस्तुत करते है—

ज्योतिरुपक्रमा तु तथाह्यधोयत एके ।१।४।६॥

तु शब्दोऽत्रधारणार्थं., ज्योतिरुपक्रमैवैपाऽजा, ज्योतिः ब्रह्म "त देवा ज्योतिया ज्योति." अथ यदतः परो दिवो ज्योतिर्दीव्यते" इत्यादि श्रुति प्रसिद्धेः । ज्योतिरुपक्रमा, ब्रह्मकारिणका इत्यर्थः । तथा हि ग्रंघीयत एकें-हीति हेती, यस्मादस्या श्रजाया बह्मकारण-कत्वमेके शाखिन तैत्तिरीया मधीयते—"मणोरणीयान् महतो महोयान् म्रात्मा गुहाया निहितोऽस्य जन्तो." इति हृदयगुहायामुपास्यत्वेन :सन्निहितं ब्रह्माभिवाय "सप्त प्राणाः प्रभवति तस्मात्" इत्यादिना सर्वेषा लोकाना ब्रह्मादीनां च तत उत्पत्तिमिश्वाय सर्वकारणीभूताsजा तत उत्पन्नाऽभिघीयते "श्रजामेकाम्" इत्यादिना । सर्वस्य तदः व्यतिरिक्तस्य वस्तुजातस्य तत् उत्परया तदारमकत्वोपदेशे प्रक्रिय-माऐऽभिधीयमानत्वात् प्राणसमुद्रपर्वतादिवदेषाध्यजा वहवीनां सरूपाणां प्रजाना लष्ट्री कर्मवश्येनात्मना भूज्यमाना भ्रन्येन विदुपा-हमना त्यज्यमाना च ब्रह्मण उत्पन्ना ब्रह्मारियकाऽवगतव्येत्वर्यः। ग्रतो वानयशेपाच्चमसविशेपवच्छाखातरीयादेतत्सरूपात् प्रत्यभिज्ञाय-मानार्थाद् वाययान्नियमिताऽजा ब्रह्मात्मिकेति निश्चीयते ।

सूत्रस्य तु शब्द निश्चयात्मक है। इस प्रकरण मे कही गई बजा ज्योतिरुपक्रमा (ज्योतिमय बह्यात्मिका) ही है। "देवता ज्योतियो की ज्योति की उपासना करते हैं, वह ज्योति खुलोक के ऊपर चमक रही है" इत्यादि श्रुतियों में ज्योति ब्रह्म की प्रसिद्धि है। ज्योतिरुपकमा का अर्थ है ब्रह्मकारणिका, अर्थात् ज्योति ब्रह्म ही जिसका कारण है। तैतिरीयोपनिषद् की एक शास्त्रों में इसे बह्या कारणिका वतलाया गया है-"इस जीवात्मा की अन्तर्गृहा में, अणु से अणु और महान से महान रूप वाला वह परमात्मा विराजमान है" इस वावय मे, हृदय की गृहा में उपास्य रूप से सिन्नहित ब्रह्म का वर्णन करके "सात प्राण उससे उत्पन्न होते हैं" इत्यादि मे सभी लोकों और ब्रह्मा आदि की उत्पत्ति उसी से वतलाकर, सबकी कारणीभूत अजा है उसी से सब उत्पन्न हुए है, ऐसा "अजामेकाम" इत्यादि में वतलाया गया है। ब्रह्म के अतिरिक्त, उत्यक्ष होने वाले सारे पदार्थ ब्रह्मात्मक है, ऐसे उपदेश के प्रसंग में, अनेक प्रजाओं की सृष्टि करने वाली, कर्माधीन जीवात्मा से भोग्या, अन्य शानी जीव से परित्यवना, ब्रह्मोत्पन्ना, इस अजा को भी, प्राण समद्र पर्वत आदि की तरह, ब्रह्मात्मक मानना होगा। यही उक्त प्रकरण का तास्पर्य है। जैसे कि वाक्याश से चमस शब्द की विशेष अर्थ प्रतीति होती है, वैसे ही उनन शालान्तरीय वावय से भी अजा शब्द की विशेष अर्थ प्रतीति होती है, इसलिए यह अजा ब्रह्मारिमका है, ऐसा निश्चित होता है।

इहापि प्रकरणोपक्रमे "कि कारणं बह्न" इत्यारभ्य "ते ध्यान-योगानुगता प्रपश्यन्देवात्मर्शाक स्वयुणैनिंस्डां" इति परश्रह्म शक्ति-रूपाया द्यजाया अवगते, उपरिष्टाच्च "अस्मान्मायी स्वते विश्वसेत-त्तिस्मंश्चान्यो मायया सन्निष्डः" "मायां तु प्रकृति विद्यान्मायिनं तु महेश्वरम्" "यो योनियोनिमधितिष्ठत्येकः" इति च तस्या एव प्रतीतेनींस्मन्मने तंत्रसिद्ध स्वतंत्र प्रकृति प्रतिपत्ति गंदाः।

इस प्रकरण के उपकम में "इस जगत का मुख्य कारण ब्रह्म कीन है?" इत्यादि से प्रारंभ करके "उन्होंने न्यान योग में स्थित होकर, अपने गुणों से आबृत आत्म शक्ति का साक्षात् किया" इस बावय तक जो वर्णन किया गया है उससे अजा परब्रह्म की शक्ति स्पा है, ऐसा परिज्ञान होता है। इसके बाव के बावय से भी यही निश्चित होता है, जैसे--- "प्रकृति को माया तथा महेश्वर को मायानीश जानो, उसी के अंगभूत कारण समुदाय से यह सपूर्ण जयत् व्याप्त है।" इन सब से ब्रह्मारियका अजा की ही प्रतीति ही रही है। साख्य तत्रोक्त, स्वत्र स्वभावा बजा की तो इस मत्र में लेशमात्र भी चर्चा नहीं है।

कथ तर्हि ज्योतिरुपक्रमाया लोहित ग्रुवल कृष्ण रूपाया ग्रस्या प्रकृतेरजात्वम्, ग्रजाया वा कथ ज्योतिरुपक्रमात्वमित्य-न्नाह—

ज्योतिस्पनमा, रबन प्रवेत कृष्ण वर्णा इस प्रकृति का बजा होना कैसे समय है ? यदि अजा है तो वह ज्योतिस्पनमा कैसे है ? इस शका की निवृत्ति करते है—

कल्पनोपदेशाच्च मध्वादिवदविरोधः ।१।४।१०।।

प्रसक्तारांकानिवृत्यथंश्व राज्य । ग्रस्या प्रकृतेरजात्वं ज्योतिहपक्रमात्य च न विरुध्यते, कृत. ? कत्यनोपदेशात् । कत्यन नज्ञिस्
स्थिट. जगद सुष्ट्युपदेशादित्यथं । यया—"सूर्याश्चद्रमसी धाता
ययापूर्वमकत्ययत्" इति कत्पन सुष्टि । ग्रश्नापि "ग्रस्माग्मायो
सुजते विश्वमेतत्" इति जगत् सुष्टिहपदिश्यते । स्वेनाविभक्तादः
स्मात् सूद्मावस्यात् कारणाग्मायी सर्वेश्वरः सर्वं जगत् सुजतीस्पर्यः । ग्रनेन कत्पनोपदेशेनास्याः प्रकृते कार्यकारणावस्याद्वयान्ययोऽवगम्यते । सा हि प्रलयवेलाया बह्यतायन्ना प्रविभक्त
नामक्या सूद्मरूपेणावतिष्ठते । सुष्टि वेलाया तद्यूत सत्वादिगुणाः
विभक्त नामक्याञ्चकादि राज्यवाच्या तेजोऽबन्नादिरुपेण च परिणता
लोहित शुवल कृष्णाकारा चावतिष्ठते । ग्रतः कारणाऽवस्या ग्रजा
कार्यावस्याज्योतिरूपक्रमेति न विरोधः ।

सूत्रस्य च शब्द की गई शका की निवृत्ति के लिए प्रयोग किया गया है। इस प्रकृति के बजात्य और ज्योतिरुपक्रमात्य मे कोई विरोध मही है, बयोकि—कल्पना का उपदेश दिया गया है। क्विप्ति का अर्थ होता है मुध्टि, इसलिए कल्पना के उपदेश का ताल्पर्य है मुध्टि का उपदेश। जैसे कि—"विधाता ने वैसे ही सूर्य और चंद्र की कल्पना की" इस वाक्य में कल्पना शब्द मुध्टि वानी है। इसमें भी "यह मायावी भूत समुदाय से जगत की मुध्टि करता है" ऐसा जगत मुख्टि का उपदेश दिया गया है। उत्तत वाक्य का ताल्पर्य है कि—मायाधीश सर्वेश्वर, अपने से अभिन्न, सुक्ष्म कारण रूप में स्पित इस प्रकृति से ही जगत को रचते हैं। इस कल्पनोपदेश से इस प्रकृति की कार्यकारण रूप दोनों अवस्थाओं की प्रतित होती है। यह प्रकृति की कार्यकारण रूप दोनों अवस्थाओं की प्रतित होती है। यह प्रकृति अवस्थानरें में, अविभवत नाम रूप वाली होकर सुक्ष्म रूप से अहा में लीन होकर स्थित रहती है। सुध्टि काल में यही, सच्च आदि गुगों के रूप में प्रतित रहती है। सुध्टि काल में यही, सच्च आदि गुगों के रूप में प्रकृत विभवत नाम रूपवाली, अव्यक्त वादि नामों वाली, तेज जल पृथिवी आदि रूपों में पिरणत, रक्त मुकल कुष्ण आकार वाली हो जाती है। इस प्रकार कारण अवस्था वाली अजा और ज्यौतिरुपक्रमा जानों में कोई विरोध प्रतीत नहीं होता।

मध्वादिवत्-यथेश्वरेणादित्यस्य कारणावस्थायामेकस्यैवाव-स्थितस्य कार्यावस्थायामृग्यजु.सामाथर्वं प्रतिपाद्य कर्मनिष्पाद्यसा-श्र्यत्या वस्वादि देवताभोग्यत्वाय मधुत्वकरूपनं उदयास्तमय करप-मं च न विरुध्यते, तदुकं मधुविद्यायाम्-"ग्रसौ वा श्रादित्यो देवमधु" इत्यारम्य "भ्रम्य तत कर्ध्यं उदेत्य नैवोदेतानस्तमेतेकल एव मध्ये स्थाता" इत्यतेन । एकलः एकस्वभावः । झतोऽनेन मंत्रेण ब्रह्मा-रिमकाञ्जवाभिद्यीयते, न काणिसतंत्रं सिद्धति सिद्धम् ।

जैसे कि--कारणावस्था में स्थित एक ही आदित्य की कार्यावस्था अर्थात् उदीयमान अवस्था की ऋष् यजु साम और अयर्थ वेद में, कर्म-फलाबान्ति के लिए, बचु आदि देवताओं की भोग्यता संपादन के लिए मधुरूप से की गई कल्पना में कोई विरद्धता नहीं है, वैसे ही अजा के भी कार्यकारण रूप में कोई विरद्धता नहीं है, मधुविवा के-"यह आदित्य ही देवताओं का मधु है" इत्यादि से प्रारंग कर "जैसा श्रय उदय हुआ है, वैसा अब उदय न होगा" इस अंतिम वाक्य तक के वर्णन से यही हितीय प्रकार भी वैकलिक है, अर्थात् यह अजा, तेज जल पृथ्वी रूप से विकृत ब्रह्म है, अथवा स्वरूपावस्य अविकृत ख्रह्म है? उसका विकृत रूप तो हो नहीं सकता, नर्गोकि विकृत रूप अनेक होता है, और अजा एक है। अविकृत रूप भी ''जीहित शुक्त कृष्णा'' इस विकृत वर्णन से विकट है। इसिलए तेज जल पृथ्वी आदि रूप वाली स्वरूपाविस्यित है ऐसा तो कह नहीं सकते।

तृतीय प्रकार में भी, अजा शब्द से तेज जल पृथिवी लादि निर्दिष्ट उसकी कारणावस्था ही माननी पड़ेगी। यदि ऐमा ही मानना है तो, श्रुतिसिद्ध कारणावस्था के निर्देश को मानना ही थें ८५ है।

यत्पुनरस्याः प्रकृतेरजाशब्देन छागत्वपरिकल्पनमूपदिश्यत इति. तदप्यसंगतम्, निष्प्रयोजनत्वात् । यथा-"ग्रात्मानं रथिनं विद्धि" इत्यादिषु ब्रह्मप्राप्स्युपायताख्यापनाय शरीरादिय रथादिरूपणं कियते तद्वदस्यां प्रकृती छ।गत्वपरिकल्पनं क्वोपय् ज्यते ? न केबल-मुपयोगाभाव एव, विरोधश्च, कृत्स्न जगत् कारणभूतायाः स्वस्मि-न्तनादिकाल संबद्धानां सर्वेपामेव चेतनानां निव्विल सुखदु:खोपभोगा-पवर्गं साधनभूतायाः श्रचेतनायाः श्रत्यल्प प्रजासर्गंकरागंतूक संगम-चेतन विशेपैकरूपा श्रत्यल्प प्रयोजन साधन स्वपरित्यागाहेतुभूत स्वसंवंधिपरित्याग समर्थं चेतन विशेषरूपच्छागस्वभावग्यापनाय तद्रूपत्वक्रपनं विरुद्धमेव । "ग्रजामेकां" म्रजो ह्ये कः "म्रजोऽन्यः" इत्यत्राजाराव्दस्य विरूपार्थंकल्पनं च न शोभनम्। सर्वेत्र छागत्वं परिकल्प्यत इतिचेत् "जहात्येनां भूक्तमोगामजोऽन्यः" इति विद्रप श्रात्यंतिक प्रकृति परित्यागं कृवंती ग्रनेन वान्येन वा पुनरपि संबंध-योगछागत्वपरिकल्पनमत्यंत विरुद्धम् ।

यदि यह कहें कि-अजा शब्द का अर्थ वकरी है, ऐसा फहना भी असंगत है, ऐसे अर्थ में अजा शब्द के प्रयोग का कोई प्रयोजन समझ में नहीं आता। जैसे कि-"आरमा को सारथी जानो" इत्यादि वाक्य में, वात स्पब्ट होती है। मंत्र मे प्रयुक्त एकल शब्द एक स्वमाव का वाची है। इस मत्र से ब्रह्मात्मिका अजा की ही प्रतीति होती है, कापिल तत्र सिंख प्रकृति की नहीं यह निध्चित मत है।

श्रन्ये त्वस्मिन् मर्त्रे तेजोवन्नलक्षणाऽजेकाभिघीयत इति बृबते । ते प्रष्टव्या. कि तेजीवन्नान्येव तेजीवन्नात्मिकाऽजेका, उस तेजीवन्न रूप ब्रह्मैय, कि वा तेजोवन्नकाररणभूता काचित्—इति । प्रथमे कल्पे तेजोवन्नाना श्रनेकत्वात ''ग्रजामेकाम्'' इति विरुध्यते । न च वाच्य तेजोबन्नानामनेकत्वेऽपि निवत्करखे नैकतापित्तिरिति त्रिवृत्करखेऽपि वहुत्वानपगमात्—"इमास्त्रिस्रो देवता." तासा त्रवृतं त्रिवृतमेकेका करवाणि' इति प्रत्येक त्रिवितकरणोपदेशात्। द्वितीय. करुपो विकल्प्य, कि तेजोवस्नरूपेण विकृत ब्रह्मैवाजैका, कि वा स्वरूपेणावस्थितमविकृतमिति । प्रथम- कल्पो बहुत्वानपायादेव निरस्त. । द्वितीयोऽपि "लोहितशुक्लकृष्णा" इति विरुध्यते । स्वरूपेणावस्थित ब्रह्म तेजोवन्नलक्षणमिति वक्तुमपि शक्येत । तृतीये कल्पेऽप्यजाशब्देन तेजोवन्नानि निर्दिश्य तैस्तत्कारखाबस्थोपस्थापनी-वेत्यास्येयम् । ततो वरमजाशब्देन तेजोवन्नकारणावस्थायाः श्रृति-सिद्धाया एवाभिधानम्।

अन्य सप्रदाय वाले कहते है कि—इस मन म तेन जल पृथ्वी रूपा एक अजा का वर्णन है। ऐसा कहने वालो से प्रश्न है कि-तेज जल पृथ्वी रूप ही तेज जल पृथ्वियारिमजा एक अजा है? अथवा तेज जल पृथ्वी रूप बहा ही अजा है? अथवा तेज जल पृथ्वी की नारण मृता कोई शिवत विशेष है? अथम प्रकार तो सभव नहीं है क्योंकि तेज जल पृथ्वी आदि तो अनेक हैं और जजा एक हैं यह विश्वदाता कैसे सभव होगी। आप यह नहीं कह सकते कि—तेज जल पृथ्वी अनेक होते हुए भी जिन्दी पाप यह नहीं कह सकते कि—तेज जल पृथ्वी अनेक होते हुए भी जनकी अनेवता भग नहीं होती, जैसा कि—'इन तीन देवताओं को एक-एक के लीन-तीन करूँगा" इत्यादि से आत होता है।

हितीय प्रकार भी वैकल्पिक है, अर्थात् यह अजा, तेज जल पृथ्वी रूप से विक्रत ब्रह्म है, अथवा स्वरूपायस्य अविकृत ब्रह्म है? उत्तरणा विकृत रूप तो हो नहीं सकता, वर्योंकि विकृत रूप अनेक होता है, और अजा एक है। अविकृत रूप भी "लोहित शुक्त कृष्णा" इस विकृत वर्णन से विकद्ध है। इसलिए तेज जल पृथ्वी आदि रूप वाली स्वरूपावस्थिति है ऐसा तो कह नहीं सकते।

हृतीय प्रकार में भी, अला अब्द से तेल जल पृथिवी आदि निरिटट उसकी कारणावस्था ही माननी पडेगी। यदि ऐसा ही मानना है तो, श्रुतिसिद्ध कारणावस्था के निर्देश को मानना ही धेट्ट है।

यरपुनरस्याः प्रकृते रजाशब्देन छागत्वपरिकल्पनम्पदिश्यतः इति. तदप्यसंगतम्, निष्प्रयोजनस्वात् । यथा-"ग्रात्मानं र्थिनं विद्धि" इत्यादिषु ब्रह्मप्राप्त्युपायताख्यापनाय रारीरादिषु रथादिह्नपणं क्रियते तदनदस्यां प्रकृती छागत्वपरिकल्पनं क्वोपयुज्यते ? न केवल-मुपयोगाभाव एव, विरोधश्च, कृत्स्न जगत् कारग्भूतायाः स्वस्मि-न्ननादिकाल संबद्धानां सर्वेपामेव चेतनानां निखिल सुखदु:खोपभोगा-पवर्गं साधनभूतायाः अनेतनायाः अत्यल्प अजासगंकरागंतुक संगम-चेतन विशेषैकरूपा श्रात्यल्प प्रयोजन साधन स्वपरित्यागाहेतुभूत स्वसंवंधिपरित्याग समर्थ चेतन विशेपरूपच्छागस्वभावख्यापनाय तद्रूपत्वकरपनं विरुद्धमेव । "ग्रजामेकां" ग्रजो ह्येक: "ग्रजोऽन्य:" इत्यत्राजाराब्दस्य विरूपार्थंकल्पनं च न शोभनम्। सर्वंत्र छागत्वं परिकल्पत इतिचेत् "जहात्येनां भूकभोगामजोऽन्यः" इति विदय भार्यतिक प्रकृति परित्यागं कुवंतो ग्रनेन वान्येन वा पूनरपि संबंध-योगछागत्वपरिकल्पनमत्यंत विरुद्धम ।

यदि यह कहें कि--अजा शब्द का जयँ वकरी है, ऐसा कहना भी असंगत है, ऐसे जयँ में अजा शब्द के प्रयोग का कोई प्रयोजन समझ में नहीं आता 1 जैसे कि---"आत्मा को सारयी जानो" इत्यादि वाक्य में, ब्रह्म प्राप्ति की उपायता विखलाने के लिए बारीरादि की रवादि रूपकों में करना की गई, वैसे ही इस अजा का वकरी अर्थ करने म क्वा उपयोग है? बजा बब्द का वकरी अर्थ करने में केवल प्रयोजन का ही अभाव नहीं है अपितृ विरोध भी पडता है। सपूर्ण जगत की कारण रूपा प्रकृति, अचेतन होती हुई भी, अनादिकाल से अपने में सबद विधिष्ट वेतनों के समस्त सुख दुखों के भीग की तथा अपवर्ग की साधिनिका भी है। उसकी अत्यत्य सतान समुस्तादनाय चेतन विशेष के साथ प्रभिनव सगम सबध से केवल दुग्ध प्रदान रूप प्रयोजन के लिए धकरी रूप से किरियत करना, उसके स्वरूप के विरुद्ध ही होगा।

'अजामेकाम् अजो हां क अजोडन्य ' इन पदो मे प्रयुक्त अजा माब्द जो कि कमण अकृति, बद्धजीव और मुक्त जीव के लिए कहा गया है यहाँ वकरी अर्थ करना अशोभनीय भी है। यदि कहो कि हम तीना ही अर्थों में वकरी अर्थ करना जो 'दूसरा अज इस मुक्तभोगों अजा का स्वाग करता है इस जाजय में सपूर्ण रूप से प्रकृति को त्याग राने बाल जिस ज्ञानी पुरुष अज का वर्णन किया गया है जसकी वकरी रूप के करना करना तो जस मुक्त पुरुष को पुन माया सवदी वकरी रूप से करना करना तो जस मुक्त पुरुष को पुन माया सवदी वकरी रूप से बाँचना है, जो कि अन्यत विरुद्ध है।

३ सख्योपसग्रहाधिकरण —

न संख्योपसग्रहादपि नानाभावादितरेकाच्च ।१।४।११॥

वाजसनेयिन समामनति—"यस्मिन् पच पचजना म्राकाशश्य प्रतिष्ठितः, तमेवस्मन्य भारमान विद्वान् ब्रह्मामृतोऽसृतम्" इति । किमय मन कापिजतनसिद्धं तस्वप्रतिपादनपर उत्त नित सिर्हाते। किं मुक्तम् ? तनसिद्धतत्व प्रतिपादनपर इति, कुत ? पच शब्द विशेषात् पचजनशब्दात् पर्चीवशित तत्त्व प्रतीते । एतदुक्तं भवति—"पचजना " इति समास समाहार विषय । पचाना जनाना समूहा पचजनाः "पचपूर्व" इतिवत् । पचजना इति लिगव्यत्य-यश्खद्भत्ते च समूहा करीत्वपेक्षाया पचजनशब्द विशेषणेन

प्रयमेन पंचराब्देन समृहा. पंचेति प्रतीयते, यथा पंच पंचरूत्य इति । 
ग्रतः "पंच पंचराता." इति पर्चावशतिपदार्थावगतो ते कतम इत्यपेक्षाया मोक्षाधिकारान्मुमुक्षुभि ज्ञातग्यतया स्मृति प्रसिद्धाः प्रकृतिवक्त्यादय एव ज्ञायते । "मूलप्रकृतिर्विकृतिमहृदाद्याः प्रकृतिविकृत्तयः 
सप्त, पोडशकश्च विकारो न प्रकृतिर्व विकृति पुरुषः." इति हि 
कापिलाना प्रसिद्धिः, श्रतस्तंत्रसिद्ध तस्व प्रतिपादन परः ।

वाजसनेयी बृहदारण्यकीपनिपद मे कहा गया फि-- पांच, पाच-जन और आकाश जिसपर प्रतिष्ठित हैं, उसी को आत्मा मानकर अमृत-स्वरूप ब्रह्मवेत्ता पुरुष अमर होते हैं।" इस पर सदेह होता है कि-यह नामिल तत्रोक्त तत्त्व का प्रनिपादक है या नहीं ? यह साते हैं कि - साख्य तत्त्व का ही प्रतिपादक है क्योंकि- इसमे पाच-पाच जनो का वर्णन विशेष रूप से किया गया है, जो कि साख्योक्त पञ्चीस तत्त्वो की ही प्रतीति कराता है। "पचजना" पद समाहार समास विषयक है, पाच जनी के समूह को "पचजन" कहते हैं, यह "पचपुल्य " की तरह समस्त पद है। इस पद मे वैदिक व्यावरण के अनुमार लिंग विपर्यय है ( पुल्लिंग प्रयोग निया गया है अन्यथा स्त्रीचिंग 'पंचजती'' प्रयोग होना चाहिए था)। ये पाच ममूह कौन हैं ? ऐसी आकाक्षा होने पर-पचजन शब्द के विशेषणीमूत, दूसरे "वन" शब्द से ऐसा ज्ञात होता है कि फैबल पाच ही हैं, जैसा कि "वच पचपुत्स-" मे है। "पच पचजना " इस वाक्य में नहें गए पाच पाच के वे पाच समूहित पदार्थ कौन हैं ? ऐसी धाराक्षा होने पर-साध्यतत्त्वप्रसिद्ध मुमुक्षुओ के लिए ज्ञातन्य प्रकृति आदि तत्त्व ही ज्ञात होते हैं, यह शास्त्र एनमात्र मोक्षाधिकार का ही उपदेश देता है। "मूल प्रकृति अविकृत है, महत् आदि सात ( रूप-रस-गध स्पर्ग-शब्द-महत् अहकार) प्रकृति विकृति दोनो हैं। सोलह (जिह्ना-चक्ष-वर्ण-स्वग्-ध्राण, हस्त-पाद-पायु-चपस्य-वाक् मन-पृथ्वी-जल-बायु-तेज-आकाश ) विकार हैं, पुरुष न प्रशृति है न विकृति ।'' ये कापिल तप्रसिद्ध पच्चीस तत्त्व हैं। इससे यही ज्ञात होता है कि-उनन श्रुति वाक्य इन तत्त्वो का ही प्रतिपादक है।

सिद्धान्त:-इति प्राप्ते प्रचक्ष्महे -- "न संख्योपसंग्रहादिप" इति । 'पंच पंचजनाः" इति पंचींवशति सख्योपसग्रहादिप न तंत्रसिदः तत्त्वप्रतीतिः, कुतः ? नानाभावात्—एपा पंच संस्या विशेषिताना पंचजनानां तंत्रसिद्धे भ्यस्तत्त्वेभ्यः पृथग्भावात्, ''यस्मिन् पंच पंच जना भ्राकाशस्च प्रतिष्ठितः" इत्येतेषा यच्छव्द निर्दिष्ट ब्रह्माश्रयतया ब्रह्मात्मकत्व हि प्रतीयते । "तमेवम्मन्य ग्रात्मानं विद्वान् ब्रह्मामृतोऽ मृतम्" इत्यत्र तमिति परामर्शेन यच्छव्दनिर्दिष्टं ब्रह्मोत्यवगम्यते। श्रतस्तेभ्यः पृथग्भूताः पंचजना इति न तंत्रसिद्धा एते । श्रतिरेकाच्च तत्रसिद्धे भ्यस्तत्त्वेभ्योऽत्र तत्त्वाति रेकोऽपि भवति । यच्छव्दनिर्दिष्ट भ्रात्मा भ्राकासस्चात्रातिरिच्येते । श्रतः ''तं पड्विशकमित्याहुस्सप्त-विशमयापरे" इति श्रुति प्रसिद्धसर्वतत्त्वाश्रयभूतः सर्वेश्वरः परमः पुरुपोऽत्राभिधीयते, "न संख्योपसंग्रहादपि" इत्यपि शब्दस्य "पंच पंचजनाः इत्यत्र पंचिवशति तत्वप्रतिपत्ति रेव न संभवतीत्यभिप्रायः। कयम् ? पंचिमरारब्यसमूह पंचकासंभवात्, न हि तंत्रसिद्धतत्त्रेषु पंदस् पंचस्वनुगतं यत्संख्यानिवेशनिमित्तं जात्याद्यस्ति, न च वाच्यं, पंच कर्मेन्द्रियाणि, पंच ज्ञानेन्द्रियाणि, पंच महाभूतानि, पंच तन्मात्राणि, ग्रविशिष्टानि पंच-इत्यवांतरसंख्यानिवेशाय निमित्तः मस्त्येव इति । माकाशस्य पृथङ्निदेशेन, पंचिभरारब्धमहाभूत-समुहासिद्धे: । ग्रतः "पंचजनाः" इत्ययं समासो न समाहार विषयः, ग्रयंतु "दिक्संस्ये संज्ञायाम्" इति संज्ञाविषयः, ग्रन्यया पंचजनाः इति लिगव्यत्ययश्च । पंचजना नाम केचित्संति, ते च पंच संस्या विशेष्यन्ते. "पंच पंचजनाः" इति, "सप्त सप्तपंय" इति वत् ।

उक्त संजय पर सूत्रकार सिद्धान्त रूप से "न मक्योप" इत्यादि सूत्र प्रस्तुत करते हैं। अर्थात् उक्त वाक्य का पत्रीम संस्था अर्थ मान नेने पर भी सांस्थोक्त तत्वों की प्रतीति नहीं होती, सांस्थोक्त तत्वों से सूत्रस्य अपि शब्द यह निर्देण कर रहा है कि—"पंच-पंचजनाः" यद से पच्चीस तस्वों की प्रतीति कदापि संमय नहीं है। क्योंकि पाच-पांच समूहों का व्यवस्थित रूप से कारों म करना संभव नहीं है। सांद्यों कर तस्वों की पांच-पांच संख्यावाली कोई सुनियों जित पहति नहीं है। ऐसा नहीं कह सकते कि—पंच कर्में न्द्रिय, पच महाभूत, पंच तमात्रा और पंच अविषय्द (महत्, अहंकार, प्रवृत्त, मन, पुरुप) ऐसी कमयद प्रांचला है, क्योंकि—वाश्य में जो आकाश का पृथक् निर्देश किया गया है, उससे पंचमहाभूत समूह समिद्ध हो जाता है। यह "पंचजनाः" पद समाहार समस्त पद नहीं है अपितु "दिक् संख्ये संज्ञायाम्" सूत्र के अनुसार संख्यावाची है। यदि ऐसा न होता तो इस पद में कियनिपर्यं यवस्य हो जाता (अर्थात् पंचजनी होता), "पंच पंचजनाः" यास्य "सप्त सप्तपंयः" की तरह संख्यावाची ही है।

के पुनस्ते पंजजनाः ? इत्यतः ग्राह— तो फिर ने पांच कौन हैं ? इसका उत्तर देते हैं— प्राखादयो वाक्यशेषास्त्र । ११४११२॥

"प्राणस्य प्राणमुत चक्षुपश्चक्षुः थोत्रस्य श्रोत्रं श्रन्तस्यान्तं मनसो ये मनो चिदुः" इति चानयशेषात् ब्रह्माश्रयाः प्राणादय एव पंचपंचजनाः इति विज्ञायन्ते । "वे प्राणों के प्राण, नेत्रों के नेत्र, श्रीत्रों के श्रीत्र, अर्घों के बन्न और मनों के मन कहे जाते हैं" इस वाक्याश में वहे गए, ब्रह्मश्रित प्राण आदि ही उक्त वाक्य में पाच संख्यावाले तत्त्व ज्ञात होते हैं।

भ्रय स्यात् काण्वानां माध्यन्दिनानां च "यस्मिन् पंच पंच-जना." इत्ययं मंत्रः समानः । "प्राखम्य प्राणः" इत्यादि वाक्यग्रेपे काएवानामन्नस्य पाठो न विद्यते । तेषां पंच पंचजनाः प्राखादय इति न शक्यते वक्तूम्-इति, तष्ठोत्तरम् ।

आपकी बात ही ठीक हो सकती है, पर काण्य और माध्यदिन दोनों शासाओ में "पंच पवजना." इत्यादि मंत्र समान रूप से मिलता है, किंतु "प्राणस्य प्राणः" इत्यादि काण्य शासीय वाक्यवेप से अन्न पाठ नहीं है, इनलिए उसमें तो प्राणादि को पाच तस्य कह नहीं सकते। इसका उत्तर देते है—

### ज्योतिषँकेयाम सत्यन्ते ।१।४।१३॥

एकेपां काण्यानां पाठे असत्यन्ने ज्योतियः पंचजनाः इंद्रियाः जीति ज्ञायंते, तेषां वावययेषः प्रदर्शनार्थः। एतदुकः भवति"यिस्मन् पंच पंचजनाः" इत्यस्मात्पूर्वास्मन् मंत्रे "तं देवा ज्योतियां च्योतिरापुर्होपासतेऽपृतम्" इति ज्योतियां ज्योतिष्ट्वं ब्रह्मएयिनधीयमाने ब्रह्माधीनस्वकार्याणि कानिवित् ज्योतीपि प्रतिपनानि,
तानि च विषयाणां प्रकाशकानीन्द्रियाणीति । "यिस्मन् पंच पंचजना"
इत्यनिर्घारितवियोपनिर्देशेनावयम्यते इति । "प्राणस्य" इति प्राण्
माद्देन स्पर्शनिद्धयं गृह्यते, वायुस्तंबीघत्वाद स्पर्शनेन्द्रियस्य गृह्यते
प्राणस्य ज्योतिः सन्देन प्रदर्शनायोगात् । वक्षुप इति चक्ष्तिन्द्रियम्,
श्रोत्रस्ति श्रोत्रेन्द्रियम्, अन्तस्यति द्याणरवनयोस्तंत्रं णोपादानम्,
मन्न ग्रव्दीदित पृथ्वो संविधत्तात् ह्याणद्वियमनेन गृह्यते । श्रयते
अतेनेत्यन्नम् इति रसनेन्द्रियम् गृह्यते । मनस इति मनः।

घ्राणरसनयोश्तंत्रे णोपादानभिति पंचत्वमध्यविष्टम् । प्रकाशकानि

मनः पर्यन्तानीद्वियाणि पंचजनशब्दनिविष्टानि तदविरोधाय

ध्राणरसनयोश्तंत्रे णोपादनम् । तदेवम्—"यश्मिन् पंच पंचजना

प्राकाशश्च प्रतिष्ठितः" इति पंचजन शब्दनिविष्टानि इन्द्रियाणि

प्राकाशश्च प्रतिष्ठितः" इति पंचजन शब्दनिविष्टानि इन्द्रियाणि

प्राकाश शब्द प्रदर्शितानि महासूतानि च ब्रह्माणि प्रतिष्ठितानीति

सर्वतत्त्वानां ब्रह्माथ्ययत्व प्रतिपादनात् न तंत्रसिद्ध पंचनिशति तत्त्व

प्रसंगः । ग्रतः सर्वत्र वेदांते संख्यापसंग्रहे तदभावे वा न कापित
तंत्रसिद्ध तत्वप्रतीतिः, इति स्थितम् ।

काण्य गामीय पाठ मे अस शब्द के न होते हुए भी, ज्योति शब्द के निर्देश से इन्द्रियों की ही "पंचजन" शब्द से प्रतीति होती है। उक्त अर्थ के प्रकाशन के लिए ही वाक्य के शेप में 'पचजन" शब्द का प्रयोग किया गया है। मधन यह है कि-"पत्र पंत्रजनाः" वाक्य के प्रयंवतीं "तं देवा ज्योतियां ज्योतिः" इत्यादि वाक्य में, ज्योतियो के प्रकाशक के रूप में बहा का निरूपण किया गया है। उन ज्योतियों का अपना अपना प्रकाशन कार्य ब्रह्म के ही अधीन है। 'यस्मिन् पंच' इत्णदि में जो विशेष निर्देश किया गया है उससे, विषयों की प्रकाशक पांच इन्द्रियों का ही बोध होता है। "प्राणस्य" पद मे कहे गए प्राण शब्द से स्परांतेन्द्रिय का प्रहण होता है, इस इन्द्रिय का नामु के साथ सबच है। ज्योति शब्द का मुख्य प्राण से तो ग्रहण किया जा नहीं सकता। "चक्ष्यः" से चक्ष-रिन्त्रिय, "श्रोत्रस्य" से श्रोत्रेन्द्रिय का निर्देश किया गया है। "अकस्य" से झाण और रसन दोनो इन्द्रियों का निर्देश किया गया है। अन्त का पर्यं है पृथ्वी, झाणेंद्रिय का पृथ्वी से संबंध है, क्योंकि यह इन्द्रिय गंध-गुणवासी पृथ्वी से ही प्रकट हुई है। "अबते अनेन इति अप्तम" इस व्याख्या के अनुसार, रसनेन्द्रिय भी अन्न शब्दनाची हो सकती है। "मनसः" शब्द से मन का निर्देश है। झाण और रसन के एक साथ निर्देश होने पर भी, पाच संस्था में कोई अन्तर नही आता। प्रकाश स्वभाव वाली मनपर्यन्त इन्द्रियाँ ही "पंचलन" शब्द से निदिव्ह हैं. संख्या विषयक विरोध के परिहार के लिए ही झाण और रसन होती का एक साथ निर्देश निया गया है। "पच पचजना " इत्यादि का तात्यं है कि—पचशब्द निर्दिष्ट पाच इन्द्रियाँ और आकाश शब्द निर्दिष्ट आकाशादि पच महाभूत, ब्रह्म में अधिष्ठित है। इस प्रकार समस्त तत्वों के ब्रह्माध्यस्त प्रतिपादन से ही यह निश्चित हो जाता है कि साह्य तत्र तत्वों की उनत मन में चर्चा नहीं है। सह्या का प्रहुण हो न हो, वैदात वाक्यों में कहीं भी, कापिल तन सिद्ध तत्वों की प्रतीति ही नहीं होती, यह निश्चत है।

४ कारणत्वाधिकरणः .—

कारणत्वेन चाकाशादिषु यथाव्यषदिष्टोक्तेः १।४।१८॥

पुनः प्रधान कारणवादी प्रत्यवितिष्ठते—न वेदातेषु एकस्मात् स्टिटराम्नायत इति, जमतो ब्रह्मोककारणत्वं न युज्यते इति । क्यम् ? तथाहि—"सदेव सोम्येदमप्र आसीत्" इति सत्पूर्विका स्टिटराम्नायते, "ब्रसद् वा इदमग्र आसीत्" इत्यसत् पूर्विका प्रिटराम्नायते, "ब्रसद् वा इदमग्र आसीत्" इत्यसत् पूर्विका प्रज्ञात्वयः "असदेवेदमग्र आसीत्तस्यस्यत्" इति च । अतो वेदातेषु लप्टरव्यवस्थितेजातो ब्रह्मोककारणत्व न निश्चेतु सव्यम्, प्रस्युत प्रधानकारणस्वमेव निश्चेतु सव्यते।

प्रधान-कारणवादी पुनः सामने आते है, वे कहते है कि वेदांत बावाों में केवल एक से ही सुप्टि नहीं बतलाई गई है, इसलिए जगत का कारण एक मात्र बहा ही है, ऐसा कहना उपयुक्त नहीं है। देखें—"पहिलें यह जगत् सत्त् स्वरूप ही था" इसमें सत्प्र्विका सुप्टि तथा—"पहिले पह गात असद् रूप ही था" इसमें सत्प्र्विका सुप्टि का वर्णन मिलता है तथा "यह जगत् पहिले असत् ही था, वही सत्त् बा, वही सन्तृत हुआ ऐसा उमग्रास्त भी वर्णन मिलता है। इस प्रकार वेदात वानगों में सुप्टिकत्ती के विषय में जो अव्यवस्थित वर्णन मिलता है, उत्तरे एकमात्र ब्राम को ही जगत् की सुप्टिक का निश्चित कारण नहीं कह सकते, अपितु प्रधाम को ही निश्चित रूप से जगत का कारण नहीं कह सकते हैं।

1 4 4 1

"तद्धे दं तिह् व्याकृतमासीत्" इत्यव्याकृते प्रधाने जगतः प्रलयमिभधाय "तन्तामरूपाभ्यां व्याक्रियते" इत्यव्याकृतादेव जगतः सृष्टश्वाभिधीयते । प्रव्याकृतं ग्रव्यक्तम् , नामरूपाभ्यां न व्याक्रिय ते न
व्यव्यत इत्ययः । ग्रव्याकृतं प्रधानमेव । ग्रस्य च स्वरूप नित्यत्वेन
परिणामाश्रत्वेन च जगत्कारणवादिवावयगतौ सदसच्छक्दौ ब्रह्माणीवास्मिन्न विरोत्त्येते । एवं ग्रव्याकृत कारणत्वे निश्चिते सतीक्षणादयः कारणगताः सृष्ट्यौन्मुख्याभिष्रायेषु योजयित्रवाः । ब्रह्मास्माब्दावि वृहस्वप्यित्वाभ्यां प्रधान एव वर्त्तते अतः स्मृतिन्यांयप्रसिद्धं प्रधानमेव जगत्कारणं वेदांतवावयः प्रतिपाद्यते ।

"यह जगत् उस समय वश्याकृत था" इस वाक्य में अध्याकृत गव्य वाच्य प्रकृति में प्रलय वतनाकर "वह अध्याकृत हो नाम रूप से व्याकृत हो गेया"इस वाव्य में उस अध्याकृत प्रकृति से ही जगत् की सृष्टि भी वतलाई गई है। अध्याकृत का वर्ष है अध्याकृत का नामरूप से व्यक्त न हो। अध्यक्त तो प्रधान हैही। यह प्रधान स्वरुपत जो नामरूप से व्यक्त न हो। अध्यक्त तो प्रधान हैही। यह प्रधान स्वरुपत तिय और अस्तु दोनों पदों से अध्यकृत हो सकता है, जैसे कि—प्रहृत का दोनों घड़दों से प्रयोग होता है। इस प्रकार जगत् के कारण रूप से, अध्याकृत के निश्चत हो जाने पर, कारण के संबंध में कहे गए ईक्षण आदि गुणों को भी, सृष्ट्रयोगमुखी भाव के अभिप्राय से, अध्यक्त के साथ ही जोड़ना होगा। मह्य और आस्ता घट्टों को भी, जो कि बृहत्व और व्यापकृत्व के खोतक हैं, प्रधान के लिए ही मानना होगा। इसिलए निश्चत ही सोस्यस्मृति-प्रसिद प्रधान ही वेदांत वाक्यों में जगत कारण के रूप से प्रतिपादित है।

सिद्धान्त:—एवं प्राप्ते प्रचक्ष्महे—"कारण्हत्वेन चा काशाणि" इत्यादि, च शब्दस्तुशब्दार्थे, सर्वेज्ञात् सर्वेश्वरात् सत्यसकल्पान्निरस्त निष्तिल्लोषगम्यात् परस्माद् ब्रह्मण एव जगदुरपद्यत इति निश्चेतुं शक्यते, कुतः ? श्राकाशादिषु कारणत्वेन यथाव्यपदिष्टस्योके, सर्वज्ञत्वादि विशिष्टत्वेन "जन्माद्यस्य यतः" इ येवमादिषु प्रतिपादितं ब्रह्म यथा व्यपदिष्टमित्युच्यते, तस्यैकस्यैवाकाशादिषु कारणत्वेनोके: । "तस्माद वा एतस्मादात्मन श्राकाशः सभूतः" "तत्तेजोऽम्जत्" "इत्यादिषु सर्वंज्ञं ब्रह्मैव कारणत्वेनोच्यते । तथाहि "सत्यंज्ञानमनंत ब्रह्म्य" "सोऽप्रमुते सर्वान् कामान् सह ब्रह्मणा विपश्चिता" इति प्रकृतं विपश्चिदेव ब्रह्म तस्माद् वा एतस्मादिति परामुश्यते। तथा—"तदेकात् बहुस्याम्" इतिनिर्दिष्टं सर्वंज्ञ ब्रह्मैव "तत्तेजोऽम्जत्" इति परामुश्यते। एवं सर्वत्र सृष्टि वाक्येषु द्रष्टथ्यम् श्रतीब्रह्मैक कारण जगदिति निश्चोयते।

उन सास्यवादियो के कथन पर सूतकार सिद्धान्त रूप से "कारण-१वेन चाकाशादिपु'' इत्यादि सूत्र प्रस्तुत करते है। सूत्र मे च शब्द सु शब्द वाची है। सबँग, सबेंश्वर, सन्य संकल्प, निर्दोय परब्रह्म से ही जगत् की सृष्टि हुई है ऐसा निश्चित कह सकते हैं। क्योंकि—आकाशादि मे कारण रूप से ब्रह्म का ही उल्लेख किया गया है। "जन्माद्यस्य यतः" सूत्र में सर्वज्ञ आदि गुणविशिष्ट रूप से प्रतिपादित ब्रह्म ही, ययान्यपदिष्ट रूप से कहा गया है, आकाशादि मे एकमात्र उसी को कारण बतलाया गया है। "उसी से आकाश हुआ, उसने तेज की सृष्टि की" इत्यादि में ब्रह्म को ही कारण बतलाया गया है। उसी प्रकार-- "प्रक्षा सस्य ज्ञान अर्नत स्थरूप है" "यह सर्वदर्शी, ब्रह्म के साथ समस्त कामनाओ को भोगता है" इत्यादि में जिस सर्वेश बहा का वर्णन किया गया है, "तस्माद् या एतस्माद्" में उसी का उल्लेख हैं। "उसने सोचा बहुत हो जाऊँ। इत्यादि मे निर्दिष्ट सर्वज्ञ ब्रह्म का ही "उसने तेज की सृष्टि की" इत्यादि में जल्लेस है। इसी प्रकार सभी जगह सृष्टि परक वानयों में देखना चाहिए। इससे निष्ठिपत होता है कि--जगत् का एकमात्र कारण ब्रह्म ही है।

ननु "ग्रसद् वा इदमग्र श्रासीत्" इत्यसदेव कारणत्वेन

व्यपदिश्यते । तत्कथिमिव सर्वज्ञस्य सत्यसंकल्पस्य ब्रह्मण एव कारणत्वं निश्चीयत इत्यत ग्राह—

"सृष्टि के पूर्व यह जगत् अमत् था" इस वाक्य मे तो असत् को ही कारण रूप से दिखलाया गया है, तब सर्वज सरय सकत्य अक्ष की जगतकारणता कैसे निश्चित होगो ? इसका समाघान करते हैं---

## समाकर्पात् ।१।४।१५॥

"श्रसद् वा इदमग्र प्रासीत्" इत्यनापि विपश्चिदानंदमयं सत्यसंकृतं व्रह्मेव समाकृत्यते । कथम् ? "तस्माद् वा एतस्माद् विज्ञानमयाद् श्रान्योऽन्तर श्राह्माऽनन्दमयः,—सोऽकामयत बहु स्यां प्रजाययेति—इदं सर्वं मंस्रुजत, यदिदं किंच तत्युव्द्या तदेवानुप्राविशत् तदनुप्रविश्य सक्व त्यक्वाअवत्" इत्यादिना ब्राह्मर्योगानंदमयं श्रष्ट्या सत्यसंकृत्यं सर्वं स्य कृत्य सर्वानुप्रविशय स्वां स्वयं स्वयः स्ववः स्ववं प्रवृत्यवेते सर्वात्मभूतमिषधाय "तद्य्येय श्रष्टोको अवितः" इत्युक्तस्यायं स्य स्वां स्वयं स्वां स्वयं स्वां स्वयं स्वां स्वयं स्वयं स्वां स्वयं स्

"सृष्टि के पूर्व यह जगत् असत् था" इस वाक्य मे भी सर्वदर्शी स्नावदमय, सत्य सकल्प, ब्रह्म का ही सर्वष है। सो कैसे? (उत्तर) "निक्चय ही पहिले कहे हुए, विज्ञानमय जीवात्मा से मिन्न, उसके भीतर रहने वाले आत्मा आनदस्य परमात्मा है,-उस परमेश्वर ने विचार किया कि प्रकट होकर बहुत हो जाऊँ,-जो कुछ भी देखने श्रीर समझने मे आता है उस सबकी रचना की,-उस जगत की रचना करके वह स्वयं उसी में साथ-साथ प्रविष्ट हो गए, -उसमे प्रविष्ट होकर पूर्त और अपूर्त हो गए" इत्यादि बाह्मण मनों से जानदमय, सत्य संकल्प, सर्व स्मूर्त हो गए" इत्यादि बाह्मण मनों से जानदमय, सत्य संकल्प, सर्व स्मूर्त हो स्व में प्रविष्ट सर्वादम्मूर्त वत्याकर "उस विषय में भी प्रव श्वोक है" उपरोक्त अर्थ का प्रतिपादक साक्षी स्वरूप "प्रक होने से प्रयम यह जडनेतनात्मक जगत अध्यक्त ही था" यह श्वोक कहा गया। त्या इसी प्रकरण के वाद—"इसी के भय से पवन चलता है" इत्यादि वास्य में, उसी महा से सवद सर्व प्रशासकता निर्मतश्य आनदमयता का वर्णन किया गया है। इससे सिद्ध होता है कि उनत मन ब्रह्मविष्यक ही है। स्थिट के पूर्व नाम रूप का विभाग न होने से, नाम रूप से संबद उसका अस्तिर आनदस्य ना बहा नहीं कहा का असत् शब्द से उत्लेख किया गया है। "असदेवेदमय आसीत्" वाक्य की भी इसी प्रकार अर्थ संगति करनी होगी।

यदुवतं "तद्धे दं तर्हि श्रन्थाकृतमासीत्" इति प्रधानमेव जग-कारणत्वेनाभिधीयत इति, नेत्युच्यते । तत्राप्यव्याकृतशब्देनाध्याकृतः सरीरं ब्रह्मेवाभिधीयते, "स एय हि प्रविष्ट ग्रानखाग्रेभ्यः पर्य-रवशुः भृण्यत् श्रोशं मन्वानो मन आत्मेत्येवीपासीत्" इत्यत्र "स एपः" इति तच्छव्देनाच्याकृतशब्दान्निर्दिष्मान्तः प्रविष्य प्रशासित्त्वेना-नुकर्पात् "तस्यष्ट्रचा तदेवानुप्राविशत् श्रनेन जोवेनात्मनाज्नुप्रविष्य नामक्षे व्याकरवाणि" इति सन्दुः सर्वज्ञस्य परस्य ब्रह्मणः कार्यानु-प्रवेशनामक्ष्यन्याकरणः प्रसिद्धं स्व । "श्रंतः प्रविष्टः शास्ता जनानाम" इति नियमनार्थंत्वादनुप्रवेशस्य प्रधानस्याचेतनस्यैवंक्पोऽनुप्रवेशो न संभवति ।

जो यह कहा कि—''उस समय यह जगत् बव्याकृत या", इत्यादि वानय मे अव्याकृत प्रधान को ही कारण कहा गया है। यह क्ष्यन भी असगत है, इसमें भी बव्याकृत शरीर बहा का ही वर्णन है। 'वह आत्मा इस शरीर मे नस से शिख पर्यन्त प्रविध्ट है उसके देखने से चस्तु, सुनने से श्रीन तथा मनन करने से मन आदि शब्दों का प्रयोग होता है, उसे आत्मा मानकर उपासना करो।" इस वाक्य मे "स एपः" वाक्यगत तत् गव्द से अव्याकृत शव्दिनिदिव्ट पदार्थं को ही, अन्तर्यामी प्रशासक रूप से स्थिर किया गया है। "उसने सृष्टि करके उसी मे प्रयेश किया।" तथा इस जीव मे प्रयेश करके नाम रूप को प्रकाशित करूँगा।" उत्यादि मे गयत् सव्दा, सर्वं अपस्रह्म के कार्यानुप्रयेश और नामस्पाभिव्यक्तीकरण का प्रसिद्ध वर्णन है। "वह अन्तर्यामी सवका श्वासक है।" इत्यादि वाक्य मे, उसका अनुप्रयेश और जगत शासकता ही एकमाश वृद्य है, प्रधान मे जडता के कारण ऐसी अनुप्रयेश शिक्त सम्ब नही है।

द्रतः प्रव्याकृतम्-प्रव्याकृतरारीरं प्रह्म "तमामरूपाभ्यां व्या-कियत्" इति तदेवाविभक्तनामरूप ब्रह्म सर्वेज्ञं सत्यसंकरपं स्वेतैव विभक्त नामरूपं स्वयमेव व्याक्रियतेरयुच्यते । एवं च सित ईक्षणा-द्यो मुख्या एन भवंति ब्रह्मास्मराब्याविष निरित्ययवृहत्विनयमना-पंव्यापित्वाभावेन प्रधाने न कथंचिदुपयद्यते । अतो ब्रह्मैककारणा जगदिति स्थितम ।

अन्याकृत घारीर प्रह्म को ही अन्याकृत वतलाया गया है, जैसी कि—"वह नामरूपाकार से अभिन्यक्त हुआ?" इत्यादि से अन्याकृत सर्वज्ञ सत्यसंकरप अहा को नामरूपाकार से अभिन्यक्ति सतलाई गई है। इस प्रकार ब्रह्म की अभिन्यक्ति और अनिश्चिक्ति सिद्ध हो जाने पर ईक्षण आदि गुण भी टन्ही के विद्ध होते है। ब्रह्म और आत्मा शब्द भी, निर्दात्ति सुद्ध अशिर सर्वनियमनोपयोगी न्यापकता के अभाव से, प्रधान के कभी भी संभव नही है। इससे सिद्ध होता है कि जयत का एकमान्न करण ब्रह्म भी है।

🗴 जगद्वाचित्वाधिकरण 🗀

## जगद्वाचित्वात् ।१।४।१६॥

पुनरपि सांख्यं प्रत्यवतिष्ठते—यद्यपि वेदांत वावयानि चेतनं जगत्काररणत्वेन प्रतिपादयंति, त्रयापि तंत्रसिद्धप्रधानपुरुपातिरिक्तं वस्तु जगत्कारणं वेद्यतया न तेम्यः प्रतोयते । तथाहि-भोक्तारमेव पुरुषं कारणं वेद्यतयाऽघोयते कौपीलिकनो वालावयजातशदु-संवादे—"ब्रह्म ते ब्रवाणि" इत्युपकम्य "यो वेवालाक एतेपां पुरुपाणा कर्तो यस्य वैतत्कमं स वे वेदितव्य" इति उपक्रमे वक्तव्यया बालाकिनोपिक्ष्य ब्रह्माजानते तस्मा एव प्रजात-शत्रुणा "स वे वेदितव्य" इति ब्रह्माजानते तस्मा एव प्रजात-शत्रुणा "स वे वेदितव्य" इति ब्रह्माजिदश्यते । "यस्य वैतत्कमं" इति कर्मसंवंधात् प्रकृत्यच्यक्षो भोका पुरुषो वेदितव्योपदिष्टं ब्रह्मोति निर्म्वीयते । नायनिरम् , तस्य कर्मसंवधानम्युपनमात् । कर्मं च पुष्पापुष्यनक्षस्य क्षेत्रक्रस्थैन सभवति ।

सास्यवादी गुन. प्रतिपक्षी होकर उठते है—यहार वेदान्त वाक्यों में चेतन को ही जगन कारण रूप से प्रतिपादित किया गया है, तथापि उनमें सास्य तर कि प्रधान पूज्य के अतिरिक्त, कोई अन्य स्त्यू जगत कारणरूप से मही प्रतीत होती। कोपीतिक शाक्षा के बालांकि भीर अजातशात्र के क्योपक्ष्य में, भोक्ता को ही, कारण रूप से, जातस्य सत्याता गया है। "सुन्ने ब्रह्मोपदेश करता हूँ" इत्यादि से प्रारम करके "है वालांकि । जो इस पुरुष समुदाय का करता हूँ, एव जगत जिसका कार्य है, वही जातस्य तस्य है"। वालांकि ने उपक्रम में जिस शह्म की जातने की अभिक्तापा प्रकट की, बालांकि ने उपक्रम में जिस शह्म की जातने की अभिक्तापा प्रकट की, बालांकि उस बह्म को नहीं जातत्ता ऐसा समझकर कजातशत्र के स्वत्य है। उसे प्रहा सवस्य उपदेश उक्त वाक्य में दिया। "यही जिसका कर्म है" इत्यादि वाक्य में, कर्म के साम सर्वधित होने से यह निश्चित होता है कि—जातव्यक्ष्य से उपदिश्य उक्त तस्य, सास्य सम्मत प्रकृति प्रेरक, भोषता पुरुष से प्रमू, कोई दूसरा नहीं है ऐसा प्रतीत होता है। उक्त प्रसम में जिस प्रह्म का उन्हों का साम विस्त की, वह परमहा नहीं हो सकता, मयोकि—परब्रह्म का नहीं भी, कर्म के साम संवंध्य तहीं हो तत्वाचा गया है। पुष्प पाप सक्षण वाले कर्म का संवंध्य ती क्षेत्र में (जीव) से ही ही सकता है। सुष्प पाप सक्षण वाले कर्म का संवंध्य ती क्षेत्र में (जीव) से ही ही सकता है।

न च वाच्यम्-कियत इति कर्मेति ब्युत्तरवा प्रत्यक्षादि प्रमाणी-पस्यापितं जगदेतत्कर्मेति निर्दिश्यते, सस्यैतत्कृत्सनं जगत् कर्मं, ग्र वेदिव्य इति क्षेत्रज्ञादर्थान्तरमेव प्रतीयतेइति । "यो वै वालाके एतेवां पुरुपाणां कर्त्ता यस्य वैतत्कर्मं" इति पृथङ्गिर्देश वैयथ्यति , कर्मशब्दस्य च लोकवेदयो. पृष्य पाप रूप एव कर्मणि प्रसिद्धेः । तत्तद्रभोगतुकर्मनिमित्तत्वात् जगदुत्पत्तेरेतेवां पुरुपाणां कर्तेति च भोगतुरेदोपपद्यते । तद्यमर्थं. – एतेवां च्रादित्यमंडलाद्यधिकरणानां क्षेत्रज्ञभोग्य भोगोपकरणभूतानां पुरुपाणां यः वाररण्मृतः, एतत्-कारणभावहेतुमूतं पुष्यापुष्यलक्षाणं च कर्मं यस्य स वेदितव्यः, तत्त्वरूपं प्रकृतिवितकं वेदितव्यम्, इति ।

ऐसा नही कह सकते कि— जो किया जाय उसे कमें कहते है, इस व्यास्था के अनुसार, प्रत्यक्त आदि प्रमाणों से सिद्ध जगत ही, इस प्रद्वा के कमें के रूप में वतलाया गया है। "जिसका यह सारा जगत कमें है, वही सातव्य है" इत्यादि मे क्षेत्रज्ञ में विराक्षण, परब्रह्म ही प्रतीत होता है। ऐसा मानने पर ती "है वालाकि! जो इन पुरुषों का कर्ता है, एवं यह जगत जिसका कमें है" इत्यादि मे किया गया कर्ता और वेद में पाप और पुण्य रूप कमें हो जायेगा। कमें शब्द की, कोफ और वेद में पाप और पुण्य रूप कमें से ही प्रमिद्ध है। विभिन्न भोकताओं के कमी-मुमार ही जगत् की उत्यित्त होती है, इस नियम के अनुसार "इन सब पुरुषों का कर्ता" इत्यादि वक्तव्य से, भोकता संबंधी कमें ही, सिद्ध होता है। उसत प्रसंग से यह तात्यर्थ निकलता है कि, जो आदित्य मंडल आदि में स्थित हैं, एवं जीव के भोग्य और भोगोपकरण रूप इन पुरुषों के कारण है तथा करण भाव के हेतुभृत, पाप और पुण्य कमें वाले है, उन्हें ही जानना चाहिए, अर्थीत् उनके स्वरप की, प्रकृति से भिन्न रूप से जानना चाहिए,

तथोत्तरत्र— ''तौ ह सुप्तं पुरुषमाजम्मतु. तं यिष्टिना चिक्षोप" इति सुप्तपुरुषागमनयिष्टिषातौरथापनादीनि च भोक् प्रतिपादन एव निगानि । तथोपरिष्टादिष भोकैय प्रतिपाद्यते''तद् यथा शेष्ठी स्वैमुक्तो यथा था स्थाः शेष्ठिनं भुंशंत्येयमेवेष प्रज्ञात्मेतैरात्मिमभू क एवमेवैत ग्रात्मान एनं भुंजित"इति । तथा "क्वैषा एतद् वालाके पुरुषोऽप्रापिट्ट क्व वा एतदभूत् कुत एतदायात्" इति पृष्टमधंमजानते तस्मै स्वयमेवाजातशत्तृक्वाच-"हिता नाम नाड्यस्तामु तदा भवित यदा सुप्तः स्यन्तं न कथंबन पश्यत्यथास्मिन् प्राण एवेक्धा भवित तदैनं वाक् सर्वेर्नामामः सहाप्येति मनः सर्वेः व्यामे. सहाप्येति स यदा प्रतिवुध्यते यथाग्नेज्वंलतः सर्वा दिक्षो थिस्फुलिंगा विप्रतिष्टेर्न्नेवमेवैतस्मादात्मनः प्राणा यथायतन विप्रतिष्टते प्राणेभ्यो देवा वेवेभ्यो लोकाः" इति सुषुप्त्याचारतता स्वममुष्ट्रिजागरितावस्थामु वर्तमान वारादिकरणाप्ययोदगमस्थानमेव जीवात्मानम् "ग्रयास्मिन् प्राणा एवेक्ष्या भवित" इत्युक्तवान् ।

प्रकरण के उत्तर भाग में कहा गया है कि-"वे दोनों सीए हुए पुरुष के निकट आए, और छड़ी से प्रहार किया" इत्यादि में सुप्त के पास आना और छड़ी के प्रहार से उठाना बादि, मोक्तप्रतिपादन के ही चिन्ह हैं [प्रकृत आत्मा देह इन्द्रिय आदि से भिन्न तत्व है, यह समझाने के लिए, अजातमनु बालाकि के साथ एक सोते पुरुष के पास जाकर छडी से मारने लगे, उसकी निद्रा भग हो गई। इससे स्पट्ट हो गया कि-पह आरमा यदि भीवता न होता तो, छड़ी के स्पर्श से उसमे सज्ञा का सनार न होता, खड़ी का स्पर्श भी एक प्रकार का भोग ही है, तभी ती उसे सक्षा प्राप्त हुई ]। इसी प्रकार प्रकरण के पूर्वभाग में भी भोदनाना प्रतिपादन किया गया है, जैमे-- 'सेठ जिस प्रकार धन का भीग करता है, ठीक उसी प्रकार यह प्रजात्मा भी, इन देह इन्द्रिय आदि से भीग <sup>करता</sup> है, मे देहेन्द्रिय आदि भी उसका भोग करते हैं। तथा-'हे बालाकि यह जो पुरुष है, जब सीया था, तब कहाँ था, अब यह वहाँ से आयी ? इस प्रथन द्वारा बाला कि को अज्ञानी जानकर अञ्चानशानु ने स्वय ही उससे वहा-"हिता नाम की जो, हृदय से सबद्ध अरोर में व्याप नाडियाँ हैं, उनके द्वारा, बुद्धि सहित हदय मे जाकर शयन करता है। सुपुष्ति मे वह स्वप्न नहीं देखता, उम समय सारे प्राण एवत्र होत्र स्थित रहते हैं वागेन्द्रिय समस्त शब्दों के साथ उसके निकट पहुँच जाती

है। मन भी समस्त चिन्तनों के साथ उसके पास उपस्थित रहता है। जय
यह जामता है तब, अग्नि से प्रस्फुटित चिनगारियों की तरह, इन्द्रियाँ
इससे अलग होकर यथा स्थान पहुँच जाती है, उन इन्द्रियों
से उनके
प्रधिप्टानु देवता तथा उन देवताओं से समस्त जोक अर्थान् शब्दादि
विषय अलग हो जाते हैं" इत्यादि में स्वप्न, सुपुष्त और जागृति अवस्वाओं मे वसेमान, बाग आदि इन्द्रियों का विलय और उद्भवस्थान
जीवात्मा ही बतलाया गया है।

मिस्मन् जीवात्मनि प्राणमृत्वनिवंधनीऽयं प्राणमन्दः "स यदा प्रतिबुध्यते" इति प्राणसन्दिनिवंद्यस्य प्रवीधध्यवणात् मुख्यप्राणस्ये स्वस्य च मुपुनिप्रवोधयोऽसंभवात् , ध्रयवा "अस्मिन् प्राण" इति व्यधिकरणे ससम्यौ अस्मिन् प्राणाव्यस्य मुख्य प्राण एवं कथा भवित वागादिकरणसमा इति । प्राणसन्दय मुख्य प्राण परत्वेऽपि जीव एवा-स्मिन् प्रकरणे प्रतिपाद्यते, स्वतः प्राणस्य जीवोपकरणस्वात् । अतो वक्तव्यतयोपकान्तं बह्य पुरुप एवेति, तद्व्यतिरिक्ते स्वराधिद्धेः । कार्यणतास्वेक्षणाद्यस्वेतनधर्माः अस्मिन्नेवोपपद्यंत, इत्येतदिध-रिक्तं प्रधानमेव जगत्कारणम् ।

यह जीवारमा प्राणमृत धर्यात् प्राण विधारक है, इसी लिए उसमें प्राण णव्द का प्रयोग किया गया है। ''वह जिस समय उठता है'' इस स्थल में, प्राणणव्दिनिद्ध पदार्थ का ही प्रवीध या जागरण प्रतीत होता है। मुख्य प्राण अवांत् प्राणों के ईश्वर का प्रवोध या जागरण कभी संभव नहीं है। अथवा ''जिस्मि प्राणों' इस स्थल में जो दो सप्तापी विभित्त का प्रयोग किया गया है, वह व्यविकरण (अर्थात् दोनों में विशेषन विशेषण साव नहीं है) का प्रतिपादन करता है, जिससे निश्चत होता है कि—इस वर्तमान प्राण में ही वागादि इन्द्रियाँ एकन हो जाती है। प्राण शब्द से मुख्य प्राण परक होते हुए भी, उनन प्रकरण में, जीव वर्ष में ही उसका प्रयोग किया गया है, प्राण सो स्वतः हो जीव का उपकरण (भोग का साधन) है। प्रकरण के प्रारंभ में ववतव्य रूप से जिस

महा का उपक्रम किया गया है, वह निश्चित पुरुष ही है, इसके अतिरिक्त उक्त प्रकरण में ईश्वर का अस्तित्व सिद्ध नहीं होता। कारणगत ईक्षण आदि चेतन धर्म भी इस पुरुष (जीव) में ही घटते है। इस चेतन पुरुष द्वारा परिचालित प्रकृति ही जगत का कारण है, यह भी निश्चित होता है।

इति प्राप्ते प्रचक्ष्महे—जगदवाचित्वात्,अत्र पुण्यापुण्य परवराः क्षेत्रज्ञः स्विस्मन् प्रकृतिवर्माध्यासेन तत्विरिष्णामहेतुभूतः पुरुषो नाभिष्योयते, ग्रपितु निरस्तसमस्ताविद्यादिदोषगंधोऽनविध्वक्षातिश्चासंख्येयकत्वाष्णगुणनिर्धिनिक्षल जगदेककारणभूतः पुरुषोत्तमोऽ-मिवीयते । कुतः ? "यस्य वैतत्कर्म" इति, अत्रेतच्छव्दान्वितस्य कर्मंशब्दस्य परमपुरुषकायंभूतजगदवाचित्वात् ।

जनत मत पर सिद्धान्त रूप से "जगद्वाधित्वात्" सूत्र प्रस्तुत किया जाता है। इस प्रकरण में, पुण्यपाप परवय खुद्ध को प्रश्न (जीवातमा) जो कि स्वतः कर्नु त्व मादि प्राकृतिक धर्मों को कार्यरूप में परिणत करने में असमर्थ है, वह पुरुप अभिषेय नही है। अधिनु अविद्या आदि दोधों से रहित, अगणित अपार अमंत्रय कत्याणगुण सागर, समस्त जगत का एक-मात कारणभूत पुरुपोत्तम ही अभिषेय है। "यह जगत् जिसना कमं है" इत्यादि वाक्य में "एतत्" भव्द से प्रयुक्त "कर्मे" भव्द, परम पुरुप पर-मेरर के कार्यरूप जगत का ही वाचक है। एतच्छन्दो हार्थप्रकरणादिभिरसंकुचितवृत्तिरिवरीयण प्रत्यक्षा-

द्भारता खनगरताचानरत्तकुत्त्ववात रावसवण प्रत्यका-विद्रमाणोपस्थापितिनिश्चिल्विचिनिमित्रतानात्विचयः । न च पुण्या-पुण्यलकायं कर्मात कर्मझान्दाभिधेयम् "ब्रह्मते ब्रवाणि" इत्युपकस्य ब्रह्मत्वेन वालाकिना निर्दिष्टादित्यमण्डलाचिषकरणाना पुरुवा-स्थामब्रह्मत्वेन"मृपा वै सलुमा संवादिष्ट्याः" इतितमब्रह्मवादिनमपोद्य तेनाविदितब्रह्मज्ञानायाजातसञ्जूणेदं वाक्यमवतारितं "योवं बालाके" इत्यादि । पुर्यापुर्यनक्षण कर्मसंविधन ग्रादित्याद्यधिकरस्याः तत्म- जातीयाश्चपुरुषास्त्रेतैव विदिता इति तदिविदितपुरुपविशेषज्ञापन-परोऽयं कमंशब्दो न पुण्यापुण्यमाश्रवाची, श्रपितु क्रस्तस्यजगतः कार्यस्वाची । एवमेवखल्वविदितोऽर्यंउपिरुदो मवित । पुरुपस्य कमंसंवंघोपलिक्षतस्वामाविकस्वरूपस्याज्ञातस्य वेदितव्योपदेशे च लक्षणा, कमंसवध्याश्यस्येव वेदितव्यस्यरूपलक्षणत्वात् यस्य कमं स वेदितव्य, इत्येतावतैव तिसद्धे. "यस्य वंतत्कमं" इत्येतच्छव्य वैयद्यं च।

"एतत्" बब्द का अर्थ, प्रकरण आदि से बहुत ही स्पष्ट और सामान्य ढग से, प्रत्यक्ष आदि प्रमाणो से पहीत, चैतन अचेतन पुक्त समस्त जगत का वाची प्रतीत होता है। इस प्रसंग में प्रयुक्त कमें गड़-पुण्यपाप रूप ही कमें नहीं है। "तुन्हें बहु। तत्व बतसाता हूँ इत्यादि से बालांकि को आदित्यमण्डल से अधिष्ठित जिस पूर्ण पुरुष बहु। का निर्देश किया गया, उसी को "मुझे झुठी बातो से मत ठगी" ऐसी अब्रह्म-नादी बाला कि द्वारा निन्दा करने पर, उसके अज्ञान निवारण के लिए अजातशत्रु ने "यो वै बालाके" इत्यादि वाक्य से अविज्ञात ब्रह्म सत्त्व का निरूपण किया। पुण्यपाप सबढ बादित्य ग्रादि के आश्रयभूत एवं उसके समानजातीय पुरुप को तो बालांकि स्वय ही जानता या, उसकी वैसा ही उपदेश देने का कोई मतलब ही नहीं था, इससे निश्चित होता है कि-"कम" शब्द एकमात्र पुण्यापुण्य का ही बाचक नही है, अपिद सपूर्ण जगत की कार्यता का भी बोधक है। ऐसा मानने से ही, सही अया में मिनमान तत्त्व का उपदेश घटिन होता है। जो स्वतः सिद्ध स्वरूप है, समय विशेष में ही कर्म से सबद होता है, उस शविज्ञात पुरुष की यदि शातव्योपदेश रूप से कल्पना की जाम तो, वह लक्षणा द्वारा ही सभव है, क्योंकि-कर्म के साथ जो सबध है, एकमाश उससे ही जिसके स्वरूप का ज्ञान होता है, वहां ज्ञातच्य तत्त्व है। "यह जगत जिसका कमें है, उसे जानो" इतना कहने मात्र से ही उद्देश्य की सिद्धि हो जाती है। यदि जगत रूप कर्म का सबध जीय से तोड दिया जाय तो वाक्यगत "एतत" पारद की उपयोगिता ही समाप्त हो आयगी।

"य एतेषां कर्ता यस्य वैतत्कर्मं" इति पृथङ्निर्देशस्य चायम-भिप्रायः, ये स्वया ब्रह्मत्वेन निर्दिष्टाः तेषां यः कर्त्ता,ते यत्कार्यभूताः, कि विशिष्याभिषीयते, कु स्नस्यजगद्यस्यकार्यम्, उत्कृष्टा ग्रपकु-ष्टाः चेतनाम्रचेतनारच सर्वेपदार्था यत्कायैन्वे तृल्याः, स परमका-ररणभूतः पुरुषोत्तमो वेदितव्यः, इति। जगदूरपत्ते जीवकर्मनिवंधनत्वेऽपि न जीवः स्वभोग्यभोगोपकरणादेः स्वयमृत्पादकः, श्रपितु स्वकर्मानुगुः ष्येनेश्वरस्ष्टं सर्वं भूंके, अतो न तस्य पुरुषान् प्रति कर्त् त्वमुपप-द्यते । अतः सर्वे वेदांतेषु परमकारणतया प्रसिद्धं परंब्रह्मवात्र वेदि-तब्यतयोपदिश्यते ।

"जो इसका कर्त्ता है, एवं यह जिसका कर्म है' इत्यादि मे किये गए कर्ताकर्म के पृथक निर्देश का अभिप्राय है कि-तुन्हारे द्वारा जो ब्रह्मत्वरूप से निर्दिष्ट पुरुष है तथा जो रुत्ती है, जिसके वे सब कार्यरूप हैं, अधिक क्या, सारा जगत ही जिसका कार्य है, भला बुरा, जड चेतन सभी पदार्य उसके कार्य के समान हैं, वह परमकारण रूप पुरुषोत्तम ही शातन्य है। जीन का पापपुण्यमय कर्म ही यदि जगत की उत्पत्ति का कारण है तो प्रक्त उठता है कि-जीव अपने भोग्य और भोगीपकरणी नारने हैं पात्रने किस होगा? वह तो अपने कार्य के जनुसार, ईरवर सुब्द महाज्यादक कैसे होगा? वह तो अपने कार्योवों के प्रति कतृत्व कभी महायों ना भोग मात्र कर सकता है, जीव कार्योवों के प्रति कतृत्व कभी संभव नहीं है। सभी वेदांत वाक्यों में परम कारण रूप से प्रसिद्ध परग्रहा ही उसत प्रकरण के ज्ञातब्य विषय हैं। जीवमस्यप्राणलिंगान्नेति चेत्तद् व्यास्यातम् ।१।४।१७॥

श्रय यदुक्तम्-जीर्वालगान्मुख्यप्राणसकीत्तंनाच्च भोक्तर्वाऽस्मिन्पकरणे प्रतिपाद्यते, न परमाःमा इति, तद् व्याख्या-तम् । तस्य निर्वाहः प्रवर्दनविद्यायामिमिहितः । एदतुक्तः भवति-यत्रो-पक्तमोपसंहारपर्यालोचनया बंह्यपरं वा े निश्चितम्, ह न्यॉलगानि तदनुरोधेन वर्णंनीयानीतिं । दितम्। ग्रलारं "ब्रह्म ते प्रवाणि" इति ब्रह्मोपि

तत्कर्मं" इति निर्दिष्टं न पुरुषमात्रम् ग्रपितु निखिलजगदेककारणम् इद्देवेत्युक्तम् ।

नो यह कहते ही कि—इस प्रसम मे जीव शब्द और मुख्य प्राण बोधक शब्द के प्रयोग से जात होता है कि—मोबना पुरुष का ही इस प्रकरण में प्रतिपादन किया गया है, परमारमा का नहीं। इस विषय की व्याख्या हम कर चुके हैं, इसका समाधान मो प्रतर्थन विचा के प्रदंग में कर चुके हैं। अब सो कथन यह है कि—जब प्रकरण के उपक्रम और उपसहार की प्रयोगोचना से यह निष्ठियत हो चुका कि सारा प्रसंग परबहा परक ही है, इसिलये प्रयुवन जितने भी शब्द हैं, उनका तदमुसार ही अब करना चाहिए यही बात वहीं प्रतिपादित भी है। इस प्रसम के जनकम में भी जैसे—"दुखे बह्योगदेश देता हूँ" बह्य का उल्लेख किया गया है। प्रसंग के मध्य के—"यह जिसका कर्म हैं" इस निर्देश में केवल पुत्रय नाम ही नहीं अपितु संपूर्ण जगत के कारण रूप से ब्रह्म का ही निर्देश किया गया है।

उपसंहारे च- "सर्वान्पाप्मनोऽपहत्य धर्वेषां च भूताना श्रैब्ट् ये स्वाराज्यमाधिपत्यं पर्वेति य एवं वेद" इति ब्रह्मोपासनैकान्तं सर्वेपापापहृतिपूर्वेकं स्वाराज्यं च फलं श्रूनम्, अतोऽस्यवाक्यस्य परब्रह्मपरस्विनश्चयेन जीवमुख्यप्राणित्यास्यि तत्परत्या वर्षिनी-यानि—इति ।

प्रातदेने हि खपासार्वं विध्येन जीवमुख्यप्रार्णालगानां इहापरत्वमुक्तम्, घत्रापि-"श्रयास्मिन् प्राग्ण एवेकवा भवति" इति सामानाधिकरण्य संभवे वैयधिकरण्यसमाध्यणायोगात् ब्रह्मण्येव प्राणसन्द प्रयोग निश्चयेन च प्राणसरीरकब्रह्मोपासनार्यं प्राणसंकी-सैनं जिंगं गुरुयते ।

उपसंहार में मी—"जो इस प्रकार जानता है वह समस्त पानों को मस्म करके, सपूर्ण भूतो के घोष्टतम रूप स्वगं राज्य का आधिपरय प्राप्त करता है" इस वावय में समस्त पाप विनाश पूर्वक, स्वराध प्राप्तिक्ष ब्रह्मीपासना के ऐकान्तिक फल का प्रतिपादन किया गया है। इस प्रकार इस वावय के ब्रह्मपरक सिद्ध हो जाने पर, जीव, मुख्य प्राण बादि शब्दों का भी तत्परक वर्णन मानना चाहिए।

जैसे कि प्रतर्देन विद्या में तीन प्रकार की उपासना के प्रसाग में, जीव, मुख्य प्राण आदि शब्दों को अह्मपरक ही विख्लाया गया है, उसी प्रकार यहाँ भी "ये प्राण एकत्र हो जाते हैं" इत्यादि अभेद सर्वधी वर्णने में, भैद संबंधी अर्थ संअव नहीं हैं। इसिलए प्राण गब्द वा प्रयोग ब्रह्मार्थक ही निश्चत होता हैं। प्राण स्वरूप शरीर घारी अह्म की उपासना के लिए प्राण बोधक शब्द को भी ब्रह्मपरक मानना ही उपगुक्त है।

जीवर्जिगानां पुनः कयं ब्रह्मपरत्वमित्यत्राह-

जीयवाची शब्दों का ब्रह्मपरक होना कैसे सभव है ? इसका उत्तर देने हैं—

श्चन्यार्थं तु जैमिनिः प्रश्नन्याख्यानास्यामपि चैवमेके ।शश्वाहा

तु गब्दो जीवसंकीत्तेन वानयस्यतत्परस्वसंभावनाव्यावृद्यपर्थः। मन्यार्थजीवसंकोत्तंनं जीवातिरिक्तन्नहास्वरूपप्रतिवोधनापंभिति जैमिनिराचार्यो मन्यते। कुतः? प्रश्नव्याक्यानाभ्याम्।
प्रश्नस्तावद्—"तौ ह सुप्तं पुरुपमाजग्यतुः" इत्यादिना सुप्तस्यप्रबुद्धप्राणस्येव प्राणनामिगरामंत्रणाश्रवणयिद्यातोत्त्यापनाभ्या प्राणादिव्यतिरिक्तं जीवं प्रतिवोध्य, पुनर्जीवव्यतिरिक्तनहाप्रतिवोधनपरो
द्वयते 'ववैष एतद्वालाके पुरुषोऽग्रायिष्ट क्य वा एतदभूत् कुत
एतदानात्" इति । व्याख्यानमि—"यदा सुप्तः स्वप्तं न कथचन
प्रश्नत्ययास्मिन्याण्यवैकधा मवि एतस्मादात्मनः प्राणययायतनं
विप्रतिष्ठंते, प्राणेम्यो देवा, देवेम्यो लोकाः" इति जीवावर्यान्तरभूतपरमात्मपरमेव । सुप्तस्य हि जीवस्य यत्नोषितस्य जागरितस्वन-

दशासंबंधिविचित्रसुसदुःखानुंभवकालुष्यविरहेण संप्रसन्तस्य स्वस्थतापतिः, पुनरप्यस्य, यस्माद् भोगाय निष्क्रमणं, सोऽय परमात्मा ।
तथाहि 'सता सोम्ययदा संपन्नो भवति" "प्राज्ञेनात्मना सपरिष्वको
न बाह्यं किंचन वेद नान्तरम्" इति सुषुष्याद्यारतया प्रसिद्धो
जीवादर्यान्तरभूतः प्राज्ञः परमात्मा । श्रतः प्रश्नप्रतिवचनाभ्यां लीवसंकोत्तंनं जोवादर्यान्तरमूतप्रमात्मप्रतिपादनार्थमिति निश्चीयते ।

देहातिरिक्त जीव के उल्लेख होने से, जीय का प्रतिपादन ही इस वानय का तात्पर्य है, इस शंका के निवारण के लिए ही सूत्र मे तु शब्द का प्रयोग किया गया है। जैमिनि आचार्य का मत है कि-इस वाक्य मे जीव का उल्लेख अन्यायक है, अर्थात् जीवातिरिक्त ब्रह्मस्वरूप का प्रति-पादन ही इसका एकमात्र प्रयोजन है। ऐसा मत प्रकरण के प्रश्न और व्याख्यान से स्थिर होता है। प्रश्न जैसे-'वि दोनो, सुप्त पूरुप के निकट गए" इत्यादि में सुप्त के प्राण जागरित है या नहीं, इसकी परीक्षा के सिए नाम सेकर पुकारने पर न सुनने से तथा छड़ी के प्रहार और उसके जागरण से जीव और प्राण की भिन्नता बतलाकर जीव से भिन्न यहा-तस्व मे प्रतिपादन के लिए प्रश्न किया गया कि-"हे बालाकि ! यह पुरुष - इस प्रकार कहाँ सी रहा था? कहाँ से लीट आया ?" इत्यादि से तथा ''जब सुप्त पुरुष कोई स्वप्न नहीं देखता, तब उसमे प्राण एकत्र होकर स्थित रहते हैं, जागने पर ये प्राण अलग होकर गया स्थान लीट जाते हैं, प्राणों के देवता प्राणों से अलग हो जाते है तथा देवताओं से लोक समूह (विषय समूह) वहिर्गत हो जाते हैं" इत्यादि उत्तर से निश्चित होता है कि उक्त प्रसंग मे जीव से सिक्ष परमात्मा का ही प्रतिपादन है मुप्त जीव के प्रात काल जागरित होने पर स्वप्न दशा सबधी विचित्र मुख-दु.खानुभवजन्य कालुष्य के समाप्त हो जाने पर तथा स्वस्य होकर पुनः मीग की बीर जन्मुख होने से यह जात होता है कि-यह जीव परमात्मा का ही अंग है। तथा-'ह सोम्य! तब वह सत् मे क्लि जाता है, प्राज परमात्मा के साथ मिलने पर उसे बाहर भीतर का कुछ भी भान नहीं रहता'' इत्यादि में सुबुन्ति के बाधारमूत, प्रसिद्ध, जीव मिल, प्राप्त परमात्मा का ही वर्णन किया गया है। इसलिए प्रश्न और व्याख्यान से

आध्रयभूत परमात्मा का ऐसा वण'न मिलता है कि-"यह जो विज्ञानमय पुरुष है, वह उस समय ( मुस्तावस्या मे ) कहाँ या ? और वाद मे ( जागिरतावस्या मे ) कहाँ से आ गया ? यह जब सुस्त वा तब यह जिंगानमय पुरुष, प्रारा समूह विज्ञान के साथ, स्वीय विज्ञान को प्रहण करके, इस हृदयस्य आकाष मे अपन कर रहा था" 'दहरोऽस्मिनतर साकाण''इत्यादि मे आकाष्ट्रणक्ट परमात्मा के लिए प्रसिद्ध है। इस निवेचन से निरिचत होता है कि-अक्त प्रसंग मे जो जीव का उल्लेख किया गया है, वह श्रद्ध परफ ही है तथा पुरुष से मिल्र संपूण' जगत का नारस्य परस्त ही जातव्य है। साक्यत निविद्य पुरुष और उससे अधिष्ठित प्रसान का कारस्पाद से वेदात वाक्यों मे कही भी उल्लेख नहीं है।

६ वाक्यान्वयाधिकरण:---

बाक्यान्वयात् ।१।४।१६॥

अत्रापि कापिलतंत्रसिद्धपुचयतत्त्रावेदनपरंवावयं वदित् पुरयत इति, तदितिरिक्त ईश्वरी नाम न कश्चित् समयतीत्थायनय निराकरीति ।

इस प्रकरण मे भी कापिलतंत्र सिद्ध पुरुष तस्य को बतलाने वाले बाबय कही कही दिखलाई देते हैं, इसलिए उसके अतिरिक्त ईश्वर नामक कोई दूसरा नहीं हो सकता, ऐसी बाजा करके उसका निराकरण करते हैं।

बृह्दारण्यके भैत्रेयी बाह्याणे श्र्यते—"न वा अरे एत्यु. कामाय पति. प्रियो भवति" इत्यारभ्य "न वा अरे सर्वस्य कामाय सर्वे प्रिय भवति, श्रात्मा वा श्ररे हृष्टच्यः श्रोतच्यो मतच्यो निविध्यासितच्यः भैत्रेय्यात्मनि खल्बरे हृष्टे श्रुते सते विज्ञाते इद सर्वं विदितम् इति ।

बृहदारण्यकीपनिषद् के मैत्रेयी ब्राह्मण में कहा गया है कि— "करे पति की कामना से पति प्रिय नहीं होता" इत्यादि से लेकर "अरे सब की कामना से सब प्रिय नहीं होते, आत्मा को ही देखों, सुनों, मनन करों और अभ्यास करों, अरी मैत्रेयी ! इस आत्मा में ही देखने, सुनने, मनन करने और जानने से यह सारा जागतिक प्रक्षार कात हो जाता है।" यहीं तक। निश्चित होता है वि-जीव का वर्ण न, जीव से मिन परमात्मा के प्रति पादन के लिए ही किया गया है।

यदुक प्रश्नव्याख्याने जीवपरे मुपुप्तिस्थान च नाड्यएव, कारणप्रामश्च प्राणराब्दनिर्दिष्टे जीवएवैक्षा भवति इति, तदयुक्तम् नाडोना स्वप्तस्थानत्वात् उक्तरीत्याब्रह्मण एव सुपुप्तिस्थान स्वात् । प्राणराब्द निर्दिष्टे ब्रह्मण्येव जीवस्य तदुपकरणभृतवागादि॰ करणप्रामस्य चेकतापत्ति विभागवचनाच्च ।

श्रीपचैवमेके—वाजसनेथिनोऽस्मिन्नेव वालावयजातशत् सवावे सुपुतादिकानमयात् भेदेन तदाश्रयभूत परमात्मानमामनित—"य एप विज्ञानमया पुरुप ववेप, तदाऽभूत्कृत एतदागात्"यत्रै प एतत् सुप्ती अभूत् य एप विज्ञानमय पुरुप तदेतेषा प्राणाना विज्ञानेने विज्ञानमादा य एपोऽन्तहृंदय श्राकास तस्मिन् शेते" इति श्राकास सदस्म शेते" इति श्राकास सदस्म रमात्मात्म प्रसिद्धः। "दहरोऽशस्मिन्नतर श्राकास" इति । स्रतोऽश्र जीव सकोत्तंन तस्मादयन्तरभूतस्यप्राज्ञस्यपरस्यत्रह्मण् प्रसिद्योग्पनार्थंमित्यवगम्यते। तस्मादस्मन्तन्त्रभू पुरुपादयन्तरभूतस्य निखिलजगत्कारणस्यपरस्यवस्यानो वेदितस्यतयाऽभिधानान्ततत्रभ् विद्यस्य पुरुपस्यतदिधां । इत्यादय वा प्रधानस्य कारणस्य क्वविदिधि वेदाते प्रतीयत इति स्थितम् ।

प्रथन और उत्तर दोनो ही जीव परक है, परमात्मा परक नहीं, माडियो ही जीव का ध्रयन स्थल है परमात्मा नहा तथा इन्द्रियों ही प्राण्मोधक है जो कि जीव में एकन हा जाती हैं इत्यादि कथन भी अवगत है। साडियों को ध्रयन स्थल मानकर तुम उत्तर करते हो, उसी तरह हम, परमात्मा को ध्रयन स्थल मानकर यह निल्"य करते हैं कि प्राण प्रश्द निर्देश की विवेद हैं कि प्राण प्रश्द निर्देश की कि साधन हम वागादि इन्द्रियों, बहु में हैं एकन होती भीर भिन्न होती हैं। ऐसा हो इसी वाजसनेयों की एक शाखा में बालांक अजातवानु के सवाद में, सुन्त पुरुष से भिन्न, उसके शाखा में वालांक अजातवानु के सवाद में, सुन्त पुरुष से भिन्न, उसके

आश्रयभूत परमात्मा का ऐसा वण'न मिलता है कि-"यह जो विज्ञानमय पुरुप है, वह उम समय (सुप्तावस्था मे ) कहाँ था? और वाद मे (जागरितावस्था मे ) कहाँ से आ गया? यह जब सुप्त वा तब यह विज्ञानमय पुरुप, प्राण् समूह विज्ञान के साथ, स्वीय विज्ञान को ग्रहण करके, इस हदयस्थ आकाश में शयन कर रहा था" "दहरोऽस्मिन्तर साकाण"स्त्रावि में आकाश बाब्द परमात्मा के लिए प्रसिद्ध है। इस विवेचन से जाजिय होता है कि-उक्त प्रसंग में जो जीव का उल्लेख स्वाग गया है, यह प्रदार हो है तथा पुरुप से जिल्ल सपूर्ण जगत का कारण परसहा हो जाति वह है। सांख्यतंनसिद्ध पुरुप और उससे अधिष्ठित प्रसान का कारणस्प से वेदात वाक्यों में कही भी उल्लेख नहीं है।

६ वावयान्वयाधिकरणः—

वाक्यान्त्रयात् ।१।४।१६॥

स्रत्रापि कापिलतंत्रसिद्धपुरुपतत्त्वावेदनपरंवावयं क्वचित् दूरयत इति, तदतिरिक्त ईश्वरो नाम न कश्चित् संभवतीत्यासंक्य निराकरोति ।

इस प्रकरण में भी कापिलतंत्र सिद्ध पुरुष तस्य को बतलाने वाले बाबय कही कही दिखलाई देते हैं, इसलिए उसके खतिरिक्त ईश्वर नामक कोई दूसरा नहीं हो सकता, ऐसी शंका करके उसका निराकरण करते हैं।

बहुदारण्यके मैत्रेयी बाह्यसे श्रूयते—"न वा घरे पत्युः कामाय पितः प्रियो भवित" इत्यारभ्य "न वा घरे सर्वस्य कामाय सर्वे प्रियं भवित, ग्रातमा वा म्रोरे द्रष्टच्यः श्रोतस्यो मंतस्यो निविध्यासितस्यः मैत्रेय्यात्मनि खल्बरे दृष्टे श्रुते मते विज्ञाते इदं सर्वे विवितम् इति ।

बृह्वारण्यकोपनिषद् के मैत्रेथी माह्मण में कहा गया है कि-"बरे पति की कामना से पति प्रिय नहीं होता" इत्यादि से लेकर "बरे सब की फामना से सब प्रिय नहीं होते, जात्मा को ही देखों, सुनो, मनन करों बोर अभ्यास करो, बरी मैत्रेयों । इस बात्मा में ही देखने, सुनने, मनन फरने और जानने से यह सारा जागतिक प्रसार जात हो जाता है।" यहाँ तक। तत्र संशयः, किमस्मिन्वाक्ये द्रष्टव्यतयोपदिश्यमानः तंत्रसिद्धः पुरुष एव. ग्रथवा सर्वज्ञः सत्यसकल्पः सर्वेश्वरः ? इति कि युक्तम्?

पुरुष इति, कुतः ? श्वादिमध्यावसानेषु पुरुषस्यैव प्रतीते., उपक्रमे तावत् पत्तिजायापुत्रवित्तपश्वादिप्रियत्वयोगाज्जोवादमैव प्रतीयते । मध्येऽपि "विज्ञानधन एवैतेच्यो भूतेभ्यः समुख्याय तान्येवानुविनश्यित न प्रत्य संज्ञाऽस्ति" इत्युत्पत्तिविनाशयोगात्त एवावगम्यते । तथाज्ते च "विज्ञानारमरे केन विज्ञानीयात" इति स एव ज्ञाता क्षेत्रज्ञ इति

च "विज्ञातारमरे केन विज्ञानीयात्" इति स एव ज्ञाता क्षेत्रज्ञ इति प्रतीयते, नेश्वरः । अतस्तंत्रसिद्धपुरुष प्रतिपादनपरिनद वाक्यमिति निश्चीयते ।

उन्त वानय के विषय में समय होता है कि-इसमे द्रव्टव्य रूप से उपिट्ट, तंत्रिय पुरुष ही है, व्यव्या सर्वेज सत्यसंकर्ण सर्वेश्वर हैं ? कह सकते हैं कि पुरुष ही है; वावय के बादि मध्य धीर कत्त से पुरुष की ही प्रतीति होती है। उपकम में पति स्त्री पुत्र वित्त प्रश्न शिष्ठ प्रती की प्रियता का संपर्क विव्वाया गया है जिससे जीवारमा की ही प्रतीति होती है। मध्य में भी जैसे-"विज्ञानयन ही इन पंच सूती का क्ष्मुतत होकर प्रक्त होता है तथा उनके विवन्द होने पर विनव्द हो जाता है, मुरशु के बाद कोई विन्ह व्विद्याद नहीं रह जाता"-उत्पति कीर विनास के साथ जो स्योग दिखलाया गया है, उससे भी उसी (जीव) का बोध होता है। इसी प्रकार अन्त में भी-"करें! विज्ञात कीर कैं जोतेगी ?" वह सेन्द्रज्ञ ही जाता होता है, ईश्वर सही। इससे निश्चत होता है कि-यह बावय सांध्य तनोक पुरुष परक ही है।

मनु "ग्रमृत्तत्वस्य तु नाशास्ति वित्तेन" इत्युपक्रमामृत्तत्व-प्राप्त्युपायोपदेशपरिमदं वानयमिदमवगम्यते । तत्कयं पुरुषप्रतिपादन परत्वमस्यवाश्यस्य तदुच्यते, ग्रतएव ह्यत्र पुरुषप्रतिपादनम् । तंत्रे हि ग्रन्तिद्धर्माच्यासिवमुक्तपुरुषस्वरूपरूपयाथारम्यविज्ञानमेवा-मृतस्वहेत्त्वेनोच्यते, श्रतो जीवारमनः प्रकृतिवियुक्तं स्वरूपमिहामृत-

"ग्रात्मा वा श्वरे द्रष्टव्यः" इत्यादिनोपदिश्यते ।

"धन से अमृतत्व प्राप्ति की आशा नहीं है" इस उपक्रमवाक्य से तो ज्ञात होता है कि अमृतत्व प्राप्ति के उपाय का उपदेश ही इस वाक्य मे दिया गमा है, इसे पुरुष प्रतिपादक की कहा जा सकता है? उत्तर देते हैं कि-इसमे पुरुष का ही प्रतिपादन किया गया है। साह्य शास्त्र में अचित्त धर्म (मुखदु.खादि) के बधन से मुक्त पुरुष स्वरूप के यार्थ ज्ञान कीत् धर्म (मुखदु.खादि) के नधन से मुक्त पुरुष स्वरूप के यार्थ ज्ञान कुट्टब्द:" इत्यादि मे, जीवात्मा के प्रकृति बंधन से मुक्त स्वरूप का ही, अमृतत्व प्राप्ति के लिए उपदेश दिया गया है।

सर्वेपामात्मनां प्रकृतिवियुक्तस्वारमयाथारम्यविज्ञानेन सर्वे एवारमानो विदिता भवंतीत्यारमविज्ञानेन सर्वेविज्ञानमृषणम्म । -देवादिस्यावरातेषुसर्वेषुभूतेष्वात्मस्वरूपस्य ज्ञानैकप्रकारत्वात् "इदं सर्वं यदयमात्मा" इत्येकात्म्योपदेश. देवाद्याकाराणामनात्मा-कारत्वात् "सर्वं गरादात्" इत्यादिनाऽन्यत्विनिषेशस्य "यत्र हि हे तिमिव भवति" इति च नानात्विनिषेभैतकस्वरूप्यते । "तस्य वा प्रतस्यमहृतीभूतस्य निश्वतिस्तेतद् यद्श्वत्वेदः" इत्याद्यपि प्रकृते-रिष्ठातुत्वेन पुरुषनिमित्तत्वाज्ञगबुष्यते । एवमिनम्बावये पुरुषपरे निश्चते सति तदैकार्य्यात् वेदांताः संवसिद्धं पुरुषमेवाद-धतीति तदिषिण्ठता प्रकृतिरेव जगदुषादानम्, नेश्वरः, इति ।

सभी आत्माओं का प्रकृति ववन से मुक्त स्वरूप एक सा है, इसे-लिए प्रकृति वधन से अपने स्वरूप का यथार्थ जान हो जाने पर, सभी आत्माओं का पिकान हो जाना स्वाभाविक है, इसिएए अपने ज्ञान से सवका जान हो जाता है, यह सिद्धन्ति भी समीचीन है। देवादिस्थातर पर्यन्त सभी मूतो में आत्मज्ञान स्वरूप धर्म सभान है इसिलए "यह सब आत्मस्वरूप है" ऐसा एकात्मीपदेश दिया गया, देवादि का आकार तो ज्ञानस्वरूप हैं नहीं। "सारे पढ़ार्थ हो उसे प्रतारित करते हैं" इससे भेद मुद्धि का प्रतिपेध किया गया है तथा "जिससे इत्वृद्धि होती है" इस्पादि से भेद निषेध करते हुए दिखलाया गया है कि-एक स्वरूप आत्मा में,
प्रकृति के परिणाम स्वरूप देव, मनुष्य, पशु आदि मिथ्या भेद प्रतीत होता
है। "उस निन्य सिद्ध महत् का निश्वाम यह ऋग्वेद है" इत्यादि से भी
प्रकृति का अधिष्ठाता पुरुष ही जगत का निमित्त है ऐसा सिद्ध होना है।
इस प्रकार इस वाक्य के पुरुष परक निश्वित हो आने पर, समस्त वेदांत
बावयों का एकमात्र अर्थ यही होता है कि-सांख्योक पुरुष और उससे
अधिष्ठता प्रकृति ही जगत के उपादान कारण है, ईश्वर नहीं।

तिद्धान्त—एवं प्राप्ते प्रचक्ष्महे, वाक्ष्यान्वयात्—इति । सर्वेष्ठर एवास्मिन्वाक्ये प्रतीयते, कुतः ? एवमेवहि वाक्ष्याव्यवानामग्योग्यान्वयः समंजसो भवति । "प्रमृतत्वस्य तु नाराऽस्ति वित्तेन" इति याज्ञवल्क्येनाभिहिते 'येनाहं नामृता स्या किमहं तेन कुर्या यदेव भगवान् वेद तदेव मे बूहि" इत्यमृतत्वानुपायतया वित्ताचनादेणामृत-त्वप्राप्युपायमेव प्रार्थयमानायैनेष्ठय्ये तदुपायतया इष्ट्य्यत्वेनोपदि-क्टोऽप्रमात्मा परमात्मेव"तमेव विदित्वाऽतिमृत्युमिति" "तमेवं विद्वानमृत इह भवति नान्यः पन्याः" इत्यादिभिरमृतत्वस्य परमपुक्ववेदनेकोपायतया प्रतिपादनात् । परमपुक्पविभूतिभूतस्य प्राप्तुरात्मनः स्वक्त्यायात्म्यप्रवर्णसाघनपरमपुक्ववेदनोपयोगितयाऽवगंतव्यम्, न स्वत एवोपायत्वेन । प्रतोऽत्र परमात्मेवामृतत्व उपायतया "इष्ट्य्यः" इत्यादिनोपदिरयते ।

उक्त सशय पर सिद्धान्तरूप से "वावयान्वयात्" सूत्र प्रस्तुत है।
उक्त वावय में सर्वेश्वर को ही प्राप्तव्य कहा गया है। ऐसा मानने से ही
वावयों के अयं की परस्पर सामजस्यपूर्ण सगिन हो सकती है। "घन से
अमरता प्राप्ति की आणा नहीं है" ऐमा याजवल्य के कहने पर "जिससे
मैं अमर नहीं हो सकती, उसे लेकर में व्या करूँगी? श्रीमान्! जो आप
अमरता की साधना जानते हो उसे मुझे बतलावें" इत्यादि में मुक्तिलाम
के अनुपयोगी घन संपत्ति का अनादर करते हुए, मुक्ति के उपाय की
जिज्ञासु मैंत्रेयी को, इष्टब्स रूप से निस आस्मा का उपदेश प्राप्त हुना,

वह परमात्मा ही है। "उसे जानकर ही मृत्यु को अतिक्रमण करता है"
"उसको भली भाँति जानकर इस लोक में ही अमर हो जाता है, इसके
प्रतिरिक्त मुक्ति का बोर्ड हूमरा मार्ग नहीं है" इत्यादि में परम पुष्प
परमात्मा को ही एक पात्र ज्ञंय और उदायण्य प्रतिपादन किया गया है।
परम पुरम परमात्मा के विभूति है, उसे भी मुक्ति प्राप्ति के उपायम्म्म
परमात्मान का उपयोगी बतलाया गया है। स्वतः उसकी उपायल्य
से कोई सत्ता नहीं है। इससे सिद्ध होता है जिन्हम प्रसंग में 'इट्टब्य'
इत्यादि बाक्य में मोक्षोपायल्य से परमात्मा का ही उपवेश दिया
गया है।

शहरवेद." इत्यादिना कृत्स्नस्यजगतः कारण्यस्यमुज्यमानं परमपुद्वपाद न्यस्य कर्मपरवशस्यमुक्तस्यनिव्यापारस्य च युव्यमात्रस्य न संभवति । तया "आत्मनो वा घरे दर्शनेन" इत्यादिना एकविज्ञानमभिधीय-मानं सर्वात्मभूते परमात्मन्येवावकरुपते । यर्षेतदेकरूपत्यादात्ममा-मेकात्मविज्ञानेन सर्वात्मविज्ञाममुख्यत इति, तद्युक्तम् प्रचेतन प्रपंत्र शानाभावेन सर्वाविज्ञानाभावात् । प्रतिज्ञोपपादनाय च "इदं ब्रह्मे दं सत्रम्" इत्युक्तम्य "इदं सर्व यदयमात्मा" इति प्रत्यक्षाविसिद्धं चिव चिनिमम्बं प्रपत्तं "इदम्" इति निदिश्य "एतदयमात्मा" इत्येकात्म्यो-पदेशस्य परमात्मन एकोपपद्यते ।

तथा-''तस्य ह वा एतस्य महतोभूतस्य निश्वसित्तभूतद्यद्

तथा "मह ऋग्वेद उस परमात्मा का निक्वास है" इत्यादि मे संपूर्ण लगत् के कारण रूप से कहे गए पुरुष, परमपुरुष परमात्मा ही हो सकते हैं, प्राक्तन खुभाशुभ कर्याधीन, जागतिक कियाकलापो से रहित. युक्त पुरुष नही हो सकता। ऐसे ही "आत्मा का वर्षन ही" इत्यादि मे जो एक विश्वान से सर्व विश्वान की बात कही गई है, वह भी सर्वान्वर्यामी परमात्मा मे ही घट सकती है। सारी आत्मार्य एक रूप होने से झान स्वरूप हैं, इसलिए एक आत्मा के शान से सभी का झान हो सकता है, यह कहता भी पृषित युक्त नहीं है, क्योंकि—अचेतम प्रपक्तमय जगत के ज्ञान के विना समस्त जान हो नहीं सकता। उक्त प्रतिज्ञा (एक के ज्ञान से सबका ज्ञान हो जाना है) के प्रतिपादन के लिए "यही बाह्मण यही क्षत्रिया" इत्यादि से लकर "यह नव कुढ़ बात्मास्वरूप है" यहाँ तक प्रत्यक्ष आदि प्रमाणों से सिद्ध चित्रविद् मिश्चित सारे प्रपक्तम्य जगत की पश्चर महत्व से वतनाकार 'यह जो सब बात्म स्वरूप है" इत्यादि मे उसकी शहरा के साथ एकता दिखनाई गई है, ऐसी एकता परमात्मा मे ही समय हो सकती है।

नहीदशब्दवाच्य चिवचिनिमश्र जगत् पुरुषेणाचित्तसमृब्देन तद्वियुक्तेनस्वरूपेणवावस्थितेन चैनयमुगगच्छति । ग्रतएव "सर्व त परादात् योऽन्यत्रात्मन सर्व वेद" इति व्यतिरिक्तरवेन सर्व वेदत निन्दा च तथा प्रयमे च मैत्रेयोबाह्यखे "मह्द्मृतमनत-मपारम्" इति श्रुता महत्त्वादयो गुणाः परमारमन एव सभवति । भ्रतः स एवात्र प्रतिपाद्यते।

पुष्प चैतन्य हो अववा जडिमिश्रत हो, किसी भी रूप से बहु इवं पद बाच्य जडिसतात्मक जगत के साय अर्ढ त भाव से रह नहीं सकता। इसीलिए 'जो लोग आत्मा के अतिस्थित सब पदायों को जानते हैं (अर्थात् सारे जगत को आत्मा से अंग्न मानते हैं) सारे पदार्थ उन्हें ही प्रतास्ति करते हैं" इत्यादि में जगत् को परमात्मा से भिन्न मानने की निग्दा की गई है। तथा प्रथम मनेवीशाह्मण के—"अनत क्यार स्वत सिद्ध महान्" इत्यादि में जनत महत्त्वादि गुण भी उस परमात्मा में ही सम्ब हो सकते हैं। इत्यो लिखन होना है कि वह परमात्मा ही उनते प्रकरण के प्रतिपाद है।

यत्तुकः -पतिजायापुत्रवित्तपश्वादिप्रियान्वयिनोजीवात्मन उप-क्रमेत्वन्वेष्ट्य्यतया प्रतिपादनात्तद्विषयमेवेदवावयामिति, तद-युक्तम, "ग्रात्मनस्तु कामाय" इत्मात्मसञ्देन जीवात्मसराब्दने, "मात्मा वा शरे द्रष्टस्य." इत्यनेनान्वयश्रसंगत् ।" मात्मा वा झरे एटटव्यः" इत्मात्मनी द्रष्टटव्यस्वीपयोगितया "भ्रात्मनस्तु कामाय" इत्युपदिष्टमिति प्रतीयते । ग्रात्मनस्तुकामाय-श्रात्मनः कामसंपत्तये, काम्यन्त इति कामाः, ग्रात्मन इष्टसंपत्तय इति यावत् । न च जीवात्मन इष्टसंपत्तये पत्यादयः प्रिया भवंति, इत्युक्ते सति तस्यजीवस्य स्वरूपमन्वेष्टव्यं भवति । प्रियमेविह मन्वे-ष्टव्यम्, न तु प्रियंप्रति रोपिषः प्रियवियुक्तं स्वरूपम्। यस्मादात्मन इष्ट संपत्तये पत्यादयः प्रिया भवंति, तस्मात् पत्यादिप्रियं, परि-त्यज्य तद्वियुक्तमात्मस्वरूपमन्वेष्टव्यमित्यसंगतं भवति ।

 णो यह कहा कि—वाक्य के प्रारंभ में पित-पत्नी-पुत्र-धन-पशु आदि प्रिय वस्तुओं से सपिकत होने से "दृष्टव्य" इत्यादि में जीवात्मा को ही दृष्टच्य आदि कहा गया है, सो यह क्यन भी असंगत है। "आत्म-नस्तु कामाय" में आरमनः पद से जीवात्मा का निर्देश मानने से "आत्मा वा जरे दृष्टव्य:" इत्यादि वाक्य के साथ उसकी सगति बैठ ही नही सकती, क्योंकि-"आत्मा ही दृष्टच्य है" इत्यादि में आत्मदर्शन की जप-योगी बतलाकर "आत्मा की कामना रो" इत्यादि उपदेश दिया गया है, जिसका ताल्पर्य होता है "आत्मा की कामपूर्ति के लिए" "काम" शब्द का तात्पर्य होता है, कामना का विषयीभूत अर्थात् अभीष्ठ विषयराणि । इस अर्थ के अनुसार जात्मनस्तु कामाय" इत्यादि का सात्पर्य होगा कि— "आत्मा की इटट संपत्ति के लिए ही पनि पुत्रादि प्रिय होते हैं" ऐसा धर्ष होने पर जीवारमा का स्वरूप अन्वेष्टब्य नहीं हो सकता। प्रिय वस्तु ही अन्वेषणीय होती है; प्रियवस्तु का अंगीमूत प्रियतियुक्त श्राहमा का स्वरूप कभी अन्त्रेषणीय नहीं हो सकता। पति आदि प्रिय पदार्थी की पुजीमूत राशि, आत्मा के प्रिय सपादन के लिए साधन हो सकती है, उन परवादि त्रिय वस्तुओं के अन्वेषण को छोड़कर, जियतारहित प्रात्मा के स्वरूप को भन्वेष्टब्य कहना असगत है।

प्रत्युत न पत्यादिशेषतया पत्यादीनां प्रियत्वम्, श्रपितु ध्रात्मनः शेषतया पत्यादीना प्रियत्वमित्युक्ते स्वशेषतया त एवोपादेयाः स्युः । "मात्मनस्तु कामाय सर्वे प्रियं भवति" इत्यस्य परेणानन्वयं नानयभेदः प्रसज्येत, अम्युपगम्यमानेऽपि वान्यभेदे पूर्वनानयस्य न किचित् प्रयोजन दृश्यते। म्रतः पत्त्यादि सर्वप्रिय परित्यज्यात्मन एवान्वेष्टव्यत्व ययः प्रतीयते, तथा वान्यायो वर्णनीयः।

ऐसी फल्पना करना अधिक युक्ति सगत होगा कि—पित आदि हसिलए प्रिय नहीं हैं कि वह पित आदि के अश हैं अपित परनान्मा के अश होंने से उन पत्यादि की प्रियता है. ऐना मानने से वे स्व के मान्य अश होंने से उन पत्यादि की प्रियता है. ऐना मानने से वे स्व के मान्य अश होंगे और उपादेय होंगे। 'आत्मा की कामना से सब प्रिय होंते हैं' इस बावय का, परकर्ती वावयों के साथ यदि सब नहीं रहेगा तो बावय मेंद हो जायया, यदि बावय भेंद को मान्यें सो पत्रवत्ती वावयों का कोई प्रयोजन नहीं रहेगा। इसलिए पत्यादि समस्त प्रियवस्तुओं को छोडकर, परमात्मा के बनवेषण की ही जिससे प्रतीति हो, वैसा वावयार्य करना अधिक समीवीन होगा।

सोऽयमुख्यते—"अमृतत्त्वस्य तु नाशाऽस्ति वित्तेन" इति वितावीना नित्यनिर्वोपनिरितरायानवरूपामृतत्त्वप्राप्यनुपाय तामुक्त् ना वित्तपुत्रपत्रित्यानवरूपामृतत्त्वप्राप्यनुपाय तामुक् ना वित्तपुत्रपत्रित्यानवर्षामृत्यान्य वित्तप्रयानवर्षामृत्यान्य वित्तप्रयानवर्षामुक्तम् । अतो य एव स्वय निरितिशयानवः सन् अत्ययामि प्रियत्ववेशास्पद्यवि म परमात्मेव इण्ड्या, इस्युपविष्ट्यते । तदयमर्थ "न ना अरे पत्युः कामाय पतिः प्रियोभवितः" न हि पतिकायानुनवित्तावयो मत्ययोजनायाह्मस्य प्रियस्यामिति स्वसकल्यात् प्रिया भवन्ति, अपि तु शास्मनः कामाय परमास्मन स्वाराधक प्रियप्रतिक्षम्भत्रस्थिन्ति वृत्ययं, ।

प्रसग मे वहा गया कि— 'घन से अगरता की प्राप्ता नहीं है'' अर्थात् ये धन आदि क्षणमगुर पदार्थ, नित्यनिदोंग सर्वातिकाय परसानद-मगु मुक्ति लाम के उपाय नहीं हैं। पति स्त्री पुत्रादि मे जो कुछ हु ल मिश्रित प्रियता की उपलब्धि होती है वह, परवादि के स्वरूप से नहीं होती, अपितु वे सव अत्यानदमय परमात्मा के अंग्र हैं, इनलिए होती हैं। जो क्यं अत्यानंदमय होकर दूषारों को भी उस आनद के लेग से आखा- वित करना है, ऐसा परमान्मा हो दृष्टब्य है, ऐसा उपदेश किया गया है। इसका ताल्पमं हुआ कि—"अदे पित की कामना से पित प्रिय नही होता" इत्यादि का यह अर्थ नहीं है कि—"'पित, क्यो, धन आदि सव मेरे ही प्रयोजन के भाषन हैं, मैं ही इनका प्रिय हूँ"; अपितु आत्मा की प्रीति के लिए अर्थात् परमात्मा की आराधना के लिए, ये सव अभीव्य प्रियता प्रदान करते हैं; ऐसा मानना चाहिए।

परसारमा हि कर्मेभिराराधितस्तत्तस्त्वमौतुगुषं प्रतिनियतदेश-कासस्वरूपपिरमाथमाराधकानां तत्त्वस्तुगवं प्रियत्वमापादयति "एप ह्ये बानंदयाति" इति श्रुते: । नतु तत्तत्वस्तुग्वरूपे प्रियम-प्रियवा । यथोक्तं — "तदेव प्रोतये भूत्वा पुनर्दुःखाय जायते ,तदेव कोपाय यतः प्रसादाय च जायते । तस्मात् दुःखारमकं नास्ति न च किचित्सुखारमक्ष्य" इति । "ग्रात्मनस्तु कामाय" इत्यस्य जीवारमपरत्वेऽपि "भ्रात्मा वा ग्रेरे ६०८व्यः" इति तु परमारमा विषयमेव ।

"एप ह्यं वानदयाति" इत्यादि श्रुति वतलाती है कि—परमात्मा, आराधना के अनुसार उन आराधकों को, देव-काल-स्वरूप-परिमाण-आकृतिगत प्रियता प्रदान करते हैं—जैता कि-कहा गया—"एक ही वस्तु को एक बार प्रीतिकारक होती है, वही पुत: दुखदायो हो जाती है, जो बन्तु कोधकारक होती है वही प्रीतिकारक हो जाती है, इससे तात होता है कि कोई भी वस्तु सुखात्मक या दु-सात्मक नहीं है।" कोई भी वस्तु तत्त्वतः स्वरूप से प्रिय वा अप्रिय नहीं होती। 'आत्मतस्तु कामाय" इस वाषय के जीवात्मा परक होते हुए भी, "आत्मा वा बरे दृष्टब्य:" वावय तो परमात्म विषयक ही है।

तत्रायमर्थः, यस्मात् पत्यादीनां इष्ट संपत्तये तत्परवरीन पत्या-दयः प्रियत्वेन नोपादीयंते, अपितु आत्मेष्ट संपत्तये स्वतंत्रेण स्वीप्र- यत्वेन उपादीयते, तस्माद् य एवात्मनो निरुपाधिकनिर्दावित्तरव-धिकः प्रियः परमात्मा, स एव हि दृष्टव्यः, नदु खिमश्राल्पमुखदु खो-दकीः परायत्त तत्तस्वभावाः पतिजायापुत्रवितादयोविषयाः, इति । ग्राह्मस्तु प्रकरऐो, जोवात्मवाचिशव्देनापि परभात्मन एवाभि-धानात् "ग्रात्मनस्तु कामाय" श्रात्मा वा श्ररे दृष्टव्यः "इति पूर्वोक्तं प्रक्तिययोभयत्रात्मशब्दावेकविषयौ ।

उक्त कयन का साराश यह है कि—पति आदि की प्रीति के लिए, पित आदि प्रिय पदार्यों को, प्रियरूप में ग्रहण नहीं किया जाता अधिषु अपनी अभीष्ट सिद्धि के लिए, उन सबको प्रिय रूप से ग्रहण किया जाता है, यदि तुम स्वामाविक निर्वोप अपार प्रिय स्वरूप परमारमा को, पति, स्त्री, पुतादि सभी से देखोगे तो नुम्हारी वास्तविक अभीष्ट सिद्धि होगी, चयोकि—ये सासारिक जीव दु खिमिलित अस्प सुबरायी, परिणाम में दु खप्रद एवं स्वरूप और स्वयाव से परता है इनको देखते से मारिन में निलने के बजाय दु.ख ही पत्ने पटेगा। इसलिए परमारमा ही दृष्टक्य हैं, पति पुत्र आदि नहीं। इस प्रकरण में तो. जीवारमवाची शब्द से भी, परमारमा ही अभिषेय हैं। वास्मवस्तु कामाय" "आस्मा वा अरे दृष्टक्य." ये पूर्वोक्तर वाक्य उक्त समाधान के अनुसार एक विषयक ही हैं।

मतास्तेरणापि जीव शब्देन परमात्माभिषानोपपादनमाहु⊸ अन्य दूसरे मत से भी, जीव शब्द परमात्मवाची है इसका प्रति-पादन करते हैं.— प्रतिज्ञासिद्धे सिंद्धमाऽमरथ्यः । १।४।२०।।

एक विज्ञानेन सर्वविज्ञान प्रतिज्ञा सिध्वेरिदर्शिलगम्, यज्जी-बात्सवाविशब्दैः परमात्मनोऽभिधानम् ,हत्यारमरथ्याचार्यौ मन्य-तेस्म । यदि ग्रयंजीवः परमात्म कार्यतया परमात्मैव न भवेत् ,तदा तद्श्यतिरिक्ततया परमात्मविज्ञानादेतद्विज्ञानं न क्षेत्स्यति । श्रात्मा वा इदमेव एवाग्र श्रासीत् "इति प्राकसृष्टेरेकत्वावघारस्णात

"यया सूरीसात्पावकाद विस्फुलिंगा सहस्रक्ष. प्रभवते सरूपाः, तपाऽक्षरत् विविधाः सोम्य भावाः प्रजायते तत्र चैवापियति । " इत्यादिभिन्नद्वाणो जीवानामृत्यत्ति श्रवणात् तस्मिन्नेव लय श्रवणा-च्च जीवाना ब्रह्मकार्यत्वेन ब्रह्मणैक्यमवगम्यते । प्रतो जीव शब्देन परमान्माभिधानमिति ।

एक के ज्ञान से सपूर्ण का ज्ञान हो जाता है इस प्रतिज्ञा की सिद्धि के लिए ही उक्त प्रसग में केवल आत्मा शब्द का प्रयोग किया गया है जिससे कि जीवात्मवाची शब्दों से परमारमा का कर्यवीय होता है, ऐसा आश्मरच्य आचार्य की मान्यता है। यदि वह जीवारमा, परमात्मा का कार्य होने से, परमात्मा हो न होता, उससे एकदम भिन्न होता हो, परमातमा को जान लेने पर, इसका जान नहीं हो सकता था। "सुब्टि के पूर्व यह जगत, एकमात्र आत्मस्यस्य ही या" ऐसे सुव्टिपूर्व के अड त प्रतिपादक वाक्य से उक्त बात की ही पुष्टि होती है। "जैसे प्रज्वलित अग्नि ज्वाला से हजारो चिनगारिया बाहर खिटकती है, हे सौम्य । उसी प्रकार विविध प्रजा भी उस परबहा से उत्पन्न होती है और उसी में विलीन हो जाती है।" इत्यादि बायय मे कही गई, ब्रह्म से जीव की जलात्ति और प्रलय से जीवो की बहा कार्यता, और बहात्मकता ज्ञात होती है। इसलिए जीन शब्द से परमात्मा का ही वर्णन किया गया है, यह निश्चित मत है। उदमिष्यत एवम्भावादित्यौडुलोमि. ।१।४।२१॥

यदुक्त जीवस्य ब्रह्मकार्यतया ब्रह्मणैययेनैकविज्ञानेन सर्व वि-शानप्रतिशोपादनार्थं ब्रह्मणो जीवशब्देन प्रतिपादनमिति, तदपूक्तम् "न जायते म्रियते ना निपरिचद्" इत्यादिनाऽजत्नश्रुते. जोवात्मना प्राचीनकर्मफल मोगाय जगत्सुष्ट्यभ्युपगमाच्च, अन्ययाविपमसृष्ट्-यन्पपत्तेश्च ब्रह्मकार्यस्यजीवस्य ब्रह्मतापत्तिलक्षणो श्राकाशादिवदवर्जनीय इति, तदुपायविधानानुष्ठानानथँक्याच्च, घटादिवत् कारएप्राप्तेर्विनाशरूपत्वेन मोक्षस्यापुरुपार्थत्वाच्य ।

"यया सुति काराकृत्सनः ।१।४१२२॥
तथाऽभ्रः ते काराकृत्सनः ।१।४१२॥
तथाऽभ्रः ते क्ष्मृत्क्रमिष्यतो जीवस्य ब्रह्मभावाद ब्रह्मणस्तच्छ्वन्देनाभिइत्यादि क्ष्मृत्क्रमिष्यतो जीवस्य ब्रह्मभावाद ब्रह्मणस्तच्छ्वन्देनाभिइत्यादि क्षम् त्रि स्वामाविकः वतौपाधिकः अपारमाधिकः
त्रा पूर्वमनेवभावः कि स्वामाविकः वतौपाधिकः अपारमाधिकः वेति । स्वाभाविकत्वे ब्रह्मभावो नोपपचते, भेदस्य स्वरूप प्रयुक्तत्वेन स्वरूपे विद्यमाने तदनपायात् । ग्रयभेदेनसह स्वरूपमप्य-पैतीति, तथासति विनष्टत्वादेव तस्य न ब्रह्ममावः अपूरुषार्थत्वा-दिदोपप्रसंगरच । पारमायिकौपाधिकत्वे प्रागपि ब्रह्मैवेति ''उत्क-मिष्यत एवं भावात्" इति विशेषो न युज्यते वक्तुम् । ग्रस्मिन् पक्षी हि उपाधिब्रह्मन्यतिरेकेण नस्त्वंतरामानान्निरवयवस्य ब्रह्मण उपा-धिनाच्छेदाद्यसंभवाच्चोपाधिगत एव भेद इत्यत्क्रान्तेः प्रागपि बह्मांव । श्रीपाधिकस्य भेदस्यापारमार्थिकत्वे कस्यायपुरकान्तो ब्रह्म-भाव इति वक्तव्यम् । ब्रह्मणएवाविद्योपाधितिरोहितस्वरूपस्मेति चेन्त्, नित्यमुक्तस्वप्रकाराज्ञानस्वरूपस्याविद्योपाधितिरोधानासभवात् । ति-रोषानं नाम वस्तुस्वरूपेविद्यमाने तत्प्रकाशनिवृत्तिः। प्रकाश एव वस्तु स्वरूपित्यंगीकारे तिरोधानाभावः स्वरूपनाशो वा स्वाध्यः श्रतो नित्याविभू तस्वस्वरूपत्वात्तस्योत्क्रान्ती ब्रह्मभावे न कश्चिद विशेषः , इति "उत्क्रमिष्यतः" इति विशेषण व्यर्थमेव । "प्रस्माच्छ-रीरात् समृत्याय" इति पूर्वमनेवं रूपस्य न तदानी ब्रह्मतापत्तिमाह, श्रपित् पूर्वसिद्धस्वरूपस्याविर्मावम् । तथाहि वक्ष्यते "संपद्याविर्भायः स्वेनशब्दात्" दर्गादिभिः।

उत्क्रमण करने वाले जीव को ब्रह्मभाव प्राप्त होता है, इसीलिए जीव शब्द से ब्रह्म का वर्णन किया गया है, इत्यादि करन भी अमगत है। ऐसा ती विकल्प से भी नहीं हो सकता ( एक विषय के लिए दो तीन या इससे अधिक पक्षों की कल्पना करना ही विकल्प है ) उक्तमत वालों से में पूछता हैं कि-जीवात्मा मे उत्क्रांति के पूर्व जो ब्रह्मभाव का अभाव है, जीवात्मन उत्पत्तिप्रलयवादोपपत्तिरुत्तरत प्रपंचिष्यते खुःखो-"एपसंप्रसादोऽस्माच्छरीरात्समुत्थाय परंज्योतिरुपसंपद्य स्वेर<sup>्</sup>ति । भिनिष्पद्यते" यथा नद्यः स्यन्दमानाः समुद्रे ग्रस्तं गच्छति ना<sub>भि-</sub> विहाय, तथा विद्वान् नामरूपाद् विमुक्तः परात्परं पुरपमुपैति--दिन्यम्" इत्युत्क्रमिष्यतः परमात्मभावात् जीवशन्देन परमात्म-नोऽभिघानम् इति स्रोड्लोमिराचार्यो मन्यतेऽस्म ।

जीव बहा का कार्य है, इससे जीव और बहा एक हैं, एक के जात ते संपूर्ण का ज्ञान होता है, इस प्रतिज्ञा के प्रतिपादन के लिए ही, ब्रह्म का जीव शब्द से वर्णन किया गया है, यह कथन असंगत है। "जानी न उत्पन्न होता है न मरता है" इत्यादि में जीव को अजन्मा बतलाया गया है। जीवों के प्राक्तन कमों के अनुसार ही जगत् की सृष्टि का भी वर्णन मिलता है, यदि ऐसा न होता तो, सुब्टि में विषमता न होती। ब्रह्म के कार्य आकाश आदि की तरह ब्रह्म के कार्य जीवारना का भी यदि ब्रह्म-तापत्तिलक्षण वाला भोक्ष अनामास ही हो जाम तो, मोक्ष प्राप्ति के उपाय अनुष्ठान आदि सब व्यर्थ हो जावेंगे [अर्थात् जैसे आकाश स्वतः प्रकट होकर प्रलय में स्वतः लीन हो जाता है वैसे ही यदि जीवी की भी जत्पत्ति और प्रलय होने तो अनुष्ठानों की नया आवश्यकता है] घट आदि की तरह स्वतः ही विनष्ट होने पर अपने कारणत्व की यदि जीव भी पा जावे तो, मोक्षनामक पुरुपार्य को मानने की आवश्यकता ही क्या है ? जीवारमा के संबंध में जो उत्पत्ति और प्रलय की प्रसिद्धि है उसका विवेचन आगे करेंगे।

"यह जीव इस शरीर से बाहर निकल कर परमात्मा की परण्योति को प्राप्त कर अपने वास्तविक रूप को प्राप्त कर लेता है, 'जैसे कि वहती हुई नदियां अपने नामरूप को छोड़कर समुद्र में विलीन हो जाती पहुता, हुन नाद्या अपने नाना के पा कार्कण कार्यक्र में उत्तर निवास है, वैसे ही निद्धात पुरुष ना रूप से मुक्त होकर परास्पर दिव्य पुरुष को प्रप्त हो जाता है।" ऐसे, उत्तरमणकारी जीव के परमास्माव के निरू-पण से जात होता है कि उक्त प्रसंग में जीव बट्ट से परमास्मा का ही - वर्णन किया गया है। ऐसा जीटुनोमि आचार्य का मत है।

"यया सुनि काराक्तरस्तः ।१।४।२२॥
तयाऽक्षरः
त्याऽक्षरः
इत्याऽिकमुक्कमिष्यतो जीवस्य ब्रह्मभावाद् ब्रह्मणस्तज्ञ्ञद्वेनाभिइत्याऽिकमुक्कमिष्यतो जीवस्य ब्रह्मभावाद् ब्रह्मणस्तज्ञ्ञद्वेनाभिइत्याऽक्षिकमुक्कम्, विकल्पासहत्वात्। अस्यजीवात्मनज्ञ्ञाक्ष्यं प्रवैमनेवंभावः क्षि स्वाभाविकः ज्ञतौपाधिकः अपारमाथिकः
तः पूर्वमनेवंभावः क्षि स्वाभाविकः ज्ञतौपाधिकः अपारमाथिकः वेति । स्वाभाविकत्वे ब्रह्मभावो नौपपचते, भेदस्य स्वरूप प्रयुक्तत्वेन स्वरूपे विद्यमाने तदनपायात् । प्रयभेदेनसह स्वरूपमप्य-पैतीति, तथासति विनष्टत्वादेव तस्य न ब्रह्मभावः श्रपूरुपार्थत्वा-दिदोषप्रसंगरच । पारमायिकौपाधिकत्वे प्रागपि ब्रह्मवेति "उत्क-मिष्यत एवंभावात्" इति विशेषो न युज्यते वक्तुम् । ग्रस्मिन् पक्षे हि उपाधिबद्धान्यतिरेकेण नस्त्वंतराभावान्निर्वयवस्य ब्रह्मण उपा-धिनाच्छेदाद्यसंभवाच्चोपाधिगत एव भेद इत्युत्क्रान्तेः प्रागपि बह्मव । भौपाधिकस्य भेदस्यापारमाथिकत्वे कस्यायपुरक्रान्तौ ब्रह्म-भाव इति वक्तव्यम् । ब्रह्मणएवाविद्योपाधिति रोहितस्वरूपस्येति चेन्न, नित्यमुक्तस्वप्रकाराज्ञानस्वरूपस्याविद्योपाधितिरोधानासभवात् । ति-रोषानं नाम वस्तुस्वरूपेविद्यमाने तत्प्रकाशनिवृत्तिः । प्रकाश एव वस्त स्वरूपित्यंगीकारे तिरोधानाभावः स्वरूपनाशो वा स्याध्य मतो नित्याविभ् तस्वस्वरूपत्वात्तस्योत्क्रान्ती बह्यभावे न कश्चिद विशेष. , इति "उत्क्रमिष्यतः" इति विशेषणं व्यर्थमेव । "ग्रस्माच्छ-रीरात् समुत्याय" इति पूर्वमनेवंरूपस्य न तदानी ब्रह्मतापत्तिमाह. श्रिपतु पूर्वंसिद्धस्यरूपस्याविर्भावम् । तथाहि वध्यते "संपद्याविर्भावः स्वेनशब्दात्" इत्यादिभि:।

उरक्रमण करने वाले जीव को ब्रह्मभाव प्राप्त होता है, इसीलिए जीव शब्द से ब्रह्म का वर्णन किया गया है, इत्यादि करन भी असगत है। ऐसा तो विकल्प से भी नहीं हो सकता ( एक विषय के लिए दो तीन या इससे अधिक पक्षों की कल्पना करना ही विकल्प है ) उक्तमत वालो से मैं पूछता हूँ कि-जीवात्मा मे उत्काति के पूर्व जो ब्रह्ममाव का अभाव है,

गरीरं ग्रमक्षरं न वेद एष सर्वभृतान्तरात्माऽपहतपाप्मा दिव्यो देव एको नारायण."— श्रन्तः प्रविष्टः शास्तोजनाना सर्वात्मा" इति स्वगरीरभूते जीवात्मन्यात्मत्वयाऽवस्थिते जोव शब्देन मुद्दा प्रतिपाद-

अतः "जीवारमा के स्वरूप मे प्रवेश करके" जो मारमा मे स्थित

नमितिकाशकृतस्न श्राचार्यो मन्यतेस्म ।

रहते हुए भी आरमा से पृयक् है भारमा जिसको नहीं जानता, आरमा ही जिसका शरीर है जो कि आरमा को नियमित करता है, वहीं तुम्हारा अन्तर्पामी अमृत स्वरूप आरमा है "जो अक्षर (जीव) मे संचरण करता है, अक्षर ही जिसका करीर है अक्षर जिसे नहीं जानता ऐसा सर्वोन्तर्यामी निष्पाप दिव्य देन एकमात्र नारायण ही है" सबका आरमस्वरूप परमेशवर अन्तर्यामी शासक है" इत्यादि श्रुतियों में, अपने ही गरीरू प्रविवासम मे आरमा रूप से उनकी स्थित बतलाई है, इसीलिए जीवारम-वाची शब्दों से परमारमा का वर्णन किया गया है। ऐसा काशक्रस्त सायां का समितत है।

जीवशब्द की वस्य परमारमपर्यन्तस्य वाचकों न जीवमा-

श्रस्येति पूर्वभेवोक्तम् "नामरूपे व्याकरावाणि" इत्यत्र । एवमात्म-शारीरभावेन तादात्म्योपपादने परस्यब्रह्मणोऽपहतपाष्मत्वसर्वंज-त्वादिगोचरा जोवस्याविदुषः शोचतो ब्रह्मोपासनान् मोक्षवादिन्यो जगत्तुष्टिप्रलयामिषायिन्यो जगतो ब्रह्मतादात्म्योपदेशपराश्च सर्वाः श्रुतयः सम्यगुपपादिता भवेतोति काशकृत्स्नीयमतं सूत्रकारः स्वोकृतवान् ।

जीव शब्द, जीव के परमासभाव तक का वाचक है केवल, जीवभाव मात्र का ही वाचक नहीं है, ऐसा "वामरूपे व्याकरवाणि" के प्रसंग में भी बतला चुके हैं। इस सिद्धान्त के अनुसार, परमात्मा के शरीर रूप नीवारमा के साथ, तादारम्य माव स्थिर होता है। परप्रद्धा के ुे प्रहस्यभाविक है या अपैपाधिक ? यह भी पारमायिक है या आपार मायिक ? यदि वह स्वाभाविक है तो जीवात्मा में कभी बहाभाव संभव नहीं हैं, क्यों कि-जब भेद स्वतः सिद्ध है तो, वस्तुस्थिति में उस भेद का अयगम हो नहीं सकता। यदि कही कि भेद समाप्ति के साथ उसका स्वरूप भी नष्ट हो जाता है, ऐसा मानने पर तो, विनष्ट होने वाले उसका बहामाव होना और भी कठिन है, साथ ही मुक्ति के सबंध में, मपुरुपायत्व दोप, उपस्थित हो जाता है। यदि यह पारमायिक और भीपाधिक है तो यह समझना चाहिए कि उत्क्राति के पूर्व जीव प्रह्म ही है, तब "उत्क्रमण कर वह ब्रह्मभाव की प्राप्त करता है" इत्यादि कहना निरर्थक है। इस स्थिति में (पारमाथिक औपाधिकानस्था में) एक बात और है, उपाधि ब्रह्म इन दो के अतिरिक्त कुछ और तो रहता नही तथा उपाधिद्वारा, निरवयव ब्रह्म में विभाग तो समय है नहीं, इससे यह सिद्ध होता है कि-यह केवल औपाधिक ही हो सकता है, पारमाधिक नहीं, इसलिए जीव, उरकमण के पूर्व भी ब्रह्मस्वरूप ही या। यदि वह भीपाधिक भेद अपारमार्थिक है, तो फिर उत्कांति के बाद ब्रह्मभाद किसका होता है ? यदि कहो कि अविद्या रूप उपाधि से विरहित यहा ही, ब्रह्मभाव है, तो तुम्हारा यह कथन भी असंगत है, क्योकि-नित्यमुक्त और नित्य प्रकाश ज्ञान स्वभाव परब्रह्म में, अविद्याजन्य आवरण निमि-त्तक तिरोधान असभव है। यस्तुस्वरूप के रहते हुए उसके प्रकाण की निवत्ति हो जाना ही तो तिरोधान कहलाता है, प्रकाश स्वरूप परव्रह्म का तिरोधान मानना तो प्रकाश निवृत्ति होने से उसके स्वरूप का नाश मानना ही है। यदि नहीं मानते तो जीव का नित्यत्रह्मभाव निश्चित होता है, उत्काति से उसमें कोई विशेषता तो होगी नहीं, ' उत्क्रिमण्यत " यह विशेषण क्यर्थ ही है। "इस शरीर से उठकर" इत्यादि मे मृत्युपूर्वी अब्रह्मभाव वाले जीव की, तत्काल ब्रह्मप्राप्ति कही गई हो ऐसा भी नहीं है, जपित पूर्वसिद्ध उसके अपने वास्तविक स्वरूप का पुनः जाविभाव मात्र बतलाया गया है। यही बात सूत्रकार "संपद्याविर्माव: स्वेन शब्दात" इत्यादि मे कहते है। श्चतः "ग्रनेन जीवेनात्मनाऽनुप्रविश्य"- य ग्रात्मनि तिष्ठन्ना-

श्रत: "ग्रनेन जीवेनात्मनाऽनुप्रविश्य"- य ग्रात्मिन तिष्ठन्ना-्तमनोऽन्तरो यमात्मा न वेद यस्यात्मा शरीर य त्रात्मानमन्तरोयम- ( ६११ )

यति स त स्रात्माऽन्तर्याम्यमृतः"— योऽक्षरमंतरे संचरन् यस्याक्षः स्रीरं यमक्षरं न वेद एप सर्वभूतान्तरात्माऽपहतपाप्मा दिव्यो देव एको नारायणः"— श्रन्तः प्रविष्टः स्रास्ताजनाना सर्वात्मा" इति स्वशरीरभूते जोवात्मन्यात्मतयाऽचित्यते जोव सब्देन सह्य प्रतिपादनिमितकाशकृत्स्न श्राचार्यो मन्यतेस्म ।

अतः "जीवारमा के स्वरूप में प्रवेश करके" जो प्रारम में स्थित रहते हुए भी आत्मा से पृथक है ब्रात्मा जिसको नही जानता, आत्मा ही जिसका घरीर है जो कि जात्मा को नियमित करता है, बही तुम्हारा अन्तर्यामी अमृत स्वरूप आत्मा है "जो अक्षर (जीव) में संवरण करता है, अक्षर ही जिसका घरीर है अक्षर जिसे नही जानता ऐसा सर्वान्तर्यामी निव्याप दिव्य देव एकमात्र नारायण ही है" सवका आत्मस्वरूप परमेश्वर अन्तर्यामी कासक है" इत्यादि श्रुतियों में, अपने ही घरीरत्व जीवारमा में आत्मा रूप से उनकी स्थित वतलाई है, इसीनिए जीवारम-वाची शब्दों से परमात्मा का वर्णन किया गया है। ऐसा काशक्रस्त आवार्य का अमिनत है।

जीवशब्दश्च जीवस्य परमात्मपर्यन्तस्यैव वाचको न , जीवमान्त्रस्येति पूर्वमेवोक्तम् "नामरूपे व्याकरावाणि" इत्यत्र । एवमात्मसरीरभावेन तादात्म्योपपादने परस्यब्रह्मणोऽपहृतपाप्मत्वसर्वं कत्वादिगोचरा जीवस्याविदुषः शोचतो ब्रह्मोपासनान् मोक्षवादिन्यो
जगत्मुष्टिप्रलयाभिषायिन्यो जगतो ब्रह्मतादात्म्योपदेशपराश्च
सर्वाः श्रुतयः सम्प्रगुपपादितां भवेतीति काराकृत्स्नीयंमतं सूत्रकारः
स्वीकृतवान् ।

जीव शब्द, जीव के परमात्मभाव तक का वाचक है केवल, जीवभाव मात्र का ही वाचक नहीं है, ऐसा "नामरूपे व्याकरवाणि" के प्रसंग में भी यतला चुके हैं। इस सिद्धान्त के अनुसार, परमात्मा के शरीर रूप नीवातमा के साथ, तादातम्य भाव स्थिर होता है। परम्रह्म के

निर्दोप और सर्वज्ञ आदि गुणो के प्रतिपादक, तत्त्वज्ञान के अभाव मे शोक सतप्त जीव के ब्रह्मोपासना के फलस्वरूप होने वाले मोक्ष के प्रति-पादक, जगत की मुध्ट स्थिति श्रीर प्रलय के प्रतिपादक, तथा ब्रह्म के

( E28 )

साथ ब्रह्म के साथ जगत के तादातम्य के प्रतिपादक श्रुतिवाक्यों का भी उक्त प्रकार से ही समाधान हो सकता है। इस काशहरहन आचार्य के मत को ही सुत्रकार ने स्वीकार किया है।

श्रयमत्रवानवार्यः, श्रमृतत्वोपाये मैत्रोय्या पृष्टे याज्ञवल्यः "ब्रात्मा वा अरे दृष्टव्य." इत्यादिना परमारमोपासनममृतस्वोपाय-

मृत्तवा" म्रात्मनि खल्वरे दृष्टे" इत्यादिनोपास्यलक्षणम् , दुंद्रभ्या-दिवृष्टातैश्चोपामनोपकरणभूत मनः प्रभृतिकरणनियमनं च सामा-

न्येभिधाय "सड्यथाऽदैन्धाग्ने" इत्यादिना "स यथा सर्वासामपा समद्र एकायनम् " इत्यादिना चोपास्यभूतस्य परस्यव्रहाणो निलि-

लुजगदेककारणस्वम्, सकलविषयप्रवृतिमूलकरणग्रामनियमनं च विस्तीर्णमुपविश्य "स यथा सैन्धवधनः" नित्तिना अमृतत्वोपाय

इत्यादिनाऽयं सर्वेश्वरः स्वेतरसमस्तचिदचिदवस्तुविलक्षणस्वरूपे एव सर्वशरोरः सर्वस्यात्मतयाऽनस्थित इति स्वशरोरभूतचिदचिद्-वस्तुगतैः दोष्वैनं स्पृश्यत इस्यमियाय 'विज्ञातारमरेकेन विजानीया-दित्युकानुशासनाऽसि मैत्रेय्येतानदरे खल्यमृतत्वम्" इति समस्त वस्तुविसजातीयं निखिलजगदेककारणभूतं सर्वस्य विज्ञातारं पुरुषो-त्तममुक्तप्रकारादुपासनात् ऋते केन विज्ञानीयात् इतोदमेवोपासनम-मृतत्वोपायः, ब्रह्मप्राप्तिरेव च ब्रम्तत्वमभिधीयते, इत्युक्तवान्। मतः परब्रह्मैवास्मिन्वाक्ये प्रतिपाद्यत इति परमेवब्रह्म जगत्कारणं, न पुरुषस्तदिधिकता च प्रकृतिरिति स्थितम् । उक्त मत के अनुसार प्रासंगिक चाक्यों का अर्थ इस प्रकार किया जावेगा कि—मैत्रेयी के, मोक्ष प्राप्ति के उपाय पूछने पर याज्ञ वल्क्य ऋषि ने प्रथम तो "आत्मा ही दृष्टव्य है" इत्यादि से परमात्मोपासना को ही, मुक्ति प्राप्ति का उपाय बैतलाया फिर "आत्मा में दर्शन करने से ही' इत्यादि से उपास्य वस्तु का स्वरूप तथा दुन्दुमि आदि के दृष्टानत से उपासना की सहायक मन आदि इन्द्रियों के संयम का उपदेश सामान्यतः करके "अग्नि जैसे आर्द्र काष्ठ में है वैसे ही यह भी है" तया "समुद्र ही भीते सब जलों का एकमात्र आश्रय है, वैसे ही वह भी है' इत्यादि से उपास्य परम्रह्म को ही समस्त जगत का कारण बतलाते हुए समस्त प्रवृत्तियों की मूल उत्स , इन्द्रियों के नियमन का विस्तृत रूप से विवेचन करके "सैन्घव नमक का दुकड़ा जैसे बाहर भीतर एक रस है वैसे ही वह भी आनंदैकरस स्वमाव है" इत्यादि से, मोक्ष प्राप्ति के उपायों अनुष्ठानी की वृत्ति को उत्साहित करने के लिए, जीवात्मा मे अवस्थित परमात्मा को अपरिच्छित्र ज्ञान का मूल कारण बतलाकर ''विज्ञान सूर्ति (जीव) इन प्रपंचों से संसक्त होकर उत्पन्न होता है और उन्हों के साथ विनष्ट हो जाता है'' इत्यादि से अपरिच्छिन्न ज्ञानैकमूर्ति परमात्मा को ही संसारदशा में पंचभूत परिणाम रूप शरीरादि की अनुवृत्ति बतलाकर अन्त में कहा कि "मृत्यु के बाद कुछ शेष नहीं रहता " अर्थात ज्ञान ही जो कि आत्मा का एक मात्र स्वभावसिद्ध स्वरूप है, मोक्षावस्या में भी उस अपरिच्छित्र ज्ञान

निर्दोप और सर्वज्ञ बादि गुणो के प्रतिपादक, तत्यज्ञान के जभाव में श्रोक सतस्य जीव के ब्रह्मोपासना के फलस्वरूप होने वाले मोक्ष के प्रति पादक, जगत की मृष्टि स्थिति और प्रसय के प्रतिपादक, तथा ब्रह्म के साथ ब्रह्म के साथ ब्रह्म के साथ ब्रह्म के साथ ब्रह्म के साय प्रतिपादक श्रुतिवाक्यों का में उक्त प्रकार से ही समाधान हो सकता है। इस काथकुरस्न आवार्य के मत की ही सूथकार ने स्वीकार किया है।

श्रयमत्रवाववार्यः, श्रमुतत्वोपाये मैत्रेय्वा पुष्टे याज्ञवल्वय "म्रात्मा वा म्रेरे दृष्टण्य " इत्यादिना परमात्मोपासनमम्तत्वोपाय मुक्तवा" स्नातमित खल्वरे दृष्टे" इत्यादिनोपास्यलक्षणम् , द्ंदुभ्या दिवृष्टातैरचोपासनोपकरणभूत मनः प्रभृतिकरणनियमन च सामा न्येभिधाय "सऽययाऽदैन्धाग्ने" इत्यादिना "स यथा सर्वासामप समुद्र एकायनम् " इत्यादिना चोपास्यभूनस्य परस्यब्रह्मणो निर्खि-लजगदेककारणत्वम्, सकलविषयप्रवृतिमूलकरणग्रामनियमनं च विस्तीर्णमूपदिश्य "स यथा सैन्घवधनः" इत्यादिना ग्रमृतत्वोपाय प्रवृत्तिप्रोत्साहृनाय जीवात्मस्वरूपेखावस्थितस्य परमात्मनोऽपरि-च्छिन्नशानेकाकारताम्पपाद्य तस्यैवारिन्छिन्नशानेकाकारस्य संसार दराया भूतपरिणामानुवृत्ति "विज्ञनघन एवैतेभ्यो भूतेम्य समुत्याय त्तान्येवानुविनश्यति" इत्यभिषाय "न प्रेत्य संज्ञास्ति" इति मोक्षव-शाया स्वाभाविकापरिच्छिन्नज्ञानसंकोचाभावेन मूतसंपातेनैकीकृत्या-इसिन देवादिल्पज्ञानाभावमुक्तवा पुनरिप "यत्र हि है तिनिव/भवति" इत्यादिना अबह्यात्मकत्वेन मानामूतवस्तुदशंमगज्ञानकृतमिति निर-स्तनिखिलाज्ञानस्य अह्यात्मकं कृत्स्नं जगदनुभवतो सह्यव्यतिरिक्तव-स्त्वंतराभावेन भेददरांनं निरस्य "येनेदं सर्वं विजानाति तं केन वि-जानीयात्" इति च जीवात्मा स्वात्मतयाऽवस्यितेन येन परमारमना माहितज्ञानः सन्निद सर्वं विजानाति, प्रयंतं केन विजानीयात् . ्रापोति परमात्मनो दुरवगमत्वमूपपाद्य "स एप नेति नेति

इत्यादिनाऽयं सर्वेश्वरः स्वेतरसमस्तिचिद्वस्तुविलक्षणस्यरूपे एव सर्वग्ररीरः सर्वेस्यात्मतयाऽविस्थित इति स्वग्ररीरभूतिचिद्विद्वस्तुमतैः दोपैनं स्पृश्यत इत्यभिवाय "विज्ञातारभरेकेन विजानीया-दित्युक्तानुशासनाऽसि मैत्रेय्येतावदरे खल्वमृतत्वम्" इति समस्त वस्तुविसजातीयं निखिलजपदेककारणमूतं सर्वस्य विज्ञातारं पुरुषोन्तममुक्तप्रकाराष्ट्रपासनात् ऋते केन विज्ञानीयात् इतीदमेवोपासनमम्मतत्वोपायः, ब्रह्माकांसरेव च धमृतत्वमभिधीयते, इत्युक्तवान् । अतः परब्रह्मौवास्मिन्तवायये प्रतिपाद्यत इति परभेवग्रह्म जगत्कारणं, म पुरुपस्तविधिटता च प्रकृतिरिति स्थितम्।

उक्त मत के अनुसार प्रासंगिक वाक्यों का अर्थ इस प्रकार किया जावेगा कि-मैत्रेयी के, मोक्ष प्राप्ति के उपाय पूछने पर याज्ञ बल्बय ऋषि ने प्रयम तो "जात्मा ही बृष्टव्य है" इत्यादि से परमात्मोपासना को ही, मुक्ति प्राप्ति का उपाय बतनाया फिर "बात्मा में बसन करने से ही" इत्यादि से उपास्य वस्तु का स्वरूप तथा बुन्दुभि आदि के दृष्टान्त से उपासना की सहायक मन बादि इन्द्रियों के संयम का उपदेश सामान्यतः करके "समिन जैसे आई काष्ठ में है वैसे ही यह भी है" तथा "समुद्र ही णीते सब जलों का एकमात्र आश्रय है, वैसे ही वह भी है" इत्यादि से उपास्य परब्रह्म को ही समस्त जगत का कारण बतलाते हुए समस्त अवृत्तियों की मूल उत्त , इन्द्रियों के नियमन का विस्तृत रूप से विवेचन करके "सैन्धव नमक का टुकड़ा जैसे बाहर भीतर एक रस है वैसे ही वह भी आनंदैकरस स्वभाव है" इत्यादि से, मोक्ष प्राप्ति के उपायों अनुष्ठानी की वृत्ति को उत्साहित करने के लिए, जीवात्मा में अवस्थित परमात्मा को अपरिच्छित्र ज्ञान का मूल कारण बतलाकर 'विज्ञान मूर्ति (जीव) इन प्रपंत्रों से संसक्त होकर उत्पन्न होता है और उन्ही के साथ बिनण्ट हो जाता है" इत्यादि से अपरिच्छित्र ज्ञानैकपूर्ति परमारमा की ही संसारदशा में पंचभूत परिणाम रूप प्रारोदावि को अनुवृत्ति बतलाकर अन्त में कहा कि "मृत्यु के बांद कुछ क्षेप नहीं रहता " अवति ज्ञान ही जो कि बात्मा का एक मात्र स्वमावसिद्ध स्वस्थ है, मोक्षावस्या में मो उस अवरिच्छिप्र ज्ञान में कोई न्यूनता नही आती, जिससे ज्ञात होता है कि -देहरूप से संबद्ध थात्मा मे श्रज्ञानमूलक देव~ मनुष्य- दानव आदि बुद्धि होती है। "जब है तब्र छि होती हैं" इत्यादि मे ब्रह्मात्मभाव की प्राप्ति न होने से वन्तुओ मे निभिन्नता प्रतीत होती है जो कि अज्ञान मूलक है, जिसका अज्ञान नष्ट हो जाता है, उसे सारा जगत ब्रह्मात्मक ही प्रतीत होता है वह ब्रह्म के अतिरिक्त कुछ और देखता ही नहीं, इसलिए उसकी भेद दृष्टि समाप्त हो जाती है, ऐसा प्रत्याख्यान करके "जिसके द्वारा यह सारा जगत ज्ञात हो जाता है उसे जानने के लिए और कौनसा उपाय शेष रह जाता है?" इत्यादि मे दिखलाया गया कि- जीवारमा, अपने अन्तर्यामी परमात्मा की सहायता से विज्ञान सपन्न होकर सपूर्ण पदायों का ज्ञान प्राप्त करता है, 'इसलिए उसे ज्ञान प्राप्त के लिए किन्ही अन्य उपायी की अपेक्षा नहीं होती। "स एप नेति नेति" इत्यादि से बतलाया गया कि-सर्वेश्वर निश्चित ही जड़चेतन सभी वस्तुओ से विलक्षण है, सारे पदार्थ उसके गरीर है, वही आत्मारूप से सभी में अनुस्यूत है, फिर भी वह अपने शरीर रूप इस जडचेतन जगत की दोप राशि से अस्पृष्ट रहता है "अरी मैत्रेयी! उस विज्ञाताको अब अधिक और क्या जानाजा सकता है? तुमने यह तक्तवोपदेश प्राप्त कर लिया, यहाँ तक ही अमृतस्य का व्याख्यान है। अर्थात समस्त पदायों से विलक्षण, समस्त जगत के एकमात्र कारण, सपूर्ण रहस्य के ज्ञाता परप्रह्म पुरुषोत्तम को, उक्त प्रकार की उपासना के मति-रिक्त और फिन उपायों से जाना जा सकता है, इसलिए उपासना ही मोक्ष प्राप्ति का एकमात्र उपाय है, बह्ममान की प्राप्ति ही मोक्ष कहा गया है।

द्रश्यादि विदेचन से सिद्ध होता है कि-परश्रह्म ही इस मंपूर्ण प्रसंग के प्रतिपाध विषय है, यही एकमात्र जगत के कारण हैं, पुरुष अधिन्ठिता प्रकृति कार्य का कारण नहीं है।

प्रकृति समय का समस्य ७ प्रकृत्यधिकरणः-

प्रकृतिश्च प्रतिज्ञादृष्टान्तानुपरोघात् ।१।४।२३॥

एवं निरीश्वर सांस्थे निरस्ते सति, सेश्वरसांख्यः प्रत्यव-। यद्यपि ईक्षणादि गुणयोगात् सर्वज्ञमोश्वरं जगस्कारण- त्वेन वेदान्ताः प्रतिपादयंति, तथापि वेदांतैरेव जगदुपादानतयो प्रधानमेव प्रतिपाद्यत् इति प्रतीयते । न हि वेदांताः सर्वज्ञस्य ग्रप-रिसामिनोऽधिष्ठातुरोश्वरस्यांधिष्ठेयेनाचेतनेन परिसामिना प्रधानेन विना जगतः कारणत्वमवगमयंति । तथाहि श्रपरिणामिनं प्रधानमेनं प्रकृति चैतदिघष्ठितां परिसामिनीमधीयते-"निष्कलं विष्क्रियं शान्तं निरवद्यं निरंजनम्" स वा एप महानज ब्रात्माऽ-जरोऽमरः "विकारजननीमज्ञाभष्टरूपमजां ध्रवाम्" ध्यायते श्रध्या-सिता तेन तन्यते प्रेयते पुनः, स्यते पुरुषाँ च तेनैवाधिष्ठिता जगत्, गौरन।द्यंतवतो सा जनित्री भूतभाविनी" इति । तथा प्रकृतिमुपादानभूताम्षिष्ठायैवेश्वरो विश्वं जगरसुज्तीति श्रृयते "ब्रस्मान्मायी स्जते विश्वमेतत्" मार्यातु प्रकृतिविद्यान्मायिनं

तुमहेरवरम्" इति । स्मृतिरिप "मयाध्यक्षेण प्रकृतिः सूयते सचरा-चरम्" इति एवम् श्रुतेऽपि प्रधानोपादानत्वे ब्रह्मणे जगतकार-एत्वश्रुत्यन्ययानुपपत्यंव प्रधानस्वरूपं तस्येश्वराधिष्ठितस्य जगदुर्वादानत्वं च सिद्घ्यति । इस प्रकार निरीश्वर सांक्य के परास्त ही जाने पर, सेश्वरसांख्य सामने उपस्थित होता है। यद्यपि ईक्षण आदि गुणों के होने के सर्वज्ञ

रंग्वर को ही, जगत के कारण रूपसे सारे वेदांत प्रतिपादन करते है, सवापि षे ही वेदांत, जगत की उपादान कारण प्रधान (प्रकृति) है, ऐसा प्रतिपादन करते हुए भी प्रतीत होते हैं। वेदांत वावय , ईववराधिष्ठित परिणामी भनेतन प्रकृति के अतिरिक्त, केवल अपरिणामी (निविकार) सर्वंत्र ईश्वर को ही जगत कारण रूप से प्रतिपादन करते हों, ऐसा नहीं है। जैसा कि-ईश्वर को अपरिणामी तथा ईश्वराधिष्ठित प्रकृति को परिणामी बतलाने वासे निम्नवाक्यों से प्रतीत होता है "ब्रह्म अखंड, निष्क्रिय, शान्त, निर्दीय भोर निरंजन है "यह महान् आत्मा अजर और अमर है" समस्त विकारों की मूलकारण बाठ प्रकार की भवेतन प्रकृति अजन्मा और नित्य है "यह प्रकृति, परमात्मा से अधिष्ठित होने से श्रेय है, परमात्मा ही उसका विस्तार करके उसे जगत् सृष्टि की प्रेरणा देते हैं, वह प्रकृति उन्हीं से

अभिष्ठित होकर प्रथार्य (भोग और अपवर्ग) और जगत का पुजन करती

जाती। ऐसा मानने से प्रतिज्ञा और दृष्टात मे वाघा उपस्थित होती है। ब्रह्म को उपादान कारण मानने से ही, उसके कार्य रूप समस्त का ज्ञान हो सकता है, जैसे कि— उपादान कारण रूप मिट्टी, सोना, लोहा आदि की जानकारी से, उनसे निर्मित, घडा मटकी, कगन मुकुट, कुठार आदि का ज्ञान हो जाता है। अवस्थान्तर की प्राप्ति ही तो कार्य है। उसस्य का बदल जाना कभी कार्य नहीं कहलाता। ऐसे कारण कार्य भाव मानने से, मिट्टी और उनके विकार घट आदि की तरह ब्रह्म और उसका कार्य रूप ज्ञान प्रतिज्ञानुसार निश्चित होता है, इससे यह भी निश्चित है कि—ब्रह्म, उपादान कारण भी है।

यत्तृतिमित्तोपादानयोभेंदः श्रुत्येव प्रतोयत इति, तदसत् निमित्तोपादानयोरेक्य प्रतीतेः "उत तमादेशमप्राक्ष्यः येनाश्रुतं श्रुतं 
भवति" इति । श्रादिश्यते प्रशिष्यतेऽनेनेत्यादेशः "एतस्य वा प्रक्षरस्य प्रशासने गार्गि" इत्यादि श्रुते । साधकतमस्वेनकक्तां विवक्षितः ।
तमादेष्टारमप्राक्ष्यः, येनाश्रुतं श्रुतं भवति, येनादेष्ट्राऽधिष्ठाश श्रुतेनाश्रुतमि श्रुतभवतीति, निमित्तोपादानयोरैक्यं प्रतीयते । "सदेव
सोम्येदमप्र श्रातोदेकभेव" इति प्राक्ष्युष्टेरेकत्वावधारणात् श्रवृतीधपदेनाधिष्ठात्रन्तरनिवारखाच्य ।

जो यह कहा कि - निमित्त और उपादान का भैद तो श्रुति से ही प्रतित होता है, यह कहना भी गलत है, "जिससे अश्रुत भी श्रुत हो जाता है" इत्यादि वाग्य ही निमित्त और उपादान को एकता बतला रहा है। जिसके द्वारा आदिष्ट अर्थोन् उत्तमम्प से वासित हो, उसे आदेश कहते है, इस आदेश की बात "इस अक्षर के प्रशासन में सूर्य और चत्र स्विप हैं" इत्यादि वान्य में कही गई है। यहा ही नियासिद्धि के प्रधान उपाम हैं, इसिल्प वे ही कत्ती रूप से विविधत है। इस आदेष्टा (शासक) के विषय में कहा गया कि "जिसको जान लेने से अश्रुत भी श्रुत हो जाता है" अर्थोन् भी आवेष्टा (प्रकृति का अधिष्ठाता) है, स्वस्ते श्रुत हो जाने पर, अन्यान्य अश्रुत विषय भी श्रुत हो जाने पर, अन्यान्य अश्रुत विषय भी श्रुत हो जाने हैं। इसिंग हो हो हो हैं। स्वस्ते श्रुत हो जाने पर, अन्यान्य अश्रुत विषय भी श्रुत हो जाने हैं।

सृष्टि के पूर्व यह जगत सत् स्वरूप ही था" इस श्रुति में, एकखावधा-रणता बतलाने वाली अद्वितीयता भतलाई गई है, जिससे किसी मन्य की अधिष्ठातृता का निवारित हो जाता है।

नमु एवं सति-"विकारजननीम् गौरनाचन्तवती" इत्यादिभिः प्रकृतेराचन्त विरहेण नित्यत्वं जगदुपादानत्वं च श्रूयमारण कथमुप-पद्यते ?

तदुक्यते— तत्राष्यविभक्तनामरूपं कारणावस्थं ब्रह्मैन प्रकृति ग्रव्देनाभिधीयते । ब्रह्मञ्वतिरिक्तवस्त्वंतराभावात् । तथाहि श्रुतयः "सर्वं यो परादात् योऽन्यत्रात्मनः सर्वं वेद" यत्रत्वस्य सर्वमासी-वाभूत तत् कि केन पश्येत् ? "इत्याद्याः । सर्वं खिल्वदं ब्रह्मः "ऐत-द्यात्म्यभिदं सर्वम्" इति कार्यावस्यं कारणावस्यं च सर्वं जगत् ब्रह्मास्मक्रमिति श्रवखाच्च ।

प्रश्त होता है कि-एकसात्र ब्रह्म को ही कारण मान लेंगे तो, "विकारों की जननी" ब्राह्म के उर्ज रहित गी "इत्यादि वाक्यों में जो प्रकृति की आधन्तर्राहतनित्यता और जगत् उपवानता बतलाई गई है, उसका ममान्धात कीसे होगा ?

उसका उत्तर देते हैं कि— उन पाक्यों में भी अव्यक्त नामरूप बाले कारणावस्य ब्रह्म को ही प्रकृति भव्द से वतलाया गया है। वैसी ही मात अन्य ब्रुह्म को ही प्रकृति भव्द से वतलाया गया है। वैसी ही मात अन्य ब्रुह्म में प्रेसे— "सब उसका विरोध करते हैं, जो इस जगत को अहा से क्रिस माता हैं" जब यह सब कुछ आत्मा ही है तो किससे किसको जाना जाय ? "इत्यादि तथा"—यह सब कुछ अहा ही है "यह सब ब्रह्मात्म की हों है" इत्यादि से बार्यावस्य और कारणावस्य ममस्त जगत की ब्रह्मात्मक वतनाया गया है।

एतदुक्तं भवित-"यः पृथ्वीमंतरे संचरन्यस्य पृथ्वी शरीरं यं पृथ्वी न वेद" इत्यारभ्य "योऽव्यक्तमंतरे संचरन् यस्यान्यकां शरीरं यमन्यकां न वेद" योऽक्षरमन्तरे संचरन् यस्याक्षरं शरीरं यमक्षरं जायतैकम् ' इत्याद्यपि एतदेव वदति । तथा च मानवं वव "आसीदिद तमीमृतमप्रज्ञातमलक्षरणम् अतन्यमिवज्ञेय प्रमुप्तमिव सर्वतः" इति । "अस्मान्मायी सृज्ते विश्वमेतत्"। इत्यादिग्रनत-रमेवोपपादयिष्यते, ब्रह्मणोऽपरिणामित्वश्रुतयश्च ।

इसी प्रकार-"अक्षर अधकार मे विलीन हो जाता है, अवकार परम देव से एकीभूत हो जाता है" इत्यादि मे अधकार का एकीभाव मात्र वतलाया गया है, लय नहीं। ब्रह्म की विशेष अति सूक्ष्म "तम" नामवाली जो अधित् वस्तु स्थिति हैं, उस अव्यक्तनामरूपवाली अवस्था को ही "एकीभाव" मे दिखलाया गया है। "तम ही था। "पृष्टि के पूर्व समस्त विचित्रतायों, तम आवृत्व थी, उसकी महिमा उत तम में ही एकीभूत थी। इत्यादि श्रृति उक्त तथ्य की ही पुष्टि फरती हैं। मनुस्सृति भी ऐसा ही कहती है-"यह जगत तामे सूत अवक्ष्य या अवात अवात अववर्ष यह सब उसी में पुष्त था।" इत्यादि मायाधीश ईंग्वर ने इस (प्रकृति) के द्वारा इतकी सुष्टि की" इत्यादि वाक्यो से, वाद में भी इसी बात का प्रतिपादन किया गया है तथा ब्रह्म की अपरिणामिता की प्रतिपादिक श्रृतियाँ भी ऐसा ही निर्णय करती है।

यत्तु एकस्य निमित्तत्वमुपादानत्व च न सभवति, एक कार-कित्रपाद्यस्य च कार्यस्य, लोके तथा नियमदर्शनात् । ग्रतोऽगिनाः सिचेदितिवद्वेदातवाक्यान्येकस्मादेवोत्पत्ति प्रतिपादयित् न प्रभव-तीति । ग्रतोच्यते—सक्तेतरिवलसणस्यपरस्यग्रह्मणः सर्वशक्तेः सर्वज्ञस्यैकस्येव सर्वमुपपद्यते । मृदादेरचेतनस्य ज्ञानाभावेनाधिष्ठात्-त्वायोगादाधिष्ठातु कुलालादेविचित्रपरिणामशक्तिविरहादसत्यसक-स्पत्या च तथा दर्शनियमः । श्रतो श्रह्मैव जगतो निमित्तमुपा-दान च ।

जो यह नहां कि-सोन दृष्ट नियमानुमार, एवं ही का निमित्त और उपादान होना सभव नहीं है, तथा एवं ही कारण से अनेक नामों 

## श्रभिध्योपदेशाच्च ।१।४।२४॥

इतश्चोभय त्रह्मैय "सोऽकामयत वहुस्या प्रवायेपेति" ''तदे-क्षत बहुस्या प्रजायेय" इति स्रष्ट्रत्रह्मणः स्वस्येव बहुभरान मकल्पो-पदेशात् । विचित्रचिद्यिक्ष्र्लेणाह्मेरा बहुस्या तथा प्रजायेयेति सरस्य पूर्विका हि सुप्टिस्पिदिश्यते ।

"जगन बामना फी वि में बहुत होनर जन्म लूं" उसने स्त्रम भो अनेक रूपों में ब्यक्त किया" इत्यादि में, लप्टा ब्रह्म की, स्वय को हो अनेक रूपों में, प्रकट रोने की सत्रत्यपूर्विका सुव्धि, सतलाई गई है, इसते भी रुद्य की निमित्त उपादान बारणता सिद्ध होती है। विवित्र जड़केतन रूप से मैं टी स्वय, अनेक हो जाऊँगा, ऐसी सक्त्यपूर्विना सुप्टिका उनदेश दिया गया है।

#### साक्षाच्चोभयाम्नानात् ।श४।२५॥

न केवल प्रतिज्ञाष्ट्रान्ताभिष्योपदेशादिभिरयमथी निरचोयते, ब्रह्माण एव निभित्तत्वमुपादानरव साक्षादाम्नायते 'किस्विद्वनं क उ त वृक्ष प्रातीद्यतो द्यायापृथ्वी निष्ठतक्षु, मनीपियो मनसा पृच्छनेदुतद्यद्यविष्ठदभुवनानि धारयन्। ब्रह्म वनं ब्रह्म स वृक्ष श्रासोद्यतो व्यावापृथ्वी निष्ठतक्षु., भनीषिणो मनसा प्रव्रवीमि वे व्रह्माध्यतिष्ठदभुवनानि घारयन्" इति । अत्र हि श्रष्टुर्वह्माणः किनुपादानं कानि चोपकरणानीति लोकदृष्ट्या पृष्टे सकलेतरिवतः सस्यव्रह्मणः सवंशक्तियोगो न विरुद्ध इति ब्रह्मा वोपादानमुपकरं णानि चेति परिहृतम् । अतश्चोमयं ब्रह्म ।

केवल प्रतिक्षा दृष्टात और अभिष्या (सकस्प) आदि के (और) उपदेश से ही उक्त अर्थ निश्चित होता हो, सो बात नही है अपितु ब्रह्म की निमिक्तोपादानकता स्पष्ट बतलाई गई है—"यह बन क्या है? यह दृक्ष भी क्या है? सरस सकस्प परमात्मा ने जिसके द्वारा आकाश और पृथ्वी का निर्माण किया वह कौन सी यस्तु है? सारा जगत स्थिरता पूर्वक जिसमे स्थित है वह कौन सी शक्ति है? ऐसा मनीपियो द्वारा मनन करने पर उन्हें मन से ही उत्तर मिला कि—वरे! ब्रह्म ही वन है ब्रह्म ही दृष्ट्य के निर्माण हुआ, सारे जगत को बना करके वह ब्रह्म ही अधिष्ठत है।" इत्यादि मे लौकिक व्यवहारानुमार, उपादान और उपकरण (साधन) की जिज्ञासा होने पर सर्वपदार्थ विलक्षण, सर्वश्चितसपन्न बहा को ही अविरुद्ध उपादान और उपकरण के रूप मे निर्देश किया गया है, इससे सिद्ध होता है कि—दोनो प्रकार के कारण परब्रह्म प्रमातमा हो हैं।

#### श्चात्मकृतेः । १।४।२६॥

"सोऽकामयत बहुस्यां प्रजायय" इति सिएक्षुत्वेन प्रकृतस्य ब्रह्माणः तदारमान स्वयमकुक्त" इति सुष्टेः कर्मत्व कत् त्वं च प्रतीयत इत्यारमन एव बहुत्वकरणात्तस्यव निमित्तत्त्वमुपादानत्वं च प्रतीयते । श्रविमक्तामरूप श्रात्मा कर्त्ता, स एव विभक्त नामरूपः कार्याभित, कर्तृत्वकर्मत्वयोनंविरोषः । स्वयमेवात्मान तथाऽकुस्तैति

ित्तभुभादान च ।

1 \$40 }

"उसने कामना की कि अनेक होकर प्रकर्ट" इस श्रुति में सुब्टि के

इच्छुक ब्रह्म की "उसने स्वयं को ही बहुत किया" इत्यादि में कार्येख्य से वर्णन किया गया है, इन दोनों वाक्यों से ब्रह्म का कर्मरव और कर्मृत्व प्रतीत होता है इस स्वयं को ही बहुत कर देने की बात से, उसका ही निमित्त और उपादान होना निष्वित होता है। वही अविभनत नाम रूप आत्मा कर्ता है और वही विभनत नाम रूप आत्मा कर्ता है और वही विभनत नाम रूप कार्य है। इस प्रकार कर्तृत्व कीर कर्मरव मे कोई विरोध नहीं है। जो अपने को स्वयं उस रूप मे परिणत करता है वही, निमित्त और उपादान है।

मृत्युविशोको विजिघस्तोऽपिपासः "निष्कलं निष्क्रियं शांतं निर्वदां निरक्षनम् "स वा एष महानज झात्माऽजरोऽमरः" इति स्वभावतो निरस्तसमस्तवेतनावेतनवित्तदोषणंघस्य निरित्तगयज्ञानानंदैकतानस्य परस्यब्रह्माणो विचित्रानंतापुष्ठपायस्पिदचिदचित्मिश्र
प्रयंचरूपेणात्मनो बहुभवनसंकरूपपूर्वकं बहुत्वकरणं कथमुपपद्यतः 
इत्पागंक्पाह—

"सत्यं ज्ञानमनंतं ब्रह्म" भानंदोब्रह्म भपहतपात्माविजरोदि-

"न्नह्य सत्य ज्ञान और अनंत स्वरूप है" जानंद मह्य है "वह निष्पाप अजर अमर शोक भूज प्यास रहित है" वह निष्क्रिय, निरंजन, निर्दोष और शांत स्वभाव है "वह महान् आस्मा जरामरणरिहत है" इत्यादि वन्यो से प्रतिपादित परमद्वा जब स्वभाव से ही जबनेतनास्मक समस्त दोशों से रहित है तथा सर्वाधिक झान और आनंद का पास है, तथा स्वेच्छापूर्वक अनंतिविचित्रमय जडनेवन मिश्रित, जगदाकार क्यं में परिणत होना की संभव है ? इस शंका का निवारण करते हैं—

# परिएामात् ।१।४।२७॥

परिणामस्वाभाव्यात्, नानोपविष्यमानस्य परिणामस्य पर-रिमन् ब्रह्मणि दोषावहृत्वं स्वभावः प्रत्युत निरंकुशैरवर्यावहृत्वमेव-त्याभप्रायः । एवमेव हि परिणाम चपविष्यते । अरोपहेयप्रत्यनोक कल्याणैकतानं स्वेतरसमस्तवस्तविलक्षण् सर्वेशं सस्यसंकर्षं प्रवा- ससमस्तकाममनविकातिरायानन्दं स्वलोलोपकरण्णभृतसमस्तिवर् चिद्वस्तुजातशरीरतया तदात्मभूतपरब्रह्मस्वशरीरभूते प्रपने तन्मात्राहकारादिकारणपरम्परया तम शब्दवाच्यातिसुक्षम मिवर् बस्त्वेकग्रेपेसति, तमसि च स्वशरीरत्याऽपि पृथड्निवंशानहीति सूक्ष्मदत्यापत्या स्वस्मिन्नेकतामापन्ने सित तथाभूततम शरीर बृह्य पूर्ववद्विभक्त नामरूपचिदचिन्मश्रपचशरीर स्यामिति सकल्प्याप्य यक्षमेण जगच्छरीरतया श्रात्मान परिस्मयतीति सर्वेषु वेदातेर् परिस्तामीपदेशः।

परमात्मा परिणाम स्वभाव वाला है इसलिए उसका विचिंग जगदाकार एप से परिणत होना असभव नहीं है। इस प्रसम मे परज़ सबयी जिस परिणाम का वर्णन है, वह उनके स्वाभाविक परिणाम का वर्णन है, वह उनके स्वाभाविक परिणाम का है इसलिए दोपी वह नहीं है, इससे तो उस परमात्मा वा न्वभाविक अप्रतिहत ऐश्वयं ही प्रवाणित होता है। समस्त उपादेय करनाण गुणो ने आक्रत, अत्यान्य वस्तुओं से विलक्षण, सर्वंज, सत्यसकल, पूर्वंचाम वर्षे श्रेट, असीम आनदस्वरूप लीला के उपकरण रूप, अपने गरीर इस प्रवच मे सम्मत जह पेतर वस्तुओं वे आत्मा परसह्य अपने गरीर इस प्रवच मे सम्मत जह पेतर वस्तुओं वे आत्मा परसह्य अपने गरीर इस प्रवच मे सम्मा अहकार आदि कम से "तम" शब्द वाच्य अतिमुक्ष्म वस्तु के स्प में एक्मा श्रेष्ट हो प्रवच्च न वह सक्ते योग्य सुरुमातिसुरुम उस तम के भी वपने में ही एक्मा प्राप्त नर सने पर, बही तम शरीरी बहा "मैं मुन पूर्व स्वत्यानुसार नामरुपिभाम सपन्न जहचेतन गरीर वाला होऊँ" ऐसा सकल्प वरने, प्रवचनमानुनार ही कमश अपने को जगत् शरीर रूप में परिणत वरते हैं, ऐमा ही समस्त वेदात वाच्यों का परिणामोपदेश है।

तथैव वृह्दारण्यके कृत्स्नस्यजगतो ब्रह्मशारीत्व ब्रह्मणस्तदातम-त्व चामुनायते - "यः पृथिच्या तिष्ठन् पृथिच्या अन्तरोगं पृथिवी न वेद यस्य पृथिवी शरीरं यः पृथिवीमतरो समयत्येप स प्रात्माऽन्त-तः" इत्यारभ्य "यस्यापः शरीर" "यस्यागिन,शरीरमः त्यान्तरिक्षं शरीरम् यस्य वागुः शरीरम् यस्यद्योः शरीरं
स्मादित्यः शरीरम् यस्यदिशः शरीरम् यस्य चंद्रतारकं शरीरम् यस्याकाशः शरीरम् यस्यतमः शरीरम् यस्य तेजः शरीरम्
सस्य सर्वाणिभृतानि शरीरम् यस्य प्राखः शरीरम् यस्य तावछतिरम् यस्य चक्षुः शरीरम् यस्य थोतं शरीरम् यस्यमनः शरीरम्
सस्य स्वक्छरौरम् यस्य विज्ञानं शरीरम् यस्यमेतः शरीरम्
इत्येवमंतेन काण्वपाठे, माध्यंदिनेतु पाठे विज्ञानस्थाने यस्यामाशरीरम् इति विशेषः । लोकयज्ञवेदानां परमात्सशरीरत्वमधेकम् ।

तथा इसी प्रकार बृह्दारष्यकोपनिषद् में संपूर्ण जगत को प्रक्षा का गरीर तथा प्रक्षा का तादात्म्य वतसाया गया है—"जो पृथिवी में स्थित होकर भी पृथ्वी से मिन्न है, पृथ्वी जिन्हे नहीं जानती, पृथिवी ही जिनका गरीर है, जो अंतर्यामी होकर पृथिवी का संयमन करते है वे ही अंतर्यामी क्षमत हैं" इस्यादि से प्रारंभ करके कमणः जल-अिन-अंतरिक-वापु-ची कमादिय-दिक्-चंद्रतारा-आकाश-तम तेज सर्वभूत-प्राण-वाक्-चतु- श्रोत-मन न्वक्-विज्ञान-चीर्य इत्यादि सभी को उनका शरीर बतलाथा गया है, उक्त काथव शासीय पाठ से माध्यन्दिन शास्त्रा के पाठ में विज्ञान के स्थान पर "आत्मा" ऐसा विज्ञेय पाठ किया गया है। तथा लोक यज्ञ और वेद को भी परमारमा का शरीर स्थानीय कहा गया है।

मुवालोपिनविद च पृथिव्यादीनां तत्त्वानां परमात्मशरीरत्वम-भिषाय वाजसनेयकेऽनुकानामिप तत्त्वानां शरीरत्वं ब्रह्मण आत्म-त्वं च थ्यूयते - "यस्य बुद्धिः शरीरम् यस्याह्वकार शरीरम् यस्य वित्तं शरीरम् यस्याव्यक्तं शरीरम् यस्याह्वरंशरीरम् योमृत्युमं-तरे संचरन् यस्यमृत्युः शरीरम् यं मृत्युनेवेद एप सर्वेभूतान्तरात्मा-ऽपहृतपाष्मा दिव्योदेव एको नारायणः इति । श्रत्र 'मृत्यु शब्देन परमह्मसम्बद्दस्तुतमः शब्दवाच्यमिष्ठीयते "अव्यक्तमारे लीयते ( ६२ )

धंक्षरं तमिस लोयते" इतितस्यामेवोपनिषदि क्रमप्रत्यभिज्ञानात्। सर्वेषा ग्रात्मना ज्ञानावरणार्थमूलत्वेन तदेव हि तमो मृत्युगब्दयः पदेरयम्।

मुवालोपनिषद् में भी-ऐसे ही पृथिवी आदि तस्वो को परमात्मा का शरीर बतलाकर जिन्हें वाजसनेथी वृहदारण्यक में नहीं बतलाम गर्या उन तस्वों को भी शरीर स्थानीय तदात्मक बतलाया गया है "वृद्धि जिनका शरीर है, अहकार जिनका शरीर है, जिस्त जिनका शरीर है कि स्वात जिनका शरीर है अध्यक्त जिनका शरीर है, अक्षर जिनका शरीर है, जो कि मृत्यु में सवरण करते हैं मृत्यु उनका शरीर है, मृत्यु उन्हें नहीं जानता ऐसे सर्वान्त्यांमी निष्पाप, दिख्य देव एकमात्र नारायण ही है। इस प्रमा में "मृत्यु "शब्द से, अतिसुक्षम बद्धु" का उनलेख किया गया है. इसी उपनिषद् के "अध्यक्त अक्षर में विलीन होता है, अक्षर, तम में मीन होता है, इस वाक्य से उनत तब्य की पुष्टि होती है। यह "तम" ही, समस्त लात्साओं के ज्ञान का वाद्यक होकर अनर्यं करने वाला मूल कारण हैं, इसीसिए "मृत्यु" शब्द से उनका उन्लेख किया गया है।

मुबालोपनिषद्ये व बहुपरिरत्या तदारमकानां तत्वाना बहुग्ण एव प्रलय प्राम्नायते — "पृथिव-स्यु प्रलीयते, प्रापरतेजित लीयन्ते, तेजो वायौ लीयते, वायुराकाशे लीयते, प्राकाशइद्रियेष्विन्द्रियाणि सम्प्राचेत्र तम्मात्राणि भूतादी लीयते, भूतादिमंहति लीयते, महान-प्रको लीयते, भव्यत्तमक्षरेलीयते, प्रकारतमित लीयते, तम- परेदेव एकोभवितः" इति । प्रविभागापत्तिदशायामिप विद्यवद्वस्त्विति सूक्ष्मं सक्ममंसंस्कारं तिष्ठतीत्युत्तरत्रवद्यते न कर्माविभागादिति देस्नामादित्वादुपपदाते चाप्युपलम्यते च" इति ।

इस सुमालोपनिषद् में ही बहु के धारीर स्थानीय तदात्मक तत्वी का, महा में ही लय बतलाया गया है "पृथ्वी, जलो में लीन होती है, जल तेज में लीन होने हैं, तेज, बाबु में लीन होता है, वायु प्राकाय में लीन ैं। है, बाकाश इन्द्रियों में सीन होता है, इन्द्रियाँ तन्मात्राओं में लीन (६३१)

होती है, तन्मात्राये भूतों में लीन होती हैं, भूत महत् में लीन होते हैं, महत् अव्यक्त में लीन होता है अव्यक्त अक्षर में लीन होता है, अक्षर तम में लीन होता है, तम परमात्मा में एकी भूत हो जाता है।" उपत प्रकार की अविभक्त दशा में भी समस्त जडवेतन वस्तु, अतिसुक्षम रूप से, कर्मों के संस्कारों सहित उपन्थित रहते हैं, ऐसा सुत्रकार "न कर्माविभागादिति चेन्न" इत्यादि सूत्र में कहते हैं।

एवं स्वस्माद्विभागव्यपदेशानहृत्या परमात्मनैकीभृतात्यतपुक्षम चिवविद्वस्तुरारीशवेकसमावेबाद्विवीयान्निश्तिरागानंदात् सर्वज्ञात् सत्यसंकल्पादेशह्यणो नामरूपविभागाहृँस्थूलचिदविद्वस्तुरारीर-तया बहुभवनसंकल्प पूर्वको जगदाकारेख परिणामः श्रूपते। "सत्य-ज्ञानमनंत्रह्यः" तस्माद् वा एतस्माद् विज्ञानमयात् श्रन्योऽन्तर आत्माऽनवमयः "एय ह्येवानंवयाति" सोऽकामयत् , बहुस्यां प्रजा-येयेति स तपोऽन्यत्, सतपस्तप्त्वा इदं सर्वमसुजतं यदिदं किंच तत्सुष्ट्वा तवेवानुप्राविरात् तदनुप्रविश्य सच्चत्यच्चामवत् निरुक्तं चानिरुक्तं च, निलयनंचानिलयनं च विज्ञानंचविज्ञानं च, सत्यचानृतं च सत्यमभवत्" इति ।

इसी प्रकार, ब्रह्म से शिक्ष न कहने योग्य, परमारमा में ही एकीभूत अत्यंतसूक्ष्म जडकेतम बरीर अधितीय, अत्यानंदनय सर्वज्ञ, सत्य संकर्प परब्रह्म ही नामरूप विभाग करने योग्य स्थूल जडकेतन बरीर वाला होने का संकरण करता हुआ जगदाकारण मे परिणत होता है, ऐसा-"बह्म सत्य ज्ञान और अनत है, "इस विज्ञानमय ने सहम अन्य आत्मा आनंदमय है "यही दूसरे को आनंदित करते हैं" उसने कामना की कि-अनेक होकर जन्म मूं, इसिलए उसने तप किया, उसने तप किया, जसने तप किया, जसने तप किया, जसने तप किया, उसने ताप किया, उसने तप किया, जसने तप किया, जिल्ला की स्वाप्त की स्वाप्त की विज्ञान अविज्ञान, सत्य और असत्य हो गए।" इत्यादि श्रुतियों से ज्ञात होता है।

श्रव हपः शब्देन प्राचीनजगदाकारपर्यालीचनरुपं ज्ञानं ग्रीभि-घोयते "यस्य ज्ञानमयंतपः" दत्यादिश्रुतेः । प्राक् सुब्टं जगत् संस्था-नांमालोच्येदानीमिष तत्संस्थानं जगदसुजदित्यर्थः, त्थैव हि ब्रह्म सर्वेषु कल्पेध्वेकरूपमेव जगत् सृजति" सूर्याश्चद्रमसौधाता यथा पूर्वमकल्पयत् दिवं च पृथिवी चान्तरिक्षमयो सुवः "यथा ऋतिषु ... प्रवृतुर्लिगानि नानारूपारिंग पर्यये, दृश्यंते तानितान्येव तथाभावा युगादिषु" इति श्रुतिसमृतिभ्यः। तदयमयं, स्वयमपरिभ्छिन ज्ञानानंदस्त्रभावोऽत्यंतसूक्ष्मतयाऽसत्कल्पस्यलीलोपकर्राचिदिवद् -वस्तु रारीरतया तन्यय. परमात्मा विचित्रानंतक्रीहनकोपादित्सयः ँ स्वशरीरभत प्रकृति पुरुषसमध्टिपरम्परया महाभूतपर्यन्तमारमा न तत्तच्छरीरकं परिरामय्य तन्मयः पुनः सत्त्यच्छब्दवाच्य विचित्र चिदचिद्मिश्र देवादिस्थावरान्तजगद्रूपोऽभवत्-इति ।

यहाँ तप शब्द से, पूर्व कल्पीय जगत के स्वरूप का पर्यालोचन ज्ञान ही अभिहित है "ज्ञानस्यता ही जिसका तप है" इस श्रुति से यही बात सिद्ध होती है। ब्रह्म ने, सुब्दि की पूर्वतन जगदाकृति का विस्तन कर इस समय भी, तदनुरूप सृष्टि की रचनाकी, यही उक्त कथन का तारपर्य है। उसी प्रकार, यह बह्म,सभी कल्पों में, एक रूप वाले जगत की मुब्टि करते हैं, ऐसा "विधाता ने पूर्व गुब्टि के अनुसार सूर्य और चंद्र की कल्पना की, ह्रुलोक, पृथ्वी, अंतरिक्ष और स्वगंत्रोक भी उसी प्रकार बनाया।" 'असे नियमित रूप से ऋतुएँ एक के बाद एक सदा प्रवृत्त होती हैं वैसे ही युगों की नियमित प्रवृत्ति होती है" इत्यादि श्रुति स्मृति प्रमाणों ने ज्ञान होता है। इसका तात्पर्य यह है कि-प्रलयकाल मे परमारमा का तीलोपकरण रूप, जडनेतन वस्तुमय शारीर अत्यत सुस्म होने से "असत्" जात होता है। अपरिच्छिन ज्ञान और आनंद स्वमाव स्वय परमारमा, पुनः उन्ही अनंतिविचित्रतापुणं अपने लीलोपकरणों को प्रकट करने की इच्छा से, अपने शरीर स्थानीय प्रकृति पुरुष आदि की, समुदाय कम से महाजूत पर्यन्त, विशेष विशेष घरीरों के आकार में

प्ररिणत करके, स्वय भी तन्मय होकर प्रत्यक्ष और परोधारमक जडचेतन युक्त विचित्र, देवता से स्तम्ब पर्येन्त जगदाकार रूपो मे परिणत हो गए।

"तदेवानुप्राविशत्तदनुप्रविश्य" इति कारणावस्थायामात्मतयाऽ-

वस्थितः परमात्मैव कार्यंक्पेण विक्रियमाणद्वव्यस्याप्यात्मतयाऽ
वस्याय तत्तदभवित्मुच्यते । एव परमात्मिविचिद्य सघात
क्ष्पजगदाकार परिणामे परमात्मतरीरभूतिविदरागताः सर्व
एवापुरपार्थाः तथाभूताविदरागताश्च सर्वे विकाराः परमात्मति
कार्यत्वम् तत्ववस्ययोत्तयोः नियत्त्वेनात्मत्वम्, परमात्मति
कार्यत्वम् तत्ववस्ययोत्तयोः नियत्त्वनात्मत्वम्, परमात्मा लु
तयोः स्वगरीरभूतयोनियत्त्वाऽत्मभूतस्तदग्ताः पृष्ठपार्थैविकारेश्च
न स्पृथ्यते, अपरिच्छिनज्ञानानदम्य सर्वदेकक्ष्प एव जगत् परिवर्त्तनलीलपाऽविद्यत्वे। तदेत्वाह—"सर्पं चानृत च सत्यमभवत्"
इति । विचित्र चिद्यचिद्वक्षेण विक्रियमाणमिष ब्रह्म सत्यमेव।भवत्
निरस्तिविखलदोयगंष्यमपरिच्छिन्जानानंदमेकरूपमेवाभवित्यर्थः।

"उन्होंने उन सब मे प्रवेश करके" इत्यादि मे कहा गया किजात वी कारणावस्था के रूप मे स्थित परमात्मा हो कार्य रूप से परिणत
बन्तु में आत्मा रूप से स्थित होकर उन्ही रूपों के हो गए। परमात्मा
का जड़नेतन समिट्ट रूप जो परिणाम है, वह परमात्मा के शरीर
स्थानीय, पेतन अश्ररूप (जीवो) के लिए पुरुषार्थ नहीं है (अथितु निवार्थ
है) तथा परमात्मा के ही शरीर भूत समस्त अचेतन विकार ये दोनो
(चित्राश जीय और अचेतनाश जगत) ही परमात्मा के गर्म है, इन
दोनों में अत्यामी रूप से स्थित होकर नियत्म करने वाले परमात्मा
के ये आत्मीय भी है। परमात्मा इन दोनों शरीरों के नियता और
अन्तर्यामी होते हुए भी, उनके अधुक्रायं और विवारों को स्था नहीं
करते, वह तो जनिवार्य जानानदमम, सदा एक रूप से स्थित रहते हुए,
जनत की नृदिवन्तंत्र रूप लीला का स्थादम करते रहते हैं। इसी लिए

कहा गया कि—' वह सत्यस्वरूप परमातमा, सन्य और असत्य रून हो गए।" इत्यादि विचित्र जटनेनन रून से विकृत होते हुए भी, बहा स्वयं सत्य ही है, अर्यात समस्त दोषों से अनस्पृष्ट, अनिवायं ज्ञानानंदमय वह सदा एक रूप रहते हैं।

सर्वाणि चिविचद्यस्तृति, सूक्ष्मदशापन्नाति स्यूनदशा-पन्नाति च परस्य ब्रह्मखे लीलोपकरणानि सृष्ट्याद्यश्चलीलेति, भगवद द्वैपायन पराशरादिभिष्कतम् "झब्यकादिविशेषांतं परिणा-मधिसयुतम् कोडाहरेरिदं सर्वं क्षरमित्यूपद्यार्यसाम्" क्रोडतो वालकस्येच चेव्टां तस्य निशामय वालः क्रोडनकैरिव दस्या-दिमिः। वद्यति च-"लोकवत् लीला कैवल्यम्" इति ।

सारी जड़मेतन वस्तुए, बाहे वह मुक्तदया। में हो अववा स्पूल दक्षा में हो, परमहा की लीलोपकरण मात्र हैं, यह सब मुन्टि आदि परमारमा की लीला ही है, ऐसा मगवान द्वैपायन और परावर आदि का कथन है। "परिणाम युक्त जब्बक्त से लेकर विशेष (स्पूल विकार) तक सब कुछ, हरि की कीडा मात्र है, इसे अर ही मानना चाहिए, हरि की इस कीडा को, वालकों की कीडात्मक चेट्य ही समझना चाहिए? बालक जैसे खिलोना आदि से खेलता है दैसे ही-इस्पादि। नोकबस् लीला फेबस्यम्" इस सुत्र में मगवान बादरायण उक्त बात ही कहते है।

"अस्मान्सामी सुजेत विश्वभेतत्तिस्मश्यासो मामया सिन-एइ." इति महाणि जगदरूपतया विकियमाणेऽपि तत्प्रकारभूता-विदंशगताः सर्वे विकाराः तत्प्रकारभूत क्षेत्रगताश्यापुरुवार्या इति विवेवतं प्रकृतिपुरुषयोगंद्धारारास्त्रयोस्त्रवानीं तथा निर्देशानहींति सुक्षमदशापत्या बहाणेश्रीमृतयोर्पि मेदेनव्यपदेशः "तदात्मानं स्वयमकुक्त" इत्यादिगिरैकार्थ्यात् । तथा च मानवं वचः—"सोऽ-भिष्याय शरीरात् स्वात् सिस्कुर्विविधाः प्रजाः धतएव ससर्जादी तासुद्योगंपमास्त्रत्" इति । प्रतएव ब्रह्मणी निर्दोग्दविविधांकारत्य-श्रुत्यश्चोपपन्नाः प्रती बह्मैव जगतो निमित्तमृपादानं च । "भायाधीण इस प्रकृति से, इस विश्व की सुष्टि करते हैं, और दूसरा (जीव) माया द्वारा इत सुष्टि मे बाधा जाता है" इत्यादि मे सह वतलाया गया है कि-न्नह्म के जगदाकार रूप मे विश्वत होने पर उनका जितना भी विकार है वह तो सारा का सारा उनके शरीर स्थानीजितना भी विकार है वह तो सारा का सारा उनके शरीर स्थानीज अवेश है वह परमात्मा के ही भरीर स्थानीण के नज (जीव) मे रहता है। इस वात को स्पष्ट करने के लिए ही, बह्म की गरीर भूत अवर्णनीय अतिसूक्ष्म अवस्था वालो वस्तु प्रकृति और पुरुष को ब्रह्मारमक होते हुए भी, मिन्न वतलाया गया है। ऐसा मानने से ही "उन्होंने स्थ्य प्रमने को जगद रूप ने परिणत किया" इत्यादि वाबयो का सामजस्य हो सकता है। ऐसा ही मनुषी का भी वचन है-"उन्होंने अपने शरीर से विविध प्रजा की सुष्टि की इच्छा से सर्व प्रमण जल की सुष्टि की और उसमे वीये का रोपण किया।" इस प्रकार ब्रह्म की निर्वापता और निर्विक्त सा श्रृतियो से सिंड होती है। ब्रह्म ही जगत के निमिन्न और उपादान कारण है।

### योनिश्च हि गीयते ।१।८।२८।

इतश्च जगतोनिभत्तमुपादानं च ब्रह्म, यस्माद् योनित्वेनाप्य-भिषीयते "कत्तारमीरां पुष्प ब्रह्म योनित्" इति । "यदभूतयोनि परिपर्श्यति घोराः" इति च योनित्रान्दश्चोपादानवचन इति । "यपोर्णनाभिः सुजते गृह्धने च" इति वान्यग्रेपादवगम्यते ।

इसलिए भी, बहा, जगत के निमित्त और उपादान कारण है कि परमारना को सब की योनि बतलामा गमा है। "जगत कत्ती पुरुष, मीनि स्वरूप ब्रह्म की" "उस भूत योनि को सायक लोग दर्शन करते हैं 'इत्यादि में उन्हें योनि शब्द से निर्देश किया गया है "जैसे कि मकडी मुजन भ्रोर ग्रहण करती है" इत्यादि वाक्यशेष से, उसकी उपादानता भी जात होती है।

≒ सर्वव्याख्यानाधिकरणः<del>-</del> एतेन सर्वे व्याख्याताः व्याख्याताः ।१।४।२६॥ एतेन पादच्राध्योक्तन्यायकलापेन, सर्ववेदातेषु जंगत् कारण् प्रतिपादनपराः सर्वे वाक्य विशेषाः चेतनविलक्षण् सर्वेज नर्वशक्ति ब्रह्म प्रतिपादनपरा व्याख्याताः। "व्याख्याताः" इति पदाभ्यासो अध्याय परिसमाप्ति बोतनार्थः।

इस अध्याप के चारो पादो का जिस प्रणाली से विवेचन किया गया है, उससे निश्चित होना है कि-समस्त वेदानशास्त्र के जगत प्रति-पादक विशेष वाक्यों में, अडचेतन से विलक्षण सर्वज्ञ सर्वशक्ति सपस ब्रह्म का प्रतिपादन ही, एकमात्र तारुपर्य है। "व्याख्याता" पद की दुष्टीत अध्याप समाप्ति की सुचिका है।

प्रथम अध्याम समाप्त